

( सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित )



मी ता के स, मो र स पुर



प्रकाशक---सोवीलाङ जाङान गीताप्रेस, गोरखपुर

> चं० १९९४ से २०१९ तक १७,००० चं० २०२३ पञ्चम चंत्करण ५,००० चं० २०२८ पष्ट चंत्करण ५,००० कुछ २७,०००

> > मूल्य पाँच रुपया

प्ता-गीताप्रेस, पो॰ गीताप्रेस ( गीरखपुर )

सुदक-गौरीशंकर प्रेस, मध्यमेश्वर, वाराणसी।

# <sub>शहरिः</sub> ह्रि

ही कि नियोपनिषद् सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके बन्तर्गत है। कि नियं प्राप्त के सन्तर्गत है। कि नियं कि न

सद्वेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार जीव अविद्याकी तीन शक्तियोंसे आवृत है, उन्हें मल, विक्षेप और आवरण कहते हैं। इनमें मल अर्थात् अन्तःकरणके मलिन संस्कारजनित दोषोंकी निवृत्ति निष्काम कर्मसे होती है, विक्षेप अर्थात चित्तचाञ्चल्यका नाज उपासनासे होता है और आवरण अर्थात स्वरूपविस्सृति या अन्नानका नाज ज्ञानसे होता है। इस प्रकार चित्तके इन त्रिविध दोषोंके लिये ये अलग-अलग तीन ओषियाँ हैं। इन तीनोंके द्वारा तीन ही प्रकारकी गांतयाँ होती हैं। सकामकर्मी लोग धूममार्गसे स्वर्गादि छोकोंको प्राप्त होकर पुण्य श्रीण होनेपर पुनः जन्म छेते हैं। निष्कामकर्मी और उपासक अर्चिरादि मार्गसे अपने उपास्यदेवके लोकर्मे जाकर अपने अधिकारानुसार सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य या सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं । इन दोनों गतियोंका इस उपनिपद्-के पाँचवें अध्यायमें विशवकपसे वर्णन किया गया है। इन दोनोंसे अलग जो तत्त्वज्ञानी होते हैं उनके प्राणोंका उत्क्रमण ( लोकान्तरमें गमन ) नहीं होता; उनकें शरीर यहीं अपने-अपने तत्त्वोंमें लीन हो जाते हैं और उन्हें यहाँ ही कैवल्यपद प्राप्त होता है।

यहैतसिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षात् साघन श्रान ही हैं। इस विषयमें 'ऋते श्रानान्न मुक्तिः' 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम्' 'मध चेऽन्यधातो विदुरम्यराज्ञानसो धार्यलोका भवन्ति। 'नर्य पते पुण्य-लोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतरामेनि' आदि पहुत मी ध्रीतयौ प्रमाण हैं। निष्काम कर्म और उपासना मल जोर विशेषकों नितृनि परके श्वानद्वारा मुक्ति देते हैं। एननसे ही नात्मसानगरकार दीना है और किर उसकी दृष्टिमे संमार और लंसारवन्यनका स्थन्नामात्र होकर सर्वत्र सरोप-विशेष शूल्य एक रागण्ड चित्रावन्यवा सन्ता शी रह जाती है। इस प्रकार जब उनकी उष्टिमें प्रपन्न ो नहीं रहता, तब अपना पञ्चकोशात्मक शरीर ओर उसके स्थिति या चिनाश ही कहाँ रह सकते हैं तथा उसके लिये जीवन्युक्ति आर विदेहमुक्तिका भी महन नहीं रहता बद तो नित्य गुन ती है। उसके इस बास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण अन्य लोग उसने जीवन्मुक्ति और विदेहसुक्तिका थारोप करते हें; यह मुक्त होना नहीं, मुक्त स्वरूप ही है। श्रुति कहती है—'दिमुक्स चिमुच्येः'।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यजिप मोक्षका साहात् साधन बान ही है तथापि रानप्राप्तिका अधिकार प्रदान करनेवाने होनेके कारण कर्म और उपासना भी उसके लाधन अवस्य है। इस झारगाँम कर्मनिक्षण पहले किया जा चुदा है। अत्र आत्मशानका निरूपण करता है, इसीलिये यह उपनिपद् आरम्भ की गयी है। इसम मी वस्वशानमें उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका ही वर्णन किया गया है। इस उपनिषद्में कुल आठ अध्याय है, जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोंमं प्रचानतयो उपासनार्थीका चर्णन हैं थौर सन्तिम तीन सध्यायोंमे हातका ।

इसमें उपासना और ज्ञान दोनों ही विषयोंका वटा सुन्दर विवेचन है। उन्हें सुगमतासे समझानेके लिये जगह-जगह कई गस्यायिकाएँ भी ही गयी है. जिनसे उन विषयोंके हदर्यगम होनेम ग्हायता मिलनेके अतिरिक्त कई प्रकारकी शिक्षाएँ भी मिलतो हैं । ाधम अध्यायमें इभ्यत्राममें रहनेवाले उपस्तिकी कथा है। उपस्ति ाइ-यागादि कर्मकाण्डमं यहुत कुशल थे। एक वार कुरुदेशमं, जहाँ रहते थे, जोले और पथरोंकी वर्षा होतेके कारण ऐसा अकाल ाड़ा कि उन्हें कई दिनोंतक निराहार रहना पड़ा। जब प्राणसंकट उपस्थित हुआ, तव उन्होंने एक हायीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा।

उसके पास कुछ उड़्द थे, परन्तु वे उच्छिए थे, इसलिये उन्हें देने में इसे हिचक हुई। परन्तु उपस्तिने उन्होंको मॉगुकर अपने प्राणांकी रक्षा की। जब वह उच्छिष्ट जळ भी देने छगा तो उन्होंने 'यह उच्छिष्ट हैं' ऐसा कहकर निषेध कर दिया। इसपर जब हाथीवानने शङ्का की कि क्या जूठे उड़द खानेसे उच्छिष्ट-भोजनका दोष नहीं हुआ ? तो वे बोले—

'न वा अजीविष्यमिमानलादन्'''कामो मे उदपानम्'

धर्यात् इन्हें खाये विना में जीवित नहीं रह सकता था, जल तो मुझे इच्छानुसार सर्वत्र मिल सकता है। इस प्रकार उच्छिए जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदर्श उपस्थित कर दिया कि मनुष्य आचारसम्बन्धी नियमोंकी उपेक्षा भी तभी कर सकता है जब कि उसके विना प्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय दी न हो।

प्रथम अध्यायमें जो शिलक, वैकितायन और प्रवाहणका संवाद है तथा पञ्चम अध्यायमें जो उदालकके साथ पाचीनशालादि पाँच महर्षियोंने राजा अध्वपतिके पास जाकर वैश्वानर आत्माके विषयमें जिज्ञासा की है. उन दोनों प्रसंगोंसे यह वात स्पए होती है कि सनातन शिष्टाचारके अनुसार उपदेश देनेका अधिकार ब्राह्मणोंको ही है, परन्तु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य द्विजातिके पास हो तो भी छी जा सकती है। किसी भी करवाण-कारिणी विद्याको प्रहण करनेके लिये मनुष्यको कितने त्याग, तप, सेवा. सत्य और विनय आदिकी आवश्यकता है-यह वात कई आख्यायिकाओंमें प्रदर्शित की गयी है। राजा जानश्रतिने संवर्ग-विद्याको प्राप्तिके लिये गाडीवाले रेक्वका तिरस्कार सहा और उन्हें बहत-सा धन, राज्य एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको प्रहण किया। इन्द्रने आत्मविद्याकी माप्तिके लिये एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचर्यवरका पाछन किया, सत्यकाम जावाछने जव अपने गुरु हारिद्रमत गौतमसे उपनयनके लिये प्रार्थना की और अन्होंने उसका गोन पूछा तो उसने उस विषयंग अपने सहानका कारण स्पष्ट शब्दोंमे कह दिया: उसके इस स्पष्ट फथनसे ही माचार्यको निक्षय हो गया कि यह ब्राह्मण ही है और उन्होंने उसे दीक्षा दे दी। फिर सत्यकामन गुरु-सेवाके प्रभावसे ही ब्रह्मविद्या प्राप्त कर ली। सत्यकाम आचार्य हारिद्र्मतके पास विद्याध्ययनके लिये गया था: बार्चार्यने उसका उपनयन कर उसे चार सो गोर्प देकर आज्ञा दी कि इन्हें जंगलंग ले जानोः जयनक इनकी संख्या

वद्कर एक सहस्र न हो जाय तवतक मत लौटना। वालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका भाणपणसे पालन किया और केवल गोचारणद्वारा ही उसे गुरुक्षपासे ब्रह्महान प्राप्त हो गया। जिस समय वह गौओंको लेकर गुरुजीके पास आया उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पड़ा—

'ब्रह्मविदिव वै सोम्य मासि को नु त्वानुशशास'

हि सोम्य ! त् ब्रह्मवेचा-सा जान पड़ता है, तुझे किसने उपदेश दिया है ?' इसी प्रकार सत्यकामके शिष्य उपकोसलको भी नियमानुसार अग्निहोत्र करते-करते ही गुरुरुपासे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति हो गयी ! इन दृशान्तोंका आज्ञाय यही है कि जिस पुरुषका जिस समय जो कर्तव्य है उसे उस समय सर्वेशा उसीको यथावत् कपसे पालन करना चाहिये । अपने कर्तव्यका यथोवित रीतिसं पालन करना ही कल्याणकारक है ।

सप्तम सन्यायमें सनत्कुमार और नारदका संवाद है। देवर्षि नारदजी आत्मक्षानकी जिद्यासासे सनत्क्रमारजीकी शरणमें जाते हैं। सनत्क्रमारजी पृछते हैं—'तम मुझे यह वतलाओ कि कौन-कौन विद्यार्थ जानते हो ? उससे मारो में उपदेश करूँगा।' नारदजी कहते हैं—'में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अधर्ववेद, इतिहास-पुराण-रूप पञ्चम वेद, व्याकरण, श्राडकरूप, गणित, उत्पातहान, निधि-शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, भूवतन्त्र, घरुर्वेद, ज्योतिप, गारुड और संगीतविद्या—ये सव जानता हूँ।' इतनी विद्याएँ जाननेपर भी नारदजीको शान्ति नहीं हैं; शान्ति मिछे कैसे ? किसी राजाको राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्र और सम्मानादि सभी प्राप्त हों, परन्तु उसके शरीरमें भयंकर पोड़ा हो तो वह सारा वैभव भी उसे शान्ति नहीं दे सकता ? इसी प्रकार संसारका वहे-से-वड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होनेपर मी आत्मझानके विना पूर्ण शान्ति प्राप्त होना सर्वया असम्भव है। विना भगवान्का साक्षात्कार किये द्रामोंसे छुटकारा पाना आकाशको चमड़ेके समान छपेट छेनेकी तरह असम्भव है--

> यदा चर्मवदाकारां वैष्टविष्यन्ति भानवाः । तदा देवमविजाय दु.सत्यान्तो भविष्यति ॥

#### इसीसे नारवजी कहते हैं-

सो हं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत् होन मे भगवद्दरोभ्य-स्तरित शोकमात्मविदिति सो हं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु । (७।१।३)

'भगवन् ! में केवळ शास्त्रज्ञ हूँ, आत्मज्ञ नहीं हूँ। मेंने आए-जैसों-से सुना है कि आत्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है और मुझे शोक है, इसिल्ये भगवान् मुझे शोकसे पार करें।' इससे यह निश्चय होता है कि केवळ शास्त्रज्ञानसे संस्तिचक्रकप शोकसमुद्रको पार नहीं किया जा सकता, इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता है। जब सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, अशेषविद्यामद्दार्णंच देविंष नारदको भी उनकी विद्या शान्ति प्रदान नहीं कर सकी तो हम-जैसे साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या है?

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्में चहुत-से उपयोगी विषय हैं। प्राचीन काळसे ही इसका बहुत मान रहा है। वेदान्त-सूत्रोंमें जिन श्रुतियोंपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक इसी उपनिषद्की हैं। इसका हानकाण्ड तो जिहासुओंकी अक्षय निधि हैं। जो 'तत्त्वमसि' महावाक्य अहैतसम्भ्रदायमें ब्रह्मात्मैक्य-योधका प्रधान साधन माना जाता है वह भी इसोके छठे अध्यायमें आया है। वहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दछान्त देकर नौ वार इसी वाक्यसे अपने पुत्र इतेतकेत्रको आत्मतत्त्वका उपदेश किया है।

औपनिषद्-दर्शन ही सम्यग्दर्शन है। इसीसे भवभयका निरास होकर आत्यन्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती है। इस दृष्टिको प्राप्त कर छेना ही मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य है—यही परम पुरुपार्थ है। इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकना ही सबसे वड़ी हानि है; यही बात केन-श्रुति भी कहती है—

इह चेदनेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहानेदीन्महती विनष्टिः। ( २।५ )

अतः इस दृष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुपको प्राणपणसे प्रयत्न करना चाहिये। भगवान् हमें इसे प्राप्त करनेकी योग्यता दें।

अनुवाद<del>न —</del>

# <sub>श्रीहरिः</sub> विपय-सूची

पृष्ठ

| विषय                                               |                 |      | पृष्ठ      |
|----------------------------------------------------|-----------------|------|------------|
| ९ शान्तिपाठ                                        | ****            | •••  | २५         |
| प्रथम अन्याय                                       |                 |      |            |
| प्रथम खण्ड                                         |                 |      |            |
| २. सम्बन्ध-भाष्य                                   | ***             | •    | २६         |
| ३ उद्गीयदृष्टिसे ओंकारकी उपाचना                    | •••             | 447  | <b>₹</b> 9 |
| ४. उद्गीयका रस्तवमत्व                              | ****            | ***  | ३३         |
| ५ उद्गीयोपासनान्तर्गत ऋक्, साम और उद्गीयका वि      | नेर्णय          |      | ąų         |
| ६. ओंकारमें संस्पृष्ट मिशुनके समागमका फळ           | ****            | •••  | ३९         |
| ७, उद्गीयदृष्टिसे ऑकारकी उपासना करनेका फल          | ••              | ••   | ٧o         |
| ८ व्योंकारकी समृद्धिगुणवत्ता                       | •••             | ••   | X٥         |
| ९ ऑकारकी खुति                                      | ***             | ···  | ४२         |
| ९० उद्गीयविद्यांके लानने और न लाननेवाछेके कर्म     | का मेद          |      | YY.        |
| द्वितीय खण्ड                                       |                 |      |            |
| <b>९९ प्राणोपासनाकी ठाकुएता स्</b> चित करनेवाली आर | <b>व्यायिका</b> | •    | <b>ጸ</b> ଡ |
| १२. घाणादिका सद्दोषत्व .                           | ••              | **** | &&         |
| <b>९३ मुख्य प्राणद्वारा अ</b> सुराका पराभव         | ••              | •••  | ५४         |
| े १४ प्राणीपासकका महत्त्व                          | • ••            | ••   | 44         |
| 🐣 ९५ प्राणकी आङ्किरस संज्ञा-होनेम हेतु             | ***             |      | ું '५९     |
| १६ प्राणकी बृहस्पति सज्ञा होनेमें हेतुँ            | * ***           | •    | દ૧         |
| ५० प्राणकी आयास्य एठा होनेमें हेतु                 | ***.            | ••   | . દ્વ      |
| १८ प्राणदृष्टिसे व्योकारोपासनाका फळ्               | . ***           | **   | . £ś       |

| _ |              |      |
|---|--------------|------|
|   | <b>तृतीय</b> | -    |
|   | 2014         | 1905 |

| २०. सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणदृष्टिसे उद्गीयोपासना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ९९. आदित्यदृष्टिसे उद्गीथोपासना                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| २१. व्यानदृष्टिसे उद्गीयोपासना २२. व्यानप्रकुक्त होनेसे वाक्, अरुक्, साम और उद्गीयकी समानता २२. व्यानप्रकुक्त होनेसे वाक्, अरुक्, साम और उद्गीयकी समानता २२. उद्गीयासरोंमें प्राणादिदृष्टि २४. उद्गीयासरोंमें युळोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि २५. सकामोपासनाका कम चतुर्थ खण्ड २६ उद्गीयसंजक ऑकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका २७. ओकारका उपयोग और महत्त्व २५. ओकारका उपयोग और महत्त्व २५. ऑकारोपासनाका फळ पृष्ट्यम खण्ड २९. ऑकार, उद्गीय और आदित्यका अमेद २०. रिमहृष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ २४. गुण्डिसे उद्गीयभासना २२. प्राणमेददृष्टिसे गुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ २६ ३३. प्राव और उद्गीयका अमेद १४. अनेक प्रकार की आदिविक उद्गीयोपासना २२. प्रापत और उद्गीयका अमेद १४. अनेक प्रकार की आदिविक उद्गीयोपासना २५. आदित्यान्तर्गत और नेजान्तर्गत पुक्षोकी एकता ३७. इनकी अमेददृष्टिसे उपासनाका फळ अष्टम खण्ड ३८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक्, दाहस्य और प्रवाहणका सवाद निवम सण्ड ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है १९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है १९. शाकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९. शाकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९. शाकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९. अस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २० सर्ग स्वीर पाणकी सत्तात्रवा तथा पाणकविसे जनसीशी               | 48         |
| २२. व्यानप्रयुक्त होनेसे नाक्, श्रुक्, साम और उद्गीयंकी समानता ६९ २४. उद्गीयाक्षरोंमें प्राणादिहिष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १९ ज्यानिकी जन्मीभीयनम                                           |            |
| २३. उद्गीयाक्षरोमें प्राणादिदृष्टि २४. उद्गीयाक्षरोमें युळोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि २५. उद्गीयाक्षरोमें युळोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि २५. सकामोपासनाका कम  पतुर्थ खण्ड २६ उद्गीयसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका २७. ओकारका उपयोग और महत्त अपेट्र रिप्यार्थित नी १५. ओकार, उद्गीय और आदित्यका अमेद ३०. रिमहृष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ २५. आंकार, उद्गीय और आदित्यका अमेद ३०. रिमहृष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ २५. प्राच्छिसे उद्गीयोपासना ३२. प्राणमेदृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ २६. प्राण्व और उद्गीयभा समेद पठ खण्ड ३४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ २४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ ३५. अपेट्र समम खण्ड ३५. अपेट्र सम्म खण्ड ३५. अपेट्र समम खण्ड ३५. उद्गीयोपासनाको उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये धिळक्, दालम्य और प्रवाहणका सनाद निषम सण्ड ३९. धिळककी उक्ति—आकाश ही सनका आश्रय है १९. धिळककी उक्ति—आकाश ही सनका आश्रय है १९. ध्राळककी उक्ति—आकाश ही सनका आश्रय है १९. आकाशंसरक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९. अप्रित्तका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | ξ <b>6</b> |
| २४. उद्गीयाक्षरोंमें युळोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४. व्यानप्रयुक्त हानस वाक्, ऋक्, साम आर उद्गायका सम             |            |
| २५ चकामीपासनाका कम  पतुर्थ लण्ड २६ उद्गीयसंज्ञक ऑकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका २६ उद्गीयसंज्ञक ऑकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका २६ अंकारोपासनाका फळ  प्रश्चम लण्ड २९ ऑकारोपासनाका फळ  प्रश्चम लण्ड २९ ऑकार, उद्गीय और आदित्यका समेद ३० रिश्महिसे आदित्यकी न्यस्तोपासनाका विधान और फळ ३१. मुख्य प्राणहिसे उद्गीयोपासना ३२ प्राणमेदहिसे मुख्य प्राणकी न्यस्तोपासनाका विधान और फळ ३३. प्राण और उद्गीयका समेद पाय सण्ड ३४. सनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ ४४ सम लण्ड ३५. सम्बद्ध अधिरामनाका प्रविच्च अप्रयाम-उद्गीयोपासना ३६ आदित्यान्तर्गत और नेजान्तर्गत पुरुषोकी एकता ३७ इनकी अमेदहिसे उपासनाका फळ  अध्य लण्ड ३८. उद्गीयोपासनाको उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक, दालम्य और प्रवाहणका सनाद निवम लण्ड ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है १९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है १९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है १९. श्राकककी अख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रर. उद्गायाक्षराम् प्राणादद्दाष्ट                                | 60         |
| चतुर्थ लण्ड  २६ उद्गीयसंज्ञक ऑकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका  २७ अकारका उपयोग और महत्त्व  २८ ऑकारोपासनाका फळ  प्रश्चम लण्ड  २९ ऑकार, उद्गीय और आदित्यका अमेद  ३० रिश्महिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ  ३२. मुख्य प्राणहिसे उद्गीयोपासना  ३२. प्राणमेदहिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ  ३३. प्राण और उद्गीयका अमेद  क्षय सण्ड  ३४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ  सप्तम लण्ड  ३५. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ  उद्गिय लण्ड  ३५. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ  ३६. आदित्यान्तर्गत और नेजान्तर्गत पुरुषोकी एकता  ३६ आदित्यान्तर्गत और नेजान्तर्गत पुरुषोकी एकता  ३७ इनकी अमेदहिसे उपासनाका फळ  अष्टम लण्ड  ३८. उद्गीयोपासनाको उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक,  दालभ्य और प्रवाहणका सवाद  नवम सण्ड  ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है  १९०  आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उस्की उपासनाका फळ  दश्म लण्ड  ४९. उस्वितका आख्यान  *** १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | ७२         |
| २६ उद्गीयसंज्ञ ऑकारोपास्तासे सम्बद्ध आख्यायिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५ सकामीपासनाका कम                                               | . @≨       |
| २७. ओकारका उपयोग और महत्त अं ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |            |
| २८ बोकारीपासनाका फल प्रम्म ख़ण्ड सपु नलाल सेटो नी प्रम्म ख़ण्ड स्थापुर (राड०) विशेष श्राम ख़ण्ड स्थापुर (राड०) विशेष व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्था स्थापुर (राड०) विशेष स्थापुर (राड०) विशेष स्थापुर (राड०) विशेष स्थापुर स्था | २६ उद्गीयसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका 🔐                | ં હહ       |
| २८ बोकारीपासनाका फल प्रम्म ख़ण्ड सपु नलाल सेटो नी प्रम्म ख़ण्ड स्थापुर (राड०) विशेष श्राम ख़ण्ड स्थापुर (राड०) विशेष व्यवस्थित व्यवस्थित व्यवस्था स्थापुर (राड०) विशेष स्थापुर (राड०) विशेष स्थापुर (राड०) विशेष स्थापुर स्था | २७. ओकारका उपयोग और महत्त्व 🐪 👯 👯 🍀                              | एरस्ट.     |
| २९. ऑकार, उद्गीय और आदित्यका अमेद ३० रिमहिंसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ ३१. मुख्य प्राणहिंसे उद्गीयोपासना ३२. प्राणमेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ ८६ ३३. प्राणमेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ ८६ ३३. प्राण और उद्गीयका अमेद क्ष्य स्वण्ड ३४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ ८९ सप्तम खण्ड ३५. अथात्म-उद्गीयोपासना ३६. आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोकी एकता ३७ इनकी अमेददृष्टिसे उपासनाका फळ अष्टम खण्ड ३८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक, दालभ्य और प्रवाहणका स्वाद निवम स्वण्ड ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है ५०. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९. श्राक्रकी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है ५०. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९. श्राक्रकी अक्ति आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |            |
| २० रिहेमहिष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ ८४  २१. मुख्य प्राणहिष्टिसे उद्गीयोपासना  २२. प्राणमेदहिष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ ८६  २३. प्राण और उद्गीयका समेद  पष्ठ खण्ड  २४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ "८९  सप्तम खण्ड  २५. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ "८९  सप्तम खण्ड  २५. अप्ताद्म-उद्गीयोपासना  ३६. आदित्यान्तर्गत और नेजान्तर्गत पुरुषोकी एकता "९८  ३६. आदित्यान्तर्गत और नेजान्तर्गत पुरुषोकी एकता "९०  ३७. इनकी अमेदहिष्टिसे उपासनाका फळ "९०३  अष्टम खण्ड  २८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक,  दालम्य और प्रवाहणका सनाद "९०६  नवम खण्ड  २९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सनका आश्रय है "९९७  ४९. आकाशसक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ ९९८  दशम खण्ड  ४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |            |
| २० रिश्महिष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ ८४  २९. मुख्य प्राणहिष्टिसे उद्गीयोपासना "८५  २२. प्राणमेदहिष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विधान और फळ ८६  २३. प्राण और उद्गीयका समेद "८०  पष्ठ स्वण्ड  २४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ "८९  सप्तम खण्ड  २५. अपादन्य-उद्गीयोपासना "९८  ३६. आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोकी एकता "९०  ३६. आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोकी एकता "९०  ३५. उद्गीयोपासनाको उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये धिळक,  दालभ्य और प्रवाहणका सनाद "९०६  २५. धिळककी उक्ति—आकाश ही समका आश्रय है "९०७  २५. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ ९९८  दश्म खण्ड  ४९. उपस्तिका आख्यान ""९२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २९. ऑकार, उद्गीय और आदित्यका अमेद प्रयपुर                        | (राब०)     |
| ३१. मुख्य प्राणहिष्टेसे उद्गीयोपासना ३२. प्राणमेददृष्टिसे मुख्य प्राणको व्यक्तोपासनाका विधान और फळ ८६ ३३. प्राणनेददृष्टिसे मुख्य प्राणको व्यक्तोपासनाका विधान और फळ ८६ ३३. प्राण्व और उद्गीयका अमेद वष्ट खण्ड ३४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उद्गीयोपासनाएँ ८९ सप्तम खण्ड ३५. अथातम-उद्गीयोपासना ३६. आदित्यान्तर्गत और नेजान्तर्गत पुरुषोकी एकता १०० ३७ इनकी अमेददृष्टिसे उपासनाका फळ १०० ३७ इनकी अमेददृष्टिसे उपासनाका फळ १०० ३८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये घिळक, दालभ्य और प्रवाहणका सवाद १०६ नवम खण्ड ३९. घिळककी उक्ति—आकाश ही सवका आश्रय है १९० ४९. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९८ दश्म खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | . «        |
| २२. प्राणमेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यक्तीपासनाका विधान और फळ ८६  २३. प्रणव और उद्गीयका समेद  पष्ट खण्ड  ३४. सनेक प्रकार की आधिरविक उद्गीयोपासनाएँ ८९  सप्तम खण्ड  ३५. अध्वत्म-उद्गीयोपासना  ३६. आदित्यान्तर्गत और नेनान्तर्गत पुरुषोकी एकता  ३७ इनकी समेददृष्टिसे उपासनाका फळ  अष्टम खण्ड  ३८. उद्गीयोपासनाकी उद्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये थिळक,  दालम्य और प्रवाहणका सवाद  नवम खण्ड  ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सक्ता आश्रय है  ९००  दश्म खण्ड  ४९. आकाशस्त्रक उद्गीयकी उद्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ  दश्म खण्ड  ४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |            |
| ३१. प्रणव और उद्गीयका अमेद पठ सण्ड सण्ड ३४. अनेक प्रकार की आधिदेनिक उद्गीयोपासनाएँ ८९ सप्तम सण्ड ३५. अध्यात्म-उद्गीयोपासना ३५. अध्यात्म-उद्गीयोपासना ३५. आदित्यान्तर्गत और नेनान्तर्गत पुरुषोकी एकता ९०० ३५. अप्तम सण्ड ३८. उद्गीयोपासनाकी उद्घष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक, दालम्य और प्रनाहणका सनाद ९०६ नवम सण्ड ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सनका आश्रय है ९९० ४९. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उद्घष्टता और उसकी उपासनाका फळ ९९० दश्म सण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३२. प्राणमेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तीपासनाका विधान भ्रीर फर |            |
| षष्ठ सण्ड  ३४. अनेक प्रकार की आधिदेविक उद्गीयोपासनाएँ "८९  सप्तम खण्ड ३५. अध्यात्म-उद्गीयोपासना ३५. आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोकी एकता " 900 ३६. आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोकी एकता " 90३ ३७ इनकी अमेददृष्टित उपासनाका फळ " 90३  अष्टम खण्ड ३८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक,  दासम्य और प्रवाहणका सवाद " 90६  नवम खण्ड ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सक्ता आअय है " 99७ ४०. आकाशस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ 9९८  दश्म खण्ड ४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३३. प्रणव और उदगीयका अमेद 🕴 "                                    |            |
| सप्तम खण्ड  १५. अध्यात्म-उद्गीयोपासना  १६. आदित्यान्तर्गत और नेनान्तर्गत पुरुषोंकी एकता  १७ इनकी अमेद्दृष्टिसे उपासनाका फळ  अष्टम खण्ड  १८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदृष्टित करनेके छिये शिळक,  दाहस्य और प्रवाहणका स्वाद  नवम खण्ड  १९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है  १९० आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ  १९० द्शम खण्ड  १९० उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            | <b>U</b>   |
| सप्तम खण्ड  १५. अध्यात्म-उद्गीयोपासना  १६. आदित्यान्तर्गत और नेनान्तर्गत पुरुषोंकी एकता  १७ इनकी अमेद्दृष्टिसे उपासनाका फळ  अष्टम खण्ड  १८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदृष्टित करनेके छिये शिळक,  दाहस्य और प्रवाहणका स्वाद  नवम खण्ड  १९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है  १९० आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ  १९० द्शम खण्ड  १९० उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३४. अनेक प्रकार की आधिदैविक उदगीयोपासनाएँ                        |            |
| ३६. आदित्यान्तर्गत और नेनान्तर्गत पुरुषोंकी एकता " " 900<br>३७ इनकी अमेददृष्टिसे उपासनाका फळ " 90३<br>अष्टम लण्ड<br>३८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक,<br>दाहस्य और प्रवाहणका स्वाद " 90६<br>नवम खण्ड<br>३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है " 99७<br>४०. आकाशस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ 99८<br>द्शम खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | ٠,         |
| ३६. आदित्यान्तर्गत और नेनान्तर्गत पुरुषोंकी एकता " " 900<br>३७ इनकी अमेददृष्टिसे उपासनाका फळ " 90३<br>अष्टम लण्ड<br>३८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक,<br>दाहस्य और प्रवाहणका स्वाद " 90६<br>नवम खण्ड<br>३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है " 99७<br>४०. आकाशस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ 99८<br>द्शम खण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३५. अध्यातम-उदगीयोपासना                                          | و ,        |
| २७ इनकी अमेदहिस्ते उपासनाका फल ९०३  अष्टम लण्ड  २८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके लिये शिळक,  दालम्य और प्रवाहणका स्वाद  नवम स्वण्ड  २९. शिळककी उक्ति—आकाश ही स्वका आश्रय है १९०  ४९. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फल १९८  दश्म खण्ड  ४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३६. आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत प्रवर्षाकी एकता              |            |
| अष्टम लण्ड  ३८. उद्गीयोपाचनाको उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके लिये शिळक, दालभ्य और प्रवाहणका चनाद नवम लण्ड  ३९. शिळककी उक्ति—आकाश ही चनका आश्रय है ' 9९७ ४०. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उचकी उपासनाको फळ ९९८ दश्म लण्ड ४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |            |
| है८. उद्गीयोपासनाकी उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेके छिये शिळक,<br>दालभ्य और प्रवाहणका सवाद १०६<br>नवम सग्ड<br>है९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है १९७<br>४०. आकाशंस्त्रक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९८<br>द्श्म खण्ड<br>४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | •••        |
| दाहम्य और प्रवाहणका समाद १०६<br>नवम लण्ड<br>२९, शिळककी उक्तिआकाश ही समका आश्रय है ११७<br>४०. आकार्शसञ्च उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ ११८<br>दशम लण्ड<br>४१, उपस्तिका आल्यान १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३८. उदगीयोपासनाकी उत्क्रष्टता प्रदर्शित करनेके लिये शिकक         |            |
| नवम खण्ड<br>२९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है " ११७<br>४०. आकाशंसशक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ ११८<br>दशम खण्ड<br>४१. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दाहभ्य और प्रवाहणका सवाद                                         | • 908      |
| २९. शिळककी उक्ति—आकाश ही सबका आश्रय है " १९७<br>४०. आकाशंसशक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ १९८<br>दशम खण्ड<br>४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                | - `        |
| ४०. आकार्यस्थक उद्गीयकी उत्कृष्टता और उसकी उपासनाका फळ ११८<br>दशम खण्ड<br>४१. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | 990        |
| दशम खण्ड<br>४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४०. आकार्यस्थक उदगीयकी उत्क्रष्टता और उसकी उपासनाका फ            |            |
| ४९. उपस्तिका आख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दशम खण्ड                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | 455        |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२. राजयश्रमें उपस्ति और ऋतिजोंका संवाद                          |            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |            |

# ( es 3)

| एकादश सण्ड                                                        |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| ४३. राजा और उपस्तिका सनाद                                         | • ••   | ··· {₹3         |
| ४४. टबस्तिके प्रति प्रस्तोताका प्रश्न                             | •••    | •• १३३          |
| ४५. उषस्विका उत्तर—प्रस्तावातुगत देवता प्राण 🕻                    | •      | ··· 9₹₹         |
| ४६. उद्गाताका मस्न                                                | •      | ··· 434         |
| ४७. उपस्तिका उत्तर-उद्गीयातुगत देवता आदित्य है                    | ***    | • १३५           |
| ४८. प्रतिहर्ताका प्रश्न                                           | •      | · · · 9₹Ę       |
| ४९. उपत्तिका उत्तर—प्रतिहारानुगत देवता सन्न है                    | ***    | १३६             |
| द्वादश सण्ड                                                       |        |                 |
| ५० शौवसामसम्बन्धी उपाख्यान                                        |        | 93C             |
| ५१ कुर्चोद्वारा किया हुआ हिंकार                                   | ****   | • • • 985       |
| त्रयोदश खण्ड                                                      |        |                 |
| ५२. सामावयनमृत स्त्रोमाश्चरसम्बन्धिनी उपासनाएँ                    | •••    | 3xx             |
| ५३. स्त्रीमाक्षरसम्बन्धिनी उपासनार्जीका फल                        | •      | ··· 980         |
| द्वितीय अच्याय                                                    |        |                 |
|                                                                   |        |                 |
| प्रयम सण्ड                                                        |        | 0               |
| ५४. साधुद्दृष्टिसे समस्त सामोपासना                                | ••     | <i>3</i> 88     |
| दितीय लण्ड                                                        |        |                 |
| ५५ डोकविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना                               | •      | • 948           |
| ५६. आ <b>इ</b> चिकाछिक सबोमुख छोकींमें पञ्चनिष सामोप<br>वतीय सण्ड | ासना - | 3pla            |
| • ५७ वृष्टिविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना                          |        |                 |
| चतुर्थं सण्ड                                                      |        | · 348           |
| ५८५ जलविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना                               |        | ·               |
| ् पश्चम सण्ड                                                      |        | ··· 959         |
| ५९. ऋद्विषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना                              |        | ···· 943        |
| . पष्ट सण्ड                                                       |        | 144             |
| ६०. पशुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना                              | ****   | ۰۰ <u>۰</u> څوړ |
| सप्तम लण्ड                                                        |        |                 |
| ६९. प्राणविषयक पाँच प्रकारकी सांमीपासना                           | 4**    | ં " ૧૬૭         |
| ·· सप्टम संण्ड                                                    |        | •               |
| ६२. वादीविषयक सप्तविष सामोपासना                                   | •••    | ~ *** Sieo      |

| नवम् खण्ड                                    |        |      |            |
|----------------------------------------------|--------|------|------------|
| ६३. आदित्यविषयिणी सात प्रकारकी सामौपासना     | 4444   | **** | १७३        |
| दशम खण्ड                                     |        |      |            |
| ६४. मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना       | *****  | **** | 969        |
| एकादश खण्ड                                   | , , -  |      |            |
| ६५. गाँयत्रसामकी उपासना                      | ****   | •••  | 960        |
| द्वादश खण्ड                                  |        |      |            |
| ६६. रयन्तरसामकी उपासना                       | ****   | **** | १८९        |
| त्रयोदश खण्ड                                 |        |      |            |
| ६७. वामदेव्यवामकी उपावना                     | •••    | ***  | 989        |
| ·     चतुर्दश खण्ड                           |        |      |            |
| ६८. बृहत्सामकी उपासना                        | •••    |      | 952        |
| पञ्चदश खण्ड                                  |        |      |            |
| ६९. वैरूपसामकी उपासना                        | •••    | •••• | 958        |
| षोड्य खण्ड                                   |        |      |            |
| ७०. वैराषसामकी उपासना                        | •••    | ••   | १९६        |
| सप्तदश खण्ड                                  |        |      |            |
| ७१. शक्वरीसामकी उपासना                       | • ••   | ••   | 386        |
| मष्टादश खण्ड                                 |        |      |            |
| ७२. रेवतीसामकी उपासना                        | ****   | •••• | 988        |
| एकोनविंश खण्ड                                |        |      |            |
| ७३. यज्ञायश्रीयसामकी उपासना                  | •••    | •••• | २००        |
| विशं सण्ड                                    | ·      |      |            |
| ७४. राजनसम्बी उपासना                         |        | ••   | २०२        |
| ्रेस्कविश खण्ड                               | _      |      |            |
| एका परा रवण्ड<br>७५. सर्वेविषयक सामकी उपासना | Sim    | ***  | २०४        |
| -                                            | ••••   | •••  | २०६ '      |
| ७६. सर्वनिषयक सामकी उपासनाका उत्कर्ष         |        |      | <b>.</b> . |
| ्रे द्वाविंश खण्ड                            |        |      | ₹06        |
| ७७. विनर्दिगुणविशिष्ट सामकी उपासना           | ***    | **** | २१०        |
| ७८. स्तवनके समय ध्यानका प्रकार               |        | -,4+ | 530        |
| ७९. स्वरादि वर्णोंकी देवात्मकता              | **** * |      | 245        |
|                                              |        |      |            |

| त्रयोविश सन्द                                                  |       |             |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ८९. तीन धर्मस्त्रन्थ                                           | ***   | 337         |
| ८२. त्रयीविचा और ब्याटतियों ही उत्तरि                          | • •   | <b>⊅</b> ∮¢ |
| ८३. ऑकारकी उत्ति '                                             | 12    | २३५         |
| चतुर्विश सन्ड                                                  |       |             |
| ८४. सबनों के अधिकार्य देवता                                    | •     | 253         |
| ८५, साम आदिनी बाननेवाला ही यह का गव ग दें                      | ***   | ₹\$¥        |
| ८६- पात ध्यनमे बमुदेय गासम्बन्धी सामगान                        | •     | 774         |
| ८७ मध्याद्वचनमें घटचम्दर्ना ग्रामगान                           | ***   | 325         |
| ८८. तृतीय स्वतमें आदित्य और विभेदेवसम्बन्धी सुमाना सार         | ; *** | २३५         |
| न्तीय अध्याय                                                   |       |             |
| प्रयम सण्ड                                                     |       |             |
| ८९. मघुविद्या                                                  | •••   | 545         |
| ९०. बाहित्यदिमें मञ्ज बादि हरि                                 | ***   | 243         |
| ९१. आहित्यकी पूर्वेदिकसम्बन्धिमी क्रित्तीमें मधुनाददादि दृष्टि |       | <b>₹</b> ¥¥ |
| द्वितीय राण्ड                                                  |       |             |
| ९२ आहित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिमी विरुपोंमें मुपुनाटपादि ह      | įš.   | 749         |
| तृतीय खण्ड                                                     |       |             |
| ९३ आदित्यकी पश्चिमदिक्डम्मन्धिनी हिरणीमे मनुनाहपादि ४          | fè    | २५१         |
| चतुर्थ सण्ड                                                    |       |             |
| ९४. बादित्यनी उत्तरविक्सम्बन्धिनी किर्फोर्मे मधुनाउनादि हा     | È **  | रे-१२       |
| ् पञ्चम सम्ब                                                   | _     |             |
| ९५, आदित्वकी कर्ष्वदिक्सम्बन्धिनी क्रिगोंमें मचुनाट्याटि हा    | È     | २५४         |
| ् पष्ठ सण्ड                                                    |       |             |
| ९६. वनुर्जोंने नीवनाश्रयमूत प्रयम अमृतकी उपासना<br>सप्तम खण्डे | ***   | <i>३५</i> ७ |
| ततम सुन्ड<br>् ९० चर्डोके बीवनाश्रयमूत द्वितीय अमृतकी उपासना   |       | २६२         |
| अप्टम सण्ड                                                     |       | . 141       |
| . ९८. वादित्येकि चीवनाअयंभूत तृतीय समृतकी उपासना               | ***   | २६४         |
| ् नवम लज्ड 🐈 💢                                                 | ۶     | *           |
| ्र९९, मरद्गणके बीवनाश्रयम्त चतुर्य अमृतकी उपासना 🔧             | ***   | २६८         |
| ्र दुशम खण्ड                                                   | ٠, _  |             |
| १०० साध्येकि चीवनाश्रयभूत प्रदम समतकी उपासना "                 |       | 3.50        |

### एकदश गण्ड

| ३०१. भीग-शयके अगन्तर सवका उपनंदार ही जानेए       | <b>?</b> ₹                |                         |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| आदित्यरूप ब्रह्मभी स्वस्तरूपमें स्थिति           | · , ••• .                 |                         | २७२         |
| १९२. महाटोक्के नियमें निहान्का अनुमव             |                           | ****                    | २७३         |
| १०३- मधुषिवाका पर                                |                           | •                       | २७४         |
| १९४. सम्प्रदायपरम्परा                            | • •                       | •••                     | २७५         |
| द्वादम राज्ड                                     |                           |                         |             |
| ३०५ गायनीदास महासी उपासना                        | ***                       | ****                    | २७८         |
| ३०६. कार्यंत्रस जीर शुद्रहस्मा भेद               | ***                       | ****                    | २८४         |
| १०३ भ्ताकास, देहाकास और एदयाकाशका अमेट           | •••                       |                         | २८५         |
| त्रयोदग तप्ड                                     |                           |                         |             |
| १०८. इद्यान्तर्गत पूर्वमुपिभूत प्राणकी उपासना    | ****                      | ***                     | २८९         |
| १०९. हृदयान्तर्गत दक्षिणसुपिभूत व्यानकी उपासना   | ***                       | • •                     | २९३         |
| ११०- इदयान्तर्गत पश्चिमसुपिभूत अपानकी उपासना     | ***                       | •••                     | 283         |
| १९९ हृदयान्तर्गत उत्तरसुपिभृत समानकी उपासना      | •                         | •••                     | २९४         |
| १९२. हृदयान्तर्गत ऊर्ध्यंग्रुपिभूत उदानकी उपासना | •••                       | •••                     | २९५         |
| 323. उपर्युक्त प्राणादि द्वारपालींकी उपासनाका फल | ****                      | . **                    | २९६         |
| १९४ इदयस्थित गुख्य ब्रह्मकी उपासना               | •••                       | ****                    | २९८         |
| ११५ हृदयस्थित परम ज्योतिका अनुमापक लिङ्ग         | ***                       | ***                     | २९९         |
| चतुर्दश खण्ड                                     |                           |                         |             |
| ( शाण्डिल्यविद्या )                              |                           |                         |             |
| १९६. सर्वेद्दृष्टिसे ब्रह्मोपासना                |                           | •••                     | ३०३         |
| १९७. समग्र ब्रह्ममें आरोपित गुण                  | ,                         | •••                     | ३०६         |
| १९८. व्रह्म छोटे-से-छोटा और वहे-से-यहा है        | ***                       |                         | ₹99         |
| ११९. हृदयस्थित ब्रह्म और परव्रहाकी एकता          | "                         | • ^                     | <b>₹</b> 9₹ |
| ् पश्चद्श सण्ड                                   | "                         | ,                       |             |
| ै१२०. विराट्कोशोपासना                            | ****                      | ***                     | ३१६         |
| पोडश खण्ड                                        |                           |                         |             |
| ९२१. आतम्युशोपासना                               | · · · · · ·               | ***                     | ३२३         |
| 'सँसदश खण्ड ' 🐧                                  | . *                       | (, ', '                 |             |
| १२२ अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयशोपार्सना          | , ""                      | م <b>ر ۱۹۹۰</b><br>داری | 330         |
| अप्रादेश खण्ड                                    | <u> </u>                  |                         | ¥₹८         |
| ् १२३. मन आदि दृष्टिसे अध्यातम और आधिदैविक ब्रां | <b>शापा<del>धना</del></b> | · · · ·                 | 446         |

| एकोनविंश खण्ड                                              |           |      |              |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| ९२४. आदित्य और अण्डद्वष्टिसे अध्यातम एवं आधिदै             | विक उपास  | ना** | ₹¥¥          |
| चतुर्थ अन्याय                                              |           |      |              |
| प्रथम सण्ड                                                 |           |      |              |
| १२५. राजा चानभुति और रैक्वका उपाख्यान                      | •• •      | ٠    | ३५२          |
| द्वितीय सण्ड                                               |           |      | •            |
| ९२६. रैक्वके प्रति बानशृतिकी उपसत्ति                       | ***       | •    | 343          |
| तृतीय खण्ड                                                 |           |      |              |
| ९२७. रैस्बद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश                      | •         | ••   | ३६९          |
| ९२८. संवर्गकी स्तुतिके छिये आख्यायिका                      | ***       |      | ३७२          |
| चतुर्थ सम्ब                                                |           |      |              |
| १२९. सत्यकामका ब्रह्मचर्य-पालन और वनमें आकर                | गौ चराना  |      | <b>३८०</b>   |
| प्रम् सण्ड                                                 |           |      |              |
| १२०. बूषमदारा उत्यकामको ब्रह्मके प्रथम पादका र             | उपदेशः "  | •    | ३८६          |
| षष्ठ खण्ड                                                  |           |      |              |
| १३१. जन्निद्वारा ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश              | •         | **** | ३८९          |
| सप्तम खण्ड                                                 |           |      | _            |
| १२२. इंस्ट्रास ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश                  | •••       | ••   | ३९२          |
| अप्टम खण्ड<br>१३३- मद्गुद्वारा ब्रह्मके चतुर्य पादका उपदेश |           | ***  | -0           |
| नवम सण्ड                                                   |           | ~    | <i>₹</i> \$४ |
| १२४ स्त्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्य                 |           | •    |              |
| उपदेश ग्रहण करना                                           | હારા પુનઃ |      | ` ₹९७        |
| दशम खण्ड                                                   |           | •    |              |
| १२५ उपकोसलके प्रति सम्निद्दारा ब्रह्मविद्याका उ            | पदेश ""   | •••  | ¥00          |
| एकाद्य सण्ड ः                                              |           | •    | ~            |
| १३६ गाहँपत्याग्निविद्या                                    | ***       | ***  | ४०९          |
| ्र द्वादश खण्ड                                             | 5         | - •  |              |
| १३७. अन्बाहार्यंपचनाग्निविद्या 🕐                           |           | •••  | V43          |

|                                            |        | •    |               |         |                     |
|--------------------------------------------|--------|------|---------------|---------|---------------------|
| त्रयोदश लण्ड                               |        | `    | "'            |         |                     |
| १३८. बाह्बनीयाग्निविद्या                   |        | à.   | ***           | ••••    | <b>44</b> 4         |
| <i>चतुर्दैश खण्ड</i>                       | ,      |      |               |         |                     |
| ११९. आचार्यका आगमन                         |        |      |               | ••••    | <b>¥9</b> €         |
| १४०. आचार्य और उपकोसकका संवाद              |        | ٠,٠  | •••••         | ****    | ¥90                 |
|                                            |        |      |               |         | • • •               |
| पश्चदश खण्ड                                |        |      |               | ****    |                     |
| १४१. आचार्यंका उपदेश—नेत्रस्थित पुर        | षका    | उपास | ना'''         | ••••    | ४२०                 |
| १४२. इहावेत्ताकी गति                       |        |      | •••           | ****    | ४२३                 |
| षोडश खण्ड                                  |        |      | -             |         |                     |
| १४३. यशोपासना                              |        |      | ****          | ****    | ४२८                 |
| १४४. ब्रह्मके मौनमञ्जूसे यहकी हानि         |        |      | ****          | ****    | ¥\$0                |
| १४५ ब्रह्माके मौनपालनसे यहकी प्रतिष्ठा     |        |      | •••           | ••••    | ४३२                 |
| सप्तदश लण्ड                                |        |      |               |         |                     |
| १४६. यज्ञ दोषके प्रायक्षित्ररूपसे न्याहतिय | र्गेकी | उपाच | ना'''         | •••     | ጸ§ሄ                 |
| १४७. विद्वान् ब्रह्माकी विशिष्टता          |        |      | ••••          |         | ४३८                 |
| पश्चम अध                                   | 21121  |      | -             | •       |                     |
| •                                          | 414    |      |               |         |                     |
| प्रथम सण्ड                                 |        |      |               |         |                     |
| १४८. ज्येष्टभेष्टादिगुणोपासना              |        |      | ••••          | ****    | <b>A</b> A≸         |
| १४९. इन्द्रियोंका विवाद                    |        | 7    | ****          | •••     | <b>XX</b> É         |
| १५०. प्रजापितका निर्णय                     |        |      | ****          | ****    | <i>አ</i> ጸ <i>0</i> |
| १५९ वागिन्द्रियकी परीक्षा                  |        |      | •••           | ****    | <b>ጸጸ</b> ८ '       |
| १५२. चसुकी परीक्षा                         |        |      | •••           | ••••    | ४४९                 |
| १५३. श्रोत्रकी परीक्षा 🕜 🖰                 |        |      | ****          |         | <del>የ</del> ሄዩ     |
| १५४. मनकी परीक्षा                          |        |      | , <b>****</b> |         | Aple.               |
| १५५. प्राणकी परीक्षा और विवय               |        |      | ~{****        | ****    | 849                 |
| १५६. इन्द्रियोंद्रारा प्राणकी स्तुति       | 7      |      | ***           | •••     | 845,                |
|                                            |        |      |               |         |                     |
| १५७: प्राणका अञ्चलिदेश                     | -      | • •  | / ·           | ••      | 846                 |
| ९५८. प्राणको वस्त्रनिर्देश 🕡 🚶             |        |      | •••           | ••      | 840                 |
| ९५९. प्राणविद्याकी स्तुति                  |        |      | ••••          | · · · · | ४६३                 |
| १६०. मन्थकर्म 🥈                            |        |      | ****          | 1 ****  | ¥48                 |

|                                                     |             |              | •           |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| १६९ पाञ्चालॉकी सभामें खेदलेतु                       | • •         | •            | ¥38         |
| १६२. प्रवाहणके प्रश्न                               | • •         | • ••         | <b>¥</b> 3₹ |
| १६३ प्रवाहणसे पराभूत श्वेतकेतुका अपने रिचाके पार    | अाना        | •            | YSY         |
| १६४ पिता-पुत्रका प्रवाहण रे पास आना                 |             | • •          | ¥ 3'3       |
| १६५ प्रवाहणका वरप्रदान                              | •••         | •            | 208         |
| चतुर्थं लण्ड                                        |             | •            |             |
| १६६. पञ्चम प्रश्नका उत्तर                           | wr*         | • •          | (65         |
| १६७ लोकरूपा अग्निविद्या                             | •           | ٠            | YOR         |
| पञ्चम खण्ड                                          |             |              |             |
| ९६८. पर्जन्यरूपा अग्निविद्या                        | • •         | **           | 463         |
| पष्ट सण्ड                                           |             |              |             |
| १६९ पृथिवीरूपा अग्निविद्या                          |             | •••          | <b>46</b> 8 |
| तप्तम लण्ड                                          |             |              |             |
| ९७० पुरुष्रमा अग्निविद्या                           | ***         | •••          | <b>283</b>  |
| मृष्टम राण्डे                                       |             |              |             |
| १०१ स्रीरूपा अग्निविद्या                            | •••         | ••           | 463         |
| नत्रम् सण्डः                                        |             |              |             |
| ९७२ पञ्चम आहुर्तिमें पुरुपत्वको प्राप्त हुए, सींपकी | गति         | •••          | <b>አ</b> ሪደ |
| दशम सण्ड ं                                          | *           | 7            | Ş           |
| ९७३ प्रथम प्रश्नका उत्तर                            | i ,         | ٠.           | beco        |
| १७४. नृतीय परनका उत्तर                              | ****        |              | 409         |
| 🤫 🗟 - ु ( देवयान् मीर् घूमयानका न्यावते वस्य        | ान <b>)</b> | •            | , ,         |
| १७५ द्वितीय प्रश्नुका उत्तर                         | ,           | ····         | 498         |
| ( पुनरावर्तनका कुल )                                |             | .,,,         | 144 P       |
| १७६. अनुस्यी जीवोंकी कमीनुस्य गति -                 | 3 . 4 .3C   | مستياري والم | .⊊V⊋e       |
| १७० चतुर्यं प्रकृति उत्तरे ग                        | ٠٠          |              | 439         |
| ( संशासीय प्रवृत्तिवालाँकी गाँत )                   | , - ',      |              | W           |
| १७८ पाँच अतित                                       |             | ``           | .Theate     |
| १७९ पञ्चानिविद्याका महत्त्व                         | •           |              |             |

|                    |                              | ·             |
|--------------------|------------------------------|---------------|
| एकादश              | खण्ड 💮                       | 7.            |
| १८५. औपमन्यव आ     | दिका आत्ममीमांचारि           | वियक प्रस्ताव |
| १८9 औपमन्यवादिक    | <b>हा उदा</b> ळकके पास अ     | ाना 🦫 - 🔭     |
|                    | ोपमन्यवादिके स <b>हि</b> त व |               |
| १८३. अश्वपतिद्वारा | मनियोंका स्वागत              | و المارية     |

१८9 औप १८२ उद्दार १८३. अश्व १८४. अववर्षतिके प्रति मुनियोकी प्रार्थना १८५ राजाके प्रति मुनियोंकी उपसत्ति द्वादश खण्ड

१८६. अस्वपति और औपमन्यवका संवाद त्रयोदश खण्ड

१८७. अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद चतुर्दश खण्ड

१८८. अधिवर्षित और इन्द्रबुम्नका संवाद पश्चदश खण्ड

१८९. अरबपति और जनका सवाद

षोड्य सण्ड

१९०. अर्थपति और बुँडिलका संवाद ्रसप्त**दश** लण्ड-

१९१ अस्वपति और उदालका सुनाद गैरीदर्श संगंद

१९२. अश्वपतिका उपदेश—वैश्वानरकी समस्तीपासनाका

१९३. वैद्वातरका सङ्गोपाङ्ग स्वरूप

😽 मोननकी अग्निहीत्रल्सिदिके छिये 'प्राणाय स्वाहो

विश खण्ड

१९६. 'अपानाय स्वाहा' इस तीसरी आहुतिका वर्णन

| , 3                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ( 96.)                                                            | ì             |
| द्वाविंश सण्ड                                                     |               |
| १९७. 'समानाय स्वाहा' इस चौथी आहुतिका वर्णन                        | •             |
| त्रयोविंश खण्ड                                                    |               |
| १९८. 'उदानाय स्वाहा' इस पाँचवीं आहुतिका वर्णन " ५६८               |               |
| चतुर्विज्ञ खण्ड                                                   | •             |
| १९९ अविद्वानके इवनका स्वरूप                                       |               |
| २००. विद्वानके इवनका फल                                           |               |
| षष्ठ अध्याय                                                       |               |
| प्रथम खण्ड                                                        | -             |
| २०१. आरुणिका अपने पुत्र श्वेतकेतुके प्रति उपदेश 🗥 🐃 🗥             |               |
| <b>इितीय</b> खण्ड                                                 | . `           |
| २०२. अन्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगत्की सद्भूताका समर्थन              | •             |
| तृतीय सण्ड<br>                                                    |               |
| १०१ साधका क्रम                                                    |               |
| चतुर्यं खण्ड                                                      | 3             |
| २०४. एफके ज्ञानसे सबका ज्ञान                                      | *             |
| प्रमास राण्ड<br>२०५ अस आदिके त्रिविच परिणाम                       | (a)           |
| पुष्ठ विष्ट                                                       |               |
| २०६. अप्र आदिका सुक्त भाग ही मन आदि होता है                       | <b>?</b> \$ - |
| २०८. गोडधापछाविशिष्ट पुरुषका उपदेश ••• ••े६                       | ३२            |
| अप्टम खण्ड                                                        |               |
| २०७. सुपुन्तिकारुमें जीवकी स्थितिका उपदेश ••• •• ६<br>्रमतम राण्ड | Y•            |
| २०९. ग्रुपुतिमें 'धन्' की प्राप्तिका ज्ञान न होनेमें मधु-         | •             |
|                                                                   | (६३           |
| दर्शन सम्द                                                        |               |
| २९०. नदीके दशलादास उपवेश 🐪 🦠 📜 💮                                  | <b>5</b> 56   |
| प्कादन राण्ड                                                      |               |
| २११- वसके रहानाहास उपरेश                                          | ६७१           |
| हारम सन्द                                                         |               |
| २१६, स्पर्धागरण्ये दशनाद्वाग उपदेश                                | ६७६           |

| त्रयोदश खण्ड 😽 ,                               | _                                           |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| २१३. छवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश               |                                             | ५८०             |
| े चतुर्दश लण्ड                                 | દેશ .                                       | ,               |
| रेरें. अन्यत्रसे छाये हुए पुरुषके ह्हान्तद्वार | ा उपदेश '                                   | ·· ६८५          |
| पश्चदश स्वण्ड                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                 |
| .११५ मुमूर्धं पुरुषके दृष्टान्तदारा उपदेश      | ****                                        | <b>६</b> ९४     |
| पोडश लण्ड                                      |                                             | 7,4             |
| 3१६ चोरके तस्त परशुप्रहणके दशन्तद्वारा         | उपदेश ••• •                                 | 486             |
| स्रम अध्य                                      |                                             | -               |
| भथम खण्ड                                       | ••                                          |                 |
| २१७ नारदके मति सनत्कुमारका उपदेश               | و چې د د د د د د د د د د د د د د د د د د    | *** 107 0       |
| के 'द्वितीयं खण्ड                              | •                                           | ٠,٠             |
| .,२१८ नाम्की, ध्रुपेक्षा वाक्की महत्ता         | ere ere                                     | ** 1439         |
| तृतीय खण्ड                                     |                                             | , ,,,           |
| रेश्व वाक्की अपेक्षा मनकी अष्ठता               | 4 5 5.12                                    | 6 <u>4</u> 8.   |
| चतुर्थ सण्ड                                    | W. W.                                       |                 |
| ु 📆 १ मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता                  |                                             | • ७२७           |
| पश्चम खण्ड                                     | العائمة تع                                  | 7.5             |
| २२१ जॅकल्पकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानता          |                                             | • ७₹¥           |
| े प्रस्ते सम्ब                                 | And Callette                                |                 |
| ं २ र्रे वित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व       | <u>૾ૢ૽૾૽૾૽ૣૼૡ૽ૼ૱ૢૺૺૺૺૺૺૺૺૺ૾ૺ</u> ؞          | . 6 <u>\$</u> C |
| ससम् खण्ड                                      | -                                           |                 |
| २३३: ब्यानसे विशानकी महत्ता                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | , 0Y4.          |
| अप्रम लण्ड                                     | ** (                                        |                 |
| २२४. विशानसे बळकी श्रेष्ठता                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | ي ۱۹۶۰ -        |
| नवम खण्ड<br>रेरपू, बल्की अपेक्षा अनकी प्रधानता |                                             |                 |
| 3 ×                                            | ¥/.,                                        | . የአል           |
| दशम लण्ड<br>१२६. अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व   |                                             |                 |
| ११% जनमा जम्मा गण्या महत्त्व                   |                                             | · ~ 1045        |
| २२७ जलकी अपेक्षा तेषकी प्रधानता                | ب.<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ··· intere      |
| ्रे द्वादश्च सण्ड                              |                                             |                 |
| रेड्ड. तेजसे आकाशको मधानता                     | · '                                         | ७५८             |
|                                                |                                             | •               |
| ×*~                                            |                                             |                 |

२२९. आकाशकी अपेक्षा स्मरणक चतुर्देश खण्ड २३०. समरणंसे आशाकी महर्च ुपञ्चद्द्य सण्डे २३१. आशासे प्राणका प्राधान्य षोडश सण्ड २३२ सत्य ही जानने योग्य है सप्तदश खण्ड २३३. विज्ञान ही ज्ञानने योग्य है अष्टादेश संप्ड २३४. मति ही जानने योग्य है-एक्रोनविंश तण्ड २३५. घढा ही जानने योग्य है · विंश सण्ड २३६. निहा ही जानने योग्य है एकविंश सण्ड २३७. कृति ही चानने योग्य है द्दाविशे लण्ड 🔆 भेरे८. चुख ही जान<del>ने यो</del>ग्य **है** त्रयोद्धिंगु सुण्हे . . २३९ भूमा ही जानने योग्य है चतुर्विश खण्ड ॰ भूमा<del>के द</del>्वरूपका प्रतिपादन प्रविशे सण्ह २४२. इस प्रकार जाननेवाटेके टिये फटका उपर ४३. देहर-पुण्डरीकर्ने ब्रह्मकी उपासना १४४, पुण्यकमें नटोंका अनिव्यत्व

| ાક્ષતાલ અ <b>ખ્ય</b> , ્                                            | - 4               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| २४५ दहर-बद्याणी उपायनाका पाँछ                                       | i; cət            |
| ·                                                                   | . •               |
| रें ४६. असरपने आहत सरपकी उपासनारे और नामासरीपास                     | ना ''' ८२६        |
| ्रचतुर्व सण्ड                                                       | 470 000           |
| २४०. सेतुस्य आत्माकी उपासना                                         | · · · <b>૮३</b> ६ |
| ्री प्रथम लण्ड 🛒 🦠                                                  |                   |
| २४८. यहादिमें ब्रह्मचर्यादिदृष्टि ""                                | ···· 688          |
| ו• भू ने                        | •                 |
| रंभ्य देवनाती और वर्षरिमस्य मार्गेही उपावना 🔑                       | C4¥,              |
| <i>इंटर</i> ्स्सम् सण्ड                                             | ,                 |
| आर्थिक कां अनुसंघान करनेके छिये इन्द्र और विरो                      | चनका              |
| प्रजापतिके पार जाना                                                 | ८६५               |
|                                                                     |                   |
| अप्रम सण्ड                                                          |                   |
| २५१: इन्द्र तथा विरोचनका जलके शकोरेमें अपना प्रतिविष्य              | देखना'''' ८७६     |
| , नवम लण्ड                                                          | 1-17              |
|                                                                     | *** ***           |
| २५२ व्यक्ता सुनः प्रचापितके पार्व जोना 🔠 💛 🗥 🔭                      | .,, ८८०           |
| न्याम स्वाप्त                                                       | · `               |
| र्द्ध हे हे हे बेति स्वप्नपुरुपका उपदेश                             |                   |
| र्वादश खण्ड                                                         | ·                 |
| २५५ सुबुप्त पुरुषका उपदेश                                           | Sot               |
| द्वादंश खण्ड                                                        |                   |
|                                                                     | Solling .         |
| रंपेंप्रुं मर्त्येशरीर आदिका उपदेश - र्                             | 30 Post           |
| ्रेन् त्रयोदश खण्ड 🕐 🦒 📜                                            | المرابع المرابع   |
| ूर्पेह. रेंद्यामान्छवलम्' ईस मन्त्रका उपदेश *ैं रें                 | र्वेद्धाः ९३७     |
| चतुर्दर्श संग्ड ुं रूप १६                                           | 37. ^ ,· .        |
|                                                                     |                   |
| ,१५७. कारणुरूपसे आकाशसंत्रक ब्रह्मका उपदेश 🦽                        |                   |
|                                                                     | 70                |
| ें। क्रिकेट्स खण्ड<br>- २५६ आसर्ग्यानी परम्परा, नियम और फल्का वर्णन |                   |

# चित्र-सूची

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| सं् चित्र 🐉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 28 820 |
| १भीशंकराचार्यनी (बहुवर्ण)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54       |
| र—यहशालामें उपस्ति 🚉 👝 🔾 ,, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , १३१    |
| रे—रैक्व भीर चानभृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ४—गुरमक सत्यकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1900 · |
| ५—सत्यकाम स्रोर उपकोषक रूप । ( ,, ") हैं<br>६—राना अश्वपतिके भवनमें उद्दोर्ककः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ७—आर्षि और इवेतंकेत (,,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , વહે    |
| ४ <del>- व</del> नर्द्धमार-नारद-चंदाद ( ", ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> |
| ९—इन्द्र और विरोचनका उपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كأفكست   |
| A STATE OF THE STA | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |



<sup>\*</sup>विविगो्पत्**यो दद्युः** \*करकारिपिनाकिनः

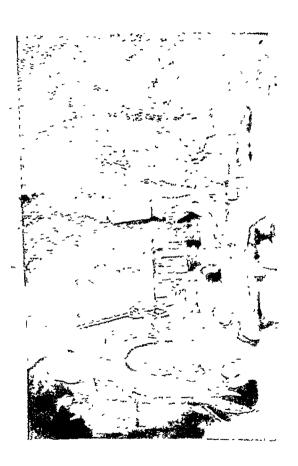

तत्त्वदमहाणे नमः

# छान्दोग्योपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करमाष्य और भाष्यार्थसहित

सच्चिद्धनन्दसम्द्राय सर्वातीताय साक्षिणे । नमः श्रीदेशिकेन्द्राय शिवायाशिवद्यातिने 🏗

#### शांन्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु भमाङ्गानि वाक्प्राणश्र्भुः श्रोत्रम्थो चल-मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वे ब्रह्मीपनिषदं माहं वृद्ध निराक्तया मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! े 🛬

मेरे [हाथ-पाँच आदि] अक्त सब मकारसे पुष्ट हों, वाणी, पाण, नेत्र और श्रोत्र पुष्ट हों. तथा सुन्ध्रपूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करें । उपनिषद्में प्रति-पादित ब्रह्म ही सब कुछ है । मैं ब्रह्मका निराकरण (त्याग) न करूँ और ब्रह्म मेरा निराकरण न करें । इस प्रकार हमारा अनिराकरण (निरन्तर सिख्न) हो, अनिराकरण हो । उपनिषदोंमें जो शम आदि धर्म कहे गये हैं वे ब्रह्मक्ष्य आत्मामें निरन्तर रमण करनेवाले मुझमें सदा बने रहें, वे मुझमें सदा बने रहें । आध्यासिक आधिमोनिक और आधिवैविक तापकी शान्ति हो ।

# प्रथम अध्याय

## अधम खरह

#### सम्बन्ध-माध्य

श्रीमित्येतदक्षरियाद्यप्टाच्याची छान्दोग्योपिन्यत् ।
तस्याः संक्षेपतोऽर्थिजितासुस्य
ऋजुविवरणमन्पप्रन्थिमदमारस्यते ।
तत्र सम्मन्धः—समस्तं कर्माविगतं प्राणादिमन्त्रनम्
देवताविज्ञानसहितमन्त्रिरादिमागेण अध्यप्रतिपत्तिकारणम् । केवरुं च धृमादिमागेण चन्द्रहोकप्रतिपत्तिकारणम् ।
स्वभावप्रवृत्तानां च मार्गद्वयप्रिम्मणन्यं स्वभावप्रवृत्तानां च मार्गद्वय-

आरम्भ होनेवाला यह आठ अध्यायोंका प्रनथ छान्दोग्य उपनिषद् है। उसका अर्थ जाननेकी इच्छावालोंके लिये इस छोटे-से प्रन्थके रूपमें उसकी सर्क व्याख्या संक्षेपसे आरम्भ की जाती 🕏 १ वहाँ [फर्मकाण्डके साथ ] इसका सम्बन्ध इस प्रकार है-[विहित सौर निषिद्ध रूपसे ] नाने हुए समस्त फर्मका प्राणादि देवताओंके विज्ञान-पूर्वक अनुष्ठान करनेपर वह अर्चि आदि (देवयान) मार्गके द्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्तिका कारणं होता है तथा केवक (उपासनारहित) कर्म घूमादि मार्गसे चन्द्रलोककी प्राप्तिका हेतु होता है। नो इन दोनों मार्गोंसे पतित एवं स्व्मावा-नुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं उनकी ो है।

न चौभयीमोगयोरन मार्गे आत्यन्तिकी रुषार्थेसिद्धिरित्यतः कर्मनिर-क्षिमहैतात्मचिज्ञानं संसार-गतित्रयहेतूपमर्देन वक्तव्यमित्यु-**ग**निषदारम्यते ्न चाहैतात्मविज्ञानादन्यत्रा-. स्पेन्तिकी निःश्रेय-मोधसाधनत्वम् सप्राप्तिः । वक्ष्यति हिं-"अथ येऽन्यथातो विदुरन्य-राजानस्ते सय्यलोका भवन्ति।" ( 🗷 ं उ०७। २५।२) विपर्यये च ''स स्वराड्भवति'' (জা৹ ড০ ভাষ্দাৰ ) इति.। तथा द्वैतविषयानृतामिसंधस्य वन्धनं तस्करस्येव तंप्तपरशुग्रहणे

वन्धदाहमावः संसारदुःखप्राप्ति-

श्रेत्युक्त्वाद्वैतात्मसत्याभिसंधं-

्रंत दोनों मार्गोमेंसे किसी भी एक मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती । अतः संसार-की [उपर्युक्त] त्रिविघ गर्तियोंके हेतु-भूत कर्मका निराकरण करते हुए कर्मकी अपेक्षासे रहित कहेत-आत्म-ज्ञानका-भृतिपादन करना है; इसी उद्देश्वसे इस उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है।

अहैतात्मिवज्ञानके विना और किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसा कि आने कहेंगे भी—"जो लोग इस (अहैतात्मज्ञान) से विपरीत जानते हैं, वे अन्यराज (अनात्माके अधीन) होते और सीण होनेवाले लोकोंमें जाते हैं।" किंतु इससे विपरीत आत्मज्ज्ञान होनेपर [श्रुष्ठि कहती है कि] "वह स्वराट होता है।"

इस मकार तमे हुए परशुको महण करनेसे चोरके जलने खौर वन्धनमें पहनेके समान द्वैतविषय- रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले पुरुषका वन्धन होता है तथा उसे सांसारिक दु:खोंकी प्राप्ति होती है—यह वतलकर श्रुति

तसंपरश्याहणे वन्धदाहाभावं: संसारदुःखनि-वृत्तिमोक्षिश्चेति । निराकरणम् 🖫 क्रियाकारकफलभे-''सत्'''एकमेवाद्धि-तीयम्" (छा० ड० ६।२।१) ''आत्मैवेदं सर्वम्'' (छा० उ० ७।२५।२ ) इत्येवमादिवाक्य-गधकप्रत्ययानुष-पत्तेः । कर्मविधिप्रत्यय<sup>ं</sup> इति न, कर्त्रभोक्तस्वभाव-विज्ञानवनम्तञ्जनितकर्राफलरा-गडेपादिदोप<sub>वतन्</sub> कगविधा-नान्। अभिगतमञ्ज्ञेतार्थस्य करी-विचानादद्वनज्ञानवनार्शय करी-नि चेड १

अद्वेत आत्मारूप परम**स**त्यमें मतीति रखनेवाले पुरुषको, जो पुरुष चोर नहीं है उसके तप्त परशु श्रहण करने-पर दाह और वन्ध**न में होने**वे समान, संसार-दु:खंकी और मोक्षकी प्राप्ति वतलावेगी। इसीसे [श्लर्थात् कर्म और ज्ञान दोनों ः बिरुद्ध फलवाले ् निश्चय होनेके कारण ही अद्वेतात्म दर्शन फर्मके साथ हीनेवाल तह है। क्योंकि कियां, कारक और फलरूप मेदका वाँध करके "सत् [ नम् ] एक और अद्वितीय है" "यह सन आत्मा ही हैं' इत्यंदि प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले अद्वेत ओत्मज्ञानका कोई: बाधक प्रत्यय होना सम्भव नहीं है । यदि कहो कि कर्मविधिविपयक ज्ञान ही [ उसका वाधक ] है - तो ऐसा होना भी सम्भव नहीं हैं; क्योंकि जो अपनेको स्वभावसे ही कर्ता-भोक्तारूप जानता है छौर उससे होनेवाले कमेंकलम् रागद्वेपरूप टोगोसे युक्त है, उसीके लिये कर्म-का विधान किया गया है। म्या-जो सम्पूर्ण वेदार्थको जानने वाला है उसीके लिये कंर्मका विधान दिया गया है; इसलिये अद्वैतात्मजानी-को भी तो कर्म करना ही चाहिये र

· नः कर्माधिकृतविष्यस्य कर्त-

भोक्त्रादिज्ञानस्य स्वांभाविकस्य

''स्त' 'प्रकोताद्वितीयम्'' 'आत्मेब्रेदं-सर्वम्' इत्यनेनोप-

महितत्वात् । तस्माद्रविद्यादि-दोम्बत् एवं कर्माणि विधीयन्ते

नाहैतज्ञाननतः। अत एव हि वस्पति—"सर्वे एते पुण्यलोका मनन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति"

(छा० उ०२ । २३ । १) इति ।

्<sub>र</sub>्तत्रेतिस्मिनद्वेतिविद्याप्रकरणे--र्दे

प्रकरणप्रति- ऽभ्युद्यसाधनान्यु-पाद्यनिष्यणम् पासनान्युच्यन्ते । कैवल्यसंनिकृष्टफलानि चाद्रैता-

दीषद्विकृतश्रक्षविषयाणि मनो-मयःप्राणश्ररीर इत्यादीनि, कर्म-रुसमृद्धिफलानि च कर्माङ्गसम्ब-

्नेथीनि । रहस्यसामान्यान्मनो | [इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविद्याकें इतिसामान्याचाः, यथाद्वैतज्ञान पकरणमे रक्की गयी हैं ] [ जिस

्रम्माध्य-नहीं, नगींकि कमेंके अधिकारीमें सम्बन्धं रखनेवाला केर्तुल-भोनतृत्वादि स्वप-स्वाभाविक विज्ञान सित् [ नवाणी स्वक्तीर

अद्भितीय हैं" "यह सन आर्सा हो है" इत्यादि वान्योंसे नाघित हो जाता है । इसलिये कर्मोंका विधान अनिचादि दोषनान् पुरुषके लिये ही किया गया हैं; अद्भैतात्मज्ञानीके लिये

नहीं किया-गुर्या । इसीकिये श्रुति आगे कहेगी-''ये सव [कर्मकाण्डी] पुण्यकोकोको आस होते हैं तथा

पुण्यकाकात् मास हातः ह तथा ब्रह्मनिष्ठ [परमहस्त] अमृतत्व (मोक्ष)

को प्राप्त होता हैं ।" वहाँ इस अद्वैतिवद्योविषयक प्रकरणमें स्थरयुदयकी साघनमूता उंपासनाएँ वद्मलायी जाती हैं, जिन-का फल कैवल्यमोक्षका समीपवर्ती है और जो अद्वेतब्रह्मकी अपेक्षा 'मनोमयः प्राणश्ररीर.' वाक्योंके अनुसार कुछ विका्रको प्राप्त हुए बहासे सम्बन्घ रखनेवाळी हैं । वे उपासनाएँ कर्माइसे सम्बद्ध हैं और कर्मफलकी समृद्धि ही उनका फल है। क्योंकि रहस्यमे [ अर्थात् उप-निषद् शब्दसे ज्ञातब्य होनेमें ] तथा मनोवृत्तिह्नप होनेमें उन (आत्मज्ञान और उपासनाओं ) में समानता है [इसीसे ने उपासनाएँ आत्मविद्यांके

मनोवृत्तिमात्रं तथान्यान्यप्यपा-सनानि मनोक्विर्ह्मपाणीत्यस्ति हिं सामान्यम्। कस्तर्धद्वेतज्ञान-.स्योपासनानां च विशेषः ? उच्यते-

स्वाभाविकस्यात्मन्यक्रिये-बानोपांचनबो-ऽध्यारोपितस्य कर्जा-विंशेष: दिकारकक्रियाफल-मेद्विज्ञानस्य निवर्तकमद्रैतवि-शानम्, रञ्ज्ञादाविव सर्पाद्य-ध्यारोपलक्षणज्ञानस्य रज्ज्वादि-स्वरूपनिश्रयः प्रकाशनिमित्तः । उपासनं तु यथागास्त्रसमर्थित किञ्चिदालम्बनप्रपादाय तस्मिन - समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त-द्विलक्षणप्रत्ययानस्तरितमिति ंविशेष: ।

तान्येतान्युपामंनानि सस्य-वस्तुतच्यावभास-कत्वादहैतज्ञानोपकारकाण्याल-् स्वनंविषयत्वात्मुनाच्यानि चेति पूर्वेष्टपन्यस्यन्ते । तत्र कर्मास्या-

मकार अद्वैतज्ञान मनोवृत्तिमात्र उसी प्रकार अन्य उपासनाएँ मनोवृत्तिरूप ही हैं-यही उन दोनों-की समानता है। तो फिर अंद्रेतज्ञान और डपासनाओं में भन्तर क्या है ! सो नतकाया जाता है।

भद्वेतात्मज्ञान भक्रिय आत्मार्मे

स्वभावसे ही आरोपित कर्ता आदि कारक किया और फलके मेदजान-की नित्रत्ति करनेवाला है. जिस मकार कि प्रकाशके कारण होनेवाला रज्ज वादिके स्वरूपका निश्चय रज्ज शादि-में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निवृत्त कर देता है। किंतु उपासना तो किसी शास्त्रोक्त आलम्बनको प्रहण उसमें विनातीय प्रतीतिसे अन्यवहित सद्दश चित्तवृत्तिका पवाह करना है-यही इन दोनोंमें अन्तर है। उपासनाएँ चित्तशुद्धि करनेवाली होनेसे वस्ततत्त्वको मकंशिका होनेके कारण अहै त-ज्ञानमें उपकारिणी हैं तथा आलम्बन-होनेके कारण सगमतासे सम्पन्न की जा सकती हैं-इसीलिये इनका पहरे निरूपण किया जाता है। वहाँ [साधारण ईस्पॉर्मे] मस्य द्रीकृतन्वान्कमंपित्या- । हर्मम्यासकी इस्ता होनेके कृत्य रेनोपामन एव दुःसं चेतः ही चिचको त्याना कचन्त कट्टिन समर्पणं क्तुमिति कर्माङ्गविषय-ताबदादावृपासनद्भपन्य-

कर्नेका परिकास करके उपासनामें है। इसीसे सनसे पहले कर्माक-सम्बन्धनी उपासनाका ही बल्टेन किया वाता है-

**उद्गीयह**िमें लेक्स्क उपमन

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत । ओमिति

पुरुगायति तस्योपव्याख्यानम् ॥ १ ॥

ॐ यह अतर उद्गीय हैं, इसकी उपसन करनी चाहिये। 'ॐ पेड़ [डच्चरः इसके बल्में डक्गतः] उद्गान ( उच्चस्वरक्षे सामगान ) मट है। उस ( टर्ज़ीयोनसन्) की ही व्यास्त्र की सती है ॥१॥

शैनिन्देनदक्षरमृद्दीयम्पानी- ।

प्रियनामग्रहण इब्

वार्जादिवत्यरस्यात्मनः होत् हैं कौर इस म्झर वह मूर्ति

**उद्गीयसञ्ज्**वाच्य 'ॐ' इस सक्षरकी उम्सना करे-'ॐ यह ओनित्येतदक्षरं परमा- अकर परमाञाका सबसे समीपवर्जी ( दिवतन ) नम है। उसका प्रयोग (उच्चपण) किया वानेतर वह शसन स | होत है, जिस मकार कि सामारण लोग करनाश्चिम नाम उच्चारण करनेपर प्रसन्न होते हैं। वह मौकार वहाँ ( इस म्न्बमें ) इतिपत्त ( विसके मतो 'इति' शब्द हैं; ऐसा ) प्रदुक्त हुआ है। अर्थात् परमातात्रा समि-घाटक होनेके कारण इतिशब्दहारा व्याविति ( पृथक् निविष्ट ) होकर-वह देवल शब्दास्वर्तने भेतीत - प्रतीकं सम्पद्यते। एवं नामत्वेन

'प्रतीकत्वेन च परमात्मोपासन-

साधनं श्रेष्ठमिति सर्ववेदान्तेष्व वगतम् । जपकर्मस्वाध्याया-द्यन्तेषु च बहुकः प्रयोगात्प्र--सिद्धमस्य श्रेष्ठचम् ।

आदिके समान परमात्माका भतीक ही सिद्ध होता है। इस तरह नाम और प्रतीकरूपसे वह परमात्माकी उपासनाका उत्तम साधन है—ऐसा सम्पूर्ण वेदान्त-प्रन्थोंमें विदित है। जप, कर्म और स्वाध्यायके आदि एवं-अन्तमें इसका बहुधा प्रयोग होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध है।

अतः वह यह वर्णरूप अक्षर उदगीथमक्तिका अवयव 'उदगीथ' शब्दवाच्य है. इसकी उपस्तना करे। [ उद्गीथ- ] कर्मके अङ्गमृत परमात्माके प्रतीकस्वरूप ओंकारमें म्रहद- एकामतारूप ब्रुद्धिको अवि-च्छिन्न भावसें संयुक्त करे। ऑकारके 'उदगीथ' शब्दवाच्य होनेमें श्रुति स्वयं ही हेतु बतलाती है-'ॐ ऐसा कहकर उद्गान करता है-क्योंकि उदगाता 'ॐ' इस अक्षरसे आरम्भ करके उद्गान करता है, ऑकार उदगीय है।

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तने विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम् ॥ (गीति १५०। १०१४) १६ प्रवर्ते वेदिमन्त्रोत्रा उच्चारण करनेवाछे श्रेष्ठ प्रवर्गोकी शास्त्रविधिसे नियत यह, वान श्रीर तपश्य क्रियाएँ सदा १००० इस परमातमाने नामको उच्चारण करके ही आरम्म होनी हैं।

<sup>ा</sup> जैसा कि मगवान्ने भी कहा है-

<sup>†</sup> धामनदीय स्तीत्रविशेषका नाम 'उद्गीयमिक' है। ऑकार उसका अश है। इसिटिये 'से उद्गीय बहा गया है।

तस्योपन्याख्यानम्-तस्याक्षरस्रोपन्याख्यानमेवग्रुपासनमेवंविमृत्येवंफलमित्यादिकथनग्रुपन्याख्यानम्, प्रवर्तत इति
नाक्यमेवः ॥ १ ॥

[यहाँ] उसका उपव्याख्यान आरम्म किया जाता है—उस अक्षरकी सम्यग् व्याख्या की जाती है। 'इस मकार उसकी उपासना होती हैं, यह उसकी विमृति है और यह फल है' इत्यादि मकारका जो कथन हैं, उसे उपव्याख्यान कहते हैं। यहाँ 'प्रवर्तते' (आरम्म किया जाता है) यह कियापद वाक्यशेष है।। १॥

उद्गीथका रसतमत्व

एषां भृतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः। अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वापसो गाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो रसः॥२॥

इन [चराचर ] प्राणियोंका प्रथिवी रस ( उत्पत्ति , स्थिति और ब्यका स्थान ) है। प्रथिवीका रस जल है, जलका रस ओषियाँ हैं, ओषियोंका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाक है, वाकका रस ऋक् है, ऋक्का रस साम है और सामका रस उदगीय है ॥ २ ॥

श्रक्त रस साम है और सामका एपां चराचराणां भूतानां श्रियी रसो गतिः परायणमय-है स्मः । पृथिन्या आपो रसोऽप्स है ओता च प्रोता च प्रथिनी, अतस्त्र रसः पृथिन्याः । अपा-मीपधयो रसः, अप्परिणामत्वा-दीपधीनाम् । तासां प्रकृषे रसः, अकारिणामत्वात्पुरुषस्य ।

इन चराचर मूर्तोका पृथिवी रसगति-परायण अर्थात् आश्रय है।
पृथिवीका रस आप्(जरु) है, क्योंकि
पृथिवी जरुमें ही ओतपीत है;
इसिल्ये वह पृथिनीका रस है।
जरुका रस ओषियाँ हैं, क्योंकि
ओषियाँ जरुका ही परिणाम है।
उन (ओषियाँ) का रस पुरुष
है, क्योंकि पुरुष (नरदेह) अजका
ही परिणाम हैं।

पुरुपावयवाना हि वाक्सारिष्टा. अतो वाक् पुरुषस्य रस उच्यते । तस्या अपि वाच ऋग्रसः सार तुरा । ऋचः साम रसः सार-तरम् । तस्यापि साम्न उद्गीथः

प्रकृतत्वादींकारः सारतरः ॥२॥

एवम्-

उस पुरुपका भी रस वाक् है। पुरुपके अवयवोंम वाक् ही सबसे अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाक् पुरुपका रस कही जाती है। उस वाणीका भी उससे अधिक सारभूत ऋक ही रस है, ऋक्का रस साम है जो उससे भी अधिक सारतर बुम्तु है तथा उस सामका भी रस उदगीय (ॐकार) है । यहाँ उदगीय शन्दसे ओंकार ही लेना चाहिये; क्योंकि उसीका प्रकरण है, यह सामसे भी सारतर है ॥-२ ॥ इस प्रकार ---

परमः पराध्योऽष्टमो स एष रसाना रसतमः यदुदुगीथः ॥ ३ ॥

यह जो उद्गीथ है वह सम्पूर्ण रसोंमें रसतम, उत्कृष्ट, परमात्माका प्रतीक होने योग्य और पृथिवी [ आदि रसोंमें ] आठवॉ है ॥ ३ ॥ स एप उद्गीथाख्य ॲकारो भूतादीनाम्रत्तरोत्तररसानामति-रसतमः परनः परमात्मप्रतीकत्वात् । परार्ध्यः-अर्थे स्थानं परंच तदर्धः तदहेतीति परार्घः च पराधे परमात्मस्थानाहुः परमात्मबद्धपा-स्यत्वादित्यभिप्रायः 1 अप्टम:

य उद्गीयः ॥ ३ ॥

वह यह उदगीयसंज्ञक ओंकार मृत भादिके उत्तरोत्तर रसोंमें अतिशय रस अर्थात् रसतम है, परमात्माका प्रतीक होनेके कारण परम (उत्कृष्ट) है, परार्घ्य है-अर्ध कहते हैं स्थानकों को पर होते हुए अर्ध भी हो उसका नाम परार्घ है, उसके योग्य होनेसे यह परार्घ्य है;तात्पर्य यह है कि परमात्मा-। के समान उपासनीय होनेके कारण यह परमारमाका आरम्बन होने योग्य पृथिन्यादिरसमंख्यायां यदुद्गीथो है। तथा यह जो उद्गीथ है पृथिनी नादि रसोंकी गणनामें आठवाँ है।।३॥

\*\*\*\*\*\* उद्गीयोपासनान्तगेत मृत्रु, साम और उद्गीयका निणेय

वाच ऋग्रस इत्युक्तम्—

वाणीका रस ऋक् है—ऐसा व्हा गया—

ं कतमा कतमर्कतमत्कतमत्साम कतमः कत्म उद्गीथ इति विमृष्टं भवति ॥ ४ ॥

अब यह विचार किया जाता है कि कीन-कीन-सा ऋक् है, कीन-कीन-सा साम हे और कीन-कीन-सा उद्गीय है १॥ ४॥

सा कतमा ऋक् १ कतम-चत्साम १ कतमो वास उद्गीथः १ कतमा कतमेति वीप्सादरार्था ।

नन्र 'वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने

डतमच् ।' न ह्यत्र ऋग्जाति-वहुत्वम् , कथं डतमच्प्रयोगः ? कीन सी वह ऋक् है, कीन-सा वह झाम है और कीन-सा वह उद्गीय है! 'कतमा-कर्तमा' (कीन-कीन) यह द्विरुक्ति आदरके लिये हैं। श्रङ्का—'वा वहेंनां जातिपरिप्रश्ने इतमन् \* (पान वा वहेंनां जातिपरिप्रश्ने इतमन् का विके लोगोंमेंसे किसी एक जातिका निश्चय करनेके लिये प्रश्न होनेपर 'इतमन् ग्रय्यका प्रयोग इष्ट माना' गया है, किंद्य यहाँ ऋग्जातिकी वहु-ल्ला सम्भव नहीं है, फिर 'इतमन् मिया गया विका स्थान प्रयोग कैसे किया गया व

क्ष इस सूत्रका तास्पर्य यह है कि वहाँ विभिन्न जातियों के अनेक पदार्थ होते हैं वहाँ किसी एक जातिके पदार्थका निक्षय करनेके छिये प्रश्न उपस्थित होनेपर 'डतमच्' प्रत्यका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कठ आदि बहुत सी वेदशाखाएँ हैं, उनका स्वोध्याय करनेवाछे द्विज्ञोगोकी जाति उन्हीं शाखाओं के नामसे प्रसिद्ध हुई है। उनमेंसे कठ जातिका निश्चय करनेके छिये ही 'कतम, कठ' ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। परंतु यहाँ तो स्नुपृषेद एक ही जाति है, फिर उसमें 'डतमच्' प्रस्यका प्रयोग कैसे हो सकता है।

त्रेष',दोषः; जातौ परिप्रक्नो वर् जातिपरिप्रक्न इत्येतिस्मिन्विग्रहे वर् जाताग्रुष्यक्तीनां बहुत्वोपपत्तेः। न तु जातेः परिप्रक्न इति विगृह्यते। न जु जातेः परिप्रक्न इत्य-स्मिन् विग्रहे कतमः कठ इत्या-ग्रुदाहरणमुपपन्नम्, जातौ परि-प्रक्न इत्यत्र तु न युक्यते। तत्रापि कठादिजातावेय

व्यक्तिबहुत्वाभिप्रायेण परिप्रश्न

इत्यदोषः । यदि जातेः परिप्रश्नः

संख्यानं कर्तेच्यं स्यात् । विमृष्टं

भवति विमर्शः कृतो भवति ॥४॥

कतमर्गित्यादावुप-

स्यात्कतमा

समाघान-यह कोई दोष नहीं हैं, क्योंकि 'नातिपरित्रक्ष' इस पदका 'नातिमें परिप्रक्ष' ऐसा विग्रह करने-पर ऋक् नातिमें ऋक् व्यक्तियो (विभिन्न ऋचाओं) की अनेकता तो सम्भव है ही; यहाँ 'जातिका परि-प्रश्न' ऐसा विग्रह नहीं किया जाता । शङ्का-किंतु 'जातिका परिप्रश्न' ऐसा विग्रह करनेपर ही 'कतमः कठ ' (भापमें कठशाखावाला कौन है ?) इत्यादि उदाहरण सम्भव हो सकता है, 'जातिमें परिप्रश्न' ऐसा विप्रह होनेपर यह उदाहरण नहीं दिया वा सकता। समाघान-वहाँ भी कठादि जातिमें ही व्यक्तियोंकी बहुरुताके अभिप्रायसे ऐसा प्रश्न किया गया है-यह मान

स्तानान-वहां भा फठार जातन ही व्यक्तियों की बहुरुवा के अभिप्रायसे ऐसा प्रश्न किया गया है-यह मान हेनेसे कोई दोष नहीं आता। यदि यह प्रश्न (ऋगादि-) जाविसे सम्बन्ध रखवा तो पूर्वोक्त स्वसे कौन-कौन ऋष् हैं इत्यादि उदाहरण सिद्ध न होनेके कारण उसके लिये किसी पृथक् स्त्रका विधान किया जाता। \* [अव यही विगृष्ट होता है अर्थात् इसका विचार किया जाता है ॥ ४॥

ह तालर्प यह है कि यदि यहाँ जातिमें प्रश्न न मानकर जातिसम्बन्धी प्रश्न माना जाय तो 'कोन-कोन् फ़्रुक् हैं !' यह प्रश्न असगत हो जाता है; क्योंकि ख़ुक् एक जाति है, टसमें रहनेवाटे मिल-मिल मन्त्रोंकी प्रयक्-पुष्क जाति है। अत यहाँ ख़ुक्तजातिबिश्चिष्ट मन्त्ररूप व्यक्तियोंके विषयमें ही प्रश्न किया गया है, ऐसा मानना चाहिये।

विमर्शे हि कृते सति प्रति-

प्रतिवचन ( उत्तर ) रूप उक्ति संगत हो सकती है कि

्रप्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीथः । तद्रा एतन्मिथुनं यद्राक्च प्राणश्चकें च साम च॥५॥ वाक् ही ऋक् है, प्राण साम है और ॐ यह अक्षर उद्गीथ है। ये जो ऋक् और सामरूप वाक् और माण हैं, परस्पर मिश्रुन (जोड़े) हैं ॥५॥ नागेनके प्राणः साम. ओमि-वागु-चोरेकत्वेऽपि नाष्ट्रमत्वच्याघातः, प्वस्माद्वाक्यान्तरत्वातः आप्ति-गुणसिद्धये हि ओमित्येतदक्षर-. ग्रुद्रीय इति । ् वाक्प्राणाञ्चक्सामयोनी इति वागेवर्क ग्राणः सामेत्युच्यते । यय(क्रममृश्वामयोन्योर्वाक्प्राण

योर्ग्रहणे हि सर्वासामृचां सर्वेषां

च साम्नामवरोधः कृतः स्यात् ।

वाणी ही ऋक् है, प्राण साम है तथा ॐ यह अक्षर उद्गीथ है। इस प्रकार वाक् और ऋक्की एकता होनेपर भी [तीसरे मन्त्रमें बतलाये हुए उद्गीथके] अष्टमत्वका व्याघात नहीं होता, क्योंकि यह पूर्व वाक्यसे भिन्न वचन है, 'ओमिल्येतदक्षर-मुद्गीथः' यह वचन औंकारके व्याप्ति-गुणकी सिद्धिके लिये प्रयुक्त हुना है |और द्वितीय मन्त्र उसके रसतम-त्वका प्रतिपादन करनेके लिये हैं।। वाक और प्राण कमशः ऋक् और सामके कारण हैं । इसलिये वाक् ही ऋक् है और साम प्राण हैं-ऐसा कहा जाता है। कमशः ऋकृ सामके कारणरूप वाक और करनेसे प्राणका - श्रहण सम्पूर्ण ऋक् और सम्पूर्ण सामका हो ज्ञाता अन्तर्भाव

सर्वर्क् सामावरोधे चत्रसीमसा-ध्यानां सर्वकर्मणामवरोधः कृतः स्यात् । तदवरोधे च-सर्वे कामा अवरुद्धाः स्युः । ओमि-त्येतद्धरसृद्धीथ इति भक्त्या-गङ्का निवर्यते ।

तद्वा एतदिति मिथुनं निर्दि-

**च्यते कि तन्मिधुनम् १ इत्याह**-

यहाक्च प्राणश्च सर्वक्सीम-कारणशृतौ मिथुनम् । ऋक्च साम चेति ऋक्सामकारणाष्ट्-क्सामगद्भोक्तावित्यर्थः । न तु स्वातन्त्र्येण ऋक्च साम चिमुथ-नम् । अन्यथा हि वाक्च प्राणश्चे-त्येकं मिथुनमृक्साम चापरं मिथु-नमिति हे मिथुने स्याताम् । तथा चतहतिन्मधुनमित्येकवचनि-देंनोञ्चपपन्नः स्यात् । तस्माद्य-क्नामयोन्योर्वाक्प्राणयोरेव मिथु-नत्यम् ॥ ५ ॥

सन्पूर्ण ऋक् और सम्पूर्ण सामका ऋक और होनेपर अन्तर्भाव सामसे सिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मी-का अन्तर्भाव हो जाता है, उनका अन्तर्भाव होनेपर स्मस्त काम-नाएँ उनके अन्तर्भृत हो वाती हैं। 🛠 'डद्गीघ' जठदसे सम्पूर्ण डद्गीथ-मिक्त न है ही जाय, इस आशङ्का-को 'ओस' यह अक्षर ही उदगीय हैं' ऐसा कड़कर निवृत्त किया जाता है। 'तद्वा एतत्' इत्यादि वाक्यसे मिधुनका निर्देश किया जाता है। वह मिधुन कौन है ! यह बतलाते हैं यह जो सम्पूर्ण ऋक् और सामके कारणमूत वाक् और प्राण मिथुन हैं। 'ऋक् च साम च' इसमें ऋक और सामके कारण ही ऋक् और सामशब्दोंसे कहे गये हैं । ऋक् और साम स्वतन्त्रतासे मिथुन नहीं हैं; नहीं तो वाक् और प्राण यह एक मिथुन तथा ऋक् और साम-यह दूसरा मिथुन इस प्रकार दो मिथुन होते: और ऐसा होनेपर एतन्मिधुनम्' इस एकवचनका निर्देश किया गया है, वह असंगत हो जाता। अत ऋक् भीर सामके कारणमृत वाक् और प्राप ही मिधुन हैं ॥ ५॥

इस प्रकार सम्पूर्ण नामनाओं पातिका कारण होनेवाटा ओंकार रणिमगुष्पृतिहर १—वह विद्व होता है।

ओंकारमें संस्पृ मिथुनके समागमका फल

### तदेतिनभुनमोमित्येतिसम्बक्षरे सथ्हज्यते यदा वे मिथुनौ समागच्छत आपयतो वे ताव-न्योन्यस्य कामम् ॥ ६॥

वह यह मिथुन ॐ इस अक्षरमें संदृष्ट होता है। जिस समय मिथुन (मिथुनके अवयव ) परस्पर मिछते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी कामनाओंको प्राप्त करानेवाले होते हैं॥ ६॥

तदेतदेवंरुक्षणं मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे संसुच्यते । एवं
सर्वकामावासिगुणविशिष्टं मिथुनमोंकारे संसुष्टं विद्यत इत्योंकारस्य सर्वकामावासिगुणवन्त्वं
प्रसिद्धम् । वाङ्मयत्वमोंकारस्य
प्राणनिष्पाद्यत्वं च मिथुनेन
संसुष्टत्वम् ।

मिथुनस्य कामापयितृत्वं प्र्रिसिद्धमिति दृष्टान्त उच्यते-यथा

रे लोके मिथुनौ मिथुनावयवौ स्तीपुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्यधर्मतया संगुज्येयातां तदापयतः
गापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ
कामम् । तथा च स्वात्माञ्जप्रविष्टेन मिथुनेन सर्वकामाप्ति-

वह यह ऐसे रुक्षणवासा मिथ्रन ॐ इस अक्षरमें संयुक्त होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण, कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणेसे युक्तं मिथुन ओंकार-में संयुक्त रहता है, इसिंख्ये ऑकार-का सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्तिरूप गुणसे युक्त होना सिद्ध होता है। ओंकार वाडमय है और प्राणसे ही निष्पन्न होनेवाला है--यही उसका मिथुनसे संयुक्त होना है। कामनाओंको प्राप्ति करा देना यह मिथुनका प्रसिद्ध धर्म है-इस विषयमें दृष्टान्त बताया जाता है---जिस पकार छोकमें मिथुन यानी मिथुनके अवयवभूत स्त्री और पुरुष परस्पर मिलते है---धाम्यव्यवहार(रति) के लिये आपसमें संसर्ग करते हैं, उस समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण कर देते हैं। इसी प्रकार अपनेसे अनुप्रविष्ट मिथुनके द्वारा ऑकारका ्

**उद्दीयदृष्टिते जोंकारकी उपासना करनेका फ**ल

तदुपासकोऽप्युद्गाता तद्ध्मी | उस (जोंकार) का उपासक उद्गाता भी उसीके समान धर्मसे युक्त भवतीत्याह— होता है, यह बतहाया जाता है—

आपिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथसुपास्ते ॥ ७ ॥

जो विद्वान् ( उपासक ) इस प्रकार इस उन्गीशरूप अक्षरकी उपा-सना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाटा होता है ॥७॥ आपयिता ह बै कामानां | यजमानकी कामनाओंको प्राप्त करा देनेवाटा होता हैं। तार्ल्य यजमानस्य भवति । य एतदक्षर-यह है कि जो इस प्रकार इस मेवमाप्तिगुणवदुद्गीयमुपास्ते त-ज्यासना करता है उसे यह पूर्वोक्त स्यैतम्रथोक्तं फलमित्यर्थः । "तं पल पात होता है, जैसा क्रि

यथा यथोपासते तदेव भवति" "उसकी जिस-जिस प्रकार उपासना करता है वैसा ही हो जाता है" (मं॰ त्रा॰ २०) इति श्रुतेः ॥७॥ <sup>|</sup> इस श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ७ ॥

खोंकारकी समृद्धिगुणवचा

समृद्धिगुणनांश्चोंकारः, कथम् | श्लेंकार समृद्धि गुणवाल भी है, सो किस प्रकार !

तद्वा एतद्नुज्ञाक्षरं यद्धि किं चानुजानात्योमि-त्येव तदाह एषा एव समृद्धिर्यद्नुज्ञा । समर्धयिता ह वै कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथ-मुपास्ते ॥ ८ ॥

वह यह, ओंकार ही अनुज्ञा (अनुमतिस्चक) अक्षर है। [मनुष्य]
किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो 'ॐ" (हाँ) ऐसा ही कहता है।
यह अनुज्ञा ही समृद्धि है। जो इस मकार जाननेवाला पुरुष इस
उद्गीय अक्षरकी उपासना करता है, यह निश्चय ही सम्पूर्ण कामनाओंको
समृद्ध करनेवाला होता है।। ८॥

तद्वा एतत्प्रकृतमनुज्ञाक्षरम-

नुजा च साक्षरं च तत् । अनुज्ञा

चातुमितरोङ्कार इत्यर्थः । कथ-मतुज्ञा १ इत्याह श्रुतिरेव — यद्धि किं च यत्कि च लोके ज्ञानं धनं चातुजानाति विद्यान्धनी वा तत्रातुमितिक्वर्यकोमित्येव तदाह ।

तथा च वेदे--- "त्रयस्त्रिंशदित्यो-मिति होवाच" (वृ० उ० ३। ९।१) इत्यादि । तथा च लोकेश्प तवेदं धनं गृह्वामीत्युक्त ओमित्येवाह ।

वह यह ओंकार ही, जिसका प्रक-रण चल रहा है, अनुजाक्षर है। नो अनुज्ञा हो और अक्षर भी हो उसे अनुजाक्षर कहते हैं । अनुजा अनुमति-का नाम है, अर्थात् अँकार अनुज्ञा है। वह अनुज्ञा किस प्रकार है ! सो स्वयं श्रुति ही बतलाती है-लोकमें कोई विद्वान् या धनी पुरुष जिस किसी ज्ञान अथवा धनके लिये अनुमति देता है तो उस सम्बन्धमें अपनी अनुमति देते हुए वह 'ॐ' ऐसा ही कहता है। तथा वेदमें भी 'तैंतीस ऐसा कहनेपर [ शाकल्यने ] 'ॐ' ऐसा कहा'' **+** इत्यादि उदा-हरण हैं और छोकमें भी 'मैं तेरा यह घन लेता हूँ' ऐसा कहनेपर 'ॐ' (हॉ) ऐसा ही कहते हैं।

श्राक्षं स्थान स्य

अत एषा उ एवैपैव समृद्धि-

र्यदन्जा, यानुज्ञा स समृद्धिस्त-

। समृद्धी

समृद्धिगुणवानोङ्कार

मानस्य विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यादि पूर्ववत् ॥ ८ ॥

अतः 'एषा उ एव' अर्थात् यही समृद्धि है। जो कि अनुजा कहलाती है। जो अनुज्ञा है वहीं समृद्धि है, क्योंकि अनुजा समृद्धिमूलक होती है। समृद्ध पुरुष ही 'ॐ ऐसी अ़ंनुज्ञा देता है। अतः तात्पर्य यह है द्यीमित्यतुज्ञां ददाति । तस्मात् | कि ऑकार समृद्धि गुणवालाहै । की ऐसा जाननेवाला पुरुष इस उद्गीथ अक्षरकी उपासना करता है, वह समृद्धिगुणयुक्त वस्तुका उपासक समृद्भिगुणोपासकत्वात्तद्वर्मा सन् | होनेके कारण उसके ही समान समर्धेयिता ह वै कामानां यज- | घर्मवाला होकर अपने यनमानकी भवति य एतदेवं कामनाओंको समृद्ध (पूर्ण) करने-वाला होता है-इत्यादि पूर्ववत् बानना चाहिये ॥ ८ ॥

ओंकारकी स्तुति

अथेदानीमक्षर स्तौत्युपास्य-

त्वात्प्ररोचनाथंम्, कथम् ?

इसके बाद अब श्रुति उस अक्षर (ॐ) में रुचि उत्पन्न करनेके छिये उसकी स्तुति करती है, क्योंकि वह उपास्य है। कैसे स्तुति करती है, [ यह बताते हैं }---

तेनेयं त्रयी विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्यो-श्**सत्योमित्युद्गायत्येतस्यैवाक्षरस्याप<del>वि</del>त्ये** महिम्ना रसेन ॥ ९ ॥

उस अञ्चरमें ही यह [ऋग्वेदादिरूप] त्रयीविद्या पवृत्त होती है । 'अ' ऐसा नहरुर ही [ अव्वर्यु ] आश्रावण कर्म करता है, 'ॐ ऐसा न्हरूर ही होता शंसन दरता है तथा 'ऊँ" ऐसा कहकर ही उदगाता उदगान करता है। इस अअर [परमातमा] की पूजाके लिये ही [ सम्पूर्ण वैदिक फर्म हैं ] तथा इसीकी महिमा और रस ( ब्रीहि-यवादि हिंव ) के द्वारा [ चंद कर्म प्रवृत्त होते हैं ] ॥ ९ ॥

तेनाक्षरेण प्रकतेनेयमुखेदा-त्रयीविद्या त्रयो-विद्याविहितं कर्मेत्यर्थः । न हि त्रयीविद्यवाश्रावणादिभिवर्तते कर्म तु तथा प्रवर्तत इति प्रसि-द्वम्। कथम् १ओमित्याश्रावयत्यी-मिति शंसत्योमित्युद्गायतीति

त्ये पूजार्थम् । परमात्मप्रतीकं

लिङ्गाच्च सोमयाग इति गम्यते ।

कर्मेतस्यैवाक्षरस्यापचि-

हि तत् । तद्पचितिः परमात्मन् एव सा। "स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य

सिद्धिं विन्द्ति मानवः" (गीता १८। ४६) इति स्पृतेः ।

किं चैतस्यैवाक्षरस्य महिम्ना ृ ऋश्विग्यजमानादि-

त्रयीविद्या ऋग्वेदादिरूप त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म पंरुत होता है, क्योंकि आश्रावण आदि कर्मीद्वारा स्वयं त्रंयीविद्या ही प्रवृत्त नहीं हुआ करती। हाँ, यह प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार प्रकृत हुआ करता हैं। किस प्रकार १ [सो वतलाते हैं— ] ॐ ऐसा कहकर [अध्वयुं] आश्रावण करती है, ३० ऐसा कहकर [होता] शंसन करता है और ॐ ऐसा कहकर [उद्गाता] उद्गान करता है । इस प्रकार आश्रावण आदि तीनो कर्मोके समाहाररूप छिङ्ग\* (रुक्षण)से जाना नाता है कि यह सोमयागका वर्णन है। तथा वह कर्मभी इस अक्षरकी ही अपचिति-पृजाके लिये हैं. क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक है अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही "अपने कर्मसे पूजा है; जैसा कि उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि लाभ करता है" इस स्मृतिसे सिङ होता है । तथा इस अक्षरकी महिमा-महत्त्व यानी ऋतिक एवं यजमान

अक्षरसे

प्रकत

क्ष अध्वर्य होता और उड़ाता—इन तीनोंके कमोंका समाहार दर्शपूर्णमास लादिमें सम्मव नहीं है। अग्रिष्टीम आदि यज्ञीमें ही जो सोमयागर्धस्याके अन्तर्गत हैं उसकी सम्भावना है। अतः यहाँ उन्न तीनों कार्योंके समाहारूप लिंग ( लक्षण ) से यह सुचित होता है कि यहाँ ॐकारते आरम्म होनेवाले त्रगीविद्या-विहितं कर्म-सोमयागका ही वर्णन है।

प्राणैरित्यर्थः । तथैतस्यैवाक्षरस्य । आदिके प्राणैसि ही तथा इस मक्षरके रसेन वीहियवादिरसनिर्धृत्तेन हुए इविष्यसे ही विदिककर्म सम्पन हविपेत्यर्था: यागहोमाद्यक्षरेण हिव उस अक्षरके विकार हैं! क्रियते । तश्चादित्यमपतिष्ठते । होमादि इस अक्षरके उच्चारणपूर्वक ही ततो वृष्ट्यादिक्रमेण प्राणोऽत्रं प्राप्त होते हैं । फिर उससे वृष्टि च जायते । प्राणैरनेन च यत्त- उत्पत्ति होती है तथा प्राण और स्तायते । अत उच्यते 'अक्ष- है। इसीलिये 'इस अक्षरकी महिमासे रस्य महिम्ना रसेन' इति ॥९॥ और रससे ऐसा कहा गया है ॥९॥

रस---श्रीहि-यवादिरससे निप्पन्न होते हैं। तो क्या वे प्राण और इसपर कहते हैं--- वे याग-किये जाते हैं। वे कर्म आदित्यको आदि कमसे प्राण और अन्नकी । अन्नसे यज्ञका अनुष्ठान किया जाता

उद्गीयविद्यांके जानने और न जाननेवालेके कर्मका मेद व्यमिति स्थितमाक्षिपति --

तत्राक्षरिवेज्ञानवतः कर्म कर्त-। ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर-विज्ञान है उसीको कर्म करना चाहिये—इस अवस्थामें श्रुति आक्षेप करती है—

तेनोभो क्ररुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद्। नाना तु विद्या चांविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेत-स्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति ॥१०॥

नो इस (अक्षर) को इस प्रकार नानता है और नो नहीं नानता वे दोनों ही उसके द्वारा [कर्म] करते हैं । किंतु विद्या और अविद्या— दोनों भिन्न-भिन्न [फल देनेवाली] हैं । जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योगसे युक्त होकर किया जाता है वहीं प्रवलतर होता है, इस प्रकार निश्चय ही यह सब इस अक्षरकी ही ज्याख्या है ॥ १०॥

यश्रतदक्षरमेव

व्याख्यातं वेद् यश्च कर्मनात्र-

विद्सर्याथात्म्यं न वेद् तावुभौ इस्तः कर्म । तयोश्र कर्मसाम-

थ्यदिव फलं स्यात्कि तत्राभर-

याभात्म्यविज्ञानेनेति । दृष्टं हि

लोके इरीतकीं सक्षयतीस्तदसा-

मिन्नेतरयोविरेचनम् । नैवम्. वस्मामानातु विद्या चाविद्या च

भिन्ने हि विद्याविद्ये । तु शब्दः

पक्षव्यावृत्त्यर्थः । ेन ओंकारस्य कमीक्रत्वमात्र-

विज्ञानमेव रसतमाप्तिसमृद्धिगुण-

विद्विज्ञानम्, किं तर्हि ? ततीऽ-

भ्यधिकम् । तस्मात्तदङ्गाधिक्या-

त्फलाधिक्यं युक्तमित्यमित्रायः ।

दृष्टं हि लोके वणिक्छवरयोः

उस अक्षरके द्वारा दोनों ही प्रकारके लोग कर्म करते हैं; किन-कौन ! ] ( १ ) नो इस अक्षरको

जैसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है उसी प्रकार जानते हैं; और (२) जी केवल कर्मको ही जानते हैं. अक्षरके वथार्थ स्वरूपको

जानते, वे दोनों ही फर्मानुष्ठान करते हैं। [अब यदि कोई कहे कि ] उन्हें कमेंके सामर्थ्यसे फलकी प्राप्ति हो जायगी, अक्षरके

याथात्म्यको जाननेकी क्या भावश्य-कता है, क्योंकि लोकमें हरीतकी (हरें) के रसको जाननेवाले और न

नाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी खानेसे दस्त होते देखे गये हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि विद्या भीर अविद्या इन दोनोंमें मेद

है—विद्या और अविद्या दोनों ही भिन्न-भिन्न हैं। 'तु' शब्द पक्षकी व्यावृत्ति करनेके लिये हैं।

जोंकार रसतम तथा आप्ति और समृद्धि इन गुणोंसे युक्त है-नानना उसे केवल कर्माङ्गमात्र

जाननेके ही तुल्य नहीं है, तो फिर कैसा है ? उससे सब प्रकार वढा हुआ है। अतः अभिपाय यह

है कि कर्माङ्गज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके कारण उसके फलकी उत्क्रष्टता भी उचित ही है। लोकमें यह देखा ही

गया है कि ल्यापारी और भील

पद्मरागादिमगिविक्रये वणिजो विज्ञानाधिक्यात्फलाधिक्यम् तस्माद्यदेव विद्ययां विज्ञानेन युक्तः सन् करोति कर्म श्रद्धया श्रद्धानंश्र सन्नुपनिपदा योगेन युक्तश्चेत्यर्थः, तदेव कर्म वीर्य-व्यत्तरसविद्यत्कर्मणोऽधिकफलं भवतीति । विद्यत्कर्मणो वीर्य-वत्तरत्ववचनादविद्योऽपि कर्म वीर्यवदेव भवतीत्यभिष्रायः । न चाविद्रपः कर्मण्यनधि-कारः । औपस्त्ये काण्डेऽविद्या-मप्यार्त्विज्यदर्शनात्। रसतमाप्ति-समृद्धिगुणंवदक्षरमित्येकप्रपास-नम्, मध्ये प्रयत्नान्तरादर्शनात्। अनेकैर्डि विशेषणैरनेकधोपास्य-

> त्वात् खन्वेतस्यैव प्रकृतस्योद्गीथा-ख्यस्याक्षरस्यौपन्याख्यानं भवति ।) १० ॥

इन दोनोंमेंसे न्यापारीको पद्मरागादि मणियोंकी विकीका अधिक ज्ञान अधिक फल होता होनेके कारण सतः विद्या सर्थात विज्ञानसे युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धाल होकर और उपनिषद अर्थात् योगसे युक्त होकर जो कर्म करता है वही प्रवलतर होता है--अविद्वान्के कर्मसे अधिक फल देनेवाला होता है। विद्वान्का कर्म प्रवलतर वत-लाया गया है, इससे यह अभिप्राय स्चित होता है कि अविद्वान्का भी कर्म प्रवल तो होता ही है। अविद्वान्का कर्ममें अधिकार न हो-पेसी वात भी नहीं है; क्योंकि औषस्यकाण्डमें (इसअध्यायके दशम खण्डमें) अविद्वानोंको भी ऋत्विक्कर्म करते देखा जाता है । वह अक्षर रसतम तथा आप्ति और समृद्धि गुणोंसे युक्त है-ऐसी एक उपासना है, क्योंकि इसका निरूपण करते समय वीचमें कोई और प्रयत्न नहीं देखा गया। अनेको विशेषणी द्वारा अनेक प्रकारसे उपास्य होनेके कारणनिश्चय ही यह सब इस उद्गीथसंज्ञक प्रकृत-मक्षर (ॐ)की ही व्याख्या है॥१०॥

इतिच्छान्दोन्योपनिपदि प्रथमाध्याये प्रथम खण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥

# द्वितीय सगड

प्राणोपासनाकी उत्कप्टता सूचित करनेवाली आरयायिका

देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्या-स्तद्ध देवा उद्गीथमाजह्रुरुनेनेनानभिभविष्याम इति ॥ १ ॥

प्रसिद्ध है, [पूर्वकालमें] प्रजापतिके पुत्र देवता सौर अधुर किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे । उनमेंसे देवताओने यह सोचकर कि, इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उंदगीयका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥

देवासुरा देवाश्वासुराश्व । देवा |

आख्यायिकार्थ दीव्यतेद्यीतनार्थस्य

निर्वचनम् शास्त्रोद्धासिता इन्द्रिय-

<del>ब्र</del>ुचयः । असुरास्तद्विपरीताः

स्वेष्वेवासुषु विष्वग्विपयासु

प्राणनक्रियासु रमणात्स्वाभावि-

क्यस्तमआत्मिका इन्द्रियद्वत्तय ('अप्तुर' कहलातीहैं । 'ह' और 'वे' एवं। ह वा इति पूर्वद्वत्तोद्धासकौ ये पूर्वद्वत्तको 'सूचित करनेवाले निपातौ । यत्र यस्मिनिमित्त निपातौ हैं । 'यत्र' जिस निमित्तसे इतरेतर्विपयापहारलक्षणे संये अर्थात् एक-दूसरेके विषयोके अप-

देवापुराः—देवता और अपुर-गण। 'देव' शब्द द्योतनार्थक 'दिव्' धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका अभिप्राय शास्त्रालोकित इन्द्रिय-वृत्तियाँ है । तथा उसके विपरीत, जो अपने ही अपुओं (प्राणों ) में यानी विविध विषयों में जानेवाली प्राणनिक्तयाओं में (जीवनोपयोगी प्राणविक्ताओं हो रमण करनेवाली होने के कारण स्वमावसे ही तमो-मयी इन्द्रियवृत्तियाँ हैं, वे ही 'अपुर' कहलाती हैं । 'ह' ओर 'वै' ये पूर्ववृत्तान्तको 'स्चित करनेवाले निपात हैं । 'युत्र' जिस विमित्तसे अर्थात् एक-दूसरेके विषयोके अप- तिरे । संपूर्वस्य यततेः सड्ग्रा-

मार्थत्वमिति सड्यामं कृतवन्त

इत्यर्थः ।

शास्त्रीयप्रकागद्दस्यभिभवनाय प्रदृत्ताः स्वाभाविक्यस्तमोरूपा इन्द्रियद्वत्तयोऽसुराः । तथा तद्दि-

परीताः गासार्थविषयविवेक-

ज्योतिरात्मानो देवाः स्वामानि-क्तमोरूपासुराभिभवनाय प्रदृत्ता इत्यन्योन्याभिभवोद्भवरूपः सद्-ग्राम इव सर्वप्राणिषु प्रतिदेहं देवासुरसङ्ग्रामोऽनादिकालप्रवृत्त इत्यभिप्रायः । स इह श्रुत्याख्या-यिकारूपेण धर्माधर्मोत्पत्तिविवेक-

विज्ञानाय कथ्यते प्राणविशुद्धि-

विज्ञानविधिपरतया । 🛫

अत उभवेऽपि देवासुराः

प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्याः।

प्रजापितःकर्मज्ञानाधिकृतः पुरुषः | अनुसार प्रजापितः, कर्म और ज्ञान

हरणरूप जिस किसी संयत हुए । 'सम्' उपसर्गपूर्व 🖫 🕽 'यत' धातका अर्थ संग्राम होनेके-कारण इसका अभिपाय 'उन्होंने संप्राम किया'-ऐसा समझना चाहिये। शास्त्रीय प्रकाशवृत्तिका परामन करनेके लिये प्रवृत्त हुई स्वमावसे ही तमोत्तपा इन्द्रियवृत्तियाँ असुर हैं। तथा उनके विपरीत शास्त्रार्थविपयक विवेजज्योति स्वरूप देवगण स्वा-माविक तमोरूप अप्तरोंका पराभव करनेके लिये प्रवृत्त हैं । इस प्रकार परस्परकी व चियोंके चद्भवरूप संप्रामके समान अनादिकालसे देवासुर-संश्राम सम्पर्ण प्राणियोंमें प्रत्येक देहमें होता आ रहा है--ऐसा इसका अभिपाय है। यहाँ ख्रुति धर्माधर्म-

की टलिके विवेकका बोध करानेके:

लिये प्राणोंकी विशुद्धिके विज्ञानक्र्यः
विधान करते हुए आस्यायिका-रूपसे उसीका वर्णन कर रही है।

इसीसे ये देवता और अप्तर, दोनों भजापतिके पुत्र हैं इसल्येये भाजापत्य, "दुरुष ही उक्य है, यही महान् भजापति है" इस अन्य श्रुतिके अनुसार भजापति, कर्म और जान 'पुरुष एवोक्थमयसेव महान्त्रजा-पतिः"इति श्रुत्यन्तरात्। तस्य हि शास्त्रीयाः स्वासाविक्यश्र करण-🛚 चयो विरुद्धा अपत्यानीव, तदु-इवत्वात् । तत्तत्रोत्कर्षापकर्षलक्षणनिमित्ते ह देवा उद्गीयमुद्गीथमक्त्युपल ज्ज्योतिष्टोमाद्याहृतवन्त इत्यभि-प्रायः । तत्किमर्थमाजहुः १ इत्सु-च्यते--अनेन कर्मणैनानसुरान-भिभविष्याम इत्येवमभिष्रायाः

( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका नाम है [ब्रह्माका नहीं ]। उसीकी शास्त्रीय और स्वामानिक—ये परस्पर-निरुद्धः इन्द्रियदृत्तियाँ संतानके समान है, क्योंकि इनका आर्किर्माव उसीसे होता है।

उत्कर्ष-अपकर्षरूप निमित्तके कारण होनेवाले उस संग्राममें देवताओंने उद्गीथका यानी उद्गींथ-भक्तिसे उपलक्षित उद्गाताके कर्मका आहरण— अनुष्ठान किया । अकेले उसीका अनुष्टान होना असम्भव होनेके कारण उन्होंने ज्योतिष्टोम अनुष्ठान किया-इसका अभिप्राय है। उन्होंने उसका किसलिये किया ? बतलाया जाता है---इस कर्मसे हम इन अधुरोंका पराभव कर देंगे-ऐसे अभिप्रायवाले होकर [ उन्होंने उद्गीथका अनुष्ठान किया ] ॥१॥

#### व्राणादिका सदोषत्व

यदा च तदुद्गीथं कर्माजिही-र्षवस्तदा--- जिस समय उन्होंने उस उद्गीय-कर्मका अर्नुष्ठान करना चाहा उस समय—ं

सन्तः ॥ १ ॥

\*\*\*\*
ते ह नासिक्यं प्राणमुद्गीथमुपासांचिकिरे ।
तथ हासुराः पाप्स्ना विविधुस्तस्मात्तेनोभयं जिन्नति
सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना होष विद्यः ॥ २॥

उन्होंने नासिकामे रहनेवाले प्राणके रूपमें उद्गीथकी उपासना की । किन्तु अपुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह सुगन्ध और दुर्गन्ध टोमोंको सुँघता है, क्योंकि वह पापसे विधा हुआ है ॥२॥

ते हदेवा नासिक्यं नासिकायां
भवं प्राणं चेतनावन्तं प्राणं
प्राणमुद्गीथकर्तारमुद्गातारमुद्गीथभक्तयोपासांचिकरे कृतवन्त
इत्यर्थः। नासिक्यप्राणवृष्ट्योद्रीथास्यमश्ररमोङ्गारमुपासांचकिरइत्यर्थः। एव हि प्रकृतार्थपरित्यानाऽप्रकृतार्थोपादानं च न
कृतं स्यात्। 'खल्वेतस्यैवाक्षरस्य'
इत्योद्धारो सुपास्यतया प्रकृतः।
नन्द्रद्गीधोपलक्षितं कर्माहत-

वन्त इत्यवोचः, इदानीमेव कथं नासिक्यप्राणदृष्टचोङ्कारसुपासां-चक्रिर इत्यात्य १

प्रसिद्ध है, छन देनताजोंने नासिक्य—नासिकामेंरहने वाले प्राण यानी चेतनावान् प्राणिन्द्रियकी, जो उद्गीधकर्ता—उद्गाता है, उद्गीध-मक्तसे उपासना की, तात्पर्य यह है कि उद्गीधसंज्ञक ओंकार स्रक्षरकी नासिकामें रहनेवाले प्राणके रूपमें उपासना की। इस प्रकार प्रकृत सर्थन का परित्याग और स्प्रकृत सर्थका प्रहण नहीं करना पड़ता; क्योंकि 'खरुवेतस्यैवास्वरस्य' इस श्रुतिनचन-के स्रवृतार यहाँ उपास्यरूपसे ऑकारका ही प्रकरण है।

शंका-किंतु सुमने तो कहा था कि उन्होंने 'उद्गीय' शब्दसे उप-लक्षित कर्मका अनुष्ठान किया । अव ऐसा क्यों कहते हो कि उदगीथ-संज्ञक व्योंकार अक्षरकी ही नासिकारें स्थित प्राणके रूपमें उपासना की १

दोषः: उद्गीथकर्मण्येव हि तत्कर्तृप्राणदेवतादृष्टचोद्गीथ-भक्तचवयवश्रोङ्कार उपास्यत्वेन विवक्षितो न स्वतन्त्रः। अतस्ताद-थ्येंन कर्माहतवन्त इति युक्त-मेवोक्तम् । तमेवं देवैष्टेतसुद्धातारं हासु-राः स्वाभाविकतम आत्मानो ज्योतीरूपं नासिक्यं प्राणं देवं स्वोत्थेन पाप्सना धर्मासङ्गरूपेण विविधविद्धवन्तः संसर्गे कृतवन्त इत्यर्थः । स हि नासिक्यः प्राणः कल्याणगन्धग्रहणाभिमानासङ्ग-भिभ्तविवेकविज्ञानो वभूव । स तेन दोषेण पाप्यसंसर्गी बभूव ।

विधुरिति। यस्मादासुरेण पाप्मना विद्ध-स्तस्माचेन पाप्मना प्रेरितो घ्राणः प्राणो दुर्गन्धग्राहकः प्राणिनाम्। अतस्तेनोभयं जिन्नति लोकः

पाप्सना वि-

तदिद्युक्तमसुराः

कोई दोष नहीं समाधान-यह हैं, क्योंकि यहाँ उदगीय कर्ममें ही जो प्राणदेवता उसीकी दृष्टिसे उदगीथमक्तिका अवयवभूत ऑकार उपास्यरूपसे विवक्षित 퐝---स्वतन्त्र नहीं। अतः उसीके छिये उद्गाताके कर्मका अनुष्ठान किया-ऐसा जो कहा है वह उचित ही है।

देवताओंसे इस प्रकार वरण किये हुए उस उद्गाता ज्योतिः स्वरूप नासिकास्थित प्राणदेवको स्वभावसे ही तमोमय अधुरोंने अधर्म और आसक्तिरूप अपने पापसे बेध दिया: अर्थात् उससे संयुक्त कर दिया। वह जो नासिकास्थित प्राण है उसमें पुण्य गन्धको श्रहण करनेके अभिमान और आसक्तिरूप दोष आ जानेसे उसके विवेक और विज्ञानका अमाव हो गया। उस दोषके कारण वह पापसे संसर्ग रखनेवाळा हो गया । इसीसे यह कहा है कि असुरोंने . उसे पापसे विद्ध कर दिया ।

क्योंकि प्राण आसर पापसे विद्ध है इसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ ही वह प्राणियोंका घाणसंज्ञक प्राण दुर्गन्धको ग्रहण करनेवाला है। इसीसे लोक सुगन्धि और दुर्गन्धि

च पापाना

ह्येष यस्माद्धिद्धः । उभयग्रहणम-

विवक्षितम्, 'यस्योभयं हविरा-

इति यद्वत् ।

''यदेवेदमप्रतिरूपं जिघति"

समानप्रकरणश्रतेः ॥ २ ॥

दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि यह पापसे निधा हुआ है। जिस प्रकार "जिसकी द्रवात्मक एवं पुरोहाशात्मक दोनों हवियाँ दपित हो नायेँ (वह इन्द्र देवताके लिये पाँच सकोरोंमें भात अर्पण करे)" इसवाक्यमें 'दोनों' पद विवक्षितं नहीं है; उसी प्रकार यहाँ भी 'उमय' पदका अहण करना इष्ट नहीं है।+ [बृहदारण्यक-श्रुतिमें भी इसीके समान पकरणमें यही सुना गया है कि "जो इस प्रतिकूल गन्धको ( बृ० उ० १। ३। ३) इति | सुँवता है।" [इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ 'उभय' शब्दको प्रहण करना उचित नहीं है। ॥२॥

िसस्याय १

अथ ह वाचमुद्गीथमुपासांचकिरे।ताश्हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वद्ति सत्यं चानृतं च पाप्मना होषा विद्या॥ ३ ॥

फिर उन्होंने वाणीके रूपमें उदगीयकी उपासना की। किंतु अहुरोंने उसे भापसे विद्ध कर्रहृदिया। इसीसे छोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पापसे विधी हुई है ॥ ३॥

अथ ह चत्तुरुद्गीथमुपासांचक्रिरे । तद्वासुराः विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्सना ह्येतद्विद्धम् ॥ ४ ॥

<sup>9</sup> द्रवात्मक या पुरोडागात्मक किसी एक प्रकारकी हवि मी यदि काक आहि के स्वर्धते दूषित हो नाय तो उसके छिये प्रायधितकी आवश्यकता होती है, फिर उपर्युक्त वार्न्यमें दोनों इवियोंके दूषित होनेपर प्रायश्चितनी व्यवस्था क्यों बताथी गयीं। अवस्य ही वहाँ दोनाँ (उमयम्) पट अनावस्यक या अविवक्षित है। छ क्योंकि 'पापते किंद्र होनेके कारण छोक दुर्गन्यको प्रहण करता है। केनल इतना ही कहना उचित है।

फिर उन्होंने चक्षुके रूपमें उद्गीथकी उपासना की । अधुरोंने उसे भी पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे छोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य दोनों प्रकारके पदार्थीको देखता है, क्योंकि वह ( चक्षु-इन्द्रिय ) पापसे विधा हुआ है ॥ ४॥

### अथ ह श्रोत्रमुद्गीथमुपोसांचिकरे । तदासुराः पापाना विविधुस्तस्मात्तेनोभयः शृणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्सना ह्ये तद्विद्धम् ॥ ५ ॥

फिर उन्होंने श्रोत्रके रूपमें उद्गीथकी उपासना की । असुरोंने उसे भी पापसे वेघ दिया । इसीसे छोक उससे सुननेयोग्य और न धुननेयोग्य दोनों म्कारकी वातोंकी धुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) पापसे विंघा हुआ है ॥ ५ ॥

अथ ह मन उद्गीथमुपासांचिकरे । तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोभयः संकल्पयते संकल्प-नीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम् ॥६॥

फिर छन्होंने मनके रूपमें उद्गीथकी उपासना की । असुरोंने उसे भी पापसे बेध दिया। इसीसे उसके द्वारा लोक संकल्प करनेयोग्य भीर संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि वह ेपापसे विंघा हुआ है ॥ ६ ॥

द्विज्ञुद्धत्वातुभवार्थोऽयं विचारः करानेके प्रयोजनसे श्रुतिने इस विचार-श्रुत्या प्रवर्तितः । अतश्रभुरादि- ना आरम्भ किया है। अतः चक्षु आदि

ं सुख्यप्राणस्योपास्यत्वाय त- 🕍 सुख्यप्राणको उपास्य सिद्ध करने-

ųр

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* पाप्मना विद्धा इत्यपोह्यन्ते। समानमन्यत् । अथ अंनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनादि-देवता द्रष्टच्याः ''एवम्र खल्वेता देवताः पाप्मभिः''(बृ०उ०१।३। ६) इति श्रुत्यन्तरात्।।३-६।

क्रमेण विचार्यासुरेण | देवता आसुर पापसे विद्व है-इस प्रकार कमशः विचार करके उनका अपवाद किया जाता है। शेप सब भी इसीके समान हैं। इसी प्रकार उन्होंने वाक् , चक्षु , श्रोत्र और मन भादिको भी [ पापसे विद्व कर दिया ] "इस प्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे संयुक्त हैं" इस अन्य श्रुतिके अनुसार, यहाँ जिनका नाम नहीं लिया गया है, उन त्वक् एवं रसना आदि अन्य देवताओं को भी ऐसे ही पापविद्व समझना चाहिये ॥ ३-६ ॥

मुल्य प्राणद्वारा असूरोंका पराभव

आसुरेण विद्धत्वाद्घ्राणादि-देवता अपोहा

आप्तर पापसे विद्ध होनेके कारण व्राणादि देवताओंका त्याग कर-

अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासां-चिकरे । तथहासुरा ऋत्वा विद्ध्वंसुर्यथारमानमा-खणमृत्वा विध्वश्सेत ॥ ७ ॥

फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीके रूपमें उद्गीधकी उपासना की । उस (प्राणके) समीप पहुँचकर अधुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये -जैसे दुर्भेद्य पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेळा नष्ट हो जाता है ॥७॥ अथानन्तरं य एवायं प्रसिद्धो । अथ-इसके पश्चात् जो कि यह मुखे भवो मुख्यः प्राणस्तमुद्गीय-प्राण है उसीके रूपमें उद्गीयकी मुपासांचिक्रिरे। तं हासुराः पूर्व-

बदुत्वा प्राप्य विद्ध्वंसुविन्धः. अकृत्वा किं-चिदपि प्राणस्य । क्यं विनष्टाः ? इत्यत्र दृष्टान्त-माह—यथा लोकेऽश्मानमाखणं —न शक्यते खनितुं कुदा-शक्योऽखणः, एव आखणस्तमृत्वा सामध्यान्नोष्टः पांसुपिण्डः श्रुत्यन्तराचारमनि क्षिप्तोऽरमभेदनाभित्रायेण तस्या-रमनः किंचिदप्यकृत्वा स्वयं वि-वंष्सेत विदीर्थेतैवं विद्घ्वंसुरि-त्यर्थः । एवं त्रिशुद्धोऽसुरैरधर्षित-

उसे पात होते ही—प्राणका कुछ भी न निगाड़कर केवल उसे निद्ध करनेका संकल्प करके ही विध्वस्त हो गये।

प्रकार नष्ट हो गये ! इसमें दृष्टान्त कहते है-प्रकार लोकमे आखण---पापाणको पाप्त होकर---जिसे कुद्दालादिसे भी न खोदा जा सके तथा जो टॉकियोंसे भी छिन्न न किया जा सके उसे 'अलण' कहते हैं, 'अलण' ही 'आलण'(अमेद्य)कहा गया है उसीको प्राप्त होकर अर्थात् पापाणकी ओर उसे फोड़नेके अभिपायसे फेंका हुआ लोष्ट-पांसुपिण्ड यानी मिट्टीका ढेला उस पत्थरका कुछ भी न निगाड़ कर स्वयं नष्ट हो जाता है उसी प्रकार वे अधुर भी विनष्ट हो गये। इस प्रकार असुरोसे पराभृत न होनेके कारण मुख्य पाण शुद्ध रहा---यह इसका तात्पर्य है। यहाँ प्रकरणके सामर्थ्यसे और दूसरी श्रुतिके अनुसार लोष्ट'शन्द अध्याहत किया गया है।७।

*प्राणोपासकका महत्त्व* 

एवंविदः प्राणात्मभूतस्येदं

त्वात प्राण इति ॥ ७ ॥

फलमाह— मृत व

इस प्रकार जाननेवाले प्राणात्म-मृत व्यक्तिके लिये श्रुति यह फल बतलाती है— एवं यथाश्मानमाखणसृत्वाविध्वः सत एवः हैव स विध्वः सते य एवंविदि पापं कामयते यश्चेनमभि-दासति स एषोऽश्माखणः ॥ ८ ॥

जिस प्रकार [ मिट्टीका ढेला ] दुर्भेद्य पाषाणको प्राप्त होकर विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशको प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार जाननेवाले युरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा जो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अमेद्य पापाण ही है।। ८॥

यथाश्मानमिति, एप एव
दृष्टान्तः; एवं हैव स विध्वंसते
विनश्यति; कोऽसी १ इत्याह—य
एवं विदि यथोक्तग्राणविदि पापं
तदनई कर्तुं कामयत इच्छिति
यञ्चाप्येनमिमेदासित हिनस्ति
प्राणविद प्रत्याकोशताडनादि
प्रयुद्के सोऽप्येयमेव विध्वंमत
इन्यर्थः। यस्मात्म एप प्राणविन्
प्राणभृतन्वादग्माग्यण इवाग्मासर्णाऽधर्पणीय इन्यर्थः।

जिस प्रकार पापाणको प्राप्त होकर इत्यादि—यही इसमें दृष्टान्त है। उसी प्रकार निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है; कीन नष्ट हो जाता है; कीन नष्ट हो जाता है से सो वतलाते हैं—जो इस प्रकार पूर्वोक्त प्राणको जानने-वाले उपासकके प्रति उसके अयोग्य पापाचरण करनेकी कामना—इच्छा करता है; तथा जो इसका हनन करता है—इस प्राणवेचाके प्रति गाली-गलीव एवं ताडनादिका प्रयोग करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट हो जाता है—यह इसका अभिप्राय है; क्योंकि वह प्राणवेचा प्राणम्बलप होनेके कारण दुर्भव प्राणवेच प्राणम्बलप होनेके कारण दुर्भव प्राणवेच समान दुर्भव प्राणवेच समान दुर्भव प्राणवेच समान

नन नासिक्योऽपि प्राणो बा-**स्यः प्राणः पाप्मना विद्धः प्राण** एन सन्न मुख्यः कथम् ? नैष दोषः; नासिक्यस्तु स्थान-करणवैगुण्याद्विद्धो वाय्वात्मापि तदसंभवात स्थानदेवताबलीयस्त्वान इति युक्तम् । यथा वास्याद् यः शिक्षावत्प्ररुषाश्रयाः क्वंन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वद्दोष-देवता न ग्रुख्यः ॥ ८ ॥

शंका—जैसा कि मुख्य प्राण है उसी प्रकार नासिकास्थित प्राण भी तो नायुरूप ही हैं; किंद्य प्राण-रूप होते हुए भी केवल नासिका-गत प्राण ही पापसे निद्ध है, मुख्य प्राण नहीं है—सो कैसे !

समाधान-यह कोई दोष नहीं है । नासिकामें रहनेवाला प्राण तो वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छिन्न इन्द्रियंके दोषके कारण असरोंद्वारा पापसे विद्ध हो गया है: किंत्र मुख्य प्राण आश्रयदोषकी असम्भवताके कारण तथा स्थानदेवतासे होनेके कारण पापसे विद्व नहीं हुआ-यह उचित ही है। जिस प्रकार बसुळा आदि औजार छुशि-क्षित पुरुषके हाथमें रहनेपर विशेष ₹, करते किंतु दूसरेके हाथमें पड़नेपर वैसा नहीं करते. उसी प्रकार दोषयुक्त घाणका साथी होनेके कारण घाणदेवता पापसे विद्ध है और मुख्य प्राण पापविद्ध नहीं है।। ८।।

यस्मान्न विद्धोऽसुरैर्मुख्यस्त-स्मात्— क्योंकि मुख्य प्राण असुरेदिंगरा पापविद्ध नहीं हुआ, इसल्प्रिं--- \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* नैवैतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा ह्येष तेन यदशाति यत्पिवति तेनेतरान्त्राणानवति । एतमु एवान्ततोऽवित्त्वोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ९ ॥

ळेक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न धुगन्यको जानता है और न दुर्गन्धको ही जानता है; क्योंकि यह पापसे परामूत नहीं है। अतः यह जो कुछ साता या पीतां है उससे अन्य प्राणींका (इन्द्रियोंका ) पोषण करता है। अन्तमें इस मुख्य प्राणको प्राप्त न होनेके कारण ही [ प्राणादि प्राणसमृह ] उक्तमण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष मुख फाड़ देता है ॥ ९ ॥

नैवैतेन सुर्भि दुर्गन्धि वा विजानाति घ्राणेनैव तदुभयं विजानाति लोकः। अतश्च पाप्मकार्यादर्शनाद्पहत्तपाप्माप्-हतो विनाशितोऽपनीतः पाप्मा यस्मात्सोऽयमपहतपाप्मा ह्येप विशुद्ध इत्यर्थः ।

यस्माचात्मंभरयः कल्याणा-**द्यासङ्गवन्त्राद्**घाणाद्यो तथात्मंभरिर्मुख्यः, कि तर्हि ? सर्वार्थः कथम् १ इत्युच्यते-तेन

लोक इस मुख्य प्राणके द्वारा न म्रुगन्धको जानता है और न दुर्गन्ध-को ही, इन दोनोंको वह ब्राणके द्वारा ही जानता है। अतः पापका कार्य न देखे जानेके कारण यह अपहतपाप्मा है- निससे अपहत-विनाशित अर्थात् दूर कर दिया गया है वह यह मुख्य प्राण अपहतपाप्मा अर्थात् विशुद्ध है। क्योंकि घाणादि इन्द्रियाँ अपने-अपने कल्याणमें आसक्त होनेके कारण अपना ही पोषण करनेवाली हैं और मुख्य प्राण उस प्रकार अपना ही पोषण करनेवाला नहीं है: तो फिर वह कैसा है ? वह तो सभीका हितकारी है । किस प्रकार ? मुख्येन यदश्नाति यत्पित्रति सो वतलाया बाता है— उस मुख्य

होकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरान

प्राणादीनवित पालयित । तेन

दितेपां स्थितिर्भवतीत्यर्थः । अतः

सर्वभिरः प्राणोऽतो विशुद्धः ।

कथं पुनुर्मुख्याशितपीताभ्यां
स्थितिरेपां गम्यते ? इत्युच्यते
एतं मुख्यं प्राणम्, मुख्यप्राणस्य

इतिमन्नपाने इत्यर्थः, अन्ततोऽ
न्ते मरणकालेऽविन्वाल्ड्योल्का
मित प्राणादिप्राणसम्रदाय

इत्यर्थः । अप्राणो हि न सको
त्यशितुं पातुं वा । तेन तदोत्का-

दृश्यते ह्यूत्क्रान्तौ प्राणस्याशि-

शिपा । अतो च्याददात्येवास्य-

विदारणं करोतीत्यर्थः। तद्भवना-

लाभ उत्क्रान्तस्य लिङ्गम् ॥९॥

प्राणके द्वारा लोग जो कुछ खाते-पीते हैं उस खाये-पीयेसे वह मुख्य प्राण प्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण करता है, क्योंकि उसीसे उन सब-की स्थिति होती है। इसल्यि मुख्य प्राण सभीका पोषण करनेवाला है, अतः वह विश्रद्ध है।

किंतु मुख्य प्राणाद्वारा लाये-पीये पदार्थीसे अन्य पार्णीको स्थिति किस प्रकार जानी जाती है शसो बत-लाते हैं-इस मुख्य पाणको अर्थात् इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप अन-पानको न पाकर ही अन्त समय--मरण-कालमें प्राणादि इन्द्रिय-समुदाय उस्त्रमण करता है, क्योंकि प्राणहीन पुरुष खाने या पीनेमें समर्थ नहीं होता। इसीसे उस घ्राणादि इन्द्रिय-समुदाय-की उत्कान्ति प्रसिद्ध है। उत्क-मणके समय माणकी भोजन करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती है। इसीसे उस समय वह मुख वा देता है। यही उत्क्रमण करने-वाले घाणादिको अन्नादि प्राप्त न होनेका चिह्न है।। ९॥

प्राणकी ओहरस संज्ञा होनेमें हेतु तथ हाङ्गिरा उदीथमुपासांचक एतमु एवा-ङ्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १० ॥ अड़िरा ऋषिने इस [मुख्य प्राण] के ही रूपमें उद्गीयकी उपासना की थी। अतः इस प्राणको ही आक्षिरस मानते हैं, क्योंकि यह सम्पूर्ण अर्ज़ोका रस है।। १०॥

तं हाङ्गिरास्तं मुख्यं प्राणं हाङ्गिरा इत्येवंगुणमुद्रीथमुपासां-चक्र उपासनं कृतवान्त्रको दारुभ्य इति वक्ष्यमाणेन संवच्यते। तथा बृहस्पतिरिति, आयास्य इति चोपासांचक्रे वक इत्येवं संवन्धं कृतवन्तः केचित्; 'एतमु एवा-**द्धिरसं बृहस्पतिमायास्यं** प्राणं मन्यन्ते' इति वचनात् । भवत्येवं यथाश्रुतासंभवे सभवति तु यथाश्रुतम्, ऋषिचोदनाया-मपि श्रुत्यन्तरवत्ः ''तस्माच्छ-तिचन इत्याचक्षत एतमेव सन्त-मृपिमपि"। तथा माध्यमो गृ-न्ममदो विश्वामित्रो वामदेवोऽ-त्रिन्त्यादीन् ऋषीनेव प्राणमा-पाटयति श्रुतिः । तर्थनानप्यू पीन प्राणोपायकानद्भिनेष्ट्रहरूपत्याया-म्यान्त्राप क्रोत्यभेटविज्ञानाय

'तं हाङ्गिराः' अर्थात् अङ्गिरा– ऐसे गुणवाले इस मुख्य प्राणरूप उदगीथकी दारुम्य वकने उपासना की—इस प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है। तथा किसी-किसीने 'दल्मपुत्र वकने बृहस्पति और आयास्यगुणवाले प्राणरूप उद्गीधकी उपासना की'**-**इस तरह इसका सम्बन्ध लगाया है; क्योंकि यहाँ 'इस प्राणको ही आङ्गरस चृहस्पति और भायास्य मानते हैं' ऐसा वचन है। है, यदि यथाश्रुत अर्थ (श्रुतिका सरलार्थ) सम्भव न हो तो ऐसा [दूरान्वयी] लिया चा सकता है। किंतु यहाँ तो "अतः ऋषि होनेपर भी (प्राणको) 'शतचिंन' ऐसा कहकर पुकारते हैं" इस अन्य श्रुतिके अनु-सार ऋषियोंका प्रतिपादन करनेमें भृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव है ही। इसी प्रकार श्रुति माध्यम, गृत्सनड, विश्वामित्र, वामदेव और अति आदि ऋषियोंको ही प्राणभाव-की प्राप्ति कराती है, ऐसे ही प्राण ही पिना €. प्राण Ę. इत्यादिक समान

'प्राणो ह पिता प्राणी साता' इत्यादिवच्च । तस्मादृषिरङ्गिरा नाम प्राण एव सन्नात्मानमङ्गि-रसं प्राणमुद्रीथमुपासांचक इत्ये-तत् । यद्यस्मात्सोऽङ्गानां प्राणः सन्त्सस्तेनासावाङ्गिरसः।।१०।।

बृहस्पति और आयास्य-इन प्राणी-पासक ऋषियोंको भी श्रुति अमेद-विज्ञानके लिये प्राण बनाती है। अतः इसका तात्पर्य यह है कि अङ्करा नामक ऋषिने प्राणस्वरूप होकर ही अङ्गिरस जोत्मा प्राणरूप उद्गीथकी उपासना की; क्योंकि प्राण होनेके कारण यह अङ्गोंका रस है, इसिलेये आङ्गिरस है ॥१०॥

प्राणकी बृहस्पति संज्ञा होनेमें हेतु

तेन तश्ह बृहस्पतिरुद्गीथमुपासांचक एतमु एव बृहस्पतिं मन्यन्ते वाग्घि बृहती तस्या एष पतिः॥११॥

इसीसे बृहस्पतिने उस प्राणके, रूपमें उद्गीथकी उपासना को । लोग इस प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाक ही बृहती है और यह उसका पति है ॥ ११ ॥

तथा यह वाक् यानी वृहतीका तथा वाचो वृहत्याः पतिस्ते- i पति है, इसिलये बृहस्पति है।।११॥ ्रनासौ बृहस्पतिः ॥ ११ ॥

प्राणकी सायास्य संज्ञा होनेमें हेत्

नेन तश्हायास्य उद्गीयसुपासांचक एतसु एवा-यास्यं मन्यन्त आस्याचदयते ॥ १२ ॥

इसीसे आयास्यने इस प्राणके रूपमे ही उद्गीधकी उपासना की । छोग इस प्राणको ही भायास्य मानते हैं, क्योंकि यह आस्य ( मुल ) से निकलता है ॥ १२ ॥

यबस्माढास्यादयते तधा निर्गच्छति तेनायारय ऋपिःप्राण आत्मानमेवाङ्गिरसादि-गुणं प्राणमृहीयमुपासीतेत्वर्थः ॥ १२ ॥

तथा क्योंकि यह आस्य (मुख) से निकल्ता है. इसिट्ये आयास्य ऋषिने प्राणरूप होकर ही इिस प्राणमय उद्गीयकी उपासना की ]-एव सन्नित्यर्थः । तथान्योऽप्य- | यह इसका तालर्य है। अर्थात् अन्य भी आङ्गिरस आदि **उपासकको** गुणोंसे युक्त आत्मस्बद्धप रूपमें ही उद्गीयकी उपासना करनी

तेन तश्ह वको दाल्भ्यो विदांचकार। स ह नैमिशी-यानामुद्गाता वभूव स ह स्मैभ्यःकामानागायति॥१३॥

अत. दन्भके पुत्र वकने [पूर्वोक्तरूपसे ] उसे जाना । [ अर्थात् पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उद्गीथकी उपासनाकी । ] वह नैमिषारण्यमें यज्ञकरनेवालोंका उद्गाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके लिये उदुगान किया ॥ १३ ॥

न केवलमङ्गिः प्रभूतय उपा-सांचिकिरे: तं ह वकी नाम दल्भस्यापत्य दालभ्यो चकार यथा दर्शितं प्राणं विज्ञात-बान । विदित्वा च स ह नैमि-शीयानां निक्षणामुहाता वभृव । स च प्राणिकत्तानसाग्रध्यदिश्यो नैमिर्शायेस्यः कासानागायति साहागीनवान्त्रिलेत्यर्घः ॥१३॥

केवल अङ्गरा आदिने ही प्राण-रूप टद्गीथकी उपासना नहीं की: विल्म दल्मके पुत्र वकने भी उसे [ इसी प्रकार ] नाना था अर्थात् पूर्व-श्रदर्शित प्राणका ज्ञान पास किया था । इस प्रकार उसे जानकर वह नैमिपारण्यमं वज्ञ करनेवाळोंका उद्गाता हुसा तथा इस प्राण-विज्ञान-के सामर्थ्यसे ही उसने उन नैमिशीय याजिञेकी कामनाओंका ['उनकी प्तिके ढिये] सागान किया ॥१३॥

प्राणदृष्टिसे ओंकारोपासनाका फल

## आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥ १४ ॥

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् इस उद्गीथसंज्ञक अक्षर [ऑकार] की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओंका आगान करनेवाला होता है-ऐसी यह अध्यात्म उपासना है ॥ १४ ॥ तथा अन्योऽप्युद्वाता आगाता ह वै कामानां भवति य एवं विद्यान्यथोक्तगुणं प्राणमक्षर-मुद्गीथमुपास्ते । तस्यैतद् दृष्टं फलमुक्तम्, प्राणात्मभावस्त्वदृष्टं ''देवो भूत्वा देवानप्येति'' इति श्रुत्यन्तरात्सिद्धं मेवेत्यभिप्रायः। इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमुद्गी-थोपासनमित्युक्तोपसंहारोऽधिदै-बुद्धिसमाधानार्थः ॥ १४ ॥

इसे इस प्रकार जाननेवाला जो विद्वान् इस उद्गीथसंज्ञक अक्षरकी गुणविशिष्ट उपासना करता है, वह अन्य उद्गोता भी कामनाओंका आगान करनेवाला हो जाता है। यह उसका दृष्ट फल वतळाया गया है । ''देवता होकर ही देवताओंको प्राप्त होता है" इस धन्य श्रृतिके अनुसार प्राणस्वरूपता-की प्राप्तिरूप अदृष्ट फल तो सिद्ध ही है-यह इसका अभिप्राय है। इत्यध्यात्मम्—यह उद्गीथोपासना आत्मविषयिणी है- इस प्रकार जो पूर्वोक्त कथनका उपसंहार किया गया है वह आगे कही जानेवाली अधिदैवत उद्गीथोपासनामें बुद्धिको समाहित करनेके छिये है ॥१४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाप्याये द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२॥

# तृतीय स्वराड

### सादित्यदृष्टिसे उद्दीयोपासना

अथाधिदेवतं य एवासी तपित तमुद्गीथमु-पासीतोचन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायित । उच १स्त-मोभयमपहन्त्यपहन्ता ह वे भयस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥ १ ॥

इसके अनन्तर अधिदेवत उपासनाका वर्णन किया जाता है—जो कि वह [आदित्य] तपता है, उसके रूपमें उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये। यह उदित होकर प्रचाओं के लिये उद्गान करता है, उदित होकर अन्धकार और भयका नाश करता है। जो इस प्रकार इसको जानता [इसकी उपासना करता] है वह निश्चय ही अन्धकार और भयका नाश करनेवाला होता है।। १।।

अथानन्तरमधिदैवतं देवताविष-यम्रुद्गीथोपासनं प्रस्तुत्तित्त्यर्थः अनेकधोपास्यत्वादुद्गीथस्य । य एवासावादित्यस्तपति तम्रुद्गीथ-म्रुपासीतादित्यदृष्टघोद्गीथमुपा-सीतेत्यर्थः । तम्रुद्गीधिसिखुद्गीः थगन्दोऽक्षरवाची सन्कथमादित्ये वर्तते ? इत्युच्यते— इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात् देवताविषयक उद्गीशोपासनाका आरम्मकिया जाता है, क्योंकि उद्-गीथ अनेक मकारसे उपासनीय है। जो कि यह आदिरम तपता है, उसके रूपमें उद्गीथकी उपासना करे; अर्थात आदित्य-दृष्टिसे उद्गीधकी उपासना करे। 'तमुद्गीधम्' इसमें 'उद्गीध्' सब्द अक्षरसाचक होता हुआ किस मकार आदित्यमें संगत होता है यह वतकाया जाता है— उद्यन्तुद्वच्छन्वा एप प्रज्ञाभ्यः प्रवार्षपुद्वायति प्रज्ञानामकोत्प-सर्थम् । न श्रनुद्यति तस्मिन् वीवादेनिप्पत्तिः स्यादत उद्वाय-वीवोद्वायति, यथैनोद्वाताकार्थम्। अत उद्वीयः सवितेत्यर्थः।

किं चोद्यकेंशं तमस्तज्जं च भयं प्राणिनामपहन्ति तमेवंगुणं सवितारं यो वेद सोऽपहन्ता नाजयिता ह चैं भयस्य जन्ममर-णादिलक्षणस्य आत्मनस्तमस्य तत्कारणस्य अज्ञानलक्षणस्य भवति ॥ १ ॥

यह [आदित्य] उदित होता हुना लिये---प्रनाओं के अन्नकी उत्पत्तिके लिये उदगान करता है, क्योंकि उसके उदित न होनेपर श्रीहि आदिकी निप्पत्ति नहीं हो सकती: निस प्रकार अनके लिये उद्गान करता है, उसी प्रकार वह उद्गान करनेके समान उद्गान करता है । अतः सुर्य उदगीथ है-यह इसका तात्पर्य है। इसके सिवा, वह उदित होकर रात्रिके अन्धकार और उससे होने-वाले प्राणियेकि भयका भी नाश करता है । जो इस प्रकारके गुणसे युक्त सविताकी उपासना करता है, वह जन्म-मरणादिरूप आत्माके मय और अन्धकारका अर्थात् उसके कारणमूत अज्ञानका नाश करनेवाल होता है ॥ १ ॥

सूर्य और प्राणकी समानता तथा प्राणदृष्टिसे उद्गीयोपासना

यद्यपिस्थानमेदात्त्राणादित्यौ मिन्नाविच रुक्ष्येते तथापि न स तन्त्रमेदस्तयोः, कथम् १

यधि स्थानसेदके कारण प्राण और आदित्य भिन्न-से दिखायी देते हैं, तथापि वह उनका तात्त्विक मेद नहीं हैं। किस प्रकार ! [य वतकाते हैं—] समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्वा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥

यह [प्राण] श्रीर [सूर्य] परस्पर समान ही हैं। यह प्राण उप्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है। इस [प्राण] को 'स्वर' ऐसा कहते हैं और उस [सूर्य] को 'स्वर' एवं प्रत्यास्वर'ं ऐसा कहते हैं। अतः इस [प्राण] और उस [सूर्य] रूपसे उद्गीधकी उपासना करे॥ २॥

समान उ एव तुल्य एव
प्राणः सविता गुणतः, सविता
च प्राणेन । यस्मादुष्णोऽयं प्राण
उष्णश्रासौ सविता किं च स्वर
इतीमं प्राणमाचक्षते कथर्यान्त,
तथा स्वर इति प्रत्यास्वर इति
चाम्रं सवितारम् । यस्मात्प्राणः
स्वरत्येव न पुनर्मृतः प्रत्यागच्छति, सविता त्वस्तमित्वा
पुनरप्यहन्यहीन प्रत्यागच्छति;
अतः प्रत्यास्वरः । अस्माद्गुणतो
नामतश्र समानावितरेतरं प्राणादिन्या । अतः तन्वाभेदादेतं
प्राणमिममम्रं चादित्यमुद्गीयमुपासीत ॥ २ ॥

गुणदृष्टिसे प्राण सूर्यके सदृश ही है तया सूर्य प्राणके सदश है, क्योंकि यह प्राण उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है तथा इस प्राणको 'स्वर' ऐसा कहकर पुकारते हैं और उस सूर्यको भी 'स्वर' एवं 'प्रत्या-स्वर' ऐसा कहते हैं, क्योंकि प्राण तो केवल स्वरण (गमन) ही करता है--मरनेके पश्चात् वह पुनः **छोटता नहीं;** किंतु सूर्य प्रतिदिन अस्तमित हो-होकर छोट आता है. इसिंखे वह प्रत्यास्वर है । इस प्रकार गुण और नामसे भी ये प्राण और आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही हैं। अतः तस्वतः अमेद होनेके कारण इस पाण भौर उस सूर्यरूपसे उदुगी थकी ( उद्गीथावयवभूत ऑकारकी) उपासना करे ॥ २ ॥

न्यानदृष्टिसे उद्गीथोपासना

् अथ खल्ल व्यानमेवोद्गीथमुपासीत यहेँ प्राणिति स प्राणो यद्पानिति सोऽपानः । अथ यः प्राणापान्योः सन्धिः स व्यानो यो व्यानः स वाक् । तस्माद-प्राणन्ननपानन्वाचमभिव्याहरति ॥ ३ ॥

तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [अध्यात्मोपासना कही जाती है—] व्यानदृष्टिसे ही उद्गीयकी उपासना करें। पुरुष जो प्राणन करता है ( मुख या नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकारुता है ) यह प्राण है और जो अपश्वास रुंता है ( वायुको भीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान है। तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है। जो व्यान है वही वाक् है। इसीसे पुरुष प्राण और अपान किया न करते हुए ही वाणी बोरुता है ॥ ३॥

अथ खिल्बित प्रकारान्तरेणो-पासनमुद्गीथस्योच्यते; च्यानमेव वश्यमाणलक्षणं प्राणस्यैव वृत्ति-

विशेपग्रुद्गीथमुपासीत । अधुना तस्य तत्त्वं निरूप्यते-यद्वैपुरुषः प्राणिति ग्रुखनासिकाभ्यां वायुं बहिनिःसारयति, स प्राणाख्यो

वायोर्वृत्तिविश्लेषः, यदपानित्यप-श्वसिति ताभ्यामेवान्तराकर्षति के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता वायुं सोऽपानोऽपानाच्या वृत्तिः। है वह उसकी अपानसंज्ञक वृत्ति है।

1

'अय खट्टा'—अव प्रकारान्तरसे उद्गीयकी उपासना कही जाती है। प्राणका ही वृत्तिविशेष जो आगे कहे जानेवाले छक्षणोंसे युक्त व्यान है, उसके रूपमें उद्गीयकी उपासना करे। अब उसके तत्त्वका निरूपण किया जाता है। पुरुष जो प्राणन करता है अर्थात् सुल और नासिकाद्वारा वायुको बाहर निकाल्टा है, वह वायुका प्राण नामक वृत्तिविशेष हैं, तथा वह जो अपधास करता है, अर्थात् उन ( मुख और नासिका) के ही द्वारा वायुको भीतर खींचता

ततः किम् १इत्युच्यते-अथ्य उक्त-| इससे क्या सिद्ध हुआ ! यह लक्षणयोः श्राणापानयोः सन्धिस्त-{ योरन्तरा वृत्तिविशेषः, स व्यानः यः सांख्यादिशास्त्रप्रसिद्धः श्रुत्या विशेषनिरूपणानासौ च्यान इत्यभिप्रायः ।

कस्मात्पुनः प्राणापानौ हित्वा महतायासेन ज्यानस्येवोपासन-मुच्यते १ वीर्यवत्कर्महेत्रत्वातः । कथं वीर्यवत्कर्महेतुत्वमित्याह-यो न्यानः सा वाक् न्यानकार्य-त्वाद्वाचः । यस्माद्वधाननिर्वेर्त्यो वाकृतस्मादप्राणश्चनपानन्त्राणा-पानव्यापारावक्रवेन्वाचमभिव्याह-रखुच्चारयति लोकः ॥ ३ ॥

लाया जाता है-उन उपर्युक्त रूक्षण-वाले प्राण सौर अपानकी वो सन्वि है-उनके बीचका को वृत्तिविशेष है, वह व्यान है।श्रुतिद्वारा विशेष-रूपसे निरूपण किये जानेके कारण यहाँ वह व्यान अभिप्रेत नहीं है जो सांख्यादि शास्त्रमें प्रसिद्ध [ सर्व-देहव्यापी ] व्यान है ऐसा इसका तात्पर्य है।

किंतु प्राण और अपानको छोड़-क्र अत्यन्त परिश्रमसे च्यानकी ही उपासनाका निरूपण क्यों किया गया ? पिसा प्रश्न होनेपर कहते हैं---] क्योंकि यह वीर्यवान् फर्मकी निप्पत्ति-का कारण है। यह वीर्यवान कर्मकी सिद्धिका कारण कैसे है ! इसपर फहते हैं - नो न्यान है, वही वाणी है,क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य है । वाणी न्यानसे निप्पन्न होनेवाली है, इस्टिये छोक प्राणन और अपानन अर्थात् प्राण और अपानकी कियाएँ न करता हुआ वाणीका अभिज्या-हरण-- उचारण करता है।। ३।।

व्यानप्रयुक्त होनेसे वाक्, ऋक् , साम और उद्गीथकी समानता

या वाक्सक्तरसाद्प्राणन्ननपानन्नृचमभिव्या-हरति यक्तेत्साम तस्माद्प्राणन्ननपानन्साम गायति स उद्गीथस्तस्माद्प्राणन्ननपानन्नु-यत्साम द्रायति ॥ ४ ॥

ं जो नाक् है वही ऋक् है। उसीसे धुरुष प्राण और अपानकी किया न करता हुआ ऋक्का उचारण करता है। जो ऋक् है वही साम है। इसीसे प्राण और अपानकी किया न करता हुआ सामगान करता है। बो साम है वही उद्गीथ है। इसीसे प्राण और अपानकी किया न करता हुआ उद्गान करता है ॥ ४ ॥

तथा वाग्विशेषामृचम्, ऋक्सं-स्थं च साम, सामावयवं चोद्री-थम्, अप्राणन्ननपानन्व्यानेनैव क्वल व्यानसे ही सम्पन्न करता निर्वर्तयतीत्यभित्रायः ॥ ४ ॥ है—यह उसका अभिपाय है ॥४॥

न केवलं बागाद्यभिन्याहरण- किवल वाणी आदिका उच्चारण मेव---

अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माणि यथाग्नेर्म-न्थनमाजेः सरणं दृढस्य धनुष आयमनसप्राणन्ननपा-करोत्येतस्य हेतोर्व्यानमेवोद्गीथमुपा-नश्स्तानि सीत ॥ ५ ॥

इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म है; जैसे-अग्निका मन्थन, किसी सीमातक दौड़ना तथा सुदृढ़ धनुषको खींचना—इन सब कर्मीको मी पुरुष प्राण और अपानकी किया न करता हुआ ही करता है। इस कारण व्यानदृष्टिसे ही उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

अतोऽस्मादन्यान्यपि यानि वीर्यवन्ति कर्माणि प्रयत्नाधिक्य-निर्वर्त्यानि—यथाग्नेर्मन्थनम् , आजेर्मर्यादायाः सरणं धावनम्, दृहस्य धनुष आयमनमाकर्पणम्-अत्राणन्ननपानंस्तानि करोति । अतो विशिष्टो व्यानः प्राणा-दिवृत्तिभ्यः । विशिष्टस्योपासनं च्यायः फलवन्ताद्राजोपासनवत्। एतस्य हेतोरेतस्मात्कारणाद्व्या-नमेवोद्रीथम्रपासीत, नान्यद्-वृत्यन्तरम् । कर्मवीर्यवत्तरत्वं फलम् ॥ ५ ॥

इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक प्रयत्नसे निज्यन्न होनेवाले वीर्ययुक्त कर्म हैं — जैसे अभिका मन्थन, किसी सीमातक दौढ़ना और छुदृढ़ घनुपको खींचना — उन्हें भी पुरुष प्राण और अपानको किया न करते हुए ही करता है।

अतः प्राणादिष्टुचियोंकी अपेक्षा ज्यान विशिष्ट है; और राजाकी उपासनाके समान फलवती होनेके कारण विशिष्टकी उपासना भी उत्कृष्टतर है। इस हेन्जसे अर्थात् इस कारणसे ज्यानरूपसे ही उद्गीध-की उपासना करनी चाहिये-वासुकी अन्य वृचियोंके रूपसे नहीं। कर्मको अधिक प्रवरु वनाना ही उसका फल है ॥ ५॥

### उद्गरीथाक्षरोंमें प्राणादिहरि

अथ खल्द्रहीथाक्षराण्युपासीतोद्गीथ इति प्राण एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्या-चक्षतेऽन्नं थमन्ने हीद्रश्सर्वेश स्थितम्॥ ६॥

इसके पश्चात् उन्नगियाशरोंकी—'उद्गीय' उस नामके अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये—'उद्गीय' इस शब्दमें प्राणही 'उत्' है, क्योंकि प्राणसे ही उठना है; नाणी ही 'गी' है, वर्योंकि वाणीको 'गिरा' कहते हैं तथा अन्न ही 'ध' है, क्योंकि अनमें ही यह सब स्थित है ॥ ६ ॥ अथाधुना खल्द्गीयाक्षराण्युपासीत भक्तयक्षराणि मा भूवभित्यतो विश्विनष्टि—उद्गीय इति,
उद्गीयनामाक्षराणीत्यर्थः। नामाक्षरोपासनेऽपि नामवत एवोपासनं कृतं भवेदमुकमिश्रा इति

### यद्रत् ।

प्राण एव उत्, उदित्यस्मिनक्षरे प्राणदृष्टिः । कथं प्राणस्योत्त्व-मित्याह-प्राणेन ह्युत्तिष्ठति सर्वो-ऽप्राणस्यावसाददर्शनातः; अतो-ऽस्त्युदः प्राणस्य च सामान्यम् । वाग्गीः,वाचो ह गिर इत्याचक्षते विष्टाः । तथान्नं थम्, अन्ने हीदं सर्वस्थितमतोऽस्त्यन्नस्य थाक्षरस्य च सामान्यम् ॥ ६ ॥

अब उदगीयके इसके पश्चात् अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये । 'उदगीथ' शब्दसे उदगीथभक्तिके अक्षर न समझ छिये जायँ इसिंखये 'उदुगीथ' यह विशेषण लगाते है । तात्पर्य यह है कि 'उदगीथ' नामके अक्षरोंकी उपासना करे: क्योंकि 'अमक मिश्र' ऐसा कहनेसे जैसे उस नामवाले व्यक्ति-विशेषका बोध होता है, उसी प्रकार नामके अक्षरोंकी उपासना नामीकी ही उपासना की जाती है। प्राण ही 'उत्' है, अर्थात् 'उत्' इस अक्षरमें प्राणदृष्टि करनी चाहिये। किस प्रकार 'उत्' है बतलाते हैं-सब लोग प्राणसे ही उठते है, क्योंकि प्राणहीनकी शिथि-**लता देखी गयी है; अतः उत् और** प्राणकी समानता स्पष्ट ही वाक 'गी' है; क्योंकि शिष्ट छोग वाक्को 'गिरा' ऐसा कहते हैं तथा अन्न 'थ' है, क्योंकि अन्नमें ही यह सब स्थित हैं; अतः अन्न और

थ अक्षरकी समानता है ।। ६ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* उद्गीथाक्षरोंमें घुलोकादि तथा सामनेदादिदृष्टि

श्रुत्युक्तानि सामा-न्यानि तानि तैनानुरूपेण शेपे- वतलायी है । उन्होंके अनुसार शेष स्विप द्रष्टच्यानि- स्थानोंमे भी समझनी चाहिये----

इन तीनोंकी समानता श्रुतिने

घौरेवोदन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोद्वायु-गीरिग्नस्थँ सामवेद एवोचजुर्वेदो गीऋग्वेदस्थं ' दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्वातुद्गीथाक्षराण्युपास्त उदगीथ इति॥ ७॥

द्यों ही 'उत्' है, अन्तरिक्ष 'गी' है और पृथिवी 'थ' है । आदित्य ही 'उत्' है, वायु 'गी' है और अग्नि 'थ' है । सामवेद ही 'उत्' है, यजुर्वेद 'गी' है और ऋग्वेद 'थ' है। इन अक्षरोंको इस प्रकार जानने-बाला जो विद्वान् 'उद्गीय' इस प्रकार इन उद्गीथाक्षरोंकी उपासना करता है उसके लिये वाणी, जो [ऋग्वेदादि] वाक्का दोह है, उसका दोहन करती है तथा वह अन्नवान् और अन्नका मोक्ता होता है।। ७ ।। द्यौरेव उत्, उच्चैःस्थानात् ।

अन्तरिक्ष गीगिरणाल्लोकानाम ।

पृथिवीथं प्राणिस्थानात् । आदित्य एव उत्; ऊर्घत्वात्। वायुर्गीर-ग्न्यादीनां गिरणात् । अग्निस्थं |

यज्ञकर्मावस्थानात्। मामवेढ एव उत्, स्वर्गमंस्तुतत्वात्। यजुर्वेदो

ऊँचे स्थानवाला होनेके कारण घुलोक ही 'उत्' गिरण करने (निगछने) से अन्तरिक्ष 'गी' है और प्राणियोंका स्थान होनेके कारण पृथिवी 'श' है। ऊँचा होनेके कारणआदित्य ही 'उत्'है, अग्नि आदिको निगलनेके कारण बायु 'गी' है और यज्ञसम्बन्धी कर्मका अवस्थान ( आश्रय ) होनेसे अग्नि ही 'थ' है तथा स्वर्गमें स्तुत होनेके कारण सामवेद ही 'उत्' है, यजुर्वेद 'गी'

\*\*\*\*\*\*
गीर्यज्ञुषां प्रतस्य हिवपो देवता-नां गिरणात् । ऋग्वेदस्थम्, ऋच्यन्यृदृत्वात्साम्नः ।

उद्गीयाक्षरोपासनफलमधुनोच्यते—दुग्धे दोग्ध्यसमै
साधकाय । का सा १ वाक्,
कम् १ दोहम्, कोञ्तो दोहः १
इत्याह—यो वाचो दोहः ।
ऋग्वेदादिशब्दसाध्यं फलमित्यमित्रायः, तद्वाचो दोहस्तं
स्वयमेव वाग्दोग्ध्यात्मानमेव
दोग्धि । कि चान्नवान्त्रभूतानोऽनादश्च दीप्ताधिर्मवति य
एतानि यथोक्तान्येवं यथोक्तगुणान्युद्गीयाक्षराणि विद्वान्सनुपास्त उद्गीथ इति ॥ ७ ॥

यजुर्नेदियों के दिये हुए हिनको देवता-लोग निगलते हैं तथा ऋग्वेद 'थ' है; क्योंकि ऋक्में ही साम अधिष्ठत है।

अव उदुगीथाक्षरोंकी उपासनाका फल बतलाया जाता है-इस साघक-के लिये दोहन करती है, कीन ! वाक्, किसका दोहन करती है ? दोहका. वह दोह क्या है ! इसपर कहते हैं--नो वाणीका दोह है: अभिपाय यह है कि जो ऋग्वेदादि शब्दसे साध्य फल है, वह वाणीका दोह है, उसे वाणी स्वयं ही दहती है। अपनेहीको दहती है। यही नहीं वह अन्नवान्-वहत-से अन्न-वाला और अनका भोका भी हो नाता है, उसकी नठरामि उद्दीस रहती है, जो इन उपर्युक्त उद्गीया-क्षरोंकी इन्हें उपर्युक्त गुणोंसे विशिष्ट जानकर, 'उदगीथ' इस रूपसे उपा-सना करता है ॥ ७ ॥

सकामोपासनाका क्रम

अथ खल्वाज्ञीःसमृद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन साम्ना स्तोब्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत् ॥ ८ ॥

भव निश्चय ही कामनाओकी समृद्धि [ के साधनका वर्णन् किया जाता है—] अपने उपगन्तव्यों ( ध्येयों ) को इस मकार उपासना करे—िजस सामके द्वारा उद्गाताको स्तुति करना हो उस सामका [ उसकी उत्पत्ति आदिके कमसे ] चिन्तन करे ॥ ८ ॥

अथ खिल्वदानीमाशीः समृ-द्विराशिषः कामस्य समृद्धिर्यथा भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेषः । उपसरणान्युपसर्तव्यान्युपगन्त-व्यानि घ्येयानीत्पर्थः; कथम् ? इत्युपासीत—एवम्रुपासीत; तद्यथा—येन साम्ना येन साम-विशेषेण स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन् स्याद्भवेदुद्गाता तत्सामोपधावे-दुपसरेचिन्तयेदुत्पत्त्यादिभिः॥८॥

इसके अनन्तर अब निश्चय ही
आशीःसमृद्धि — जिस प्रकार आशीः
अर्थात कामनाकी समृद्धि होगी बह
बतलायी जानी है, इस प्रकार इस
वाक्यकी पूर्ति करनी चाहिये । उपसरण — उपसर्तच्च-उपगन्तच्य अर्थात्
घ्येय-इनकी किस प्रकार उपासना
कर्रा चाहिये ? इनको उपासना इस
प्रकार करे; यथा — जिस सामसे
अर्थात् जिस सामविशेषसे उद्गाताको खुति करनी थो उस सामका
उसकी उरपिंच आदिके क्रमसे उपधावन — उपसरण अर्थात् चिन्तन
करे ॥ ८॥

यस्यामृचि तामृचं यद्षेयं तमृषि यां देवता-मभिष्टोष्यनस्याचां देवतामुपधावेत् ॥ ९ ॥

[ वह साम ] जिस ऋचामें [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस ऋपिवाला हो उस ऋपिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो उस देवताका चिन्तन करे॥ ९॥

यस्यामृचि तत्साम तां चर्च-मुपधावेदेवतादिभिः । यटापेंगं माम तं चिपम् । यां देवतामिन-ष्टोप्यन्स्याचां देवतामुपधावेत् ॥ ९ ॥

वह साम जिस ऋचामें अधिष्ठित हो उस ऋचाका उसके देवतादिके सहित चिन्तन करें । तथा वह साम जिस ऋपिवाला हो उस ऋपिका और जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो उस देवताका भी चिन्तन करें ॥९॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

येनच्छन्दसा स्तोष्यन्ध्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तश्स्तोममुपधावेत्॥ १०॥

वह जिस छन्दके द्वारा स्त्रति करनेवाला हो उस छन्दका उपधावन करे तथा जिस स्तोमसे स्तृति करनेवाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे ॥१०॥

स्तोप्यन्स्यात्तच्छन्द उपधा-माण इति, तं स्तोमग्रुपधा-वेत् ॥ १० ॥

येनच्छन्दसा गायज्यादिना । वह जिस गायत्री भादि छन्दसे स्तुति फरनेवाला हो उस छन्दका उपघावन करे तथा जिस स्तोमसे स्त्रुति करने-वेत्। येन स्तोमेन स्तोप्य- वाला हो उस स्तोमका चिन्तन करे। माणः स्यात्, स्तोमाङ्गफलस्य स्तोमकर्मका अङ्गम्ल फल कर्ताको कर्तुगामित्वादात्मनेपदं स्तोप्य- प्राप्त होनेवाळा होनेसे यहाँ 'स्तोष्य-माणः' इस पदमें आत्मनेपदका प्रयोग किया गया है \* ॥१०॥

## यां दिशमभिष्टोष्यनस्यात्तां दिशमुपधावेत् ॥ ११ ॥

जिस दिशाकी स्तति करनेवाला हो उस दिशाका चिन्तन करे।। ११।।

दिशमुपधाचेद्धिष्टात्रादिभिः 11 88 11

यां दिशमिमष्टोष्यन्स्यात्तां [ वह साम ] जिस दिशाकी स्तुति करनेवाळ हो उस दिशाका उसके अधिष्ठाता देवता आदिके सहित चिन्तन करे ॥ ११ ॥

--: \* :--

क्ष क्योंकि 'स्वरितजितः कर्जीभेशाये कियाफ्ले' इस पाणिनिसूत्रके अनुसार जिस कियाका फल कर्ताको प्राप्त होनेवाला होता है उसमें आत्मनेपदका प्रयोग हुआ करता है।

आत्मानमन्तत उपस्तत्य स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्र-मत्तोऽभ्याशो ह यदस्मे स कामः समृध्येत यत्कामः न्तुवीतेनि यत्कामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥

अन्तर्ने अपने स्वरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन करते तुण अपमत होकर स्तुनि करें । जिस फलकी इच्छाते युक्त होकर बह स्मृनि बग्ता है वहीं फल तत्काल समृद्धिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

आत्मानमृहाता स्वं ह्पंगोत्र-नामादिभिः सामादीन्त्रमेण स्व नान्मानमन्त्रनोऽन्त उपसृत्य प्रदीत । कामं प्याय प्रमानः स्वतेष्मञ्ज्ञनादिस्यः प्रमादम-ग्रीन्। त्रनोऽन्याजः शित्रमेव ह पणजास्मा ग्रादिदे स यामः सम्योगमा प्रादिदे स यामः सम्योगमा प्रादिदे स यामः सम्योगमा प्रादिदे स यामः सम्योग सर्मा पर्णेत्। कीऽ सो हे स्वाप्तामा स्व स्कृतिनीत्र रिक्तास्तामा । १२ ॥

उद्गाताको चाहिये कि गोत्र और नामादिके सहित अर्थान् सामादि कमसे अन्तमें अपना स्मरण करता हुआ स्तुति करे ! [ किस मकार स्तुति करे ! ] फल-का चिन्तन करता हुआ अप्रमत्त होकर अर्थात् स्वर, कप्म एवं त्र्यसनादि वर्गोचारणमें करता हुआ [स्तुति करे]। इस में कारता होती है यह शीम ही सप्द (पत्यती) हो जाती है। रह कमना कीन-सी गभाग अर्थान् है। [ श्विते ] 'मनराम मायोन' हर परीका हो जार मनीग आहर है

क्षा नार-पुणवक्षा वर्षे एको अपनि हा विकास प्राप्तिक स्वति व वदना हा स्वरूपने व वक्षापूर्ण स्वतु सु के सू

# चतुर्थ खगड

#### उद्गीयसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आल्यायिका

## ओमित्येतद्क्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्युद्गायति तस्योपञ्याख्यानम् ॥ १ ॥

'ॐ' यह अक्षर उद्गीय है—इस प्रकार इसकी उपासना करे । 'ॐ' ऐसा [ उचारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान करता है । उस ( उद्गीथोपासना ) की ही व्यांख्या की जाती है ॥ १ ॥

श्रोमित्येतदित्यादिप्रकृतस्या-सरस्य पुनरु पादानमुद्गीथाक्षरा-स्रुपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्रसङ्गो मा भूदित्येवमर्थम् । प्रकृतस्यैवा-सरस्यासृताभयगुणविशिष्टस्यो-पासनं विधातच्यामित्यारम्भः । श्रोमित्यादिच्याख्यातम् ॥१॥

पूर्व-प्रस्तावित ऑकार अक्षरका ही 'ओमित्येतत्' इत्यादि वाक्यद्वारा इसिट्टिये ग्रहण किया गया है जिससे वीचमें 'उद्गीध' शब्दके अक्षरोंकी उपासनासे व्यवहित हो जानेके कारण अन्यत्र प्रसङ्ग न हो जाय । उस पूर्वप्रस्तावित अक्षरके ही अमृत और अभय गुणविशिष्ट स्वरूपकी उपासनाका विधानकरना है—इसीके टिये [आगेका अन्य] आरम्म किया जाता है । ओमित्यादि मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा जुकी हैं ॥१॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
देवा वे मृत्योर्विभ्यतस्रयीं विद्यां प्राविश्श्स्ते
छन्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादयश्स्तच्छन्द्सां छन्दस्त्वम् ॥ २ ॥

[ एक बार ] मृत्युसे भय मानते हुए देवताओंने त्रयीविद्यामें प्रवेश किया । उन्होंने अपनेको छन्दोंसे आच्छादित कर छिया । देवताओंने जो उनके द्वारा अपनेको आच्छादित किया वही छन्दोंका छन्दपन है । [ अर्थात देवताओंको आच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोंका नाम छन्द हुआ है ] ॥ २ ॥

देवा वै मृत्योर्मारकाद्विभ्यतः
किं कृतवन्तः १ इत्युच्यते – त्रयीं
विद्यां त्रयीविहितं कर्म प्राविश्वन्
प्रविष्टवन्तो वैदिक कर्म प्रारच्यवन्त इत्यर्थः, तन्मृत्योक्षाण
मन्यमानाः । किं च ते कर्मण्यविनियुक्तैश्वन्दोभिर्मन्त्रैर्जपहोमादि कुर्वन्त आत्मान कर्मान्तरेप्वच्छादयंश्छादितवन्तः । यबस्मादेभिर्मन्त्रैरच्छादयस्तत्तस्माच्छन्दमां मन्त्राणां छादनाच्छन्दस्त्वं प्रसिद्धमेव ॥ २ ॥

प्रसिद्ध देवताओंने मारक मृत्युसे भय मानते हुए क्या किया ? यह वतलाया जाता है---उन्होंने त्रयी विद्याराँ---वेदत्रयीद्रारा कर्ममें प्रवेश किया । अर्थात् वैदिक कर्मको ही मृत्युसे वचनेका साधन समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ क्र दिया । तथा कर्ममें जिनका विनियोग नहीं है उन छन्दों-मन्त्रों-से जप एवं होमादि उन्होंने कर्मान्तरोंमें अपनेको आच्छादित कर दिया । क्योंकि उन्होंने अपनेको इन मन्त्रोंसे **आच्छादित कर दिया था, इसलिये** हादन करनके कारण ही छन्दों यानी मन्त्रोंका छन्दपन प्रसिद्ध ही है ॥२॥

जिस प्रकार [महेरा] जलमें महालियोंको देख लेता है, उसी प्रकार श्रृह्क, साम और यजुःसम्बन्धी कर्मोमें लगे हुए उन देवताओंको मृत्युने देस लिया । इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक्,साम और यजुः सम्बन्धी कर्मोसे निवृत्त होकर स्वर (ॐ इस अक्षर) में ही प्रवेश किया।।३॥

तांस्तत्र देवान्कर्मपरान्यृत्युर्य-था लोके मत्स्यघातको मत्स्य-मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्ध-डिशोदकस्रावोपायसाध्यं मन्य-मानः,एवं पर्यपश्यद्दृष्टवान्मृत्युः; कर्मक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन इत्यर्थः । कासौ देवान्ददर्शश्रहत्यु-च्यते--ऋचि साम्नि यज्जपि। ऋग्यजुःसामसम्त्रन्धिकर्मणीत्य-र्थः । ते नु देवा वैदिकेन कर्मणा संस्कृताः शुद्धात्मानः सन्तो मृत्योश्चिकीर्षित विदित-वन्तः। विदित्वा च त ऊर्घ्वा व्यावत्ताः कर्मभ्य ऋचः साम्नो

जिस प्रकार छोकमें वसी छगाने और जरू उछीचने खादि उपायोंसे मछलियोंको पकड़ा जा सकता है, यह जाननेवाला मछेरा उन्हें कम गहरे नलमें देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने कर्मपरायण देवताओंको वहाँ [ छिपे हुए] देख रूया, अर्थात् मृखुने यह समझ लिया कि देवताओंको कर्म-क्षयरूप उपायके द्वारा अपने अधीन किया जा सकता है । उसने देव-ताओं को कहाँ देखा १ यह वतलाया नाता है — ऋक् , साम और यजुमें और साम-अर्थात् ऋक्, यजुः सम्बन्धी कर्ममें । वैदिक कर्मानुष्ठानके कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओंने 'मृत्यु क्या करना चाहता है 2' यह जान लिया।यह जानकर वे ऋक्, साम और यजुःसे मर्थात ऋक् , यजुः और सामसम्बन्धी कर्मसे निवृत्त

यज्ञष ऋग्यजुःसामसंबद्धात्कर्म-णोऽम्युत्थायेत्यर्थः। तेन कर्मणा मृत्युभयापगमं प्रति निराशास्त-दपास्यामृताभयगुणमक्षरं स्वरं स्वरशब्दितं प्राविशन्नेव प्रविष्ट-ॐकारोपासनपराः संवृत्ताः । एवशव्दोऽवधारणार्थः | सन्सम्रुच्चयप्रतिपेधार्थः । तदुपा-

होकर जपरकी और उठे । कर्मसे मृत्युके भयकी निवृत्तिके प्रति निराश होनेके कारण वे उसे छोड़-कर अमृत और अभय गुणविशिष्ट अक्षर यानी स्वरमें--स्वरसंज्ञ अक्षरमें ही प्रविष्ट हो गये अर्थात् ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये। यहाँ 'एव' शब्द अवधारणके लिये होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ स्वरके ] समुचयका भतिषेघ करनेके लिये है। तात्पर्य यह है कि वे उसीको सन्पराः संबुत्ता इत्यर्थः ॥३॥ उपासनामें तत्पर हो गये ॥ ३ ॥

ओकारका उपयोग और महत्त्व

कथं पुनः स्वरभव्दवाच्यत्व- किंतु वह अक्षर 'स्वर' शब्दका - वाच्यार्थ किस प्रकार है ? यह असरस्य ? इत्युच्यते--- वतलाया बाता है—

मक्षरस्य ? इत्युच्यते

य दा वा ऋचमाप्नोत्यामित्येवातिस्वरत्येवश सामैवं यजुरेप उ स्वरो यदेतदक्षरमेतद्सृतमभयं तस्त्र-विश्य देवा अमृता अभया अभवन् ॥ ४ ॥

निस समय [उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋक्को प्राप्त करता है उस समय वह ॐ ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उचारण करता है। इसी मकार वह साम और यज्ञ को भी प्राप्त करता है। यह जो अक्षर है, वह सन्य म्बरेंकि सनान स्वर हैं । यह अमृत और अभयरूप है, इसमें प्रविष्ट होकर देवगण अमृत और अभय हो गये थे ॥ ४॥

वातिस्वरत्येवं सामैवं यज्ञः। एष उ स्वरः। कोऽसौ १ यदेतदक्षरमे-तदमृतमभयम् , तत्त्रविश्य यथा-अभयाश्वाभवन् देवाः ॥ ४ ॥

निस समय [ उपासक ] ऋक्को प्राप्तकरता है उस समय वह 'ॐ ऐसा कहकर हो बड़े आदरसे उचारण करता है। इसी मकार वह साम भौर यजुको भी शप्त करता है। यही स्वर है: वह स्वर कौन है ! यह जो अक्षर है, यह अमृत और अमयखप है, उसमें प्रविष्ट होकर उसीके गुणके समान देवगण भी असत और अभय हो गये थे॥ ४॥

ओंकारोपासनाका फल

स य एतदेवं विद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षरं स्वर-ममृतमभयं प्रविशति तत्प्रविश्य यद् मृता देवास्तद् मृतो भवति ॥ ५ ॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला होकर इस अक्षरकी स्तुति (उपासना) करता है, इस अमृत और अभयरूप अक्षरमें ही प्रवेश कर नाता है तथा इसमें प्रविष्ट होकर निस प्रकार देवगण अमर हो गये थे. उसी प्रकार अमर हो जाता है ॥ ५ ॥

ति स्तौति-उपासनमेवात्र स्तृति-। यहाँ स्त्रतिका अभिपाय उपासना

स योऽन्योऽपि देवबदेवैतदक्ष- । उन देवताओंके समान ही नो दूसरा उपासक भी इस अक्षरको इसी रमेवमसृतमभयगुणं विद्वानप्रणी- । प्रकार असृत और अभयगुणसे विशिष्ट । जानता हुआ उसकी स्तुति करता है-

तथैवैतदेवाक्षरं । स्वरमस्तमभयं प्रविशति । तत्प्रविश्य च राजकुलं प्रवि-ष्टानामिव राज्ञोऽन्तरङ्गचहिरङ्ग तावन्न परस्य ब्रह्मणोऽन्तरङ्ग-बहिरक्रताविशेषः; किं तर्हि ? यदमृता देवा येनामृतत्वेन यद-शिष्टस्तदसृतो मवति न न्यूनता नाप्यधिकतामृतत्व इत्यर्थः ॥५॥ अधिकता ही ॥ ५ ॥

ही है--वह उसी प्रकार ( उन देवताओंके ही समान ) इस अमृत और अमयरूप अक्षरमें ही प्रविष्ट हो नाता है।

तथा उसमें भविष्ट होनेपर. जिस प्रकार राज्यकमें प्रवेश करनेवालों में कोई राजांक अन्तरङ्ग रहते हैं और कोई वंहिरङ्ग रहते हैं, इस प्रकार परब्रह्मके अन्तरङ्ग-वहिरङ्गताका मेद नहीं रहता। तो फिर क्या रहता है १ जिस अमृतत्वसे देवगण अमर हो गये थे उसी अमृतत्वसे विशिष्ट - मृता अभू वंस्तेनैवामृतत्वेन वि- होकर यह भी उन्हींके समान अमर हो जाता है। इसके अमृतत्वमें न तो न्यूनता रहती है और न

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याचे चतुर्थेलण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥४॥



## ओंकार, उद्गीथ और सादित्यका अमेद

प्राणादित्यदृष्टिविशिष्टस्योद्गीथ-स्योपासनम्रक्तमेवान्द्यप्रणवोद्गी अनुवाद ( पुनरुल्लेख ) कर पणव थयोरेकत्वं कृत्वा तस्मिन्त्राण- अने उद्गीयकी एकता करते हुए अव उसी प्रसङ्गमें प्राण और

पूर्वोक्त प्राण और आदित्यदृष्टिसे विशिष्ट उद्गीथोपासनाका श्योरेकत्व कृत्वा तास्मन्त्र।ण-रित्तमभेदगुणविशिष्टदृष्ट्याक्ष-रित्तमभेदगुणविशिष्टदृष्ट्याक्ष-रस्योपासनमनेकपुत्रफलमिदानीं स्रा है—इसीळिये [आगेका मन्य]आरम्भ क्या जाता है—

अथ खल्ल य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उदुगीथ इत्यसौ वा आदित्य उदुगीथ एष प्रणव

ओमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ १ ॥

निश्चय ही जो उद्गीय है वही प्रणव है और जो प्रणव है बही उद्गीथ है। इस प्रकार यह आदित्य ही उद्गीथ है, यही प्रणव है; क्योंकि यह ( आदित्य ) 'ॐ ऐसा उचारण करता हुआ ही गमन करता है ॥ १ ॥

अथ खलु य उद्गीयः स प्रणवो निश्चय ही जो उद्गीय है वही वह्वुचानाम्, यश्च प्रणव- प्राव्वेदियोंका प्रणव है तथा उनका

प्रणव है वही छान्दोग्य-उप-

स्तेषां स एव छान्दोग्य उद्गीथ-निषड्में 'उद्गीध' शब्दसे कहा गया गव्दवाच्यः। असौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणवः । प्रणवगन्द-वाच्योऽपि स एव बहुबुचानां नान्यः । उदगीथ आदित्यः, कथम् ? उद्गीथाख्यमक्षरमोमित्वेतदेप हि यस्मात्स्वरनुचारयन्ननेकाथेत्वा-द्वातूनाम् , अथवा स्वरन्गच्छ-न्नेतिः अतोऽसाबुद्धीयः सविता

11 8 11

है। यह ओदित्य ही उद्गीथ है, यही प्रणव है; अर्थात् ऋग्वेदियोंके यहाँ प्रणवज्ञाटदवाच्य भी वही है. कोई और नहीं है। आदित्य उद्गीय है–सो कैसे ? क्योंकि यह उद्गीथसंज्ञ अक्षरको 'ॐ' इस प्रकार स्वरन्—उचारण करते हुए जाता है [ यद्यपि 'स्वर आक्षेपे' इस घातुम्त्रके अनुसार 'स्वरन्' का अर्थ आक्षेप या गमन **फरते हुए होना चाहिये तथापि**] धात्ओं के अनेक अर्थ होते हैं [इस-लिये 'स्वरन्' का अर्थ 'उच्चारण करते हुए' भी होता है] अथवा स्वरन् यानी चलनेवाला सूर्य [ प्राणोंकी प्रवृत्तिके प्रति'ॐ' इस प्रकार अनुज्ञा फरता हुआ ] जाता है । अत. यह सविता उदगीथ ही है ॥ १ ॥

रिमदृष्टिसे आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल एतसु एवाहमभ्यगासिषं तस्यान्मस त्वमेकोऽ-सीति ह कौषीतिकः पुत्रसुवाच रक्सी श्रस्वं पर्यावर्तया-भविष्यन्तीत्यधिदैवतम् ॥ २ ॥

'मैंने प्रमुखतासे इसोका गान किया था; इसीसे मेरे तू एक ही पुत्र हैं'—ऐसा कौषीतिकिने अपने पुत्रसे कहा। अत तू रिश्मयोंका [ आदित्यसे ] मेदरूपसे चिन्तन कर । इससे निश्चय ही तेरे वहुत-से पुत्र होंगे । यह अधिदैवत उपासना है ॥ २ ॥

तसेतम एवाहमभ्यगासि-षमाभिम्रख्येन गीतवानस्म्या-दित्यरश्म्यभेदं कृत्वा ध्यानं कतवानस्मीत्यर्थः तस्मात्कारणान्यम त्वसेकोऽभि पुत्र इति ह कौपीतिकः क्रुपीत-कस्यापत्यं कौपीतकिः प्रत्रम्वा-चोक्तवान् । अतो रश्मीनादित्यं च भेदेन त्वं पर्यावर्तयात्पर्या-वर्तयेत्यर्थः, त्वं योगात् । एवं बहबो वै ते तब प्रत्रा भविष्य-न्तीत्यधिदैवतम् ॥ २ ॥

'निश्चय इसीका मैंने आभिमुख्य ( प्रमुखता ) से गान किया था: अर्थात् मैने आदित्य और उसकी रिंमयोंका अभेद करके ध्यान किया था । इसी कारणसे मेरे तू एक ही पुत्र है'---ऐसा कौबीतकि--कुबी-तकके पत्र कौषीतिकने अपने पत्रसे कहा। अतः तू सूर्य और,रश्मियोका मेदपूर्वक चिन्तने कर । श्रुतिमें कर्तपद 'त्वं' होनेके कारण पर्या-वर्तयात् [ इस प्रथमपुरुपकी ] कियाके स्थानमें 'पर्यावर्तय' यह मध्यमपुरुपकी किया समझनी चाहिये । इस प्रकार [ उपासना करनेसे] तेरे बहुत-से पुत्र उत्पन्न होंगे। यह अधिदैवत उपासना है ॥ २ ॥

## मुख्यप्राणदृष्टिसे उद्गीथोपासना

## अथाध्यात्मं य एवायं सुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपा-सीतोमिति ह्येष स्वरन्नेति ॥ ३ ॥

इसके आगे अध्यात्म उपासना है-यह जो मुख्य प्राण है उसीके रूपमे उदगीथकी उपासना करे, क्योंकि यह 'ॐ' इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ गमन करता है ॥ ३ ॥

अथानन्तरमध्यात्मग्रुच्यते ।। इसके आगे अध्यात्म उपासना य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथ- | कही जाती है-यह जी मुख्य प्राण मिति धेष प्राणोऽपि स्वरनेत्यो-मिति शतुज्ञां कुर्विनिय वागा-दिप्रवृत्त्यर्थमेतीत्यर्थः । न हि मरणकाले मुमूर्योः समीपस्थाः प्राणस्योंकरणं शृण्वन्तीति । एतत्सामान्यादादित्येऽप्योंकरण-मनुज्ञामात्रं द्रष्टव्यम् ॥ ३ ॥

मुपासीतेत्यादि पूर्ववत् । तथो- | है,उसीकी दृष्टिसे उद्गीयकी उपासना करे-इस प्रकार पूर्ववत् समझना चाहिये । तथा यह प्राण भी 'ॐ' इस प्रकार कहता हुआ अर्थात् वागादिकी प्रवृत्तिके लिये 'ॐ' इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा गमन करता है । मरणकालमें भरने-वाले पुरुषके समीप रहनेवाले लोग प्राणका 'ॐ' उच्चारण करना नहीं सुनते [ इसीकिये 'अनुज्ञा करता हुआ-सा' कहा है]। इसी सादश्य-के कारण आदित्यमें भी ओंकारो-चारण केवळ अनुज्ञामात्र समझना

प्राणभेददृष्टिसे मुख्य प्राणकी व्यस्तोपासनाका विघान और फल

एतम् एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको-ऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच प्राणाशस्त्वं भूमान-मभिगायताद्वहवो वै मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥

'मेंने प्रमुखतासे केवल इसीका ( मुख्य प्राणहीका ) गान किया था. इसल्यि मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ'—ऐसा कौषीतकिने अपने पुत्रसे कहा 'अतः तू 'मेरे वहुत-से पुत्र होंगे' इस अभिप्रायसे मेदगण-विशिष्ट प्राणींका प्रमुखतासे गान कर' ॥ ४ ॥

एतम्रु एवाहमम्यगासिषमि- ('एतम्रु एवाहमम्यगासिषम्' र त्यादि पूर्ववदेव । अदो नागादीन् इत्यादि नानयका अर्थ पूर्ववत् ही

प्रुक्यं च प्राणं मेदगुणविशिष्ट-मुद्रीयं परयन्भूमानं मनसाभि-गायतात् पूर्ववदावर्तयेत्यर्थः । बहवो वै मे मम पुत्रा भविष्य-न्तीत्येवमभिप्रायः सन्नित्यर्थः । | [ उसकी उपासना कर ] ।

प्राणादित्यैकत्वोद्गीयदृष्टेरेक-पुत्रत्वफलदोषेणापोदितत्वाद्र-कर्तच्यता **रिम**त्राणमेददृष्टेः चोद्यतेऽस्मिन्काण्डे फलत्वार्थम् ॥ ४ ॥

समझना चाहिये । अतः तू वागादि और मुख्य प्राण इनकी दृष्टिसे उद्गीथको मेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका मनसे बहुत्वरूपसे अभिगान अर्थात् पूर्ववत् आवर्तन कर। तात्पर्य यह है कि 'मेरे बहुत-से पुत्र होंगे' ऐसे अभिप्रायसे युक्त होकर

एकपुत्रमाप्तिरूप फलके दोषसे प्राण और आदित्यके एकत्वरूप उद्गीथदृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण इस खण्डमें अनेक पुत्ररूप फलकी प्राप्तिके लिये रश्मि मौर प्राण इनकी मेददृष्टिका प्रतिपादन किया गया है ॥ ४ ॥

प्रणव और उद्गोथका अभेद

अथ खळु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति होतृषद्नाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरती-त्यनु समाहरतीति ॥ ५ ॥

निश्चय ही जो उद्गीथ है, नहीं प्रणव है तथा जो प्रणव है, वही उदगीय है--इस प्रकार (उपासना करके) उदगाता होताके कर्ममें किये हुए उद्गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ( संशोधन ) करता है, अनुसन्धान करता है ॥ ५ ॥

यत्रस्थः शंसति तत्स्थानं होत्-षद्नं होत्रात्कर्मणः सम्यक्त्रय-कादित्यर्थः । न हि देशमात्रात फलमाहतुँ शक्यम् । किं ततु ? हैवापि दुरुद्दीतं दुष्टमुद्रीतमुद्रानं कतग्रहात्रा स्वकर्मणि क्षतं कत-मित्यर्थः, तद्जुसमाहरत्यनुसंधत्त इत्पर्थः । चिकित्सयेव धातकै पम्यसमीकरणमिति

'अय खल्ल य उद्गीयः' इत्यादि वाक्यसे प्रणव और उद्गीधकी एकता-का प्रतिपादन किया गया है। यह फल चतलाया -होतपद्नात्---नहाँ होकर होता शंसन कर्म करता है उस स्थानका नाम होतृपद्न है. [ उससे ] अर्थात् सम्यक् प्रकारसे अनुष्ठान किये हुए होताके कर्मसे क्योंकि केवल देशमात्रसे किसी फलको प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या होता है ! उदगाताद्वारा जो दुर-द्गीत-दोषयुक्त उद्गान किया होता है अर्घात् अपने कर्ममें कोई दोष किया होता है उसका वह (उद्गाता) समाहार अर्थात् अनुसन्धाने (सुधार) कर देता है, जिस पकार कि चिकि-घात्रसोंकी विषमताको ठीक कर दिया जाता है।। ५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि प्रथमाध्याये पञ्चमखण्डमाण्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥



अनेक प्रकारकी आधिदैनिक उर्गाधोपासनाएँ अंथेदानीं सर्वफलसंपप्यर्थ- \*अन समस्त फलकी प्राप्तिके लिये श्रुति उद्गीधसम्बन्धिनी अन्य प्रकारकी उपासनान्तरं निधि-त्स्यते— करना चाहती है।

इयमेवर्गिनः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदश्साम तस्मा-हच्यध्यूढश्साम गीयत इयमेव साग्निरमस्तत्साम ॥१॥

यह (पृथिवी) ही ऋक् है और अग्नि साम है। वह यह [ अग्निसज्ञक ] साम इस ऋक्में अघिष्ठित है । अतः ऋक्में अघिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। यह प्रथिनी ही 'सा' है और अग्नि 'अंग' है; इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥१॥

इयमेव पृथिवी ऋक् ऋचि। प्रथिवीदृष्टिः कार्यो । बथाग्निः तथा अग्निः साम है, साममें अनिदृष्टि साम, साम्न्यग्निदृष्टिः । कथं करनी चाहिये । प्रथिवी और अग्नि प्रथिच्यग्न्योर्ऋक्सामत्वम् १ वतलाया जाता है—यह जो अग्नि-इत्युच्यते–तदेतत्तदेतदग्न्याख्यं | संज्ञक साम है,इस प्रथिवीसंज्ञक ऋक्-सामैतस्यां पृथिन्यामृन्यध्यूढम- | में अध्यूढ—अधिगत अर्थात् उपरि-

यह पृथिवी ही ऋक् है, अर्थात् धिगतग्रुपरिभावेन स्थितमित्यर्थः, । भावसे स्थित है, विस प्रकार कि साम

<sup>🕸</sup> यहाँतक पुत्रादिप्रातिरूप एकदेशीय फळवाळी उपासनाओंका वर्णन किया गया है।

त्रमृचीव साम । तस्मादत एव कारणादृच्यध्यूढमेव साम गीयत इदानीमपि सामगैः ।

यथा च ऋक्सामनी नात्यन्तं भिन्ने अन्योन्यं तथैतौ पृथि-च्यत्री। कथम् १ इयमेव पृथिवी सा सामनामाघेशब्दबाच्या । इत-रार्घेशब्दवाच्योऽप्रिरमस्तदेतत्रृ-थिन्यग्निद्वयं सामैकशब्दाभिधेय-त्वमापन्नं साम् । तस्मानान्योन्यं भिन्नं पृथिच्यग्निद्धयं नित्यसंक्षि-प्रमुक्सामनी इव। तस्माच पृथि-व्यग्न्योर्ऋक्सामत्वमित्यथेः सामाक्षरयोः पृथिव्यग्निदृष्टि-विधानार्थेमियमेव साग्निरम इति

केचित्।। १।।

ऋक्में अधिष्ठित रहता है। अतः इस समय भी सामगान करनेवाले द्विजोंद्वारा ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है।

जिस प्रकार ऋक् और साम परस्पर अत्यन्त भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार ये पृथिवी और अग्नि भी अत्यन्त भिन्न नहीं हैं। यह किस प्रकार ? [ सो चतलाते हैं — ] यह पृथिवी ही 'सा'—'साम' नामके आघे शब्ददारा प्रतिपाद्य है तथा उसके अन्य नामार्घ 'अम' शब्दका वाच्य अग्नि 'अम' है। इस प्रकार 'साम' इस एक शब्दके वाच्यत्वको प्राप्त हुए वे ही ये पृथिवी और अग्नि दोनों साम कहे जाते हैं । अतः ऋकु और सामके समान सर्वदा मिले-जले रहनेके कारण ये प्रथिवी अग्नि एक-इंसरेसे भिन्न नहीं हैं। भाव यह कि इसीसे प्रथिवी और अग्निको ऋकु एवं साम कहा गया है। किन्हीं-किन्हींका मत है कि

'साम' शब्दके अक्षरोंमें पृथिवी और अग्निदृष्टिका विधान करनेके स्टिये

ही 'इयमेव सा अग्निरम.'

उपदेश किया गया है ॥ १ ॥

अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढश् साम । तस्माद्यच्युढश्साम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा गयुरमस्तत्साम ॥ २ ॥

अन्तिरिक्ष ही ऋक् है और वायु साम है। वह यह साम इस ऋक्में अधिष्ठित है; अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। अन्तिरिक्ष ही 'सा' है और वायु 'अम' है। इस प्रकार ये [ दोनों मिछकर ] साम हैं।। २॥

षौरेवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढश् साम। तस्माद्यच्युढश्सामगीयते। द्यौरेवसादित्योऽ-मस्तत्साम॥३॥

धो ही ऋक् है और आदित्य साम है। वह यह [आदित्यरूप] साम इस [बौरूप] ऋक्में अधिष्ठत है अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। बौ ही 'सा' है और आदित्य 'अम' है। इस प्रकार ये [दोनों मिरुकर] साम हैं॥ ३॥

अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः सामेत्या- अन्तरिक्ष ही ऋक् है और वायु साम है इत्यादि पूर्वेवत् समझना चि पूर्वेवत् ॥ २-३ ॥

नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्य-ध्यूढश्साम । तस्माद्यच्यूढश्साम गीयते । नक्षत्रा-ण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥

नसत्र ही ऋक् हैं और चन्द्रमा साम है। वह यह [चन्द्रमारूप] साम इस [नक्षत्ररूप] ऋक्में अधिष्ठित है। अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। नक्षत्र ही 'सा' है और चन्द्रमा 'अम' है, इस प्रकार ये [दोनों मिलकर] साम हैं।। ४॥

नक्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा अतः स साम ॥ ४ ॥

चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है इसलिये [ नक्षत्रोंके ऋक्स्थानीय होनेपर 1 वह साम है ॥ ४ ॥

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्सान तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदश्साम । तस्मादृच्यध्यूढश्साम गीयते ॥ ५ ॥

तथा यह जो आदित्यकी शुक्क ज्योति है वही ऋक् है और उसमें को नीलवर्ण अत्यन्त दयामता दिखायी देती है वह साम है। वह यह [ नीळवर्णेरूप ] साम इस [ शुक्कज्योतीरूप ] ऋक्मे अधिष्ठित है । वतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया बाता है ॥ ५ ॥

अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं | परोऽतिशयेन काष्ण्यं तत्साम, तद्ध येकान्तसमाहितदृष्टे दृश्यते 11911

तथा यह जो आदित्यकी शक भाः गुक्ला दीप्तिः सैवक् । अथ | प्रमा—गुरु दीप्ति है वही ऋक् यदादित्ये नीलं पर: कृष्णं है। तथा आदित्यमें जो नील्क्णं अत्यन्त स्थामता है वह साम है: किन्तु वह वो एकमात्र समाहित दृष्टिवाले पुरुषको ही दिखायी देवी है॥५॥

अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैव लाथ यन्नीलं परः कृष्णं तद्मस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरणमयः पुरुषो हङ्यते हिरण्यस्मश्रुहिरण्यकेश आप्र-णखात्सर्व एव सुवर्णः ॥ ६ ॥

तथा यह जो आदित्यका जुक्त प्रकाश है वही 'सा' है और जो नील्वर्ण अत्यन्त स्थामता है वही 'अम' है, ये ही दोनों मिलकर साम हैं। तथा यह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जो जादित्यमण्डळके अन्तर्गत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो
सुवर्णके समान रमश्रुओंवाळा (दाडी-मूंडोंवाळा) और स्वर्णसदश केशोंवाळा
है तमा जो नखपर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥ ६॥

ते एवैते भाः शुक्लकृष्णत्वे। अथ य एषोऽन्तरादित्य आदित्यस्यान्त-र्मेध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इव हिरण्मयः । न हि सुवर्णविकार-त्वं देवस्य संभवति ऋक्सामगे-ष्णत्वापहतयाप्मत्वासंभवात् । न हि सौवर्णेऽचेतने पाप्सादिप्राप्ति-रस्ति येन प्रतिषिध्येत । चाक्षपे चाप्रहणात् । अतो लुप्तोपस एव हिरण्मयशब्दो ज्योतिर्मय इत्य-र्थः । उत्तरेष्वपि समाना योजना ॥

वे ही ये ग्रक्लच एवं कृष्णत्वरूप प्रकाश कमशः 'सा' और 'अम' होनेके कारण साम हैं। तथा यह जो आदित्यके अन्तर्गत<del>---</del>मादित्य-के मध्यमें हिरण्मय—सुवणमयके सद्दश होनेके कारण सुवर्णमय [ साक्षात् सुवर्णका नहीं ], क्योंकि सर्यदेवका सवर्णके विकाररूप होना. सम्भव नहीं है: [विकाररूप होनेपर] उनका ऋकु एवं सामरूप पंखोंवाला तथा निष्पाप होना सम्भव न होगाः क्यों कि सुवर्णमय अचेतन पदार्थी में तो पाप आदिकी सम्भावना ही नहीं है. जिसके कारण उनका प्रतिषेध किया जाय । इसके सिवा, नेत्रस्थ पुरुषमें सुवर्णविकारत्वका उपास्य त्रहण भी नहीं किया जाता । इस-लिये यह हिरण्मय शब्द लुसोपम ही है \* अत. इसका अर्थ ज्योतिर्मय है। आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका इसीके समान

क्ष अर्थात् इसके आगे उपमावाचक 'इव' शब्दका छोप हुआ है ।

पुरुषः पुरि गयनात्प्रत्यति वा स्वेनात्मना जगदिति, दृश्यते निवृत्तचक्षुभिः समाहित-चेतोभिर्वक्षचर्यादिसाधनापेकैः । तेजस्विनोऽपि श्मश्रुकेशादयः कृष्णाः स्युरित्यतो विशिनष्टि—हिरण्यश्मश्रुहिरण्यकेश इति । ज्योतिर्मयान्येवास्य श्मश्रुणि केशाश्चेत्यर्थः । आप्रणखात्प्रणखो नखाग्रं नखाग्रेण सह सर्वः सुवर्ण इव मारूप इत्यर्थः ॥ ६ ॥

[ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, [ शरीररूप ] पुरमें शयन करनेके कारण अथवा अपनेद्वारा सारे चगत्-को पूर्ण करता है इसलिये यह पुरुप कहलाता है, विनकी इन्द्रियाँ बाह्य विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं उन समाहित चित्र और ब्रह्मचर्याद-साघनवान् पुरुषोंको दिखायी देता है-तेजस्वी होनेपर भी उसके टाडी-मूँछ आदि तो काले ही होंगे, अत. श्रुति उसकी विशेषता बतलाती है—वो सुनहली समञ्जू भौर सुनहले केशोंबाला है; अर्थात् इसके दाड़ी-मूँछ और केश भी ज्योतिर्भय ही हैं। तात्पर्ययह है कि यह नख-अर्थात् नलाग्रसे सुवर्णके सारा-का-सारा प्रकाशस्वरूप ही है। ६॥

तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्यो-दिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद् ॥ ७॥

उसके दोनों नेत्र बन्दरके बैठनेके स्थान (गुदा) के सहश्च अरुण वर्णवाले पुण्डरीक (कमल) के समान हैं। उसका 'उत्त' ऐसा नाम है, क्योंकि वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है। वो इस मकार जानवा है वह निश्चय ही सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर उठ जाता है॥ ७॥ तस्यैवं सर्वतः सुवर्णवर्णस्याप्यश्णोविंन्नेषः । कथम् १ तस्य
यभा कपेर्मर्कटस्यासः कप्यासः,
आसेरुपवेशनार्थस्य करणे घञ्,
किपपृष्ठान्तो येनोपविशति ।
कप्यास इव पुण्डरीकमत्यन्ततेजस्वि, एवमस्य देवस्याक्षिणी । उपितोपमानत्वान्न

हीनोपमा ।
तस्यैवंगुणविशिष्टस्य गौणमिदं नामोदिति । कथं गौणत्वम्<sup>१</sup>
स एष देवः सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः
पाप्मना सह तत्कार्येभ्य इत्यर्थः।
'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यदि
वक्ष्यति । उदित उद् इत उद्गत
इत्यर्थः, अतोऽसावुन्नामा ।

तमेवंगुणसंपन्तमुनामानं यथोक्तेन

प्रकारेण यो वेद सोऽप्येवमेवी-

इस प्रकार सब ओरसे सुवर्ण-वर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमें एक विशेषता है। किस प्रकार ! उस देवके, जैसा कि कप्यास होता है उसके सदश लाल पुण्डरीक (कमल)के समान अत्यन्त तेजस्वी नेत्र हैं । कपि--मर्कट (बंदर) के आसका नाम कप्यास है; उपवेशन (बैठने) अर्थके वाचक 'आस्' धातुसे करणमें 'घन' प्रत्यय होनेपर 'आस' शब्द सिद्ध होता है। अतः 'कप्यास' का अर्थ वानरकी पीठका अन्तिम भाग (गुदा) है, जिससे कि वह बैठता है। [यहाँ 'पुण्डरीक' को 'कप्यास' से उपमित किया गया है और नेत्रोंको पुण्डरीकको उपमा दी गयी है; इस प्रकार] उपमित्तोपमान होनेके कारण यह हीनोपमा नहीं है।

ऐसे गुणवाले उस आदित्यान्तर्गत पुरुषका 'उत' यह गौण नाम है। इसकी गौणता किस-प्रकार है व वह यह देव सम्पूर्ण पापोंसे अर्थात् पापोंसहित उनके कार्योंसे उदित अर्थात् उपर गया हुआ है, इसलिये वह 'उत' नामवाला है। जैसा कि 'जो आसा पापसे हटा हुआ है' इत्यादिरूपसे श्रुति आगे कहेगी। ऐसे गुणसे युक्त उस 'उत्' नामवाले पुरुषको जो पूर्वोक्त प्रकार से जानता है वह भी इसी प्रकार सम्पूर्ण उदेत्येवेत्यर्थः ॥ ७ ॥

देरयुद्गच्छति सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः। | पार्पोसे ऊपर उठ नाता हैं । 'ह' और ह वा इत्यवधारणार्थौं निपातौ । 'वै'ये निश्चयार्थक निपात हैं --- अर्थात् ऊपर उठ ही जाता है ॥ ७ ॥

तस्योद्गीथत्वं देवस्यादित्या- । आदित्यादिके समान उस [ उत्-संज्ञ ] देवका उद्गीथत्व कहना दीनामिव विवक्षितत्वादाह— इष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है—

तस्यक्र्च साम च गेष्णो तस्मादुद्गीथस्तस्मात्त्वे-वोद्गातैतस्य हि गाता । स एष ये चामुष्मात्पराञ्चो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम् ॥ ८॥

उस देवके ऋक् और साम—ये दोनों पक्ष हैं । इसीसे वह देव उद्गीथरूप है, और इसीसे [इसका गान करनेवाला] उद्गाता कहलाता है, क्योंकि वह इस (उत्) का ही गान करनेवाला होता है। वह यह उत् नामक देव जो इस ( आदित्यलोक ) से ऊपरके लोक हैं भीर जो देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है। यह अधिदैवत उद्गीथोपासना है ॥ ८ ॥

तस्यक्चं साम च रोष्णी। पृथिव्याद्युक्तलक्षणे पर्वणी । अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, सर्वात्मा हि देवः। परापरलोक | परलोक और इहलोकसम्बन्धी काम-नाओंका शासन करनेवाला है; अतः कामेशितृत्यादुपपयते पृथिन्य-इसका पृथिवी और अग्नि आदित्रप ऋक् और साममय पंखोंसे युक्त होना ग्न्याद्युक्सामगेष्णत्वम् , सर्वयो- | उचित ही है । तथा सवका कारण नित्त्राच ।

उस देवके ऋक् और साम गेप्ण हैं अर्थात् पूर्वोक्त पृथिवी और क्योंकि वह देव सर्वरूप है। वह होनेसे भी [ उसका ऋक्-सामरूप पक्षींवाला होना उचित है ।

यत एवम्रज्ञामा चासावृक्सा-

मगेष्णश्च तस्माद्देक्सामगेष्णत्व-प्राप्त**भुद्रीथत्व**मुच्यते परोक्षेण

परोक्षप्रियत्वादेवस्य, तस्मादुर्ह्याथ

इति। तस्मात्त्वेव हेतोरुदं गाय-तीत्युद्वाता। तस्माद्धचेतस्य यथो-क्तस्योन्नाम्नो गातासावतो युक्तो-

द्रातेति नामप्रसिद्धिरुद्वातुः। स एप देव उन्नामा ये चाम्र-ष्मादादित्यात्पराश्चः परागञ्च-नादर्घा लोकास्तेषां लोकानां चेप्टे न केवलमीशितृत्वमेव च-शन्दाद्वारयति च, ''स दाधार पृथिवीं चाम्रुतेमाम्'' (यज्ज०२५। १० ) इत्यादिमन्त्रवर्णात् । किं च देवकामानामीप्ट इत्येतदधि-दैवतं देवताविपयं देवस्योद्गी-थस्य स्वरूपमुक्तम् ॥ ८ ॥

इस प्रकार क्योंकि वह 'उत्' नामवाला है तथा ऋक् और साम उसके पक्ष हैं, इसलिये ऋक्-साम-रूप पक्षींवाला होनेसे उसमें प्राप्त उदगीथत्वका परोक्षरूपसे प्रतिपादन हो जाता है; क्योंकि वह देव परोक्ष प्रिय**\*है । इसलिये वह उद्**गीय है ऐसा कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [यज्ञमें उद्गान करनेवाळा] उत्का गान करता है इसिंखेये वह उद्गाता फहरुाता है। इस प्रकार क्योंकि वह उपर्युक्त 'उत्' नामक देवका गान करता है इसलिये उद्गाताका 'उद्गाता' ऐसा नाम प्रसिद्ध होना उचित ही है।

वही यह उत् नामक देव इस आदित्यलोकसे परे जानेके कारण जो पराड्यानी ऊपरके लोक है लोकोंका ईश्वर (शासक) है। केवल शासनकर्ता ही नहीं है 'च' शब्दसे यह भी सिद्ध होता है कि वह उनका धारण भी करता है; जैसा कि "उसने इस पृथ्वीको और घुलोक-को घारण किया" इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । यही देवताओंकी कामनाओंका भी शासक है–इस प्रकार यह उस देवका-उद्गीथका अधिदैवत- देवताविपयक स्वरूप कहा गया ॥ ८ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये षष्टकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥ 😵 देवताओंकी परोक्षप्रियता 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षह्निष.' इस भुविसे प्रमाणित होती है ।

## सप्तम खग्ड

#### अध्यात्म-उद्गीधोपासना

अथाध्यारमं वागेवक्प्रीणः साम तदेतदेतस्यामृच्य-ध्यूहश्साम तस्माहच्यध्यूहश्साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तरसाम ॥ १ ॥

इससे मागे अध्यात्म उपासना है—नाणी ही ऋक् हे और पाण साम है। इस मकार इस [बाक्रूप] ऋक्में [प्राणरूप]साम अधिष्ठित है। अत<sup>.</sup> ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया नाता है। बाक् ही 'सा' है और पाण 'अम' है । इस पकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं।। १॥

अथाधुनाध्यात्ममुच्यते — त्रा-गेवक्प्रीणः साम, अधरोपरि- वाता है-नीचे-ऊपर स्थान होने-स्थानत्वसामान्यात् ।

आधिदैविक उपासनाके पश्चात् अब अध्यारम उपासनाका वर्णन किया में तुल्य होनेके कारण वाक ही प्राणो ऋक् है और प्राणसाम है। वायुके सहित ज्ञाणेन्द्रिय ही यहाँ प्राण कहा घ्राणमुच्यते सह वायुना । वागेव | गया है । वाक् ही 'सा' है और प्राण 'अम' है इत्यादि कथन पूर्ववत् सा प्राणोऽम इत्यादि पूर्ववत् ॥१॥ समझना चाहिये ॥ १ ॥

चत्तुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यृढश्साम तस्माद्दच्यध्यूढश्साम गीयंते । चश्चरेव सारमामस्त-त्साम ॥ २ ॥

चक्षु ही ऋक् है और आत्मा साम है। इस प्रकार इस [चक्षुरूप] ऋक्में यह [आत्मारूप] साम अधिष्ठित है । इसलिये ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। चक्षु ही 'सा' है और आरमा 'अम' है। इस प्रकार ये [दोनों मिलकर] साम है।। २।।

चक्षुरेव म्हक्, आत्मा साम, वक्षु ही भ्रह्म है और आत्मा साम आत्मेतिच्छायात्मा तत्स्थत्वा-महण है; क्योंकि वही नेत्रमें स्थित त्साम ॥ २ ॥

श्रोत्रमेवङ्रमनः साम तदेतदेतस्यामृच्यप्यूदश्साम तस्माहच्यध्यूद्धश्साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽ-मस्तत्साम ॥ ३ ॥

श्रोत्र ही ऋकु है और मन साम है। इस प्रकार इस [श्रोत्ररूप] ऋक्में यह [ मनरूप ] साम अघिष्ठित है। अतः ऋक्में अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। श्रोत्र ही 'सा' है और मन 'अम' है। इस प्रकार थे [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ३ ॥

श्रोत्रमेवर्ड्मनः साम, श्रोत्रस्या- श्रोत्र ही जार मन साम है, श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण

थिष्ठातृत्वान्मनसः सामत्वम्।।३।।<sup>|</sup> मनकी सामरूपता है ॥ ३ ॥

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैवर्गथ यन्नीलं परः कृष्णं तत्साम । तदेतदेतस्यामृच्यभ्युढश्साम । तस्मा-दृच्यच्यूढ्रश्साम गीयते। अथ यदेवेतदक्ष्णः शुक्लं भाः सैव साथ यञ्जीलं परः कृष्णं तद्मस्तत्साम ॥४॥

तथा यह जो ऑखोंका शुभ्छ प्रकाश है वह ऋक् है और जो नीलवर्ण अत्यन्त ज्यामता है वह साम है। इस प्रशार उस [ शुक्ल प्रकाशरूप ] ऋक्मे यह [नीलवर्ण अन्यन्त ज्यामनारूप ] साम अधिष्ठित है। अतः ऋक्षे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है। तथा यह जो नेत्रका शुक्ल प्रकाश है वही 'सा' हे और जी नीरुवर्ण परम स्वामता है वही 'भुम' है। इस प्रकार ये [दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ४ ॥

अथ यदेतदरूणः गुक्लं साः सैवर्क् । अथ यक्तीलं परः कुल्ण-मादित्य इव दृक्शक्त्यधिष्ठान तत्साम । ४॥ सम है ॥ ४॥

आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुपोंकी एकता

अथ य एषोऽन्तरिक्षणि पुरुषो दृश्यते सैवर्क्तसाम तदुक्यं तचजुस्तद्ब्रह्म। तस्यैतस्य तदेव रूपं यद्मुष्य रूपं यावसुष्य गेष्णी तौ गेष्णी यन्नाम तन्नाम ॥५॥

तथा यह जो नेत्रोंके मध्यमें पुरुष दिखलायी देता है वही ऋक् है, वही साम है, वही उक्य है, वही यजुः है और वही ब्रह्म ( वेद ) है । उस इस पुरुषका वही रूप है जो उस ( आदित्यान्तर्गत पुरुष ) का रूप है। जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम है वही इसका नाम है।। ५॥

**ाङ्करभाष्यार्थं** 

अथ य एपोऽन्तरक्षिणि पुरुपो दृश्यते, पूर्ववत् । सैवर्गध्यात्मं पृथिव्याद्या चाधि-प्रसिद्धा च ऋवपाद-**बद्धाक्षरा**त्मिका तथा साम। उक्थसाहचर्याद्वा स्तोत्रं ऋक् रास्त्रप्रविधादन्यतः । यज्ञःस्वाहास्वधावषडादि सर्वमेव वाग्यजुस्तत्स एवः सर्वात्मक-त्वात्सवंयोनित्वाचेति ह्यवीचाम। ऋगादिप्रकरणात्तद्रह्मेति त्रयो वेदाः ।

तस्यैतस्य चान्नुषस्य पुरुषस्य तदेव रूपमतिदिश्यते । किं तत् श्यदग्रुष्यादित्यपुरुषस्य । हिरण्मय इत्यादि यदधिदैवत-मुक्तस् । यावमुख्य गेष्णी पर्वणी तावेवास्यापि चाक्षुषस्य गेष्णी । यच्चामुख्य नामोदित्युद्गीथ इति च तदेवास्य नाम ।

तथा यह जो नेत्रोंके मध्यम पुरुष दिखलायी देता वाक्यका तात्पर्ये पूर्ववत् समझना चाहिये। वही वागादि और पृथिवी भादि अधिदैवत ऋक् है, जिसके पाद नियत वॅघे होते है वह ऋक् तो प्रसिद्ध ही है---तथा वही साम है अथवा [ इन ऋक् और शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये-सहचारी उक्थका होनेसे स्तोत्र ही साम है और उक्थसे भिन्न जो शस्त्र (मन्त्रविशेष) है वे ही ऋक् है; तथा स्वाहा, स्वधा और वषट् आदि सम्पूर्ण वाक्य ही यजुः है । सर्वात्मक और सबका कारण होनेके कारण वह यजुः स्वयं पुरुष ही है-ऐसा हम पहले कह चुके है। यहाँ ऋगादिका प्रकरण होनेसे वही ब्रह्म है 'इस वाक्यमे [ब्रह्म-शब्दसे] तीनों वेद समझने चाहिये । उस इस नेत्रस्य पुरुषका वही रूप बतलाया जाता है। वह रूप क्या है वो रूप उस भादित्या-न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि आदि अधिदैवतरूपसे वर्णन किया गया था। जो उस (आदित्यपुरुष) के पक्ष थे वे ही इस नेत्रान्तर्गत पुरपके भी पक्ष हैं। जो उ<u>सके 'उत्</u>'अ्थवा'उद्गीय'आदि मुनीत के ही इसके भी नाम हैं।

शादीशितुत्वविषयभेदन्यपदेशा-च्चादित्यचाक्षुपयोभेंदइतिचेत् १ नः अम्रुनानेनैवेत्येकस्योभया-

त्मग्राप्त्यनुपपत्तेः ।

द्विधामावेनोपपद्यत इति
चेत्, वश्यति हि "स एकधा
मवति त्रिधा मवति" इत्यादि,
न, चेतनस्यैकस्य निरवयवत्वाद् द्विधामावानुपपत्तेः। तस्मादच्यात्माधिदैवतयोरेकत्वमेव ।
यत्तु रूपाद्यतिदेशो मेदकारणमवोचो न तद्मेदावगमाय।
किं तिहैं १ स्थानभेदाद् भेदाशङ्का

यदि कही कि आश्रयका मेद होनेसे, [आदित्यान्तर्गत पुरुषके ] रूप, गुण और नामका (चाक्षुप पुरुषमे ) अतिदेशो होनेसे तथा ईशितृत्व (शासन ) के विषयोंका मेट बतलाये जानेके कारण आदित्य और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंका मेद है— तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर [मन्त्र ७ और ८ में ] 'अमुना' 'अनेनेव' इन शन्दोंसे प्रतिपादित एकके ही हारा दोनोंकी प्राप्ति सम्भव नहीं होगी।

यदि कही कि वह उन दोनोंको दो रूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि "वह एकरूप होता है, वह तीन रूप होता है" इत्यादि रूपसे श्रुति कहेगी भी—तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि निरवयन होने के कारण एक ही चेतनका दो रूप होना सम्भव नहीं है। अतः अध्यास्म और अधि-देवत—हन दोनोंकी एकता ही है। और प्रमने जो रूपिदिके अतिदेशको उनके मेदका कारण वतलाया,सो वह उनका मेद स्वित करने के लिये नहीं है। तो वह किसल्थिये हैं यह तो,आश्रयका मेद होनेसे कही उनके मेदकी आशक्षा नहीं लाय—इसल्थिये हैं।।।।

मा भृदित्येवमर्थम् ॥ ५ ॥

९ अन्यके घर्मीको अन्यमें ल्याना ।

## स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो छोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां चेति । तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥

बह यह ( चाक्षप पुरुष ) जो इस ( अध्यातम आत्मा ) से नीचेके लोक हैं जनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता है। अतः जो ये लोफ वीणामें गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे घनवान होते हैं ॥ ६ ॥

चैतस्मादाध्यात्मिकादात्मनोऽ-र्वाश्चोऽर्वाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे | हैं, उनका तथा मनुष्यसम्बन्धी मनुष्यसंवन्धिनां च कामा-नाम् । तत्तस्माद्य इसे वीणायां । गायन्ति गायकास्त एतमेव गायन्ति । यस्मादीश्वरं जिसीका गान करते है। इस प्रकार गायन्ति तस्मात्ते धनसनयो धनलाभयक्ता धनवन्त इत्यर्थः ॥ ६ ॥

स एप चान्नुषः पुरुषो ये । वह यह चाक्षण पुरुष जो इस आध्यात्मक आत्मासे नीचेके छोक कामनाओंका ईशन (शासन) करता है। अतः जो ये गायक छोग वीणामें गान करते है वे क्योंकि वे ईश्वरका ही गान करते है, इसलिये वे धनलामयुक्त अर्थात् धनवान् होते हैं ॥ ६ ॥

इनकी अमेददृष्टिसे उपासनाका फल

अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभौ स गायति सोऽसुनैव स एष ये चासुष्मात्पराश्चो लोकास्तारश्चामोति देवकामारश्च ॥ ७ ॥

तथा जो इस प्रकार [ चाश्चष और आदित्य दोनों पुरुषोंकी एकता ] जाननेवाला पुरुष सामगान करता है वह [ चाक्षुष और आदित्य ]

अथ य एतदेव विद्वान्य- | थोक्तं देवसृद्गीथं विद्वान्साम गायत्युभां स गायित चान्नुप-मादित्यं च । तस्पैंबंविदः फल्सुच्यते सोऽप्रुनैवादित्येन स एप ये चासुष्मात्पराश्चो लोकास्तांश्रामोति आदित्या-न्तर्गतदेवो भृत्वेत्यथों देवका-मांश्र ॥ ७ ॥

इस उपर्युक्त देवको जो इस प्रकार जाननेवाला पुरा सामगान करता है वह चालुप और आदित्य दोनो ही पुरुषोंको गाता है। इस प्रकार जाननेवाले उस उपासकको जो फल मिल्ला है वह वतलाया जाता है—वह यह उपासक इस आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके लोक हैं उन्हें पास होता है। ताल्पर्य यह है कि आदित्यान्तर्गत देवरूप होकर वह इन्हें और देवताओंके भोगोंको प्राप्त करता है।। ७॥

अथानेनैव ये चैतस्माद्वांश्चो छोकास्तारश्चामोति मनुष्यकामारश्च तस्मादु हैवंविदुद्वाता ब्रूयात् ॥ ८ ॥ कं ते काममागायानीत्येष होव कामागानस्येष्टे य एवं विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ९ ॥

तथा इसीके द्वारा वो इससे नीचेके छोक है उन्हें और मनुष्य-सम्बन्धनी कामनार्थोंको प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जाननेवाळा-उद्गाता (यजमानसे इस प्रकार) कहे—॥ ८॥ 'में तेरे छिये किन इष्ट कामनाओंका आगान करूँ' क्योंकि यह उद्गाता कामनार्थोंके आगानमं समर्थ होता है, वो कि इस प्रकार जाननेवाळा होकर सामगान करता है, सामगान करता है॥ ९॥

चाज्ञपेणैव अधातेनैव चैतस्मादर्वाञ्जो लोकास्तांश्रा-मोति मनुष्यकामांश्र चान्नपो भृत्वेत्यर्थः । तस्मादु हैवंवि-दुद्गाता त्रूयाद्यजमानं कमिष्टं ते तव काममागायानीति । एष हि यस्मादुद्वाता कामागान-स्योद्गानेन कामं संपादयित-, मीष्टे समर्थ इत्यर्थः । कोऽसौ १ य एवं विद्वान्साम गायति साम गायति । द्विरुक्तिरुपासन-समाप्त्यर्था ॥ ८-९ ॥

तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा ही, जो इससे नीचेके लोक हैं उन्हें मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको वह प्राप्त करता है। अभिपाय यह कि चाक्षव पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जानने-वाला उदुगाता यनमानसे कहे कि 'मै तेरे लिये किन इष्ट कामनाओं-का आगान कहाँ ?' क्योंकि यह उद्गाता इष्टकामनासम्बन्धी भागान-के उद्गानसे उन कामनाभोको सम्पन्न करनेमें समर्थ होता है। वह उदगाता कौन है ! जो इस प्रकार जानने-वाला होकर साम गान करता है, साम गान करता है। यह द्विरुक्ति उपा-सनाकी समाधिके लिये है ॥८-९॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥



## श्रप्टम सग्रह

## उद्गीवोपामनाकी उत्हष्टता प्रदर्शित कर्नेफे स्थि शिलक, टाल्य और प्रशहणका संधाद

अनेकथोपास्यत्वादसरस्य प्र-कारान्तरेण परोवरीयस्त्वगुण-फलमुपासनान्तरमानिनाय । उर्गाथसंज्ञ अक्षर (ओकार) के भनेक प्रकारसे छपासनीय होनेके कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उसकी उत्त-रोत्तर उत्कृष्ट गुणविशिष्ट फलवाली एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती है। यहाँ नो इतिहास दिया नाता है वह इतिहासस्तु सुखावत्रोधनार्यः । सरल्तासे समझानेके लिये हैं।

त्रयो होहीथे कुशला वभूवुः शिलकः शालाव-त्यश्चैकितायनो दारुभ्यःप्रवाहणो जैवलिरिति ते होचू-रुहीथे वै कुरालाः समो हन्तोहीथे कथां वदाम इति॥१॥

कहते हैं, शालाबान्का ५७ शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्म्य और जीवलका पुत्र प्रवाहण—ये तीनों उद्गीयविद्यानें कुगल ये। उन्होंने परस्पर कहा—'हमलोग उद्गीथिवद्यामें निपुण हैं; अत यदि आपलोगोंको अनुमति हो तो उङ्गीथके विषयमं परस्पर वार्तालाप करें ॥ १ ॥

त्रयस्तिसंख्याकाः; ह इत्यें- त्रयः—तीन सख्यावाले, 'ह' यह विद्यार्थः, उद्गीय उद्गीयज्ञानं लिया इतिहासको स्वित करनेके - लिये है, उद्गीयमें उद्गीयविद्यामें प्रति कुरासा निपुणा वस्युः । क्रिशक—निपुण थे । तासर्व यह

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
किस्मिथिदेशे काले च निमित्ते
वा समेतानामित्यिभप्रायः । न
हि सर्वस्मिञ्जगित त्रयाणामेव
कौकलमुद्धीथादिविज्ञाने । श्र्यनते सुपस्तिजानश्रुतिकैकेयप्रभृतयः सर्वज्ञकल्याः ।

के ते त्रयः १ इत्याह—

शिलको नामतः शालावतोऽपत्यं
शालावत्यः चिकितायनस्या
पत्यं चैकितायनः, दल्मगोत्रो
दालस्यो द्वधामुच्यायणो ना ।

प्रवाहणो नामतो जीवलस्यापत्यं जैवलिरित्येते त्रयः ।

ते होचुरन्योन्यमुद्गीथे वै इशला निपुणा इति प्रसिद्धाः स्मः । अतो इन्त, यद्यनुमतिर्भ-वतामुद्गीथ उद्गीथज्ञाननिमित्तां कथां विचारणां पक्षप्रतिपक्षोप-न्यासेन वदामा वादं कुर्म इत्यर्थः ।

है कि किसी देश और कालमें अथवा किसी निमित्तविशैषसे एकतित हुए पुरुषोंमें[ये तीन व्यक्तिउद्गीथमें निपुण थे ]। सारे संसारके मीतर उदगीथ आदिके ज्ञानमें इन तीनकी ही कुशलता हो-ऐसी वात नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें उषस्ति, जानश्रुति और कैंकेय आदि सर्वज्ञकरप पुरुष भी प्रसिद्ध है ही । वे तीन कौन थे ! इस विषयमें श्रुति कहती है ---शिलक जिसका नाम था वह शालावान्का ५त्र शालावस्य, चिकितायनका पुत्र चैकितायन, जो दल्भगोत्रमें उत्पन्न होनेके कारण दारुम्य कहा गया है। अथवा वह द्रयामु-प्यायण ऋहोगा । तथा नामसे प्रवाहण और जीवलका पुत्र होनेसे जैवलि कहलानेवाला ये तीन पुरुष थे। उन्होंने परस्पर एक-दूसरेसे कहा-हमलोग उद्गीथमें कुशरू-निपुण हैं— इस प्रकार प्रसिद्ध हैं। धतः यदि आपळोगोंकी सम्मति हो तो उद्गीध-मे-उद्गीथविद्याके सम्बन्धम कथा-विचार कहें, अर्थात् पक्ष-प्रतिपक्षके स्थापनपूर्वक परस्पर विवाद करें।

ॐ जिस पुत्रको 'यह मुझे और तुझे दोनोहीको जट ओर पिण्टदान देने-का अधिकारी होगा' ऐसा कहकर धर्मपूर्वक प्रश्ण किया जाता है उसे 'ह्या-युष्यायण' कहते हैं।

तथा च तद्विद्यसवादं विपरी-संगयनिवृत्तिश्रेति । अवस्ति हि-हासप्रयोजनम् । दृत्र्यते हि शिलकादीनाम् ॥ १ ॥

इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित अर्थका ज्ञान हे उन पुरुपेंकि पारस्परिक संवादसे विपरीत श्रहणका नाग्र. अपूर्व ज्ञानकी उत्पत्ति और संशयकी निवृत्ति होती हैं। अतः उन-उन बसयोगः कर्तेच्य इति चेति- विषयोके ज्ञाता पुरुपोका साथ करना चाहिये---यह भी इस इतिहासका प्रयोजन है। यही बात शिलकादिके प्रसङ्गमें भी देखी नाती है ॥ १ ॥

तथेति ह समुपत्रिविशुः स ह प्रवाहणो जैविल-रुवाच भगवन्तावये वदतां ब्राह्मणयोर्वदतोर्वाचःश्रो-ष्यामीति ॥ २ ॥

तव ने 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर बैठ गये । फिर जीवलके पुत्र भवाहणने कहा-'पहले आप दोनों पूज्यवर प्रतिपादन करें । मैं आप बाह्मणोंकी कही हुई वाणीको श्रवण करूँगा' ॥ २ ॥

तथेत्युक्त्वा ते समुपविविग्नु- फिर वे 'बहुत अच्छा' ऐसा कह्-कर वैठ गये । उनमें [ ब्राह्मणोंके होपविष्टवन्तः किल । तत्र राज्ञः | प्रथम बोल्नेसे ] राज्ञा ( क्षत्रिय ) प्रागल्भ्योपपत्तेः स ह प्रवाहणो की प्रगल्भता ( घृष्टता ) सिद्ध होती है, इसल्यि टस बीवलके पुत्र पवाहणने शेष नोनोंके प्रति कहा— 'पहले आप मगवान्—पूजनीय लोग कहें, आप त्राहणोंके कहें हुए शर्व्श-

र्वाक्षणयोर्वदतोर्वाचं श्रोष्यासि । अर्थरहितामित्यपरे वाचमिति विशेषणात् ॥ २ ॥

 $_{\times}_{\times}_{\times}$ योरिति लिङ्गाद्राजासौ युवयो- | को मैं श्रवण कल्रँगा । 'आप दोनों ब्राह्मणोंके' इस कथनरूप लिङ्गसे ज्ञात होता है कि वह क्षत्रिय है 'वाचम्' ऐसा विशेषण होनेके कारण दूसरे व्याख्याकार 'अर्थहीन शव्दमात्र सुन्रॅगा' ऐसा अर्थ करते हैं ॥ २ ॥

# स ह शिलकः शालावत्यश्चैकितायनं दारुभ्यमु-वाच हन्त त्वा एच्छानीति एच्छेति होवाच ॥ ३ ॥

तव उस शास्त्रवान्के पुत्र शिरूकने चिकितायनक्रुमार दाल्भ्यसे कहा-'यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछूँ १७ उसने कहा-'पूछो'॥३॥

उक्तयोः स ह शिलकः शा- उपर्युक्त दोनोंमेंसे शालवान्के पुत्र लावत्यश्रीकितायनं दाल्भ्यमु- शिलकने चैकितायन दाल्म्यसे कहा-वाच —हन्त यद्यनुमंस्यसे त्वा विवि तुम अनुमित दो तो मै तुमसे त्वां पृच्छानीत्युक्त इतरः पृच्छेति / पूलूँ।' तव इस मकार कहे जानेपर होवाच ॥ ३ ॥

दूसरेने 'पूछो' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

लब्धानुमतिराह-

उसकी अनुमति पाकर [ शिलक-

का साम्नो गतिरिति त्वर इति होवाच । त्वरत्य का गतिरिति प्राण इति होवाचं । प्राणत्य का गतिरित्य-**न्नमिति होवाचान्नस्य का गतिरित्याप** इति होवाच ॥४॥

'सामकी गति ( आश्रय ) क्या है ?' इसपर दूसरेने 'स्वर' ऐसा कहा । 'स्वरकी गति क्या है ?' ऐसा प्रश्न होनेपर दूसरेने 'प्राण' ऐसा कहा । 'प्राणकी गति क्या है ?' इसपर दूसरेने 'अन्न' ऐसा कहा । तथा 'अन्नकी गति क्या है ?' ऐसा पृछे जानेपर दाल्भ्यने 'जरू' ऐसा कहा ॥४॥

का साम्नः प्रकृतत्वादुद्गीथस्य । उद्गीथो हात्रोपास्यत्वेन
प्रकृतः । "परोवरीयांसमुद्गीथस्" (१।९।२) इति च
वस्यति । गतिराश्रयः परायणमित्येतत् । एवं पृष्टो दाल्स्य
उवाच-स्यर इति; स्वरात्मकः
स्वात्साम्नः । यो यदात्मकः स
तद्गतिस्तदाश्रयश्रभवतीति युक्तं
मृदाश्रय इव घटादिः ।

स्तरस्य का गतिरिति प्राण इति होवाच । प्राणनिष्पाद्यो दि स्तरस्तस्मात्स्तरस्य प्राणो गतिः। प्राणस्य का गतिरित्य-क्रमिति होवाच । अन्नावष्टम्मो दि प्राणः । "शुष्यति वं प्राण

कारण उद्गीधकी गति—काश्रय अर्थात् परायण क्या है । क्योंकि यहाँ उपास्यरूपसे उद्गीधका ही प्रकरण है, जैसा कि 'परोवरीयांससु-द्गीधमुपास्ते' (१।९।२) इत्यादि श्रुतिमें कहेंगे भी। इस प्रकार पृष्ठे जानेपर दाल्म्यने कहा—'स्वर' क्योंकि साम स्वरस्वरूप है। जिस

सामकी----प्रकरणप्राप्त

प्रकार [मृत्तिकामय] घटादि पदार्थों-का मृत्तिका ही आश्रय होती है, उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक--जिसके स्वरूपसे गुक्त होता है उस पदार्थकी वही गति और आश्रय भी होता है-यह उचित ही है।

'स्वरकी गति क्या है !' ऐसा
प्रश्न होनेपर [दाल्म्यने] 'प्राण'
ऐसा कहा, क्योंकि स्वर माणसे ही
निप्पन्न होनेवाला है, इसल्यि स्वरकी गति माण है। 'प्राणकी गति
क्या है !' ऐसा पूछे जानेपर टसने
फहा 'अन्न', क्योंकि प्राण अन्नके
ही आश्रम रहनेवाला है, जैसा कि

१२।१) इति हि श्रुतेः। "अन्नं दाम" (बृ० ड० २।२।१) रित्याप इति होवाच । अप्सं-भवत्वादशस्य ॥ ४ ॥

ऋतेऽन्नात्" ( दृ० उ० ५ । | "भन्नके विना प्राण सूल जाता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है तथा "अन्न यह [बत्सस्थानीय प्राणकी] रस्सी है" ऐसी श्रुति भी है। फिर 'अन्नकी रति च । अन्नस्य का गति- | गति वर्गा है !' ऐसा प्रश्न होनेपर दाल्भ्यने कहा—'आप्' क्योंकि अज आप् (जल ) से ही उत्पन्न होनेवाला है॥ ४॥

अपां का गतिरित्यसौ छोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकमतिनयेदिति होवाच स्वर्गं वयं ळोकश्सामाभिसंरथापयासः स्वर्गसं-स्तावशहि सामेति ॥ ५ ॥

—: o :—

'नलकी गति क्या है ?' ऐसा प्रश्न होनेपर उसने 'वह लोक' ऐसा कहा । 'उस लोककी गति क्या है ?' इसपर दाल्भ्यने कहा कि 'स्वर्ग-छोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूसरे आश्रयमें नहीं हे ना सकता । हम सामको स्वर्गलोकमें हो स्थित करते हैं, क्योंकि सामकी स्वर्ग-

रूपसे स्तुति की गयी हैंगा ५॥ अपां का रातिरित्यसी लोक इति होवाच । अग्रुष्मान्लोकाद् वृष्टिः संभवति । अमुप्य लोकस्य का गतिः ? इति पृष्टो दाल्स्य उवाच। स्वर्गममुं लोकमती-त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क-श्विदिति होवाच ।

'जलोंकी गति क्या है ?' इसपर दाल्म्यने 'वह लोक' ऐसा कहा, क्यों कि उस छोकसे ही वृष्टि होनी सम्भव है । 'उस लोककी क्या गति. है १ ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्यने कहा—'उस स्वर्गलोकका अति-कमण करके कोई सामको किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले चा सकता।'

अतो वयमपि स्वर्ग लोकं। प्रतिष्ठं साम जानीम इत्यर्थः। लोकःसाम वेद" इति श्रुतिः ॥५॥ है" यह श्रुति भी है ॥ ५ ॥

अतः हम भी सामको स्वर्गलोकमें सामाभिसस्थापयामः। स्वर्गलोक- ही स्थापित करते हैं। अर्थात सामको स्वर्गलोकमं प्रतिष्ठित क्योंकि साम स्वर्गसंस्ताव स्वर्गसंस्तावं स्वर्गत्देन संस्तवनं | निसका स्वर्गरूपसे संस्तवन किया संस्तावो यस्य तत्साम स्वर्ग- | गया है, ऐसा स्वर्गसंस्ताव है निश्चय संस्तावं हि यस्मात् ''स्वर्गों वे | स्वर्गछोक ही साम है ऐसा जानता

तशह शिलकः शालावत्यइचैकितायनं दालभ्यमु-वाचाप्रतिष्ठिनं वै किल ते दारुभ्य साम यस्त्वेतर्हि ब्रुयान्मूर्धा ते विपतिष्यतीति मूर्धा ते विपतेदिति॥६॥

उस चिकितानपुत्र दाल्म्यसे शालवान्के पुत्र शिलकने कहा-- है दारुम्य । तेरा साम निश्चय ही अप्रतिष्ठित हैं । जो इस समय कोई सामवेचा यह कह दे कि 'तेरा मस्तक पृथिवीपर गिर जाय' तो निश्चय ही तेरा मस्तक गिर जायंगा ।। ६ ।।

तमितरः शिलकः शालावत्य-श्चैकितायन दाल्भ्यमुवा<del>च</del>-अप्रतिष्ठितमसंस्थितं परावरीय-स्त्वेनासमाप्तगति सामेत्यर्थः। वा इत्यागम स्मारयति किलेति च। दान्भ्य ते तब साम । यस्त्व-

उस चैिकतायन दारुभ्यसे दूसरे शिलकने शालावत्य दारुग्य ! निश्चय ही तेरा साम अप्रतिष्ठित-असंस्थित अर्थात् उत्त-रोत्तर उत्कृष्टरूपसे असमाप्त गतिवाहा है।' 'वै' और 'किल' इन निपातों-से श्रुति आगम यानी उपदेश-परम्पराका स्मरण कराती है। यदि इस समय कोई असहिप्णु सामवेत्ता सिंहिप्णुः सानविदेतर्ह्येतस्मिन्काले । अपतिष्ठित सामको 'यह प्रतिष्ठित

प्रतिष्ठितमिति एवं मुर्धा वादापराधिनं शिरस्ते विपतिप्यति विस्पष्टं पतिष्य-वीति । एवमुक्तस्यापराधिनस्त-र्थेव तिहिपतेच संशयो न त्वहं त्रवीमीत्यभिष्राय: । नजु मुर्धपाताई चेदपराधं कतवानतः परेणानुक्तस्थापि पतेन्मूर्धा न चेदपराध्युक्तस्यापि नैव पतति । अन्यथाकृताभ्या-गमः कृतनाशश्च स्याताम् । नैप दोपः: कृतस्य कमेणः गुमागु भस्य फलप्राप्तेर्देशकाल-निमित्तापेक्षत्वात् तत्रैवं सति मूर्घपातनिमित्तस्याप्यज्ञा-नस्य पराभिच्याहारनिमित्तापे-श्रत्वमिति ॥ ६ ॥

है' इस मकार कहनेका करनेवाले दुझ विपरीत विज्ञानवान्से कहे कि 'तेरा मस्तक गिर जायगा--स्पष्टतया पतित हो नायगा' तो इस प्रकार कहे जानेपर तझ अपराधीका मस्तक उसी प्रकार गिर पहेगा-इसमें संशय नहीं । तात्पर्य यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं हूं | यदि कोई अन्य कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा। १ शंका-यदि मस्तक गिरनेयोग्य पाप किया है तब तो दूसरेके न कहने-पर भी मस्तक गिर ही जायगा और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो कहनेपर भी नहीं गिर सकता, नहीं तो बिसा कियेकी आप्ति और किये हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त होंगे। समाघान-यह दोष नहीं है, क्योंकि किये हुए शुभ और अशुभ कर्मीके फलको प्राप्ति देश, काल और निमित्त-की अपेक्षावाली होती है । ऐसी स्थितिमें मूर्घपातका निमित्तमूत जो बज्ञान है, वह भी दूसरेके कथनरूप निमितकी अपेक्षावाला ही है ॥ ६॥

4

हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विद्धीति होवा-चामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवा-चास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमित-नयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वयं लोकश्सामाभिस्शस्या-पयामः प्रतिष्ठासशस्तावशिह सामेति ॥ ७॥

मैं यह बात श्रीमान्से जानना चाहता हैं; इसपर [ शिलकने ] कहा—'जान हो।' तब 'उस छोककी गति क्या है " ऐसा पूछे जानेपर उसने 'यह छोक' ऐसा कहा। फिर 'इस छोककी गति क्या है " ऐसा प्रश्न होनेपर 'इस प्रतिष्ठामृत लोकका अतिकमण करके सामको अन्यत्र नहीं छे जाना चाहिये" ऐसा कहा। हम प्रतिष्ठामृत इस छोकमें सामको स्थित करते हैं [ जर्थात् यहां उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते हैं ]; क्योंकि सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है।। ७॥

इन्ताहमेतद्भगवतो वेदानि यरप्रतिष्ठं सामेत्युक्तः प्रत्युवाच शालावत्यो विद्वीति होवाच । अमुष्य लोकस्य का गतिरिति पृष्टो दान्म्येन शालावत्योऽयं लोक इति होवाच । अयं हि लोको यागदानहोमा-दिमिरम्रं लोकं पुप्यतीति । "अतः प्रदानं देवा उपजीवन्ति"

'जिसमं साम प्रतिष्ठित है यह वात में श्रीमान्से जानना चाहता हूँ' ऐसा कहे जानेपर शालावराने उत्तर दिया— 'जान ले ।' 'उस लोककी गति क्या है १' इस प्रकार दाल्म्यसे पूछे जानेपर शालावराने 'यह लोक' ऐसा कहा; क्योंकि यह लोक ही याग, दान और होमादिके द्वारा उस लोकका पोपण करता है । इस विषयमें "कतः दानके आश्रयसे देवगण जीवित रहते हैं" \*\*\*\*\*\*

इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्षं हि |
सर्वभृतानां धरणी प्रतिष्टेति ।
अतः साम्नोऽप्ययं लोकः प्रतिष्टैवेति युक्तम् ।

अस्य लोकस्य का गतिः ? इत्युक्त आह शालावत्यः । न प्रतिष्ठामिमं लोकमतीत्य नये-त्साम कश्चित् । अतो वयं प्रतिष्ठां लोकं सामाभिसंस्थाप-यामः । यस्मात्प्रतिष्ठासंस्तावं हि प्रतिष्ठात्वेन संस्तुतं सामे-त्यर्थः । "इयं वै स्थन्तरम्" इति च श्रुतिः ॥ ७ ॥ ऐसी श्रुतियाँ भी हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रतिष्ठा प्रथिवी हैं—यह प्रत्यक्ष ही है। अतः सामकी भी यही लोकप्रतिष्ठा है—ऐसा मानना उचित ही है।

'इस लोककी गति क्या है ?' इस प्रकार पूळे जानेपर शालावराने कहा— 'किसीको भी प्रतिष्ठामृत इस लोकका स्रातिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिये, अतः इम प्रतिष्ठामृत इस लोकमें ही सामको सब प्रकारसे स्थापित करते हैं, क्योंकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव— प्रतिष्ठारूपसे स्त्रुत है । "यह [ प्रयिमी ] ही रथन्तर साम है" ऐसी श्रुति भी है ॥ ७॥

तश्ह प्रवाहणो जैविलिस्वाचान्त्रवृद्धै किल ते शालावत्य साम यस्त्वेतिहि ब्रूयान्मूर्घा ते विपतिष्य-तीति मूर्घा ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानोति विद्धीति होवाच ॥ ८ ॥

तव उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—'हे शालावत्य ! निश्चय ही तुम्हारा साम अन्तवान् है । यदि कोई ऐसा कह दिया कि तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।' [शालावत्यने कहा—] 'मैं इसे श्रीमान्से जानना चाहता हूँ।' इसपर प्रवाहणने 'जान लो' ऐसा कहा ॥ ८॥

तमेवम्रक्तवन्तं ह प्रवाहणो । जैवलिरुवाचान्तवहैं किल ते मेतद्भगवतो वेदानीति विद्वीति होवाच ॥ ८ ॥

इस प्रकार कड्नेवाले उस ग्राहा-वत्यके प्रति जीवलके पुत्र प्रवाइणने 'हे ञालावत्य ! तुम्हारा साम निश्चय जालावत्य सामेत्यादि पूर्वेवत् । ही अन्तवान् हे' इत्यादि पूर्वेवन् ततः गालावत्य आह—हन्ताह- | इहा । तव भारावत्यने नहा —'मैं इसे श्रीमान्से जानना चाहता हूँ। तव दूसरे ( प्रवाहण ) ने कहा---'ਕਾਰ ਲੇ' ॥ ८ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिपदि प्रथमाध्याये अष्टमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



#### नक्म खगंह

शिलक्की उक्ति—याकाश ही सबका आश्रय है

इतरोऽनुज्ञात आह—

प्रवाहणकी अनुमति पाकर शेरुकने कहा—

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येग्भ्यो ज्यायानाकाशः परायणम् ॥ १ ॥

'इस लोककी क्या गित है ?' इसपर प्रवाहणने कहा—आकाश, क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उरफा होते हैं, आंकाशमें ही लयको प्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बढ़ा है; अतः आकाश ही इनका आश्रय है।। १॥

अस्य लोकस्य का गतिरिति
आकाश इति होवाच प्रवाहणः।
आकाश इति च पर आत्मा
"आकाशो वै नाम" ( छा०

छ० ८।१४।१) इति श्रुतेः।
तस्य हि कर्म सर्वभूतोत्पादकत्वम्। तस्मिन्नेव हि भूतप्रलयः। "तन्तेजोऽसृजत" (६।२।
३), "तेजः परस्यां देवतायाम्"
(६।८।६) इति हि वश्यति।

'इस वेककी गति क्या है। इस-पर प्रवाहाने कहा—'आकाश'। यहाँ 'आकाश' शब्दसे परमात्मा विविद्यत है। [माकाश नहीं] जैसा कि "आकाश नाम [और रूपका निर्वाह करमाला है]" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। सम्पूर्ण मूर्तोंको उत्पन्न करन यह उसीका कार्य है और उसीमें ह्योंका प्रख्य होता है, जैसा कि श्रुहि"उसने तेनको रचा" "तेन पर देवामें छीन होता है" इस्यादि प्रकार्य आगे कहेगी। सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि |

स्थावरजङ्गमान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते तेजोऽवक्मादिक्रमेण गामध्यात् । आकाशं प्रत्यस्तं वान्ति
प्रलयकाले तेनैव विपरीतक्रमेण ।
हि यस्मादाकाश एवैभ्यः एवेंभ्यो
भूतेभ्यो ज्यायान्महत्तरेवतः स
सर्वेषां भूतानां परमयनं गरायणं
प्रतिष्ठा त्रिष्विष कालेज्वित्यर्थः।१।

"आत्मन आकाशः सम्भूतस्त-तेनोऽसन्त" इत्यादि श्रुतियोंके वरूसे ये सम्पूर्ण चराचर मृत तेन, नल और अन्न इस क्रमसे आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं; और प्रलयकार-में उसी विपरीतकमसे आकाशमें ही लीन हो जाते हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त मृतोंसे बड़ा है। अत. वही समस्त मृतोंका परायण-परम आश्रय अर्थात् तीनों कालोंमें उनकी मतिष्ठा है।। १॥

आकागसंजक उद्गीकी उक्तप्रता और उसकी जपासनाका फल स एव परोगरीयानुद्गीथः स एवोऽनन्तः परोव-रीयो हास्य भवि परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्परोवरीयाः समुद्गीथमुपास्ते ॥ २ ॥

वह यह उद्गीय परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है। जो इसे इस प्रकार जाननेवाळा विद्वा इस परमोत्कृष्ट ( परमात्ममूत ) उद्गीयकी उपासना करता है उस्का जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्त-रोतर उत्कृष्ट लोकोंको अपने अधीन कर लेता है ॥ २॥

यस्मात्परं परं क्यो वरीय-सोऽप्येप वरः पसं वरीयांश्च पगेवरीयानुद्रीयः परमात्मा मपन्न इत्पर्थः अत एव स एपोऽनन्तोऽविद्यमान्तः।

क्योंकि उत्तरीत्तर उत्कृष्ट श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ अर्थात् पर और उत्कृष्टरूप यह उद्गीथ ही परमात्मभावसे सम्पन्न होता है, इसिटिये वह यह उद्गीथ अनन्त-जिसका कोई अन्त नहीं हैं, ऐसा हैं।

30-

तमेतं परोवरीयांसं परमात्म-भृतमनन्तमेवं विद्वान्परोवरीयां-समुद्रीयमुपास्तेः तस्यैतत्फल-माइ---परोवरीयः परं वरीयो विशिष्टतरं जीवनं हास्य विदुपो भवति दृष्टं फलमदृष्टं करता है उस विद्वानको यह दृष्ट च परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट-तरानेव ब्रह्माकाचान्ताँह्नोकाञ्च - । जीवन उत्तरीत्तर उत्कृष्टतर हो जाता यति य एतदेवं विद्वानुद्रीथ-म्रपास्ते ॥ २ ॥

उस इस परम उत्कृष्ट परमात्मभूत अनन्त उदुगीयको इस प्रकार जान-नेवाला जो विद्वान् इस परमोत्कृष्ट **उद्गीथकी उपासना करता है**, उसके लिये श्रुति यह फल बतलाती है--जो इसे इस प्रकार जानने-फल होता है कि उस विद्वान्का है तथा अदृष्ट फल यह होता है कि वह उत्तरोत्तर ब्रह्माकाशपर्यन्त विशिष्ट लोकोंको जीत लेता है ॥२॥

तश्हैतमतिधन्वा शौनक उदरशाण्डिल्यायोक्तवो-वाच यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैभ्यस्तावदस्मिँ छोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥

. शुनकके पुत्र अतिधन्वाने उस इस उद्गीथका उदरशाण्डिल्यके प्रति निरूपण कर उससे कहा--जवतक मेरी संतर्तिमेंसे [ मेरे वंशन ] इस उदुगीथको जानेंगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरीत्तर उत्कृष्टतर होता जायगा ॥ ३ ॥

किं च तमेतमुद्गीश्रं विद्वानति-अत्वा नामतः शुनकस्यापत्य के पुत्रने अपने शिष्य उदरशाण्डि--ग्रौनक उदरशाण्डिल्याय शि- | ल्यके प्रति इस उद्गीयविद्याका च्यायतम्ब्रद्वीथदर्शनमुक्त्वोवाच । | वर्णन करके कहा - 'जनतक तेरी यावत्ते तव प्रजायां प्रजासंतता-वित्पर्थः। एनम्रद्गीयं त्वत्संतति-जा वेदिष्यन्ते ज्ञास्यन्ति तावन्तं । कालं परोवरीयो हैम्यः प्रसि-द्धेस्यो लौकिकजीवनेस्य उत्तरो- इन प्रसिद्ध लौकिक चीवनोंकी त्तरविशिष्टतरं जीवनं तेम्यो भविष्यति ॥ ३ ॥

प्रनामें अर्थात तेरी संतितमें तेरे गोत्रन इस उदगीयको नानेंगे तवतक-उतने समयतक उन्हें अपेक्षा उत्तरोत्तर विशिष्टतर जीवन प्राप्त होगा'।। ३ ॥

तथामु ध्रिँ होके होक इति। स य एतदेवं विद्वानुपास्ते परोवरीय एव हास्यास्मिँ छोके जीवनं भवति तथामुध्मिँ छोके छोक इति छोके छोक इति॥ ४॥

तथा परलोकमें भी उसे [ उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ] लोककी प्राप्ति होर्त' है। नो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, उसका बीवन निश्चय ही इस लोकमें उत्क्रष्टतर होता है तथा परलोकमें भी उसे [ उत्तरीचर उत्क्रप्टतर ] छोक माप्त होता है—परह्रोकर्से उसे [ उत्तरीत्तर उत्कृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

तयादृष्टेऽपि परलोकेऽमुप्सि-न्परोवरीयॉल्लोको भविष्यतीत्यु-क्तवाञ्जाणिडन्यायातिधन्वा औ-ने ग्राण्डिल्यके प्रति कहा । 'यह नकः।स्यादेतत्फल पूर्वेपां महा- । फल पूर्वकालिक परम भाग्यशार्ज

भाग्यानां नैदंग्रुगीनानामित्याग्रङ्कानिवृत्तय आह—स यः
कश्चिदेतदेवं विद्वानुद्गीथमेतर्द्युपास्ते तस्याप्येवमेव परोवरीय एव
हास्यास्मिँ द्वोके जीवनं भवति
तथाग्वेस्मँ जोके हित लोके

लोक इति ।। ४ ॥

पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान युगके पुरुषोंको नहीं हो सकता' ऐसी आशङ्काकी निवृचिके लिये श्रुति कहती है—इस समय भी इसे इस प्रकार जाननेवाला जो कोई पुरुष उद्गीयकी उपासना करता है ' उसका भी इस लोकमें उसी प्रकार' उत्तरोत्तर उत्क्रष्टतर ही जीवन' होता है तथा परलोकमें भी उसे उत्तरोत्तर उत्क्रष्टतर लोककी ही प्राप्ति होती है ॥ ४॥

इतिच्छान्होन्योपनिषदि प्रथमान्याये नवमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥



#### उपस्तिका आख्यान

का तु सुस्रावनोधार्था ।

उद्गीयोपासनाक प्रसन्न प्रस्ताव उद्गीयोपासनाक प्रसन्न यहाँ प्रस्ताव एवं प्रतिहारविषयम उपा-सन्ता भी वतलायी जानी चाहिये, इसी-ल्ये आगोजा प्रन्य आरम्भ किया जाता है। यहाँ चो आल्यापिका है, का तु सुखाववोधार्था।

सटचीहतेषु कुरुवाटिक्या सह जाययोपस्तिई चाकायण इभ्ययामे प्रदाणक उवास ॥ १ ॥

ओले और परयर पहनेसे क़रदेशके खेतीके चीपट हो जानेपर वहाँ ्डम्य ग्रामके भीतर 'आटिकी' ( जिसके स्तनादि स्त्रीजनोचित चिह प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी अल्पवयस्का ) पत्नीके साथ नकका पुत्र उपस्ति दर्गतिकी अवस्थामें रहता था ॥ १ ॥

मटचीहतेपु मटच्योऽशन-यस्ताभिईतेषु 'नाशितेषु कुरूसस्येष्टित्यर्थः । ततो दुमिक्षे जात आटिक्यानुपजातपयोधरा-दिखीव्यञ्जनया सह जाययोष-स्तिई नामतश्रकस्यापत्यं चाका-्यणः । इभो हस्ती तमईतीतीस्य

[कुरुओंके] मटचीहत होनेपर---मटची जोहे और पत्थरको कहते हैं, उनसे कुरुदेशके अर्थात् कुरुदेशकी खेतीके हत-नष्ट हो जाने तथा उसके कारण दुर्भिक्ष हो जानेपर आटिकी यानी जिसके स्तनादि स्त्रीजनोचित निह पकट नहीं हुए हैं ऐसी स्त्रीके साथ उपस्तिनामक चाकायण-चकका पुत्र इभ्य आममं--इभ हाथीको ईश्वरो इस्त्यारोहो वा, तस्य ग्राम इस्यग्रामस्तस्मिन्त्रद्राणकोऽन्ना-लामात् । द्रा इत्सायां गतौ । इत्सितां गतिं गतोऽन्त्यावस्थां प्राप्त इत्यर्थः । उवासोषितवान् कस्यचिद्गृहमाश्रित्य ॥ १ ॥

कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाका व्यक्ति हम्य—घनी या हाथीवान—कहळाता है, उसके आमको हम्य-ग्राम कहते है, उसमें अन्न प्राप्त न होनेके कारण प्रद्राणक हो—'द्रा' घातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अर्थमें होता है, अतः कुत्सित गति यानी दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके घरका आश्रय लेकर निवास करता था।। शि

## स हेभ्यं कुल्माषान्खाद्न्तं विभिक्षे तश्होवाच । नेतोऽन्ये विद्यन्तेयच्चये म इस उपनिहिता इति ॥२॥

उसने घुने हुए उड़द खानेवाले एक महावतसे याचना की। तब उसने उससे कहा—इन जूठे उड़दोंके सिवा मेरे पास और नहीं है। जो कुछ एकत्र थे वे सब-के-सब ये मैंने [अपने भोजनपात्रमें] रख छिये हैं [अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूँ। ॥ २॥,-

सोऽनार्थमटिन्नस्यं कुल्मापा-न्कुत्सितान्मापान्खादन्तं सक्षयन्तं यदृच्छयोपलस्य विभिन्ने याचित-वान्। तम्रुपस्ति होवाचेस्यः। नेतोऽस्मान्मया मध्यमाणादुच्छि-ष्टराशेः कुल्मापा अन्ये न विद्य-न्ते। यच ये राज्ञी मे ममोपनि-हिताः प्रक्षिप्ता हमे भाजने किं करोमि ? ॥ २ ॥

अन्नके लिये घूमते-घूमते उसने अकस्मात् एक हाथीवानको धुने उद्दर साते देख उसने याचना की। उस उपस्तिसे हाथीवानने कहा— मेरेद्वारा खाये जाते हुए इन जूठे उद्दोंके समूहके सिवा मेरे पास और उद्दर नहीं हैं। जो एकत्रित ये वे सभी मेरे इस पात्रमें गिरा लिये गये हैं, अब मैं क्या कहूँ !। २॥

ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने -इल्रुक्तः प्रत्युवाचोषस्तिः उत्तर दिया---

एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददौ हन्ता-नुपानमित्युच्छिष्टं वै मे पीतश्स्यादिति होवाच ॥३॥

त् मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उपस्तिने कहा । तत्र महावतने वे उड़द उसे दे दिये और कहा 'यह अनुपान भी हो।' इसपर वह बोळा-'इसे लेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पीया जायगा' ॥३॥ 🌝 - एतेषामेतानित्यर्थः, मे महां देहीति होनाच । तान्स इभ्यो- 'तू मुझे इन उड़दोंको ही दे' ऐसा

ऽस्मा उपस्तये प्रददौ प्रदत्तवान् ।

गृहाणानुपानमित्युक्तः प्रत्यु-

पीतं स्याद्यदि पास्यामि ॥ ३ ॥ <sup>1</sup>

'एतेपाम्' इस षष्ठधन्त पदका अर्थ 'एतान्' (इन्हें ) है। अर्थात् उपस्तिने कहा। तत्र उस महावतने उपस्तिको वे उड़द दे दिये तथा पीनेके लिये पास रखे हुए नलको अनुपानाय समीपस्थमुदकं हन्त | लेकर बोला—'माई ! अनुपान भी हे हो।' ऐसा कहे जानेपर उपस्ति-ने कहा—'यदि मैं इस जलको पीकँगा तो निश्चय ही मेरेद्वारा यह वाच-उच्छिष्टं वै मे ममेद्रमुद्कं | उच्छिष्ट नरु पिया नायगा [अर्थाद मुझे उच्छिप्ट जल पीनेका दोष प्राप्त होगा।।३॥

्रत्युक्तवन्तं प्रत्युवाचेतरः— इस मकार कहनेवाले उस उपस्तिसे दूसरे (महावत) ने

न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमि-मानखाटन्निति होवाच कामो म उद्कपानमिति ॥१॥ 'क्या ये ( उह्द ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ?' उसने कहा —'इन्हें बिना खाये तो मैं जीवित नहीं रह सकता था, जरुपान तो मुझे यथेच्छ मात्रामें मिरुता है' ॥ ४ ॥

किं न स्विदेते कुल्मापा अप्युच्छिटा इत्युक्त आहोषस्तिर्न वा अजीविष्यं न जीविष्यामी-मान्कुल्मापानखादक्षभक्षयिति होवाच । काम इच्छातो मे ममोदकपानं रुम्यत इत्यर्थः । अतश्चैतामवस्थां प्राप्तस्य विख्यार्थमयशोवतः स्वात्मपरोपकार-समर्थस्यैतद्वि कर्म कुर्वतो नागः-स्पर्श इत्यभिप्रायः । तस्यापि

जीवितं प्रत्युपायान्तरेञ्जुगुप्सिते सति जुगुप्सितमेतत्कर्म दोषाय । ज्ञानावलेपेन कुर्वतो नरकपातः स्यादेवेत्यभिप्रायः, प्रद्राणक-शब्दश्रवणात् ॥ ४ ॥ 'क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट नहीं हैं ?' ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने कहा—'इन उड़दोंको बिना साये— बिना भक्षण किये तो मैं जीवित नहीं रह सकता था। जळपान तो मुझे इच्छानुसार मिळ जाता है।'

अतः इसका यह अभिप्राय है कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विद्या, धर्म और यशसे सम्पन्न तथा अपने और दूसरोंके उपकारमें समर्थ पुरुषको ऐसा कर्म करते हुए भी पापका स्पर्श नहीं हो सकता। उसके भी जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्य उपाय हो तो यह निन्दनीय कर्म दोषके ही छिये होगा। ज्ञानाभिमानवश ऐसा कर्म करतेवाले पुरुषका भी नरकर्मे पतन होगा ही—यह इसका अभिप्राय है; क्योंकि श्रुतिमें 'प्रद्राणक' शब्दका प्रयोग हैं ॥ ।।।

चाकायणने 'प्रद्राणक' अर्थात् अत्यन्त आपद्ग्रस्त होनेपर ही उच्छिष्ट भोजन किया था—इससे यह सिक्ष होता है कि निधिका व्यतिकम जीवनरस्ताका कोई वैच साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है अन्यया कदापि नहीं।

# स ह खादित्वातिशेषां झायाया आजहार साय एव सुभिक्षा वभूव तान्त्रतिगृह्य निद्धौ ॥ ५ ॥

उन्हें लाकर वह बचे हुए उहदोंको अपनी पत्नीके लिये ले आया। बह पहले ही खूब भिक्षा पाप्त कर ज़ुकी थी। अतः उसने उन्हें लेकर रख दिया ॥ ५ ॥

तांश्च स खादित्वातिशेपान-तिशिष्टाञ्जायायै कारण्यादाज-्रहार । साटिक्यग्र एव कुल्माप-प्राप्तेः सुभिक्षा शोभनमिक्षा लब्धा नेत्येतद्**वभृ**व संवृत्ता । तथापि स्त्रीस्वाभाव्यादनवज्ञाय तान्कुल्मापान्पत्धुईस्तात्प्रतिगृह्य निदधौ निक्षिप्तवती ॥ ५ ॥

उन्हें लाकर वह बचे हुए उहदी-को करुणावज अपनी भायकि लिये ले आया । वह आटिकी उड़दोंके मिलनेसे पूर्व ही सुमिक्षा-शोभन-भिक्षा हो चुकी थी मर्भात् अन्न प्राप्त फर चुकी थी। तथापि स्ती-स्वभाववश, [ पतिके दिये हुए ] उन उद्दोंकी अबहेलना न करके उन्हें पतिके हाथसे लेकर रख दिया ॥५॥

स ह प्रातः संजिहान उवाच यद्वतान्नस्य लभेमहि लभेमहि धनमात्राश्राजासौ यक्ष्यते स मा सर्वेरार्त्विज्येर्द्वणीतेति ॥ ६ ॥

उसने पात काल अय्यात्याग करनेके अनन्तर कहा-यदि हमे कुछ अन्न भिरू जाता तो हम कुछ घन प्राप्त कर हेते, क्योंकि वह राजा यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋत्विक्कमोंके लिये मेरा वरण कर लेगा ॥६॥ स तस्याः कर्म जानन्त्रात-वह अपनी पत्नीके उस कार्यको कि इसने उदह बचा रखे हैं,जानता था,अत:

पात-समय—उष:कारुमें शस्या अथवा रपःकाले संजिहानः शयनं निद्रां | निद्राका लाग करनेके धनन्तर उस

वा परित्यजन्तुवाच पत्न्याः शृण्वन्त्याः, यद्यदि बतेतिखिद्य-स्तोकं लमेमहि समर्थो लभेमहि धनमात्रां धनस्याल्पम् । ततोऽस्माकं जीवनं भविष्यतीति। धनलामे च कारणमाह-राजासौ नाति दूरे स्थाने यक्ष्यते । यजमानत्वात्तस्यात्मनेपदम् । स च राजा मा मां पात्रप्रपरुभ्य सवैँरार्त्विज्यैर्ऋत्विकर्मभिऋ त्वि-कर्मप्रयोजनायेत्यर्थी वृणी-तेति॥६॥

अपनी पलीके मुनते हुए कहा—
'यदि [ मूखसे ] खिन्न होते हुए
हमें थोड़ा-सा अन्न मिळ जाता—यहाँ
'वत' अन्ययका तात्पर्य है 'खिन्न
होते हुए'—तो उस अन्नको खाकर
सामर्थ्यवान् हो [ कुछ दूर ] जाकर
हम घनकी मात्रा अर्थात् थोड़ा-सा
घन प्राप्त कर ठेते और उससे हमारा
जीवन-निर्वाह हो जाता।

घनलाममें कारण बतळाता है— यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह राजा यज्ञ करेगा। यजमान होनेके कारण उसके लिये 'यक्ष्यते' ऐसा आत्मने-पदका प्रयोग किया गया है\*। वह राजा मुझे सुपान्न समझकर समस्त आर्त्विज्यों —ऋरिवक्क्मोंके लिये अर्थात् ऋत्विक्कमोंको करानेके प्रयो-जनसे वरण कर लेगा॥ ६॥

--: po :---

# तं जायोवाच हन्त पत इम एव छल्माषा इति तान्खादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥

उससे उसकी पत्नीने कह:-'स्वामिन् ! [ आपके दिये हुए ] वे उद्दर ही ये मौजूद हैं; [इन्हें छीजिये ] ।' उपस्ति उन्हें खाकर ऋत्विजीं-द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवाछे उस यज्ञमे गया ॥ ७ ॥

<sup>🏶</sup> क्योंकि यजनरूप तियाका फल उस राञाको ही प्राप्त होनेवाला या ।

जायोवाच─∸ इन्त गृहाण हे पत इम एव ये मद्भस्ते विनिक्षिप्तास्त्वया कुल्मा-षा इति । तान्खादित्वामुं यज्ञं राज्ञो विततं विस्तारितमृत्विग्भि-रेयाय ॥ ७ ॥

, इस प्रकार कहते हुए उपस्तिसे उसकी पत्नीने कहा--'हे स्वामिन्! आप इन उद्दोंको ही लीनिये निन्हें **आ**पने मेरे हाथमें दिया था। उपस्ति उन्हें साकर राजाके उस वितत<del>-</del> ऋत्विजोंद्वारा विस्तारपूर्वक सम्पादित होनेवाले यज्ञमें गया ॥ ७ ॥

िराजयज्ञमें उपस्ति और ऋत्विजोंका संवाद <sup>ंै</sup>तत्रोद्गातुनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८ ॥

वहाँ [ नाकर वह ]आस्ताव ( स्तुति ) के स्थानमें स्तुति करते हुए उदगाताओंके समीप बैठ गया भीर उसने प्रस्तोतासे कहा—॥ ८॥

तत्र च गत्वोद्गांतृतुद्गातृपुरु-स्तावस्तस्मित्रास्तावे स्तोष्य-माणाजुपोपविवेश समीप उपवि-ष्टरतेषामित्यर्थः । उपविश्य स ह | प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८॥

और वहाँ जाकर वह एदगाता पानागृत्य स्तुवन्त्यस्मिन्नित्या- | छोगोंके पास आ आस्तावमें—जिस स्थानमें ( प्रस्तोतागण ) स्तुति करते हैं, उसे आस्ताव फहते हैं, उसमें-स्तुति करते हुए उद्गाताओंके समीप बैठ गया । तथा वहाँ बैठकर उसने प्रस्तोतासे कहा-॥ ८॥

प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेद्विद्धा-न्प्रस्तोष्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥

हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव-मिक्तमें अनुगत है बदि तू उसे बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥ ९ ॥

खीकरणाय । या देवता प्रस्तावं प्रस्तावभक्तिमनु गतान्वायत्ता तां चेदेवतां प्रस्तावभक्तरविद्वानसन् प्रस्तोष्यसि विद्यो मम समीपे । तत्परोक्षेऽपि चेद्विपतेत्तस्य सूर्धा कर्ममात्रविदासन्धिकार एव कर्मणि स्यात् । तचानिष्टम्,अवि-दुपामपि कर्मदर्शनात्, दक्षिण-मार्गश्रुतेश्व । अन्धिकारे चावि-दुपामुत्तर एवैको मार्गः श्र्येत । स्मार्तकर्मनिमित्त एव दक्षिणः पन्थाः,"यज्ञेन दानेन" इत्यादिश्रुतेः। 'तथोक्तस्य मया' इति च विशेषणाद्विद्वत्समक्षमेव कर्मेण्यनधिकारो न सर्वेत्राग्नि-। अधिकार

'हे प्रस्तोतः ।'---इस प्रकार अपनी और रुक्ष्य करानेके लिये ,सम्बोधन करते हुए [ वह बोला-] 'जो देवतं। प्रस्तावर्मे---प्रस्तावभक्ति-में अन्वायत्त यानी अनुगत है, यदि उसं प्रस्तांवभक्तिके देवताको बिना नाने ही तू उसका, उसे नाननेवाले मेरे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेरा नायगा। देवता-ज्ञानियोंके कि माना नाय परोक्षमें भी मस्तक गिर नायगा तो केवल कर्मका ही ज्ञान रखनेवालॉका कर्ममें अनिधकार ही सिद्ध होगा। और यह वात माननीय नहीं है: क्योंकि कर्म तो अविद्वानोंको भी करते देखा जाता है और दक्षिण-मार्गका प्रतिपादन करनेवाली <sup>५</sup>श्रुतिसे भी यही सिद्धं होता है।-और यदि उनका समिकार न होता तो श्रुतिमें एकमात्र उत्तरमार्गका ही प्रतिपादन किया होता, क्योंकि दक्षिण मार्ग केवल स्मार्त कर्मके ही कारण पाप्त , होनेवाला नहीं है, जैसा कि ''यज्ञसे दानसे" इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होता है। तथा भेरेद्वारा इस मकार 🕆 कहे हुए' इस वाक्यद्वाराः विशेष-रूपसे निरूपण किये वानेके कारण भी विद्वान्के सामने ही उसे कर्मका नहीं हैंा - अग्निहोत्र'

अनुज्ञायास्तत्र तत्र द्शंनात् । कर्मणीति । मुर्धा विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥

होत्रस्मातंकमध्ययनादिषु ृच, । स्मार्च कर्म और अध्ययनादि समस्त कर्मीमं ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि नहाँ-तहाँ [ अविद्वान्के लिये भी ] क्रमेमात्रविदामप्यधिकारः सिद्धः कर्मानुष्ठानकी आज्ञा देखी बाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ते केवल कर्ममात्रका ज्ञान करनेवालीं-का भी कर्ममें अधिकार है।। ९॥

एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वा-यत्ता तां चेदविद्वानुद्वास्यिस मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ १०॥ एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहर्तर्या देवता श्रुतिहारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रतिहरिष्यसि सूर्धा ते विपतिर्धितीति ते ह समारतास्तू प्णीमासांचिक्ररे॥११॥ ुर्हे इसी प्रकार उसने उद्गातासे भी कहा—'हे उद्गातः ! जो देवता उद्गीर्थम अनुगंत है यदि तू उसे निना जाने उदगान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा' ॥ १० ॥ इसी प्रकार प्रतिहर्तासे भी कहा—'हे मतिहर्तः । जो देवता मतिहारमें अनुगत है यदि तू उसे विना जाने मति-हरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ।' तव वे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कर्मोंसे उपरत हो मौन होकर वैठ गये ॥ ११ ॥

एवमेवोद्गातारं प्रतिहर्तार-मुवाचेत्यादि समानमन्यत् । ते | प्रस्तोत्रादयः कर्मभ्यः समारता उपरताः सन्तो मूर्घपातभयात् | ष्णीमासांचिक्ररेऽन्यच्चाकुर्वेन्तः, अर्थित्वात् ॥ १०-११ ॥

इसी प्रकार उद्गातासे तथा प्रति-हर्तासे कहा-इत्यादि शेष अर्थ पूर्व-वत् है। तव वे मस्तोता आदि कर्मसे समारत अर्थात् उपरत हो मस्तक गिर जानेके भयसे चुप होकर वैठ गये और अर्थी होनेके फारण उन्होंने कुछ और नहीं किया ॥१०-११॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद् प्रथमाभ्याये दशमसण्डमान्यं सम्पूर्णम् ॥ १०॥

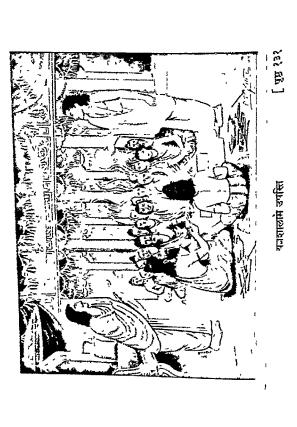

#### एकादश खग्ह

राजा और उपस्तिका संवाद

अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विवि-दिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाकायण इति होवाच ॥ १ ॥

तब उससे यजमानने कहा---'में आप पूज्य-चरणको जानना चाहता हूँ।' इसपर उसने कहा--'मैं चकका प्रत्न उपस्ति हूं'॥ १॥

मानो राजोवाच । भगवन्तं वै राजाने कहा—'मैं भगवान्को— पूजावन्तमहं विविदिपाणि वेदि-तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरस्मि चाक्रायणस्तवापिश्रोत्रपथमागतो 'यदि तुमने सुना हो तो मैं चकका यदीति होवाचोक्तवान् ॥ १ ॥ पत्र उपस्ति हूँ' ॥ १ ॥

अथानन्तरं हैन ग्रुपस्तिं यज- | तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान

स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरार्तिवज्यैः पर्येषिषं भगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २ ॥

मैंने इन समस्त ऋत्विक्कर्मोंके लिये श्रीमान्को लोजा था। श्रीमान्के न मिछनेसे ही मैंने दूसरे ऋत्विजोंका वरण किया था ॥२॥ उस यजमानने कहा—'यह ठीक स ह यजमान उवाच-सत्य-. मेवमहं भगवन्तं वहुगुणमश्रोषं ही है, मैंने श्रीमान्को बहुत गुण-सर्वेश ऋत्विकर्मिभरात्विज्यैः वान् सुना है। मैंने सम्पूर्ण ऋति-पर्येषिपं पर्येषणं कृतवानस्मि । विकर्मोके लिये आपकी स्रोज

--- : 0 ;---

ं भगवाश्स्त्वेव मे सर्वेरार्त्विज्येरिति तथेत्यथ तहींत एव समतिस्रष्टाः स्तुवतां यावत्त्वेभ्यो धनं द्यास्तावः न्मम द्या इति तथेतिह यजमान उवाच ॥ ३॥

मेरे समन्त ऋ ित्वक्कमोंके िल्ये श्रीमान् ही रहें—ऐसा सुनकर उपितने 'ठीक हैं' ऐसा कहा—[ और बोला—] 'अच्छा तो मेरे द्वारा प्रसन्ततासे आजा दिये हुए ये ही लोग स्तुति करें; और तुम जितना घन इन्हें दो उतना ही मुझे देना ।' तब यनमानने 'ऐसा ही होगा' यह कहा ॥ ३ ॥

अद्यापि मगर्वास्त्वेव मे मम सर्वेरात्विज्यैर्ऋत्विक्षमीर्थमस्त्वि-त्युक्तस्त्रथेत्याहोपस्तिः । किं त्यथैवं तहात एव त्वया पूर्वे द्वता मया समितिस्रुष्टा मया सम्यक्प्य-मन्नेनानुज्ञाताः सन्तः स्तुव-ताम् । त्वया त्वेतत्कार्यम् , यावन्वेभ्यःप्रस्तोत्रादिभ्यःसर्वेभ्यो धनं दद्याः प्रयच्छित तावन्मम दद्याः । इत्युक्तस्त्येति इ यज-मान उवाच ।। ३ ॥

'अव भी श्रीमान् ही मेरे सम्पूर्ण ऋहित्वक्कमोंके लिये रहें' ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने कहा—'अच्छा, किंतु तुमने पहले जिनका वरण कर लिया है वे ही ऋहित-गण मेरे द्वारा समितिस्ट हो— असलतासे आजा भाष्त कर स्तवन करें। तुम्हें तो यही करना होगा कि जितना धन तुम इन सम्पूर्ण अस्तोता आदिको दोगे उतना ही मुझे देना।' ऐसा कहे जानेपर यजमानने 'ऐसा ही होगा' यह कहा ।। ३ ॥

उपस्तिके प्रति प्रस्तोताका प्रश्न

अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वायता तां चेद्विद्वान्प्रस्तोष्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति माभगवानवोचत्कतमा सा देवतेति॥शो

तदनन्तर उस ( उपस्ति ) के पास [ शिष्यभावसे ] प्रस्तोता आया, [ और बोळा---] 'भगवन् ! आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्तावमें अनुगत है यदि तृ उसे विना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा---सो वह देवता कौन है !' ।। ४ ।।

अथ हैनमौपस्त्यं वचः श्रुत्वा
प्रस्तोतोपससादोपस्ति विनयेनोपजगाम । प्रस्तोत्तर्या देवतेत्यादि मा मां भगवानवोचत्प्. र्वम्; कतमा सा देवता १ या
प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति ॥ ४॥

तदनन्तर उपस्तिका यह वचन धुनकर प्रस्तोता उपस्तिके प्रति उपसन्न हुआ—विनीत मावसे उपस्तिके समीप आया [और बोला—] 'श्रीमान्ने जो पहले 'है प्रस्तोतः । जो देवता प्रस्तावमें अनुगत है' हत्यादि वाक्य मुझसे कहा था सो वह देवता कीन है, जो कि प्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत है है' ॥ ४॥

व्यक्तिका उत्तर--प्रस्तावानुगृत देवता प्राण है
प्राण इति होवाच सर्वाणिह वा इमानि भूतानि
प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते। सैषा देवता
प्रस्तावमन्वायत्ता। तां चेद्विद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्घा ते
ज्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति॥ ५॥

उस ( उपस्ति ) ने 'वह ( देवता ) प्राण है' ऐसा कहा 'क्यों कि ' ये सभी भूत प्राणमें ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राणसे ही उरपञ्च होते \*\*\*

हैं । वह यह प्राण-देवता ही प्रस्तावमें अनुगत है, यदि तू उसे विना
जाने ही प्रस्तवन करता तो भेरेद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा
मस्तक गिर जाता' ॥ ५ ॥

पृष्टः प्राण इति होवाच । युक्तं ुत्रस्तावस्य प्राणी देवतेति। कथम् ? सर्वाणि स्थावरजङ्गमानि भृतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति प्रलयकाले प्राणमभि लक्षयित्वा प्राणात्म-नैव, उजिहते प्राणादेवोद्गच्छ-न्तीत्यर्थ उत्पत्तिकाले । सैपा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता। तां चेदविद्वांस्त्वं प्रास्तोष्यः प्रस्तवनं प्रस्तावभक्ति कृतवानसि यदि मूर्भी शिरस्ते व्यपतिष्य-द्विपतितममविष्यत्तथोक्तस्य मया तत्काले मूर्धा ते विपतिष्यतीति । अतस्त्वया साधु कृतम्, मया निषिद्धः कर्मणो यदुपरममकार्पी-रित्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

इस प्रकार पृछे जानेपर उसने 'बह देवता प्राण हैं' ऐसा कहा। प्राण प्रस्तावका देवता हैं—यह कथन ठीक ही हैं। किस प्रकार क्योंकि सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणी प्रलयकाल-में प्राणहीमें प्रवेश करते हैं, अर्थात् प्राणकी ओर लक्ष्यकर प्राणरूपसे ही [ उसमें स्थित हो जाते हैं] और उत्पचिकालमें उसीसे उद्गत होते हैं अर्थात् वे प्राणसे ही उत्पन्न होते हैं। अत. वह यह प्राणदेवता ही प्रस्तावमें अनुगत है।

त्यदि उसे विना जाने ही प्रस्तवन- '
प्रस्तावमक्ति करता तो तेरा मूर्डा
यानी मस्तक गिर जाता । अर्थाव्
उस समय मेरे इस प्रकार कहनेपर
कि तेरा मस्तक गिर जायगा' तेरा
मस्तक अवश्य गिर जाता । अतः
अभिपाय यह है कि तूने जो मेरे
निषेष करनेपर कमंसे उपरित की
वह अच्छा ही किया है ॥ ५॥

ध्यार्थ , रेश्व

उदगाताका<sup>?</sup> प्रश्न

अथ हैनमुद्गातोपससादोद्गातर्या देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्घा ते विपतिष्यतीति मा भग वानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥

तदनन्तर उसके समीप उद्गाता आया [और बोला---] 'भगवन् । आपने मुझसे जो कहा था कि हे उद्गातः । जो देवता उद्गीधमें अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा---सो वह देवता कौन हैं !' ॥ ६ ॥

तथोद्गाता पप्रच्छ कतमा इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी सोद्रीथमिक्तमनुगतान्वायत्तादे- पूछा कि वह उद्गीथमिक्में अनुगत वता १ इति ॥ ६ ॥ कौन देवता है ! ॥ ६ ॥

उपस्तिका उत्तर--उद्गीयानुगत देवता आदित्य है

आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुचैः सन्तं गायन्ति सैषा देवतोद्गीथम-न्वायत्ता तां चेद्विद्वानुद्गास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्त-थोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥

उषस्तिने 'वह ( देवता ) आदित्य हैं' ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी
मूत ऊंचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं । वह यह आदित्य देवता
ही उद्गीयमें अनुगत हैं । यदि तू उसे विना जाने ही उद्गान करता
तो मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेग मस्तक गिर जाता ।। ७ ॥

पृष्ट आदित्य इति होवाच । इस प्रकार पूछे जानेपर उसने

'वह [ देवता ] आदित्य हैं' ऐसा
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्या- कहां, क्योंकि ये सभी पाणी ऊंचे

दित्यमुञ्चैरूष्ट्रं सन्तं गायन्ति

शब्दयन्ति स्तुवन्तीत्यभिप्रायः,

उच्छव्दसामान्यात्;

सामान्यादिव प्राणः । अतः सैपा देवतेत्यादि पूर्ववत् ॥ ७ ॥

अर्थात् ऊपर विद्यमान आदित्यका ही गान---शन्द अर्थात् स्तवन करते हैं; प्रस्तावसे 'प्र' शब्दमें समानता होनेके कारण जैसे पाण-प्रस्ताव-देवता या उसी प्रकार यहाँ [उद्गत मादित्य प्रशब्द- | सौर उद्गीयकी ] 'उत्' शब्दमें समानता होनेसे यह डद्गीय देवता है, अतः वह यह देवता आदि शेष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ७ ॥

प्रतिहर्ताका प्रश्न

-अथ हैनं प्रतिहतोंपससाद् प्रतिहर्तर्या देवता प्रति-हारमन्त्रायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विप-तिष्यतीति सा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥

फिर मतिहर्ता उसके पास आया [ क्षीर वोला--- ] 'भगवन् ! आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्त. ! जो देवता प्रतिहारमें अनुगत हैं यदि उसे विना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर नायगा—सो वह देवता कीन है !' ॥ ८ ॥

एवमेवाथ हैनं प्रतिहर्तोपस-। .मन्त्रायचेति १॥८॥

इसी पकार फिर उसके पास साद कतमा सा देवता प्रतिहार- प्रतिहारमें अनुगत देवता कीन

उपस्तिकः उत्तर-प्रतिहारानुगत देवता अच है अन्नमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि न्यन्नमेत्र प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहार- मन्त्रायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रत्यहरिष्यो सूर्धा ते व्यपति-ष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥

इसपर उसने 'वह ( देवता ) अन्न हैं' ऐसा कहा, क्योंकि ये सम्पूर्ण मूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते हुए नीवित रहते हैं। वह यह अन्न देवता प्रतिहारमें अनुगत है। यदि तू उसे विना जाने ही प्रतिहरण करता तो मेरेद्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता॥ ९॥ इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 'वह

प्रष्टोऽन्नमिति होवाच

सर्वाणि इ वा इमानि भूतान्य-

ममेवात्मानं प्रति सर्वतः प्रति-

हरमाणानि जीवन्ति

देवता प्रतिशब्दसामान्यात्प्रति-

हारभक्तिमन्नगता । समानमन्य-

प्रस्तावी-त्तथोक्तस्य मयेति ।

द्रीथप्रतिहारभक्तीः प्राणादित्या-

नदृष्टचोपासीतेति<sup>\*</sup>तसुदायार्थः । कर्मसमृद्धिर्वा

फलमिति ॥ ९॥

देवता अन्न है' ऐसा उत्तर दिया, क्योंकि ये सम्पूर्ण मूत सब भोरसे अपनी ओर अन्नका प्रतिहरण करते हुए ही जीवित रहते हैं। वह यह देवता ही 'प्रति' शब्दमें साहस्य होनेके कारण **भतिहार** [ 'तां चेदविद्वान' यहाँसे लेकर ] 'तथोक्तस्य मया' यहाँ-तक शेष अर्थ पहलेके समान है । समुदायार्थ ('प्राण इति होवाच' इत्यादि सब मन्त्रोंका सारांश ) यह है कि प्रस्ताव, उदगीथ और प्रतिहार भक्तियोंकी कमशः प्राण, भादित्य अन्नदृष्टिसे उपासना करनी चाहिये । प्राणादिरूपताकी प्राप्ति अथवा कर्ममें समृद्धिलाम करना यह उस उपासनाका फल है ॥ ९ ॥ ू . .

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये प्कादशंखण्डभाष्य सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

### होंदेश खगह

श्लोवसामसम्बन्धी उपारुयान

अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाहभ्यो ग्ळावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्धन्नाज ॥ १ ॥

तदनन्तर अव [अन्नलामके लिये अपेक्षित] शौव छद्गीथका आरम्म फिया जाता है। वहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूर्वकारूमें ] दरमका पुत्र वक अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव स्वाध्यायके लिये [ गाँवके बाहर ] जलाशयके समीप गया ॥ १ ॥

अतीते खण्डेऽन्नाप्राप्तिनिमित्ता ग्रौनोद्गीयोपदेश- कष्टावस्थोक्तो-प्रयोजनम् च्छिप्टपर्युपितसक्षण-रुक्षणा सा मा भृदित्यन्नरा-माय अथानन्तरं ग्रीवः श्विभिदृष्ट उद्गीथ उद्गानं सामातः प्रस्तूपते । तत्त्र इ किल वको नामतो दल्भस्यापत्यं दाल्भ्यो ग्लावो वा नामतो मित्रायाश्रापत्यं

अतीत खण्डमें अन्नकी अप्राप्तिसे होनेवाडी उच्छिष्ट और पर्युपित (बासी) अन्नमक्षणरूप कष्टमयी अवस्थाका वर्णन किया गयां था, वैसी अवस्थाकी प्राप्ति न हो— इसिक्चि अब इससे आगे अन-प्राप्तिके लिये शौव—श्वानोंद्वारा वैसे हुए उद्गीअ—उद्गान साम-का आरम्म किया जाता है।

तत्तत्र इ किल वको नामतो यहाँ प्रसिद्ध है कि वकनामक ज्ञानस्यापत्यं दाल्भ्यो ग्लावो नामक मैत्रेय-मित्रका पुत्र स्वाध्याय करनेके लिये ग्रामसे वाहर 'उद्घ्रवाल' एकान्त, देशमें स्थित जलाशयके मंत्रेय:। वाराज्यवार्थे द्वाग्राप्या- समीप गया। यहाँ 'वा' शब्द 'व'

यणो ह्यसौ । वस्तुविषये क्रिया- । ( और ) के. अर्थमें हैं । अवस्य "द्विनामा द्विगोत्रः" इत्यादि हि स्पृतिः। दृश्यते चोभयतः पिण्डमाक्त्वम् । उद्गीथे बद्ध-चित्तत्वादृपावनाद्राद्वा वाशब्दः स्वाध्यायार्थः । स्वाध्यायं कर्तुं प्रामाद्वहिरुद्धवाजोद्भतवान्विव-क्तदेशस्थोदकास्याशम् । उद्दवाज प्रतिपालयाश्चका-रेति चैकवचनाब्लिङ्गादेकोऽसा-श्रीः । श्रोद्वीथकालप्रतिपालना-दृषेःस्वाध्यायकरणमञ्जकामन-

् ... / त्. अपन ह । जवस्य ही वह ह्यामुख्यायण है, क्योंकि वस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान विकल्प होना सम्मव नहीं है। "द्विनामा द्विगोत्रः" इत्यादि वाक्य स्पृतिमें प्रसिद्ध भी है। [ जिस गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है भौर नहाँ वह धर्मपूर्वक गोद लिया जाता है उन ] दोनोंका उससे पिण्डग्रहण करना छोकमें भी देखा ही जाता है। अथवा उद्गीथविद्यामें बद्ध-चित्त होनेसे ऋषियोंमें अनादर होने-के कारण 'वा' शब्दका श्योग स्वाध्यायके लिये किया गया है।

'उद्भवान' और 'प्रतिपालयाञ्चकार' इन कियाओं में एकवचन होनेसे सिद्ध होता है कि यह एक ही त्रपृषि है। [ तृतीय मन्त्रमें कथित ] श्वानोंके उद्गीथकालको प्रतीक्षा करनेसे तात्पर्यतः यह रुक्षित होता है कि ऋषिका स्वाध्याय करना । अन्नकी कामनासे है ॥ १ ॥

तस्मै श्वा श्रेतः प्रादुर्वभृव तमन्ये श्वान उपसमे-त्योचुरत्नं नो भगवानागायस्वशनायाम वा इति ॥२॥

उसके समीप एक श्वेत कुला प्रकट हुआ। उसके पास दूसरे कुलोंने आकर कहा—'भगवन् ! आप हमारे छिये अन्नका आगान की जिये, हम निश्चय ही मुखे हैं? ॥ २ ॥

स्वाध्यायेन तोपिता देवतपिंवी श्वरूपं गृहीत्वा श्वा श्वेतः
संस्तस्मा ऋपये तद्सुग्रहार्थं
प्राहुर्वभूव प्राहुश्वकार । तमन्ये
शुक्तं श्वानं शुक्लकाः श्वान उपसमेत्योचुरुक्तवन्तोऽनं नाऽस्मस्यं
सगवानागायत्वागानेन निष्पादयत्वित्यर्थः ।

मुख्यप्राणं वागादयो वा
प्राणमन्वनमुजःस्वाच्यायपरितोषिताः सन्तोऽन्तुगृह्वीमुरेनं
श्ररूपमादायेति मुक्तमेवं प्रतिपतुम् । अभनायाम व मुम्रुक्षिताः
रे स्मो वा इति ॥ २ ॥

श्रह्मिके निमित्त उसपर अनुमह करनेके लिये [कोई] देवता या श्रह्मिश्चानरूप थारणकर श्वेत कुत्ता वनकर प्रकट हुआ। उस श्वेत कुत्तेसे दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने समीप आकर कहा 'भगवन् ! आप हमारे लिये अन्नका आगान कीजिये अर्थात् आगानके द्वारा अन्न प्रस्तुत कीजिये।'

स्वाध्यायसे संत्रष्ट हो

अथवा मुख्य प्राणसे वागादि गौण पाणोंने इस तरह कहा, क्योंकि मुख्य प्राणके पीछे अन्न ग्रहण करनेवाले वागादि गौण प्राण टसके स्वाध्यायसे संतुष्ट हो श्वीनक्षप धारणकर उसपर अनुग्रह करें— ऐसा मानना र्जावत ही है। 'अवस्य ही हम अशन (भोजन) की इच्छा है अर्थात हम निश्चय ही मुखे हैं' ॥२॥

तान्होवाचे हैव मा प्रातस्पसमीयातेति तद्ध वको दाल्भ्यो ग्लावा वा सैत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार ॥ ३ ॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

उनसे उस (श्वेत श्वान ) ने कहा—'तुम प्रातःकाल यहीं मेरे

पास आना ।' तब दाल्म्य वक अथवा मैत्रेय ग्लाव्' उनकी प्रतीक्षा करत
रहा ॥ ३ ॥

एवमुक्ते श्वा श्वेत उवाच तान्जुल्लकाञ्चुन इहैवास्मिन्नेव देशे मा मां प्रातः प्रातःकाल उप-समीयातेति । दैध्यं छान्दसं समीयातेति प्रमादपाठो वा । प्रातःकालकरणं तत्काल एव कर्तव्यार्थम् । अन्नदस्य वा सवितुरपराह्वेऽनाभिम्रुख्यात् । तत्तन्नैव ह वको दाल्म्यो ग्लावो वा मैन्नेय ऋषिः प्रतिषा-ल्याञ्चकार प्रतीक्षणं कृतवा-नित्पर्थः ॥ ३ ॥

ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुत्तेने उन छोटे-छोटे कुत्तेंसे कहा— तुम प्रातः काल इसी स्थानपर मेरे पास आना 'समीयात' इस कियापदमें दीर्घपाट छान्दस है अथवा ममादके कारण है। प्रातःकालकी जो नियुक्ति की गयी है वह उसी समय उद्गानकी कर्तन्यता स्चित करनेके ल्यि अथवा मध्याह्वोत्तर कालमें अन्नदाता स्य उद्गाताके सम्मुख नहीं रहता— यह स्चित करनेके लिये है। तब दारुभ्य बक अथवा मैत्रेय ग्लाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 'प्रतिपाल्याञ्चकार'—प्रतीक्षा करता रहा—यह इसका तासर्य है।। ३।।

ते ह यथैवेह बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः सूर-रन्धाःसर्पन्तीत्येवमासस्टपुस्तेह समुपविदय हिं चक्रुः॥४॥

उन कुत्तोंने, जिस प्रकार कर्ममें बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने-बाळे उद्गाता परस्पर मिलकर अमण करते है उसी प्रकार अमण किया कीर फिर वहाँ बठकर हिंकार करने छने ॥ ४ ॥

श्वानस्तत्रेवागम्य ऋषेः समक्षं यथैवेह कर्माणि वहिप्पवमा-नेन स्तोत्रेणस्तोप्यमाणा उद्गातु-पुरुषाः संरव्धाः संलग्ना अन्यो-न्यमेन सुसेनान्योन्यस्य पुच्छ गृहीत्वा ससृपुरासृप्तदन्तः परि-भ्रमणं कृतवन्त इत्यर्थः । त एव सम्रुपविञ्योपविष्टाः सन्तो हिं चक्रुहिंकार कृतवन्तः 11811

**उन कुत्तोंने वहाँ उस ऋ**षिके सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममें वहिप्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने-वाले उद्वातालोग एक-दूसरेसे मिल-कर चळते हैं उसी प्रकार मुँहसे एक-दूसरेकी पूँछ पकडकर सर्पण-परिश्रमण किया । उन्होंने प्रकार परिम्रमण कर फिर वह वैठकर हिंकार किया ॥ ४ ॥

कुत्तोंद्वारा किया हुआ हिंकार

ओ ३ सदा ३ सों ३ पिवा ३ सों ३ देवो वरुण प्रजापतिः सविता २ **त्र**मिहा २ हरद्**न्नपते ३ ऽन्न** मिहा २ हरा २ हरो ३ मिति॥ ५॥

🕉 इम खाते हैं, ॐ इम पीते हैं, ॐ देवता, वरुण, प्रचापित प्रवेदेव यहाँ अन्न कार्वे । हे अन्नपते ! यहाँ अन्न काओ, अन्न कार्ये ૐ 11 પા

ओमदामों पिवामों देवो द्यो-। तनात्, वरुणो वर्षणाञ्जगतः, प्रजापतिः पालनात्प्रजानाम् , सविता प्रसवितृत्वात्सर्वस्यादित्य | पारुन करनेसे प्रजापति तथा सव उच्यते । एतैः पर्यायैः स एवं-भृत आदित्योऽन्नमस्मभ्यमिहा-इरदाहरत्विति ।

ॐ हम खाते हैं, ॐ हम पी हैं, ॐ। आदित्य ही द्योतनर्श होनेके कारण देव, जगत्की व करनेके कारण वरुण, प्रजाओं प्रसविता होनेके कारण सवि कहा जाता है | इन पर्याये कारण ऐसे गुणोंचाले वे आरि हमारे लिये यहाँ अन्त लावें

त एवं हिं कृत्वां पुनरप्यूचुः— स त्वं हेऽक्रपते ! स हि सर्वस्या-कर्य प्रसविद्यत्वात्पतिः । न हि तत्पाकेन विना प्रस्तमन्त्रमणु-मात्रमपि जायते प्राणिनाम् । अतोऽक्रपतिः । हेऽक्रपतेऽक्रमस्स-भ्यमिहाहराहरेति । अभ्यास आदरार्थः । ओमिति ॥ ५ ॥

.इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने
फिर मी कहा—'वही तू है अन पते !
—सम्पूर्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके
कारण वही अन्नपति है, क्योंकि
उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर
भी प्राणियोंके लिये अणुमात्र भी
अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह
अन्नपति है—हे अन्नपते! तू हमारे
लिये यहाँ अन्न ला।' 'आहर' इस
शब्दकी पुनरावृत्ति आदरके लिये
है। जोमिति—[ यह पद उपासनाकी
समाप्ति स्चित करनेके लिये

—: & :--

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥



#### सामावयवभूत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाएँ

मक्तिविषयोपासनं सामा-वयवसंबद्धमित्यतः सामावयवा-न्तरस्तोभाक्षरविषयाण्युपासना- स्तोभाक्षरविषयक शेषात्---

सामभक्ति-विषयक सामावयवींसे सम्बद्ध है यहाँसे आरो सामके एक अवयवमात्र संहतान्युपदिश्यन्ते- उपासनाओंका वर्णन किया जाता Sनन्तरं सामावयवसवद्भवावि- | है, क्योंकि उनका भी सामावयव- . रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध होना समान ही है-

अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाइकारश्चन्द्रमा अथकारः । आत्मेहकारोऽग्निरीकारः ॥ १ ॥

यह , छोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अभकार है, भारमा इहकार है और अग्नि ईकार है ॥ १ ॥

अयं वावायमेव लोको हाउ-। कारः स्तोभो रथन्तरे साम्नि प्रसिद्ध हाउकार स्तोम है। 'यही प्रसिद्धः । 'इयं वैरथन्तरम्' इत्य- रथन्तर है' इस सम्बन्धसामान्यसे स्मात्सवन्धसामान्याद्धाउकार-

यह लोक ही रथन्तर साममें हाउकार स्तोभ ही यह लोक है-इस स्तोभोऽयं लोक इत्येवग्रुपासीत् । प्रकार चपासना करे । वायु हाइकार प्युर्हाइकारः । वामदेन्ये सामनि है; वामदेन्य साममें हाइकार स्तोम पः प्रसिद्धः । वाय्वपसं- प्रसिद्ध है । वायु और जरुका रेव्यस्य सामनी योनि । सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूळ

रिति । अस्मात सामान्याद्धाइ-कारं वायुदृष्टचोपासीत । चन्द्रमा अथकारः। दृष्ट्याथकारसपासीत । अन्ने हीदं स्थितम् । अन्नात्मा चन्द्रः। थकाराकारसामान्याच । आत्मे-ं हकारः । इहेति स्तोभः प्रत्यक्षो बात्मेहेति च्यपदिश्यते, इहेति च स्तोभः, तत्सामान्यात् । अग्नि-रीकारः । ईनिधनानि चाग्नेयानि सर्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामा-न्यातः ॥ १ ॥

है । अतः इस समानताके कारण सामकी वायुद्दष्टिसे उपा-सना करनी चाहिये चन्द्रमा अथकार है। अथकारकी उपासना चन्द्रदृष्टिसे करनी चाहिये. क्योंकि यह (चन्द्रमा) अन्नमें ही स्थित है। चन्द्रमा अन्नस्वरूप ही है। थकार और अकारमें समानता होनेके कारण भी [अन्नरूप चन्द्रमा-की अथकाररूपसे उपासना करनी चाहिये ] आत्मा इहकार है: 'इह' यह [ एक प्रकारका ] स्तोम होता है । प्रत्यक्ष ही , आत्मा 'इह' ऐसा कहकर निर्देश किया जाता है और 'इह' ऐसा स्तोभ भी होता उसकी समानताके [ आत्मा इहकार है ]। अग्नि ईकार है ।सम्पूर्ण आग्नेय साम 'ई' में समाप्त होनेवाले हैं। अतः उस सहशताके कारण अग्नि ईकार है।। १॥

आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वे देवा औ-होयिकारः प्रजापतिर्हिकारः प्राणः स्वरोऽन्नं या वाग्विराट् ॥ २ ॥

मादित्य ककार है, निहन एकार है, निश्नेदेव मोहोयिकार हैं, प्रनापति हिंकार है तथा प्राण स्वर है, मन या है एवं विराद वाक् है ॥२॥

आदित्य उकारं:। उच्चैरूर्घ सन्तमादित्यं गायन्तीत्युकारश्चायं स्तोमः। आदित्यदैवत्ये साम्नि स्तोभ क इत्यादित्य ककारः। निद्दव इत्याह्वानमेकारः स्तोभः। एहीति चाह्वयन्तीति तत्सामा-न्यात्। विश्वे देवा औहोयिकारः। वैश्वदेव्ये साम्नि स्तोभस्य दर्श-नात्। प्रजापतिर्हिकारः । आनि-रुक्तवाद्धिकारस्य चाव्यक्तत्वात्। इति स्तोभः । प्राणस्य च स्वरहेतुत्व-सामान्यात् । अन या। या

इति स्तोमोऽन्नम् । अन्नेन हीद यातीत्यतस्वत्सामान्यात् । वा-गिति स्तोभो विराडमं देवता-विशेषो वा। वैराजे साम्नि स्तो-भदर्शनात् ॥ २ ॥

बादित्य उकार है; ऊँचा नर्थात् ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही [उदगाता लोग] गान करते हैं, अत ककार ही यह स्तोभ है। आदित्य देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोम है, भतः आदित्य उनकार है---[ऐसी उपासना करे ]। निहव आह्वानको कहते हैं; वह एकार स्तोभ है, क्यों-कि 'एहि' ऐसा कहकर छोग पुकारा करते हैं, उस साहश्यके कारण [ निह्व एकार है ] । विश्वेदेव **औहोयिकार हैं, क्योंकि वैश्वदे**न्य साममें यह स्तोभ देखा जाता है। मजापति हिंकार है, क्योंकि उसका किसी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता तथा हिंकार भी अब्यक्त ही है। 'स्वर' यह भाण स्वर है। स्वरका एक भकारका स्तोम कारण होनेमें उससे प्राणकी सहशता होनेके कारण [प्राण स्वर है] । अन्त या है। 'या' यह स्तोभ अन्न है, क्योंकि अन्तसे ही यह प्राणी यात्रा करता है अत. उसकी समानता होनेके कारण अन्न या है। 'वाक्' यह स्तोम विराट्-देवताविशेष ₹, क्योंकि वैराव साममें वाक्सतोभ देखा जाता है।।२।।

## अनिरुक्तस्त्रयोद्दाः स्तोभः संचरो हुंकारः ॥३॥

निसका [ विशेषरूपसे ] निरूपण नहीं किया नाता और नी [ कार्यरूपसे ] संचार करनेवाला है वह तेरहवाँ स्तोभ हुंकार है ॥ ३ ॥ अनिरुक्तोऽञ्यक्तत्वादिदं चेदं | जो अव्यक्त होनेके कारण 'यह चेति निर्वर्त्तुं न शक्यत और यह' इस रूपसे निरूपित नहीं किया जा सकता, इसल्यिये अनिरुक्त है और संचर अर्थात् विकल्प्यमान-स्वरूप इत्यर्थः । कोऽसौ १ इत्याह-| स्वरूप है, वह नगा है ! सो बतलाते त्रयोदशः स्तोमो हुंकारः । हैं-वह तेरहवाँ स्तोम हुंकार है। वह अन्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तविशेष-अन्यक्तो ह्ययमतोऽनिरुक्तविशेष रूपसे ही उपासनीय है-यह इसका एबोपास्य इत्यभिप्रायः ॥३॥ । अभिप्राय है ॥३॥

स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल

स्तोभाक्षरोपासनाफलमाह— अब स्तोभाक्षरोंकी फल बतलाते हैं—

दुन्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतामेवश्साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद्॥श॥

को इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषद्को जानता है उसे वाणी, जो वाणीका फल है उस फलको देती है तथा वह अन्तवान जौर अन्न भक्षण करनेवाला होता है ॥ ४ ॥

दुग्घेऽस्मे वाग्दोहमित्याद्यु- (दुग्धेऽस्मे वाग्दोहम्' इत्यादि-वान्यका अर्थ पहले (छा० १।३। कार्थम्। य एतामेवं यथोक्त-। ७ में) कहा जा चुका है। जो

लक्षणां साम्नां सामावयवस्तो- | इस उपर्युक्त स्थलविशिष्ट सामको तस्यैतद्यथोक्तं फलमित्यर्थः। द्विरम्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थः सामावयवविषयोपासनाविशेष-परिसमाप्त्यर्थी वेति ॥ ४ ॥

सामावयवभृत स्तोभाक्षरसम्बन्धिनी भाक्षरिविषयाम्प्रिपनिपदं दर्शनं वेद उपनिषद्को जानता है, उसे यह पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा इसका तात्पर्य है । 'उपनिषदं वेद उपनि-षदं वेद' यह पुनरुक्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये हैं। अथवा सामावयवविषयक उपासना-विशेषकी समाप्ति वतानेके लिये

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये त्रयोदशखण्डसाध्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥

इति श्रीमद्गोविग्द्भगवत्पूज्यपाद्शिष्यपरमहंसपरिवाजकाचार्य-श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे प्रथमोऽष्यायः समाप्तः॥ १ ॥



# द्वितीय अध्यायः

### मथम सग्ह

साधुदृष्टिसे समस्त सामोपासना

ओमित्येतद्करमित्यादिना सामावयवविषयग्रुपासनमनेक-फल्ग्रुपदिष्टम् । अनन्तरं च स्तोमाक्षरविषयग्रुपासनग्रुक्तम् । सर्वथापि सामैकदेशसम्बद्धमेव तदिति । अथेदानीं समस्ते साम्नि समस्तसामविषयाण्युपा-सनानि वक्ष्यामीत्यारमते श्रुतिः । युक्तं होकदेशोपासना-नन्तरमेकदेशिविषयग्रुपासनग्र-च्यत इति ।

[प्रथम अध्यायमें स्थित] 'ओमित्ये-तदक्षरम्' इत्यादि । नत्रके द्वारा अनेक फळ देनेवाळी सामावयवसम्बन्धिनी उपासनाओंका उपदेश किया गया। उसके पश्चात् सामके अवयवमृत स्तोमाक्षरविषयिणी उपासनाका निरू-पण हुआ। वह भी सर्वथा सामके एकदेशसे ही सम्बन्ध रखती है। इसके बाद अब मैं समस्त साममें होनेवाळी अर्थात् समस्त सामसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासनाओंका वर्णन कर्द्दगी--इस आशयसे श्रुति करती एकदेश [अर्थात् अवयव] से सम्बन्ध रखने-वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी ( अवयवी ) से सम्बद्ध उपासनाका वर्णन किया जाता है-यह ठीक ही है।

ॐ समस्तस्य खळ्ळ साम्न उपासनश्साधु यत्खळ्ळ साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति ॥१॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*

ॐ समस्त सामकी उपासना साधु है। जो साधु होता है उसको साम कहते हैं और जो असाधु होता है वह असाम कहराता है ॥१॥

समस्तस्य सर्वावयविविशिष्टस्य | पाञ्चमक्तिकस्य साप्तमक्तिकस्य चेत्यर्थः । खिल्चिति वाक्यालं-कारार्थः साम्न उपासनं साधु । समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधि-परत्वाच पूर्वोपासननिन्दार्थत्वं साधुग्रब्दस्य । नतु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्वं

नतु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्वं समस्ते साम्न्यभिधीयते, नः साधु सामेत्युपास्त इत्युपसंहा-रात् । साधुशव्दः शोभनवाची कथमवगम्यते १ इत्याह—यत्त्वलु लोके साधु शोभनमनवद्यं प्रसिद्धं तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः । यदसाधु विपरीतं तदसा-मंति ॥ १ ॥

समस्त अर्थात् सम्पूर्ण अवयवीसे युक्त यानी पाञ्चभक्तिक और साप्त भक्तिक सामकी उपासना साधु है। 'खलु' यह निपात वाक्यकी शोमा वढानेके लिये है । समस्त साममें साधुदृष्टिका विधान करनेमें प्रवृत्त होनेके कारण साधु जब्द पूर्व उपा-सनाकी निन्दाके छिये नहीं है। यदि कहो कि पूर्व उपासनामें न रहनेवाली ही साधुता समस्त साममें वतलायी जाती है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि [पूर्वोक्त उपासना-का] 'साम साधु है इस प्रकार उपा-सना करे' ऐसा कहकर उपसंहार किया है। 'साधु' शब्द शोमन अर्थका वोघक है-यह कैसे जाना जाता

है ! इसपर कहते हैं—छोकमें जो

वस्तु साधु--शोमन अर्थात् निर्दोष-

रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणनन 'साम' ऐसा कहकर पुकारते हैं।

तथा जो असाधु यानी विपरीत होती

है, उसको असाम कहते हैं ॥१॥

तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमु-पागादित्येव तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैन-मुपागादित्येव तदाहुः॥ २॥

इसी विषयमें कहते हैं—[जन कहा जाय कि अमुक पुरुष ] इस [राजा आदि] के पास सामद्वारा गया तो [ऐसा कहकर ] छोग यही कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [जन यों कहा जाय कि] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [इससे] छोग यही कहते हैं कि वह इसके यहाँ असाधुभावसे प्राप्त हुआ। 1 र 11

तत्तत्रैव साध्यसाधुनिवेककरण उताप्याहुः । साम्नैनं
राजानं सामन्तं चोपागादुपगतवान् । कोऽसौ १ यतोऽसाधुत्वप्राप्त्याशङ्का स इत्यिमप्रायः ।
शोभनामिप्रायेण साधुनैनसुपागादित्येव तत्त्रशाहुलौकिका
वन्धनाद्यसाधुकार्यमपश्यन्तः ।
यत्र पुनविंपर्ययो बन्धनाद्यसाधुकार्यं पश्यन्ति तत्रासाम्नैनसुपागादित्यसाधुनैनसुपागादित्येव
तदाहुः ॥ २ ॥

वहाँ-उस साधु-असाधुका विवेक करनेमें हो कहते हैं कि [ जब यह कहा जाता है कि] इस राजा अथवा सामन्तके पास सामरूपसे गया—कौन गया ? जिससे कि असाधुत्वकी प्राप्तिकी आशङ्का थी वह—ऐसा इसका तात्पर्य है—तो उसके बन्धन आदि असाधु कार्योंके न देखनेवाले लौकिक पुरुष यही कहते हैं कि वह उस [ राजा या सामन्त ] के पास शोभन अभिमा-यसे साधुभावसे गया । और नहाँ इसके विपरीत बन्धन आदि असाधु-कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ही कहते हैं कि वह इसके पास असाम—असाधुद्धपसे गया ॥२॥

अथोताप्याहुः साम नो वतेति यत्साधु भवति साधु वतेत्येव तदाहुरसाम नो वतेति यदसाधु भव-त्यसाधु वतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥

इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमारा साम (ग्रुम हुआ)। मर्थात् जब ग्रुम होता है तो 'अहा! बड़ा अच्छा हुआ' ऐसा कहते हैं; भीर ऐसा भी कहते हैं—'हमारा असाम हुआ' अर्थात् जब अग्रुम होता है तो 'ओह! बुरा हुआ।' ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥

अथोताप्याहुः स्वसंवेद्यं साम नोऽस्माकं वतेत्यतुकम्पयन्तः संवृत्तमित्याहुः । एतचैरुक्तं भवित यत् साधु भवित साधु वतेत्येव तदाहुः । विपर्यये जातेऽसाम नो वतेति । यदसाधु मवत्यसाधु वतेत्येव तदाहुः । तस्मात्सामसाधुशब्दयोरेकार्थत्वं सिद्धम् ॥ ३ ॥

इसके अनन्तर ऐसा मी कहते हैं

कि 'अहा ! वह स्वयं ही अनुमव
करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया
है !' 'वत' इस निपातका आशय
यह है कि वे अनुक्रमा करते हुए
कहते हैं । अर्थात् उनके द्वारा यह
प्रतिपादित होता है कि को साधु होता
है वही 'अहा ! यह साधु है' ऐसा
कहा बाता है तथा विपरीत होनेपर
'ओह ! हमारे लिये यह असाम हैं'
ऐसा कहते हैं । वो असाधु होता
है वही 'ओह ! यह असामु (द्वारा)
है' ऐसा कहा बाता है । इससे
साम और साधु शब्दोंकी एकार्यता
सिद्ध होती है ॥ ३ ॥

स य एतदेवं विद्वान्साधु सामेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनश्साधवो धर्मा आच गच्छेयुरूप च नमेयुः॥श॥

दमें ऐसे जाननेवाला को पुरुष 'साम साधु है' इस प्रकार उपा-सना करत दें उसके पास, दो साधु धर्म हैं वे शीब ही आ जाते हैं और उसके पति विनन्न हो जाते हैं ॥ ४॥ अतः स यः कश्चित्साधु ।
सामेति साधुगुणवत्सामेत्युपास्ते समस्तं साम साधुगुणविद्वद्वांस्तस्यैतत्फलम् अभ्याशो

ह क्षिप्रं ह, यदिति क्रियाविशेषणार्थम्, एनमुपासकं साधवः
शोभना धर्माः श्रुतिस्मृत्यविरुद्धाः
आ च गच्छेयुरागच्छेयुश्च । न
केनलमागच्छेयुरग् च नमेयुरुपनमेयुश्च भोग्यत्वेनोपतिष्ठेयुरित्यर्थः ॥ ४ ॥

अतः वह जो कोई पुरुष साम
साधु है याना साम साधुगुणविशिष्ट
है—ऐसी उपाप्तना करता है अर्थाद
समस्त सामको साधु गुणवाला
जानता है उसे यह फल मिलता
है, इस उपासकको जो श्रुतिस्मृतिसे अविरुद्ध शुम धर्म हैं, वे
अभ्यास अर्थात् शीष्ट ही प्राप्त हो
जाते है । यहाँ जो 'यत्' पद है
वह कियाविशेषणके लिये हैं। केवल
प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति
विनम्न भी हो जाते हैं, अर्थाद्
भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं। ।।

--: 00 :--

इतिच्छान्दोश्योपनिषदि द्वितीयाध्याये भथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



## हितीय खराह

#### लोकविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना

कानि प्रनस्तानि साधुदृष्टि- ; न्युपास्यानि १ इति, इमानि तान्युच्यन्ते होकेषु पश्चविध-मित्यादीनि ।

फिर वे साधुदृष्टिविशिष्ट उपासना विभिष्टानि समस्तानि सामा- | -रने योग्य समस्त सामकौन-से हैं? ऐसी आशङ्का होनेपर कहते हैं--वे 'लोकेषु पञ्चविषम्' इत्यादि मन्त्रीं-द्वारा इस प्रकार वतलाये जाते हैं--

लोकेषु पञ्चविधश्सामोपासीत पृथिवी हिंकारः। अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षसुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो द्यौनिंधनमित्यूर्ध्वेषु ॥ १ ॥

कपरके होकोंमें निम्नाङ्कितरूपसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये । पृथिवी हिंकार है, अप्ति पस्ताव है, अन्तरिक्ष उदगीथ है, आदित्य प्रतिहार है और घुळोक निधन है ॥ १ ॥

नन्र लोकादिदृष्टचा तान्युपा-सामि दिघा हुए स्यानि साधु-विरं।घोद्भावनम् चेति दृष्ट्या विरुद्धम् ।

न, साध्वर्थस्य लोकादिकार्येषु

कारणस्यानुगतत्वा-विरोधपरिहार.

त, मृदादिवद्घटादिवि-कारेषु । साधुशब्दवाच्योऽयों सर्वधापि लोकादिकार्येप्नसुगतम् । अतो ।

शंका-किंतु उन समस्त सामोंकी छोकादिदृष्टिसे तथा साधुदृष्टिसे भी उपासना करनी चाहिये-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है ! समाधान-ऐसी बात नहीं है. क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि अपने विकार घटादिमें अनुगत होते हैं उसी प्रकार [ सबका ] कारण-भूत साधु पदार्थ छोकादि कार्यवर्गमें अनुगत है। साधुशन्डका वाच्यार्थ धर्म अथवा ब्रह्म सभी प्रकारसे छोकाटि कार्यवर्गमें व्यास है। अतः जिस

पया यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृप्या यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृप्या यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृप्या यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृप्या यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृप्या यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृप्या यत्र घटादिदृष्टिर्मृदादिदृप्यातेव लोकादिदृष्टिः, धर्मादिकार्यत्वाल्लोकादीनाम् । यद्यपि
कारणत्वमविशिष्टं त्रसाधर्मयोः,
तथापि धर्म एव साधुशव्दवाच्य
इति युक्तम्, साधुकारी साधुर्भवतोति धर्मविषये साधु शव्दप्रसा मानना ठीक है; क्योंकि
साधु करनेवाला साधु होता है' इस

नजु लोकादिकार्येषु कारण-<sup>लोकादिपुद्यः</sup> स्याजुगतत्वादर्थप्रा-<sup>तुशासन्वेयप्यां- प्तेव तद्दृष्टिरिति <sup>शङ्का</sup> 'साधु सामेत्युपास्ते'</sup>

इति न वक्तव्यम् ।
न, शास्त्रगम्यत्वात्तद् दृष्टेः ।
निवासनम् सर्वत्र हि शास्त्रगापिता एव धर्मा
उपास्या न विद्यमाना अप्यशास्रीयाः ।

लोकेषु पृथिन्यादिषु पश्च-विधं पश्चमिक्तभेदेन पश्चप्रकारं साधु समस्तं सामोपासीत । कथम् १ पृथिवी हिंकारः । लोकेन्विति या सप्तमी तां प्रथ-

प्रकार नहाँ घटादिदृष्टि होती है नहाँ वह मृतिकादिदृष्टिसे अनुगत ही होती है, उसी प्रकार छोकादिदृष्टि भी साधुदृश्यिसे अनुगत ही होती हैं; क्यों कि ये लोकाति धर्मादिके कार्य ही होते है । यद्यपि ब्रह्म और धर्म-का प्रपञ्चकारणत्व तो समान है तो भी 'साधु' शब्दका वाच्य धर्म ही है--ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 'साधु करनेवाला साधु होता है' इस प्रकार- धर्मके विषयम ही 'साधु' शब्दका प्रयोग किया गया है। शंका--लोकादि कार्योंमें कारण अनुगत होनेके कारण उसमें साधुदृष्टि होना तो स्वतः सिद्ध है। ऐसी अवस्थामें 'साम साघु है इस प्रकार उपासना करता है' यह नहीं कहना चाहिये था । समाघान--नहीं, क्योंकि वह दृष्टि शास्त्रसे ही पात हो सकती है। सभी जगह शास्त्रविहित धर्म ही उपासनीय होते है, अशास्त्रीय घर्म विद्यमान रहनेपर भी उपासनीय नहीं होते ।

रहनेपर भी उपासनीय नहीं होते ।
पृथिवी आदि छोकों में पञ्चिषाँच प्रकारकी मिक्तिके मेदसे पाँच
प्रकारके साधुगुणविशिष्ट समस्त
सामकी उपासना करनी चाहिये ।
सो किस प्रकार १ [यह बतळाते हैं-]
पृथिवी हिंकार है । 'छोकेषु' इस पदमे
जो ससमी विभक्ति हैं उसे प्रथमा

\*\*\*\*

मात्वेन विपरिणमय्य पृथिवीद्- | विभक्तिके हिंकारे पृथिवी हिंकार इत्युपासीत । न्यत्यस्य वासप्त-मीश्रुति लोकविषयां हिंकारादिए पृथिव्यादिदृष्टिं कृत्वोपासीत । तत्र पृथिवी हिंकारः, प्राथम्य-सामान्यात् । अग्निः प्रस्तावः. अप्रौ हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते: प्रस्तावश्व भक्तिः । अन्तरिसम्-द्रीथः, अन्तरिक्षं हि गगनम्, गकारविशिष्टश्रोद्गीयः। आदित्यः। प्रतिप्राप्यभिमुख-प्रतिहारः,

रूपसे\* परिणत हिंकारमें पृथिवी-दृष्टिद्वारा 'पृथिवी हिंकार है' इस प्रकार उपा-सना करे । अथवा 'लोकेषु' इस पद-की सप्तमी-श्रुतिको हिंकारादिमें करके और वहाँकी कर्मविमक्ति लोक शब्द-में कर हिंकारादिमें पृथिवी दृष्टि करके उपासना करे ।

उनमें पृथिवी हिंकार है, क्योंकि उन दोनोंमें 'प्रथमता' यह समान गुण है । अग्नि प्रस्ताव है, क्योंकि अग्निमें ही कर्मीका प्रस्ताव किया जाता है और प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति है। अन्तरिक्ष उद्गीय है। अन्तरिक्ष गगन (आकाश) को कहते हैं और उदगीय भी गकारविशिष्ट है (इस-क्रिये उन दोनोमें साहश्य है] । आदित्य मंतिहार है,क्योंकि वह मत्येक माणीके अभिमुख है। सब छोग यह अनुमच त्वान्मां प्रति मां प्रतीति । द्यौ- | करते हैं कि वह 'मां प्रति, मां प्रति-मेरे सम्मुल है, मेरे सम्मुल है। तथा बी निधनम्, दिवि निधीयन्ते हीतो । निधन है, क्योंकि यहाँसे [मरकर]

छ प्रथमान्तरूपसे परिणत करनेपर वाक्यका स्वरूप यी होगा-- छोकाः पञ्जविष सामेत्युपासीत ।' भाव यह कि 'पृथिवी आदि छोक पाँच प्रकारके साम हैं' इस प्रकार उपासना करे। इसीकिये आगे 'पृथिवी हिद्धार. इत्यादिमें पथिवी आदि शब्दमि सममी विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ है।

İ अर्थात् 'छोकेषु पञ्चविषं सामोपासीत' इस वान्यके अन्तर्गत 'छोकेषु' इस पदमें नो सप्तमी विमेक्ति है उसे पश्चिविष साम एवं उसके द्वारा प्रतिपाद हिंकार आदिमें हे नाय और 'पञ्चिवघ साम' में जो द्वितीया विभक्ति है उसे लोकपदम हे जाय, इस दशामें वानयका स्वरूप ऐसा होगा-पञ्चविष साम्नि लोकम् ( टोक्टप्टिं कुला ) उपासीत' । इसीका फलितार्य वतलाते हुए माध्यकार खिखते हैं—'हिकारादिम् पृथिन्शदिदृष्टिं कृत्वोपाधीत'।

गता इत्यूष्वेषूर्ष्वगतेषु लोक-

दृष्ट्या सामोपासनम् ॥ १ ॥

जानेवाळे छोग धुलोकमें रक्खे जाते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊर्ध्वगत-कुपरके लोकोंमें लोकदृष्टिसे की जाने-वाली उपासना बतलायी गयी ॥१॥

आवृत्तिकालिक अधोमुख लोकोंमें पञ्चविध सामोपासना

अथावृत्तेषु चौर्हिकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्ष-मुद्गीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ॥ २ ॥ र्

अब अधोपुल लोकोंमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है— धुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है, अग्नि प्रतिहार है और प्रथिवी निधन है ॥ २ ॥

अथावृत्तेष्ववाङ्गुखेषु पश्च-

विधम्रुच्यते सामोपासनम् । गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः । यथाते, तथादृष्ट्यैय सामोपासनं

विधीयते यतः, अत आद्यतेषु लोकेषु बोर्हिकारः प्राथम्यात् । आदित्यःप्रस्तावः, उदिते ह्यादित्ये प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम् । अन्तरिक्षमुद्गीयः पूर्ववत् । अग्निः प्रतिहृत्यः, प्राणिभिः प्रतिहृरणा-

अब आवृत्त अर्थात् पुनरावृत्तिके समय अधोमुख लोकोंमें पाँच प्रकारकी सामोपासनाको निरूपण किया जाता है, क्योंकि ये लोक गमन और आग-मन [ दोनों पकारकी वृत्तियों ] से युक्त है । गमन और आगमन-काळमें जिस प्रकार वे स्थित हैं उसी दृष्टिसे उनमें सामोपासनाका विधान किया नाता है, इसलिये आगमनकालमें उन अधोमुख छोकोंमें प्रथम होनेके कारण घुलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, क्योंकि सूर्यके उदित होने-पर ही प्राणियोंके कर्म प्रस्तुत होते हैं: तथा पहलेहीके समान अन्तरिक्ष उद-गीथ है; अग्नि प्रतिहार है, क्योंकि प्राणियोंद्वारा उसका प्रतिहरण ( एक

दरने: । पृथिवी निधनम्, तत् स्थानसे दूसरे स्थानमः हे जाना ) होता है और पृथिवी निधन है, आगतानामिह निधनात् ॥२॥ वयोक्ति वहाँसे आये हुए प्राणियोंको इसीमें रक्ला जाता है।। २॥

उपासनफलम्-

उपासनाका फल-

करुपन्ते हारमे लोका अध्विश्वाद्यताश्च य एतदेवं विद्वाँ होकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप लोकोंमें पश्चविध सामकी उपासना करता है उसके प्रति कर्ध्व और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे उपस्थित होते हैं ॥ ३ ॥

कल्पन्ते समर्था भवन्ति हास्मे लोका ऊर्घ्वाश्राष्ट्रतांत्र गत्या-गतिविभिष्टा भोग्यत्वेन च्य- | ऊर्घ्य एवं अधोग्रुल लोक भोग्यरूपसे तिष्ठन्त इत्यर्थः । य एतदेवं | जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष विद्वॉल्लोकेषु पश्चिवयं समस्त 'लोकोमं वॉच प्रकारका समस्त साम साधु सामेत्युपास्ते; इति सर्वत्र उपासना करता है। इसी प्रकार योजना पश्चविधे सप्तविधे ㅋ!! ३ !!

कल्प-समर्थ होते हैं (भोग्यरूप-से प्राप्त होते हैं ) अर्थात् उसके प्रति गमनागमन कालकी स्थितिसे युक्त उपस्थित होते हैं। [किसके प्रति ?] साध् गुणविशिष्ट हैं इस प्रकार पञ्चविध भौर सप्तविध सामकी , उपासनामें भी सर्वत्र इस वाक्यकी . योजना करनी चाहिये ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये हितीयखण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥२॥

वृष्टिविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना

वृष्टी पञ्चविधश्सामोपासीतपुरोवातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥

वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करें । पूर्वीय वायु हिकार है मेंघ जो उत्पन्न होता है—वह पस्तान है, जो बरसता है वह उद्गीय है, जो चमकता और गर्जना करता है वह प्रतिहार है ॥ १ ॥ बृष्टौ पश्चविधं सामोपासीतः। स्रोकस्थितेर्द्दृष्टिनिमित्तत्वादानन्त- वृष्टिके कारण होनेसे इसका स्रोक-र्थम् । पुरोवातो हिकारः, पुरो- पण किया गया है । पूर्वीय वायु वाताद्युद्ग्रहणान्ता हि वृष्टिः; यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम् , अतः प्ररोवातो हिंकारः प्राथ-म्यात्। मेघो जायते स प्रस्तावः, प्राष्ट्रिष मेघजनने बृष्टेः प्रस्ताव इति हि प्रसिद्धिः । वर्षति स

वृष्टिमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे । छोकोंकी स्थिति सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर निरू-हिकार है । पूर्वीय वायुसे लेकर जलग्रहणपर्यन्त वृष्टि कही जाती है, जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर निधनपर्यन्त साम कहा जाता है। अत. प्रथम होनेके कारण पूर्वीय वायु हिंकार है। मेघ जो उत्पन्न होता है वह प्रस्ताव है, वर्षा ऋतुमें मेधके उत्पन्न होनेपर ही बृष्टि प्रस्तुत होती है-यह प्रसिद्ध ही है। मेघ को बरसता है वही श्रेष्ठताके कारण उद्गीथ है, उद्गीयः श्रेष्टियात् । विद्योतते तथा जो विजली चमकती और

स्तनयति स प्रतिहारः, प्रति- कडकती है—वही प्रतिहृत होने ( इधर-उधर फैल्ने ) के कारण हृतत्वात् ॥ १ ॥ प्रतिहार है ॥ १ ॥

हृतत्वात् ॥ १ ॥

## उद्ग्रह्णाति तन्निधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्वृष्टी पञ्चविधश्सामोपास्ते॥ २ ॥

मेव जो जल : हण करता है-यह निघन है । जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसके लिये वर्षा होती है और वह [ स्वयं भी ] वर्षा करा लेता है ॥ २ ॥

उद्गृह्णाति

तन्निधनम्,

सनस्य-वर्पति हास्माइच्छातः।

तथा वर्षयति हासत्यामपि वृष्टौ

य एतदित्यादि पूर्ववत् ॥२॥

[ वादछ ] जो जल प्रहण करता है यह निघन है, क्योंकि समाप्तिमें इन दोनोंकी समानता है [ अर्थात् जलप्रहण और निधन दोनों अन्तिम कार्य हैं ] । अब इस उपासनाका फल बतलाते हैं—उसके इच्छान-सार मेघ वर्षा करता है, तथा दृष्टिके न होनेपर भी वह वर्षा करा छेता है। 'य एतदेवम्' इत्यादि शेषवाक्य-का अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि **डितीया**ध्याये तुतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥



जलविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना

सर्वास्वप्स पञ्चविधश्सामोपासीत मेघो यत्संप्लवते स हिंकारो यहर्वति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्द्नते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्॥१॥

सब प्रकारके जलोंमें पाँच प्रकारके सामको उपासना करें । मेघ जो घनीभावको प्राप्त होता है-वह हिंकार है, वह जो बरसता है-वह प्रस्ताव है. [ निद्याँ ] जो पूर्वकी ओर बहती हैं, वह उद्गीथ है तथा जो पश्चिमकी ओर वहती हैं वह प्रतिहार है और समुद्र निघन है।।१।।

सर्वास्वप्सु पश्चविघं सामो-<sub>।</sub> सर्वोस्वप्सु पञ्चांवंघ सामा-के सामकी उपासना करे । सम्पूर्ण जल दृष्टिपूर्वक ही होते हैं इस-लिये दृष्टिविषयक उपासनाके बाद मपामानन्तर्यम् । मेघो यत्संस-किया गया है । मेघ जो संस्रवन वत एकी मावेनेतरेतरं घनी भवति | घनी मृत होता है [ 'संझ्वते' का मेघो यदा उन्नतस्तदा संसवत किया गया है कि ] जब मेघ ऊँचा इत्युच्यते । तदापामारम्मः उस धनीमृत होनेके ही समय

सब प्रकारके जलोंमें पॉच प्रकार-करता है अर्थात परस्पर एक डोकर 'घनीमृत होता है' अर्थ इसिलये होता है उस समय वह संप्रवन करता है--ऐसा कहा जाता है। बळोंका प्रारम्भ होता है; अतः स हिंकार: । यहपैति स प्रस्ताव:, संप्लवन ही हिंकार है । वह जो

आपः सर्वतो व्याप्तुं प्रस्तुताः । | वरसता हे उसीको प्रस्ताव कहा नाता है, क्योंकि उसी समय नल-याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीधः, का सर्वत्र प्रसार आरम्भ होता है । को कल [गङ्गाद नदियोंके रूपमें] पूर्वकी ओर बहते हैं वे उत्क्रप्ट होनेके कारण उद्गीय और को प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात । प्रतीची (पश्चिम) की ओर बहते हैं वे प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात । प्रति शब्दमें समान होनेके कारण समुद्रो निधनम्, तिक्वधनत्या-विष्यन है, क्योंकि उसीमे नलोंका दपाम् ॥ १॥ संचय होता है ॥ १॥

## न हाप्सु प्रेत्यप्सुमान्भवति य एतदेवं विद्वान्सर्वा-स्वप्सु पश्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस पकार जाननेवाला पुरुष सब प्रकारके जलोंमें पश्चविध सामकी उपासना करता है वह जलमें नहीं मरता और जलसे सम्पन्न होता है ॥ २ ॥

न हाप्सु प्रैति, नेज्छिति यदि वह इच्छा न करेतो नर्ल्स मृत्युको प्राप्त नहीं होता तथा वह चत् । अप्सुमानम्मान्मवित प्रत्युमान् भर्यात् [ इच्छानुकूछ ] नर्लसे सम्पन्न होता है—यह इस फ्लम् ॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीया<u>ध्या</u>ये .चतुर्थेखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४॥

#### पञ्चम सग्रह

ऋतुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना

ऋतुषु पञ्चविधश्सामोपासीत वसन्तो हिंकारो मीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरस्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥ १ ॥

ऋतुओं में पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे । वसन्त हिंकार है, , प्रीव्म प्रस्ताव है, वर्ष उद्गीथ है, शरत् प्रतिहार है और हेमन्त निधन है ॥ १ ॥

ऋतुषु पश्चविधं सामोपासीत ।

ऋतुच्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनि
मित्तत्वादानन्तर्यम् । वसन्तो

हिंकारः, प्राथम्यात् । ग्रीष्माः

प्रस्तावः, यवादिसंग्रहः प्रस्त्यते

हि प्रावृद्धर्थम् । वर्षा उद्गीथः,

प्राधान्यात् । शरत्प्रतिहारः,

रोगिणां मृतानां च प्रतिहरणात् ।

हेमन्तो निधनम्, निवाते निध
नात्प्राणिनाम् ॥ १ ॥

ऋतुओंमें पाँच मकारके सामकी टपासना करे । ऋतुओंकी व्यवस्था पूर्वोक्त जलरूप निमित्तसे ही होती है, इस कारण यह ऋतुविषयक सामोपासना टसके बाद कही गयी है [ उनमें ] सबसे पहला होनेके कारण वसन्त हिंकार है। अपिया प्रस्ताव है, क्योंकि [ इसी समय ] वर्षात्रमृतुके लिये जी आदि अन्नोंके संग्रहका प्रस्ताव किया जाता है। प्रधानताके कारण वर्षा उद्गीथ है। रोगी और मृत प्राणियोंका प्रतिहरण करनेके कारण शरदतु प्रतिहार (एक-जगहसे दूसरे स्थानपर हे जाना ) है तथा वायुके अभावमें प्राणियोंका निधन होनेके कारण हेमन्तऋड निधन है।। १।।

फ्लम्-

इस उपासनाका फल-

## कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओं में पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप भोग देती हैं और वह ऋतुमान् ( ऋतुसम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न ) होता है ॥ २ ॥

सकायत्वः। ऋतुमानार्ववेभोगेय होती है और वह ऋतुमान होता है, अर्थात् ऋतु-सम्बन्धी भोगोंसे

कल्पन्ते ह ऋतुच्यवस्था-कालको व्यवस्थाके अनुरूप फल सुरूपं भोग्यत्वेनास्मा उपा-) भोग्य-रूपसे उपस्थित करनेमं समर्थ संपन्नो भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥ | सम्पन्न होता है ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये पञ्चमसण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥ ५ ॥



## पष्ट सगह

**--:∘:-**--

#### पशुविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना

## पशुषु पञ्चविधश्सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः श्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥१॥

पशुओंमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करें । वकरे हिंकार हैं, मेहें प्रस्तान हैं, गौएं उद्गीय हैं, अध्यप्रतिहार हैं और पुरुष निधन है।।१॥

पशुषु पश्चिवधं सामोपासीत । सम्यग्वृत्तेष्वृतुषु पशच्यः काल इत्यानन्तर्यम् । अजा हिंकारः, प्राधान्यात्प्राथम्याद्वा, "अजः पश्चनां प्रथमः" इति श्रुतेः । अवयः प्रस्तावः, साहचर्यदर्शनादजावीनाम्, गाव उद्गीयः, श्रेष्ठथात् । अश्वाः प्रतिहारः, प्रतिहरणात्पुरुषाणाम् । पुरुषो निधनम्, पुरुषाश्चयत्वात्पश्चनाम् ॥ १ ॥

पशुशोंमें पाँच मकारके सामकी उपासना करे। ऋतुओंके ठीक-ठीक बरतनेसे पशुशोंके लिये अनुकूल समय रहता है इसलिये यह उपासना उसके पीछे कही गयी है। सबमें प्रधान होनेके कारण अथवा "पशुओंमें सर्व-प्रथम बकरा है" इस श्रुतिके अनुसार सबसे पहले होनेके कारण बकरे हिकार हैं। बकरे और मेहोंका साहचर्य देखा जानेसे मेहें प्रस्ताव हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण गीएँ उद्गीय हैं। पुरुषोंक्त्र पतिहरण (बहन) करनेके कारण शिंहे पतिहार हैं तथा पशुवर्ग पुरुषके आश्रित हो, अतः पुरुष निधन है॥ १॥

इस उपासनाका फल-फलम्---

## भवन्ति हास्य पशवः पशुमानभवति य एतदेवं विद्वान्पशुषु पञ्चविधश्सामोपास्ते॥ २॥

नो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओंमें पञ्चविघ सामकी उपासना फरता है उसे पशु पास होते हैं और वह पशुधनसे सम्पन्न होता है ॥२॥

भवन्ति हास्य पञ्चः, । उसे पञ्ज प्राप्त होते हैं और बह -पञ्जमान्मवित पञ्जफलैंथ भोग-पञ्जोंसे प्राप्त होनेवाले फल्ल-मोग त्यागादिभिर्युज्यत इत्यर्थः॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याचे पष्टकण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ ६॥



## समम सर्गर्ड

--: o :---

प्राणविषयक पाँच प्रकारकी सामोपासना

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिह्रारो मनो निधनं परोवरीयाश्सि वा एतानि ॥ १ ॥

प्राणोंमें पाँच प्रकारके परोवरीय ( उत्तरोत्तर उत्कृष्ट ) गुणविशिष्ट सामकी उपासना करे । [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीथ है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है । ये उपासनाएँ निश्चय ही परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं ॥ १ ॥

प्राणेषु पश्चिवधं परोवरीयः सामोपासीत । परं परं वरीय-स्त्वगुणवत्त्राणदृष्टिविशिष्टं सा-मोपासीतेत्यर्थः । प्राणो घाणं हिंकारः, उत्तरोत्तरवरीयसां प्राथ-म्यात् । वाक्प्रस्तावः, वाचा हि प्रस्त्यते सर्वम्, वाग्वरीयसी प्राणात्, अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, प्राप्तस्येव तु गन्धस्य ग्राहकः प्राणः । माणेंसिं पाँच मकारके परोवरीय सामकी उपासना करे अर्थात् उत्तरो-त्रर श्रेष्ठत्वगुणवान् माणदृष्टियुक्त साम-की उपासना करें। उन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माणोंसिं मथम होनेके कारण माण— माणेन्द्रिय हिंकार है। वाणी मस्ताव है, क्योंकि वाणीसे ही सबका मस्ताव किया जाता है। वाणी माणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, [क्योंकि] वाणीसे अप्राप्त वस्तुका भी निरूपण किया जाता है और माण केवल माप्त हुए गन्धका ही महण करनेवाला है।

चन्नुरुद्धीथः, वाचो वहुतर-प्रकाशयति चधुरतो बरीयो बाचः, उद्गीधः श्रेष्ठचात्। श्रोत्रं प्रतिहारः, प्रतिहृतत्वात्, वरीयश्रभुषः सर्वतः श्रवणात् । मनो निधनम्, मनसि निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन सर्वेन्द्रियादृता विषयाः, वरी-यस्त्वं च श्रोत्रान्मनसः, सर्वे-ं न्द्रियविषयच्यापकत्वात् , अतो-न्द्रियविषयोऽपि मनसो गोचर एवेति । यथोक्तहेतुभ्यः परी-प्राणादीनि वरीयांसि वा एतानि ॥ १ ॥

चक्षु उद्गीथ है; चक्षु वाणीसे भी अधिक विपयको प्रकाशित करता है<sub>;</sub> अत<sup>,</sup>वह वाणीसे उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट होनेके कारण ही उदगीय है । श्रोत्र प्रतिहार है, क्योंकि वह प्रतिहृत है तथा सब ओरसे श्रवण करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट भी है। मन निधन है क्योंकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण इन्द्रियों-द्वारा छाये हुए विषय मनमें ही रक्खे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों-के विषयोंमें व्यापक होनेके कारण श्रोत्रकी अपेशा मनकी उत्कृष्टता मी है। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थं अन्य इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे है वह भी मनका विषय तो है उपर्युक्त हेतुओंसे ये प्राणादि उत्तरोत्तर उत्क्रष्ट हैं ॥ १ ॥

परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्ज-यति य एतदेवं विद्वान् प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य ॥ २ ॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप प्राणोंमें पाँच प्रकारके उत्त-रोचर उत्क्रप्रंतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोचर उत्क्रप्रंतर होता जाता है और वह उत्तरोचर उत्क्रप्रंतर लोकोंको जीत देवा है। यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥ २ ॥ एतट्टृष्ट्या विशिष्टं यः परो-वरीयः सामोपास्ते परोवरीयो हास्य जीवनं भवतीत्युक्तार्थम् । इति तु पञ्चविधस्य साम्न उपा-सनम्रक्तमिति सप्तविधे वश्यमाण-विषये बुद्धिसमाधानार्थम् । निर-पेसो हि पञ्चविधे वश्यमाणे बुद्धिं समाधित्सति ॥ २ ॥

की पुरुष इस प्राणदृष्टिसे युक्त उत्तरीत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपा-सना करता है उसका जीवन निश्चय ही उत्तरीत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है—यह अर्थ पहले (१।९।२ में) कहा जा जुका है। इस पकार यह पाँच प्रकारके सामकी उपासना तो कह दी गयी; यह बात श्रुतिने आगे कही जानेवाली सप्तविध सामोपा-सनामें बुद्धिको समाहित करनेके लिये कहा है, क्योंकि पद्धविध सामोपा-सनामें निरपेश्न हुआ पुरुष ही आगे कही जानेवाली उपासनामें बुद्धिको समाहित करना चाहेगा ॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाच्याचे सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥



### श्रष्टम सग्रह

**--:** ≉ :--

#### वाणीविषयक सप्तविष सामोपासना

अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधः सामोपासीत यिंकं च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः॥ १॥

अव सप्तविध सामकी उपासनाका प्रकरण [ आरम्भ किया जाता ] है—वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये। वाणीमें जो कुछ 'हैं' ऐसा स्वरूप है वह हिंकार है,जो कुछ 'प्र' ऐसा स्वरूप है वह प्रस्ताव है और जो कुछ 'आ' ऐसा स्वरूप है वह आदि है।। १।।

अथानन्तरं सप्तविधस्य समस्तस्य साम्न उपासनं साध्विदमारम्यते । वाचीति सप्तमी
पूर्ववत्। वाग्दृष्टिविशिष्टं सप्तविधं
सामोपासीतेत्यर्थः । यत्किञ्च
-वाचः शब्दस्य हुमिति यो
विशेषः स हिंकारो हकारसामान्यात्। यत्भेति शब्दह्वपं स

अव इसके पश्चाव स्पाद्ध सप्तविध समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ की काँती है। श्रुतिमें 'बाचि' इस पदकी सप्तमी विमक्ति पूर्ववत् ('छोकेषु' आदि पदोंकी सप्तमीके समान ) समझनी चाहिये। इसका तारपर्य यह है कि वान्दृष्टिविधिष्ट सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये। जो कुछ वाणी अर्थात् शब्दका 'हूँ' ऐसा विशेष-रूप है वह हिकार है, क्योंकि 'हुँ' और हिकारमें हकारकी समानता है वो कुछ 'म' ऐसा शब्दकर है वह प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोंमें 'म' शब्दका साहस्य है। तथा जो कुछ

रित स आदि:, आकारसामा- | 'आ' ऐसा शब्दरूप है वह आकारमें समता होनेके कारण आदि है। 'आदि' यह ओङ्कारका वाचक है, सर्वादित्वात्।। १।। चयोंकि वही सवका आदि है।।१॥

## यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रवी यन्नीति तन्निधनम् ॥ २ ॥

नो कुछ 'उत्' ऐसा शब्दरूप है वह उद्गीय है, नो कुछ 'प्रति' ऐसा शन्द है वह प्रतिहार है, जो कुछ 'उप' ऐसा शब्द है वह उपद्रव है भीर जो कुछ 'नि' ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २ ॥

यदुदिति स उद्गीथः, उत्पू-वैत्वादुद्गीथर्स्य । यत्प्रतीति स प्रतिहारः, प्रतिसामान्यात् । जो कुछ 'उत्' ऐसा शब्दरूप शब्दके आरम्भमें 'उत' हैं; जो कुछ 'प्रतिः ऐसा शब्दस्वरूप हैं वह प्रतिहारः हैं, क्योंकि उनमें 'प्रति' शब्दका साहस्य हैं; जो कुछ 'उप' यदुपेति स उपद्रव उपोपक्रम- न्योंकि उपद्रव शन्दके आरम्भमें ्रेंचए शब्द है तथा जो कुछ 'नि' त्वादुपद्रवस्य । यन्नीति तनि-धनम्, निशब्दसामान्यात् ॥२॥ शब्दकी समानता है ॥ २ ॥

ऐसा शब्दरूप है वह उपद्रव है, क्योंकि 'नि' और 'निधन' में 'नि'

बुम्धेऽसमै वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽस्रवानस्रादो भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविधश्सामोपास्ते॥३॥

जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुप वाणीमें सप्तविष सामकी उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह (सार ) है उसे देती है तथा वह प्रचुर अन्नसे सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥३॥ दुग्घेऽस्मा इत्याद्युक्तार्थम् ॥३॥ (दुग्घेऽन्मे दत्यादि श्रुतिका अर्थ पहले (१।३।७मे) कहा चा चुका है ॥३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्यासे अप्रमलण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥ ८॥



## नवस खाल

व्यदित्यविषयिणी सात प्रकारकी सामोपासना

अथ खल्वमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥ १ ॥

अन उस आदित्यके रूपमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिए। भादित्य सर्वदा सम हें, इसिंहचे वह साम है। मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा अनुमृत होनेके कारण वह सबके प्रति सम है, इसिलये साम है ॥१॥ अवयवमात्रे साम्स्यादित्य-दृष्टिः पश्चविषेष्का प्रथमे चा-ष्याये । अथेदानीं खल्वसुमा-दित्यं समस्ते साम्न्यवयवविभा-गशोऽध्यस्य सप्तविधं सामी-पासीत । कथं पुनः सामत्व-

समो वृद्धिसयाभानाचेन हेतुना होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम सामादित्यो मां प्रति मां प्रतीति 'भेरे प्रति, मेरे प्रति' इस प्रकार

उद्गीथत्वे हेत्वबादित्यस्य

मादित्यस्य १ इत्युच्यते-

पञ्चविध सामोपासनाओं के प्रसङ्गमें तथा प्रथम अध्यायमें केवल अवयवमात्र साममें आदित्यदृष्टि वत-लायी गयी है। उसके बाद अब यह वताया जाता है कि उस आदित्यको समस्त साममें उसके अवयवविभागके अनुसार आरोपित कर सप्तविध सामकी उपासना करे । तो फिर आदित्यकी सामरूपता किस प्रकार है ? यह वतलाया जाता है-आदित्यके उदगीथरूप होनेमें निस प्रकार हेत्र हैं उसी प्रकार उसके सामत्वे हेतु: । कोऽसी ? सर्वदा | सामरूप होनेमे भी है । वह हेत्र क्या है ! वृद्धि और क्षयका समाव है इसी कारणसे वह साम है। वह

तुल्यां बुद्धिमुत्पादयंतिः अतः । सनमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है. सर्वेण समोऽतः साम समत्वा-दित्यर्थः । **उद्गीयमक्तिसामान्यवचनादेव** 

लोकादिषुक्तसामान्याद्धिकारा-

दित्वं गम्य इति हिंकारादित्वे

कारणं नोक्तम् । सामत्वे पुनः

सवितुरनुक्तं कारणं न सुवोध-

मिति समत्वप्रक्तम् ॥ १ ॥

कारण वतलाया गया है तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या-त्तस्य यत्पुरोद्यात्स हिंकारस्तद्स्य पशवोऽन्वायत्तास्त-स्माचे हिं क्रुर्वन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः॥२॥

टस आदित्यमें ये सम्पूर्ण भूत अनुगत हैं—ऐसा नाने । जो टस आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिंकार है। उस सूर्यका जो हिंकारख्य है

[क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने-अपने सम्मुख देखते हैं ] इसलिये वह सबके साथ समान है; अतः इस समताके कारण वह साम है। उदगीथभक्तिमें समानता वतलाने-से ही [ अर्थात् उद्गीयके साथ आदित्यका कर्घ्वलमें सादश्य है--ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके

अनुसार ही ] **ं** छोकादिमें [ सामावयर्वेकि साथ ] वतलाये जानेसे उनका हिंकारादि-रूप होना ज्ञात होता है-इसीसे

[ श्रुतिमें आदित्यावयवोंके ] हिंका-रादिरूप होनेमें कारण नहीं बतलाया गया था ।\* किंतु आदित्यकी साम-

रूपतामें न वतलाया गया कारण धुगमतासे नहीं जाना जा सकता

इसलिये उसके सम्बन्धमें समत्वरूप

<sup>🛭</sup> क्योंकि छोकादिके हिंकारादिरूप होनेमें जो-जो कारण हैं, वे ही आदित्यावयवींके सम्बन्धमें भी समझे वा सकते हैं।

व्सके पशु अनुगत है, इससे वे हिंकार करते हैं। अतः वे ही इस बादिलक्ष सामके हिंकारभावन हैं॥ २॥

वस्मिन्नादित्येऽनयनविभागश
इसानि वस्यमाणानि सर्वाणि
भृतान्यन्नायनान्यनुगतान्यादि
त्यमुपजीव्यत्वेनेति विद्यात् ।
कथम् १ तस्यादित्यस्य यत्पुरोदयाद्धर्मस्त्यम्,स हिकारो मक्तिस्तवेदं सामान्यं यत्तस्य हिकारमिक्कस्तम् ।

तदस्यादित्यस्य साम्नः पशवो
गनाद्योऽन्वायत्ता अनुगतास्तअर्थात् उस हिंकारभक्तिकारे उपनीवी हैं । क्योंकि ऐसा
अस्मादेवं तस्मात्तिहंकुर्वन्ति पशवः
प्रागुद्यात्। तस्माद्धिकारभाजिनो
सेतस्यादित्याक्यस्य साम्नः तद्भकिमजनशीलत्वाद्धि त एवं
वर्तन्ते ॥ २ ॥

उस आदित्यमें ये आगे बतलाये जानेवाले समस्त भूत अवयवविभा-गानसार उसके उपजीव्य रूपसे अन्वा-यच-अनुगत हैं-ऐसा जाने। वे किस प्रकार अनुगत है। [यह वतलाते है-] उस आदित्यका उदयसे पहले को धर्मरूप (धर्मानुष्ठानका प्रेरक स्वरूप) है वह हिंकारभक्ति है । उस घर्मरूपमें यही सादश्य है कि वह उस ( आदित्यसंज्ञक साम ) का हिंकारभक्तिरूप है। उस इस आदित्यरूप सामके गौ वादि पशु अन्वायत्त-अनुगत है; अर्थात् उस हिंकारभक्तिरूपसे उसमें उपनीवी हैं । क्योंकि ऐसा है इसीलिये वे पशु सूर्योदयसे पूर्व हिंकार-शब्द करते हैं। इस आदित्यसंज्ञक सामके हिंकार-पात्र है । उस हिंकारमक्तिके सेवन-में तरपर रहनेसे ही वे इस प्रकार वर्ताव करते है [ अर्थात् सूर्योदेयसे

अथ यद्मथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रशश्साकामाः प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ \*\*\*\* तथा सर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है । उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे प्रस्तुति [प्रत्यक्षस्तुति] और पशंसा [ परीक्षस्तुति ] की इच्छावाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी प्रस्तावभक्तिका सेवन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

अथ यत्प्रथमोदिते सवितृ-। प्रशंसां कामयन्ते। यस्मात्प्रस्ता-वभाजिनो द्येतस्य साम्नः॥३॥ | मजन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥

तथा सूर्यके पहले-पहल उदित रूपं तदस्यादित्याख्यस्य साम्नः होनेपर जो उसका रूप होता है वह इस आदित्यसंज्ञक सामका प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्ना-यंत्ताः पूर्ववत् । तस्मात्ते प्रस्तुतिं अनुगामी हैं । इसीसे वे प्रस्तुति और प्रशंसाकी इच्छा करते हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्तावका

अथ यत्सङ्गववेळायाश्स आदिस्तद्स्य वयाश्स्य-न्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिश्लेऽनारम्वणान्यादायात्मानं परिपतन्त्यादिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः॥ ४ ॥

तत्पश्चात् आदित्यका जो रूप सङ्गववेळामें ( सूर्योदयके तीन सुद्धर्त पश्चात् कालमें ) रहता है वह आदि है। उसके उस रूपके अनुगत पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका मजन करनेवाले हैं, इसलिये वे अन्तरिक्षमें अपनेको निराधाररूपसे सब ओर हे जाते हैं ॥ ४ ॥

अथ यत्सङ्गववेलायां गवां तत्पश्चात् सङ्गववेलामं — जिस रश्मीनां सङ्गमनं सङ्गमो यस्यां होता है अथवा जिसमें गौआँका वेलायां गवां वा वत्सैः सा सङ्ग- विन्होंसे सङ्गम होता है उसे सङ्गववेला

ववेला तस्मिन्काले यत्सावित्रं रूपं स आदिर्भक्तिविशेष ओ-द्वारस्तदस्य वयांसि पक्षिणो-**अ्त्यायत्तानि** ।

यत एवं तस्मात्तानि वयां-स्यन्तरिक्षेऽनारम्त्रणान्यनालम्ब-नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल-म्बनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति गच्छन्त्यत आकारसामान्यादा-दिभक्तिभाजी नि ह्येतस्य साम्नः ॥ ४ ॥

कहते हैं, उस कालमें सूर्यदेवका नो रूप होता है वह आदि---भक्तिविशेष ओङ्कार है । उसके उस रूपके अनुगामी पक्षिगण हैं । क्योंकि ऐसा है इसलिये वे पक्षि-गण आकाशमे अनारम्बण—बिना आश्रयके ही अपनेको आलम्बनरूपसे महण कर सब ओर जाते हैं। अतः िं आदायात्मानं परिपतन्ति' इसके आरम्भमे ] आकाररूप होनेके कारण वे इस सामकी आदि-संज्ञक भक्तिके भागी हैं ॥ ४ ॥

अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीथ-भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥

तथा अब जो मध्यदिवसमें आदित्यका रूप होता है वह उद्गीय है। इसके उस रूपके देवताछोग अनुगत हैं। इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न हुए प्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्गीयभक्तिके मागी हैं।। ५॥

अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन। ऋजुमध्यन्दिन इत्यर्थः । स

तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें अर्थात् ठीक मध्याह्रमें [ आदित्यका रूप होता ] है वह उद्गीयमक्ति है; उद्गीथमक्तिस्तद्स्य देवा अन्वा- । उसके उस रूपके अनुगामी देवता-

तस्माचे सत्तमा विशिष्टतमाः प्राजापत्याना<u>ं</u> नामुद्रीथभाजिनो साम्नः ॥५॥

यत्ताः, द्योतनातिशयात्तत्काले । | होग हैं, नयोंकि उस समय ने अत्यन्त पकाशशील होते हैं। इसीसे ने पाना-प्रजापत्यपत्या- | पत्योंमें—प्रजापतिके पुत्रोमें सत्तम-ह्येतस्य विशिष्टतम होते हैं, क्योंकि वे इस सामकी उदगीथभक्तिके मागीहै ॥५॥

## अथ यदुर्घः मध्यन्दिनात्प्रागपराह्णात्स प्रतिहा-रस्तदस्य गर्भा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहृता नावप-चन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ६ ॥

तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात् और अपराहके पूर्व होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं। इसीसे वे प्रतिहृत ( ऊपरकी ओर आकृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते. क्योंकि वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं ॥ ६ ॥

अथ यदुर्घे मध्यन्दिनात्प्राग-पराह्याद्यद्र्यं सचितुः स प्रति-हारस्तदस्ये गर्मा अन्वायत्ताः। अतस्ते सवितः प्रतिहारभक्ति-त्रतिहताः रुपेणोध्व सन्तो नावपद्यन्ते नाधः पतन्ति तद्द्वारे सत्यपीत्यर्थः । यतः प्रतिद्वारमाजिनो होतस्य साम्नो गर्माः ॥ ६ ॥

तथा आदित्यका जो रूप मध्याह-के पश्चात् भौर अपराह्वसे पूर्व होता है वह प्रतिहार है। उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं। अत. वे सूर्यकी प्रतिहारमक्तिरूपसे ऊपरकी ओर प्रतिहत ( आकृष्ट ) होनेके कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए भी, अवपन्न नहीं होते--नीचे नहीं गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥ ६ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

अथ यदूष्ट्रेमपराह्णात्प्रागस्तसयात्स उपद्रवस्तद्-स्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षश्श्व-भ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥७॥

तथा आदित्वका को रूप अपराहके पश्चात और सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं। इसीसे वे पुरुपको देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहामें भाग जाते है, क्योंकि वे इस सामकी उपद्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥

अथ यदुर्घ्वमपराह्वात्त्रागस्त-। मयात्स उपद्रवस्तद्स्यारण्याः राहके पश्चात् स्वीर सूर्यास्तके पूर्व होता है वह उपद्रव है। उसके पश्वोऽन्वायत्ताः । तस्मात्ते उस ह्रपके अनुगामी वन्य पशु है। पुरुषं दृष्ट्वा भीताः कक्षमरण्यं | इसीसे वे पुरुषको देखकर भयभीत ध्वश्रं भयजून्यमित्युपद्रवन्त्युप-श्रुहामें भाग जाते हैं। इस प्रकार भाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥७॥ | सामकी उपद्रवभक्तिके भागी है ॥७॥

तथा आदित्यका जो रूप अप-गच्छन्तिः दृष्ट्वीपद्रावणादुपद्रव- देखकर भागनेके कारण वे इस

अथ यत्त्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा-यत्तास्तस्मात्तान्निद्धति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्न एवं खल्वमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपास्ते ॥ ८ ॥

तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूर्व होता है वह निघन है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्धकारूमें ] उन्हें [ पितृ-पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृ-गण निश्चय ही इस सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं । इसी प्रकार इस आदित्यरूप सप्तविष सामकी उपासना करते हैं ॥ ८ ॥

अथ यत्प्रथमास्तमितेऽदर्शनं
जिगमिपति सवितरि तनिधन
तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्तस्मात्तानिद्धति पितृपितामदृप्रपितामदृरूपेण दर्भेषु निश्चिपन्ति
तांस्तदर्थे पिण्डान्वा स्थापयन्ति । निधनसंवन्धानिधनमाजिनो होतस्य साम्नः पितरः।
एवमवयवशः सप्तधा विभक्तं
खन्वमुमादित्यं सप्तविधं सामोपास्ते यस्तस्य तदापत्तिः फलमिति वाक्यशेपः॥ ८॥

तथा सूर्यास्तसे पूर्व अर्थात् सर्य जन अहरूय होना चाहता है उस समय उसका जो रूप है वह निधन है। उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं। इसीसे उन्हें निहित करते हैं अर्थात पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे उन्हें दभींपर स्थापित करते हैं अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते हैं। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध होनेके कारण वे पितृगण इस सामकी निघनभक्तिके पात्र हैं । इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागोंमें विभक्त हुए इस आदित्यरूप सप्तविध सामकी को उपासना करता है उसे आदित्यरूपताकी शाप्ति होनारूप फल मिलता है-यह वाक्यशेष है ॥८॥

इतिच्छान्दोग्योपनिर्पाद द्वितीयाध्याये नवमखण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥



### मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना

मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि-कालेन जगतः प्रमापयिमृत्वा-त्तस्यातितरणायेदं सामोपासन-मुपदिश्यते— विवस और रात्रि आदि कालेक द्वारा जगत्का प्रमापयिता [ अर्थात् वधकर्ता ] होनेके कारण आदित्य मृत्यु है, उसे पार करनेके लिये इस सामोपासनाका उपदेश किया जाता है—

अथ खल्वात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधश्सामो-पासीत हिङ्कार इति ज्यक्षरं प्रस्ताव इति ज्यक्षरं तत्समम् ॥ १ ॥

अव [ यह बतलाया जाता है कि ] समान अक्षरोंवाले मृत्युसे अतीत सप्तविष सामकी उपासना करे । 'हिंकार' यह तीन अक्षरोंवाला है तथा 'मस्तान' यह भी तीन अक्षरोंनाला है, अतः उसके समान है ॥ १ ॥

खन्वनन्तरमादित्य- अव निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु-अथ पुरुषनिप्यसामीपासनस्यात्मसंप्रत्युविपयसामोपासनस्यात्मसंमितं स्वावयवतुन्यतया मितं
परमात्मतुन्यतया वा संमितपरमात्मतुन्यतया वा संमितहेतु होनेके कारण अतिमृत्य है, मतिमृत्यु मृत्युजयहेतुत्वात् । [ उस सप्तविध सामकी उपासना

यथा प्रथमेऽध्याय उद्गीथमक्ति-

नामाक्षराण्युद्धीय इत्युपास्यत्वे-नोक्तानि, तथेह साम्नः सप्त-विधमक्तिनामाक्षराणि समाहृत्य त्रिमिखिभिः समतया सामत्वं परिकल्प्योपास्यत्वेनोच्यन्ते ।

तदुपासनेन मृत्युगोचराक्षर-सच्यासामान्येन तं मृत्युं प्राप्य तद्विरिक्ताक्षरेण तस्यादित्यस्य मृत्योरतिक्रमणायेन संक्रमणं कल्पयति । अतिमृत्यु सप्तविधं सामोपासीत मृत्युमितकान्त-मितिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यितमृत्यु साम । तस्य प्रथमभिक्तनामा-सराणि हिङ्कार इत्येतत्त्र्यक्षरं भक्तिनाम । प्रस्ताय इति च

करे—यह वतलाया जाता है ] जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्गीय हैं' इस मकार उपास्यह्मपते वतलाये गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी सात प्रकारकी भक्तियों के नामों के सहरों को एकत्रित कर तीन-तीन अक्षरों होरा समत्व होने के कारण उनके सामत्व-की करणना कर उन्हें उपास्यह्मपते वतलाया जाता है ।

मृत्युके विषयभूत अक्षरोंकी संख्या [जो इकीस है उस] की सहगताके कारण उन अक्षरोंकी उपासना करनेसे मृत्यु (आदित्य) को प्राप्तकर उनसे अतिरिक्त अक्षरद्वारा उस आदित्यक्त्य मृत्युके अतिक्रमणके लिये ही श्रुति [ उपासकके ] संक्रमणको करपना करती है\* [ श्रुतिमें जो कहा है कि ] अतिमृत्यु सप्तविष सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त अक्षर-संख्या (बाईसवीं) के द्वारा मृत्युका अतिक्रमण करनेके कारण साम अतिमृत्यु है । उस सामकी प्रथम मक्तिके नामाक्षर 'हिंकार' हैं, यह भक्तिनाम तीन अक्षरोंबाला है; तथा

<sup>🕹</sup> यह वात आगे पाँचवें मन्त्रमें सपष्ट कर दी गयी है।

भक्तोस्त्र्यक्षरमेव नाम तत्पूर्वेण। 'प्रस्ताव' यह प्रस्तावभक्तिका नाम

भी तीन अक्षरोंनाला ही है, अतः यह पहले नामके समान है ॥ १॥

समम् ॥ १ ॥

### आदिरिति द्रचक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहैकं तत्समम् ॥ २ ॥

'आदि' यह दो अक्षरोंवाला नाम है और 'प्रतिहार' यह चार अक्षरीवाला नाम है । इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदिमें मिलानेसे वे समान हो जाते हैं ॥ २ ॥

आदिरिति द्वयक्षरं सप्तविध-। स्य साम्नः संख्यापूरण ओङ्कार आदिरित्युच्यते । प्रतिहार इति चतुरक्षरम् । तत इहैकमक्षरमव-पक्ष अक्षर विकालकर आदिके दो च्छिद्याक्षरयो: तेन तत्सममेव भवति ॥ २ ॥ नाता है ॥ २ ॥

'आदि' यह दो अक्षरोंवाला है। सात प्रकारके सामकी संख्याको पूर्ण करनेमें ओङ्कार 'आदि' इस नामसे प्रक्षिप्यते । अक्षरोंमें मिला दिया जाता है। इससे वह उसके समान ही हो

उदगीथ इति न्यक्षरसुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभि-स्त्रिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यने त्र्यक्षरं तत्समम् ॥३॥

'उदगीय' यह तीन अक्षरोंका और 'उपदव' यह चार अक्षरोंका नाम है । ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान है: किंतु एक अक्षर बच रहता है । अतः [ 'अक्षर' होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाटा होनेसे तो वह [ एक ] भी उनके समान ही है ॥ ३ ॥

उद्रीथ इति इति चत्रसरं त्रिभिखिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिप्यतेऽतिरिच्यते । तेन वैषम्ये प्राप्ते साम्नः समत्व- कारण इनमं विषमता प्राप्त होनेपर करणायाह तदेकमपि सदक्षर-मिति त्र्यक्षरमेव भवति । अत-स्तत्समम् ॥ ३ ॥

'उदगीय' यह नाम तीन अक्षरों-वाला है और 'उपद्रव' यह चार अक्षरीवाला । तीन-तीन अक्षरोंसे ये समान है, किंतु एक अक्षर वच रहता है यानी बढ़ता है। उसके सामका समत्व करनेके लिये श्रुति कहती है कि वह एक होनेपर भी 'अक्षर' है, इसिल्ये वह नाम भी तीन अक्षरोंवाला ही है। अतः उन्हींके समान है॥ ३॥

### निधनमिति ज्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि ह वा पतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥

'निघन' यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही है। वे ही ये वाईस अक्षर है।। ४।।

निधनमिति त्र्यक्षरं तत्सम-। मेव मवति । एव ज्यक्षरसमतया सामत्वं संपाद्य यथाप्राप्तान्येवा-क्षराणि सख्यायन्ते । तानि ह सम्पादित कर इस प्रकार प्राप्त <u>ह</u>ुए वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि द्वाविंशतिः ॥ १ ॥

'निघन' यह तीन अक्षरोंवाला नाम है, अत. यह उनके समान ही है। इस प्रकार तीन अक्षरोंमें समानता होनेके कारण उनका सामत्व अक्षरोंकी गणना की जाती है---निश्चय ही वे ये सात भक्तियोंके नामाक्षर बाईस है ॥ ४ ॥

एकविश्शत्यादित्यमाप्त्रोत्येकविश्शो ऽसावादित्यो द्वाविश्होन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्विशोकम् ॥ ५ ॥

इक्कोस अक्षरोंद्वारा सांधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोकसे वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है। बाईसवें अक्षरद्वारा वह आदित्यसे परे उस दु:खद्दीन एवं शोकरहित लोकको जीत लेता है ॥५॥

तत्रैकविंशत्यक्षरसंख्ययादि-त्यमामोति मृत्युम् । यस्मादेक-इतोऽस्माल्लोकादसावा-विंश दित्यः संख्यया ''द्वादश मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एक वि्ॅशः" इति श्रुते: । अतिशिष्टेन द्वाविंशेना-क्षरेण परं मृत्योरादित्याज्जय-त्यामोतीत्यर्थः । यच तदादि-त्यात्परं किं तत् ? नाकं कमिति प्रतिपेधोऽकं तम्न सखं तस्य भवतीति कमेवेत्यर्थः. नाकं अमृत्युविषयत्वात् विशोकं च तद्विगतशोक मानसदुःख-रहितमित्यर्थः तदामो-तीति ॥ ५ ॥

वहाँ वह इक्कीस अक्षर-संख्याके द्वारा तो आदित्यलोकरूप मृत्युको प्राप्त करता है, क्योंकि इस लोककी अपेक्षा वह आदित्यलोक संख्यामें इक्कीसवाँ है। जैसा कि ''वारह महीने, पॉच **ऋतुएँ,** तीन ये लोक और इक्कीसवाँ वह आदित्यलोक',इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। बचे हुए बाईसवें अक्षरद्वारा वह मृत्यु यानी आदित्यलोकसे परे उत्कृष्ट लोकको जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है। उस भादित्यलोकसे जो परे है वह क्या है । वह नाक है-फ सुलको कहते हैं उसका प्रतिषेधक अक है, वह जिसमें न हो उसे नाक कहते हैं; अर्थात् मृत्युका विषय न होनेके कारण वह क (सुख) ही है। तथा वह विशोक-शोकरहित अर्थात् मानसिक दु:खसे हीन है। उसी (लोक) को वह प्राप्त कर लेता है ॥ ५ ॥

उक्तस्यैव पिण्डितार्थमाहः

श्रुति ऊपर कही हुई बातका ही सारांश फहती है-

## आप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजया-जयो भवति य एतदेवं विद्वानात्मसंमितमतिमृत्यु सप्तविधश्सामोपास्ते सामोपास्ते ॥ ६ ॥

[वह पुरुष] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आडित्य-विजयसे भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती हैं, जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाला होकर आत्मसम्मित और मृत्युसे अतीत सप्तविष सामकी उपासना करता है—सामकी उपासना करता है 11 ६ 11

एकविंशतिसख्ययादित्यस्य । जयमामोति । परो हास्यैदांविद । अदित्यजयान्मृत्युगोचरात्परो । जयो भवति द्वाविंशत्यक्षरसंख्य- चेत्यर्थः । य एतदेवं विद्वानि- त्याद्युक्तार्थम् । तस्यैतद्ययोक्तं फलमिति । द्विरभ्यासः साप्त- विध्यसमाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥

इक्कीसर्वी अक्षर-संख्याके द्वारा आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है, अतः तातपर्य यह है कि इस प्रकार जाननेवाले इस उपासकको बाईसर्वी अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर आदित्यलयकी अपेक्षा भी उत्क्रष्ट जय प्राप्त होती है। 'य एतदेवं विद्वान' इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा जा जुका है; उसे यह उपर्युक्त फल प्राप्त होता है। 'सामोपास्ते-सामोपास्ते' यह द्विरुक्ति उपासनाकी सप्तविधताकी समाप्तिस्चित करनेके लिये हैं॥६॥

इतिच्छान्दोन्योपनिपदि द्वितीयाच्याचे दशमखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥ —: ० :—

### एकाइक स्ताड

नायत्रसामकी उपासना

विना नामग्रहपं पञ्चवियस्य | [यहाँतक] विना नामिक्रये पञ्चविय सप्तविधस्य च साम्न उपासनमु- एव सप्तविध सामकी उपासनाका क्तम् । अथेदानीं गायत्रादिना-विशिष्टफलानि मग्रहणपूर्वक सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते यथाक्रम गायत्रादीनां कर्मणि प्रयोगस्तथैव-

वर्णन किया गया। अब आगे 'गायत्र' आदि नाम लेकर विशिष्ट फलवती अन्य सामोपासनाओंका उल्लेख किया जाता है। गायत्र आदि उपासनाओं-का उनके क्रमके अनुसार कर्ममें प्रयोग किया जाता है; उसीके अनुसार-

मनो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चज्ञरुद्धीथः श्रोत्रं प्रति-हारः प्राणो निधनमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतस् ॥ १ ॥

मन हिंकार है, वाक् प्रस्ताव है, चक्षु उद्गीय है, श्रोत्र प्रतिहार है और पाण निधन है । यह गायत्रसंज्ञक साम पाणीम प्रतिष्ठित है ।। १।। मनो हिंकारो मनसः सर्व-करणवृत्तीनां प्राथम्यात् तदानन्तर्याद्वाक्षप्रस्तावश्रद्धरही-थः श्रेष्ठचात् । श्रोत्रं प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् । प्राणी निधनं यथोक्तानां प्राणे निधनात्स्वा-एतद्गायत्रं साम प्राणेषु प्रोतं गायच्याः प्राण-सस्तुतत्वात् ॥ १ ॥

सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियों में मनकी प्रथमता होनेके कारण मन हिंकार है. उसका पश्चाद्वर्ती होनेसे वाक् प्रस्ताव है, उत्कृष्ट होनेके कारण चक्षु उद्गीथ है, प्रतिहृत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिहार है तथा प्राण निघन है, क्योंकि सुबुप्ति-कालमे पूर्वोक्त सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग प्राणमे लीन हो जाते हैं। यह गायत्रसंज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका माणरूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥

स य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद् प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद्वतम् ॥ २ ॥

वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोंमे प्रतिष्ठित जानता है. प्राणवान् होता है, पूर्ण आयुका उपमोग करता है, पशस्त जीवनलाम करता है, पना और पशुओंद्वारा महान् होता है तथा कीति के द्वारा भी महान् होता है। वह महामना (उदारहृदय) होवे-यही उसका वत है ॥२॥

स य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु |
प्रोतं वेद प्राणी भवति । अविकर्र्करेणो भवतीत्येतत् । सर्वमायुरेति । "गतं वर्षाणि सर्वमायुः पुरुषस्य" इति श्रुतेः ।
ज्योगुज्ज्यलं जीवति । महान्भवति प्रजादिभिर्महांश्र कीर्त्या ।
गायत्रोपासकस्यैतद्वत भवति
यन्महामनस्त्वम्, अज्ञुद्विचनः
स्यादित्यर्थः ॥ २ ॥

वह जो इस प्रकार इस गायत्र-संज्ञक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता है, प्राणवान होता है अर्थात् अविकल इन्हियवान होता है, वह पूर्ण आयुक्ता उपमोग करता है। "पुरुपकी पूर्ण आयु सौ वर्ष है"— ऐसी श्रुति हे। ज्योक्—उज्ज्वल जीवन-ध्यतीत करता है; प्रजादिके कारण भी महान् होता है तथा कीर्ति-के कारण भी महान् होता है। यह जो महामनस्त्व (विग्राल्ह्द्यता) है, गायत्रोपासकका वत है अर्थात् उसे उदारिक्त होना चाहिये॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकादशखण्डा भाष्यं सम्पूर्णम् ॥११॥

हाइक खराह

रयन्तरसामकी उपासना

अभिमन्थतिस हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलित स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तन्निधनश्सश्शाम्यति तन्निधनमेराद्रथ-न्तरमग्नौ प्रोतम् ॥ १ ॥

अभिमन्यन करता है—यह हिंकार है, घूम उत्पन्न होता हे—यह प्रस्तान है, प्रज्निव्दित होता है—यह उद्गीय है, अङ्गार होते हें—यह प्रतिहार है तथा शान्त होने छगता है—यह निधन है और सर्वथा शान्त हो जाता है—यह भी निधन है। रथन्तरसाम अग्निम प्रतिष्ठित है।।१॥

अभिमन्थित स हिंकारः प्राथ-म्यात् । अग्नेर्धूमो जायते स प्रस्ताव आनन्तर्यात् । ज्वलिति स उद्गीथो हिनःसंवन्धाः क्ष्रुष्ट्रथं ज्वलनस्य । अङ्गारा भवन्ति स प्रतिहारोऽङ्गाराणां प्रतिहृतत्वात्। उपग्रमः सावशेपत्वाग्नेः संग्रमो निःशेपोपग्रमः समाप्तिसामान्या-निधनम्। एतद्रथन्तरमग्रौ प्रोतम्; मन्थने ह्यन्नेर्गीयते ॥ १॥

अभिमन्थन करता [अग्निका ] –यह सर्वप्रथम होनेके कारण हिंकार है। अग्निसे जो धुआँ उत्पन्न होता है वह इसका पश्चादुवर्ती होनेके कारण प्रस्ताव है। अग्नि नलता है-यह उद्गीथ है; हिनका सम्बन्ध होनेके कारण अग्निके प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है। अङ्गार होते हैं-यह प्रतिहार है. क्योंकि अङ्गारोंका प्रतिहरण किया जाता है। अग्निके बुझनेमें कसर रह जानेके कारण उपशम और उसका सर्वथा शान्त हो जाना संशम रूप निधन है, क्योंकि उसके साथ समाप्तिमें इनकी समानता है। यह रथन्तरसाम अग्नि-में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि-मन्थन-कालमे गाया जाता है ॥ १ ॥

स य एवमेतद्रथन्तरमधी प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति सहान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्ङग्रिसाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्वतम्।२।

वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामको अगिमे अनुस्यूत जानता है वह ब्रह्मतेजःसम्पन्न और अन्नका मोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका उपमोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है । अगिनकी और महाल करके भक्षण न करे और न थूके ही—यह न्नत है ॥ २ ॥ स य इत्यादि पूर्ववत् । न्नहा- (स यः' हत्यादि मन्त्रका अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये । नक्षनर्नसी वृत्तस्ताक्यायनिसित्तं —सवाचार और स्वाध्यायके

केवलं त्विड्सावः । अन्नादो कहलाता है, केवल तेज तो खिड्-साव (कान्ति) का नाम है। 'अन्नाद' का अर्थ दीसामि है। त्तव्वतम् ॥ २ ॥

\*\*\*\*\*\*\* त्रस्वर्चसम्, वेजरत् | निमित्तसे पात हुआ तेन 'त्रस्वर्चस' नाचामेन भसयेत्किञ्चित्र निष्टी-वेच श्रेष्मिनिरसनं च न कुर्याः विकास क्रिके मान्यमन वेच श्रेष्मिनिरसनं च न कुर्याः विकास क्रिकेट रियाग करे-यह वत है॥ २॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये द्वादशकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥ —: ॰ —

# -:-इसोहक्र स्वरह ग्र<sub>म</sub>देव्यमामकी उपासना

उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह शेतेस उद्गोधः प्रति स्त्रीं सह शेतेस प्रतिहार:काळं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमे तद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्?

पुरप को सकेत करता है, वह हिंकार है; जो तोप देता (प्रसन करनेके लिये मीठी वार्त वहता) है, वह प्रस्ताव है; खीके साथ जो सोता है वह उद्गीध है, अपनी अनेक पिलयों मेंसे प्रत्येकके साथ जो शयन (अनुकूछ वर्ताव) करता है, वह प्रतिहार है, मिथुनद्वारा जो समय विताता है, वह निघन है, मेंयुन आदि कियाकी जो समाप्ति करता है, वह भी निधन ही है, यह वामदेव्य साम मिथुनमें जीत-पोत है ॥ १ ॥

लपमन्त्रयते संकेत दरोति प्राथ-स्यात्स हिंकारः। ज्ञपणने तोषयित है। जो जापन करता—मीठी बार्ते कह-स प्रस्तावः। महणयन मेकपर्यद्वा कर तोप देता है, वह प्रस्ताव है। बी-पुरुषका जो साथ सोना—एक क्रयापर मनं स उद्गीयः श्रेष्ट गत्। प्रतिस्त्री । जाना है, वह उद्गीय है, क्योंकि(उत्तम

पुरुप जो उपमन्त्रण-संकेत

सन्तानकी प्राप्तिका हेतु होनेके कारण) वह उत्कृष्ट है। अपनी अनेक प्रांत्यों-मेंसे प्रत्येकके साथ जो शयन करना— सम्मुख या अनुकूल होना है, वह प्रतिहार है। पुरुष मिथुनद्वारा जो समय विताता है तथा मैथुनिकयाकी जो समाप्तिकरता है, वह निघन है। यह वामदेव्य साम मिथुनमें ओत्योत है; क्योंकि वायु और जलके मिथुन (जोड़े) से इसका सम्बन्ध है॥ १॥

स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद् मिथुनी भवति मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति क्योग्जी-वृति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महान्कीर्त्या न काञ्चन परिहरेत्तद्वतम् ॥ २ ॥

जो पुरुष इस प्रकार इस नामदेन्य सामको मिथुनमें लोतंप्रोत जानता है, वह मिथुनवान् (दाम्पत्य-सुलसे सम्पन्न ) होता है, प्रत्येक मैथुनसे संतानको जन्म देता है। सारी श्रायुका उपमोग करता है, उज्ज्वल जीवन विताता है। प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान् होता है। जिस उपासकके अनेक पत्नियाँ हो वह उनमे से किसीका भी परित्याग न करें, यह (वामदेन्योपासकका) वत है।। २।।

स य इत्यादि पूर्ववत् । मिथुनी

भवत्यविधुरोमवतीत्यर्थः ।सिथुना-

न्मिथुनात्प्रजाय्त इत्यमोघरेतस्त्व- से संतानको जन्मदेता है, इस कथनके

मुच्यते। न काञ्चन काञ्चिद्पि | है। अपनी बहुत-सी स्त्रियोमिसे को कोई

िस्वयंस्वात्मतल्पन्नाप्तां न परिहरेत्स- शच्यापर आ जाय, उसका परित्याग न

'स य.' इत्यादि मन्त्रभागका अर्थ पूर्ववत् है। मिथुनवान् होता है अर्थात् कभी विघुर ( पत्नीके संयोग-सुखसे विध्वत) नहीं होता है। मिथुन-मिथुन-

से संतानको जन्म देता है, इस कथनके द्वारा उसकी अमोषवीर्यता बतायी वाती है। अपनी बहुत-सी स्त्रियोमिसे को कोई

ह । अपना बहुत-सा स्त्रियामस जा काइ जब कभी समागमकी इच्छा लेकर अपनी पासनाङ्गत्वेन विधानात्। एतस्मा-माण्याच धर्मावगतेर्न प्रतिपेध-शास्त्रेणास्य विरोधः ॥ २ ॥

मागमार्थिनीय् , वामदेव्यसामी-| करे; क्योंकि वामदेव्य सामोपासनाके अङ्गरूपसे इसका विधान किया गया है। स्मृतियोंके निषेध-वचन इस वामदेव्यो-दन्यत्रप्रतिपेधस्मृतयः । वचनप्रा- पासनासे अन्यत्र ही लागू होते हैं।श्रुति-के वचनोंके प्रमाणसे ही धर्मका निश्चय होता है, अत निपेघशास्त्रके साथ इस विधिका विरोध नहीं है ॥ २ ॥

> द्वितीयाध्याये इतिच्छान्द्रोग्योपनिपदि त्रवोदशंखग्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

चलुर्द्देश स्वराह्य वृहत्सामकी वणसमा उद्यन्हिकार् उदितः प्रस्तावो सध्यन्दिन उद्गीथोऽ-पराह्यःप्रतिहारोऽस्तंयन्निधनमेतद्वृहदादित्येप्रोतम्॥१॥

उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकालिक सूर्य उद्गीय है, मध्याहो उरकालिक प्रतिहार है और नो अस्त्रित होने-वाला सूर्य है, वह निधन है। यह बहत्साम सूर्यमें स्थित है ॥ १ ॥ हिंकारः । उदित: प्रस्तावःप्रस्तवनहेतुत्वात्कर्मणा-म् । मध्यन्दिन उद्गीयः श्रेष्ठचात् । प्रस्तान है । मध्याहकालीन सूर्य उत्कृष्ट अपराहः प्रतिहारः पश्चादीनां गृहान् प्रति हरणात् । यदस्तं यंस्तन्निथनं गत्री गृहे निधानात्। एतद्इंहदादित्ये । प्राणिनाम् । आदित्यदैवत्य-<u> चृह्त</u> त्वाद् ॥ १ ॥

उदित होता हुआ जो सूर्य है वह | हिंकार है, क्योंकि उसका दर्शन सव-से पहले होता है । उदित हुआ सूर्य कर्मीके प्रस्तवनका हेतु होनेके कारण होनेके कारण उदगीय है। पश् आदिको घरोंकी और है जानेके कारण अपराहसूर्य प्रतिहार है । तथा नो अस्तको प्राप्त होनेबाला सूर्य है वह रातमं सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने घरोमं निहित करनेवाला होनेसेनियन है। यह बहत्साम सूर्यमें स्थित है, क्यों-कि बृहत्का सूर्य ही देवता है ॥१॥

स य एवमेतद्बृहद्।दित्ये प्रोतं वेद् तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि-र्भवति महान्कीर्त्या तपन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूर्यमें स्थित जानता है, तेजस्वी और अजका मोग करनेवाला होता है। वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे—यह नियम है। २।।

स य इत्यादि पूर्ववत्। तपन्तं |

'स यः' इत्याबि श्रुतिका अर्थे पूर्ववत् है । तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे—यह [ वृहत्सामी-पासकके छिये ] नियम है ॥ २ ॥

न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये चतुर्दशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥



#### वैद्धपसामकी उपासना

अभ्राणि संप्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनथति स प्रतिहार उद्रुयह्वाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥ १ ॥

बादल एकत्रित होते हैं-यह हिंकार है। मेघ उत्पन्न होता है-यह मत्ताव है। चल वरसता है-यह उदगीय है। विजरी चमकती और कड़कदी है-यह प्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता है-यह निधन है। यह वैरूप साम मेघमें ओतप्रोत है।। १॥

अश्राण्यवमरणान्मेच उदक-सेकृत्वात् । उक्तार्थमन्यत् । एतद्वेंरूपं साम पर्जन्ये प्रोतम् । अनेकरूपत्वाद्श्रादिभिः पर्ज-न्यस्य वैरूप्यम् ॥ १ ॥

विविधरूपता है ॥ १ ॥

स य एवमेतहरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरू-पारश्च सुरूपारश्च पश्नूनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जी-वित महान् प्रजया पशुभिर्भवित महान्कीत्यी वर्षन्तं न निन्देत्तदुव्रतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस मकार इस वैद्धप सामको पर्जन्यमें अनुस्यत जानता है वह विरूप और मुरूप पशुओंका अवरोध करता है, पूर्ण भायुको पाप्त होता है. उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है. प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा की तिंके कारण महान् होता है। वरसते हुए मेघकी निन्दा न करे-यह नत है ॥ २ ॥

तम् ॥ २ ॥

विरूपांश्र सुरूपांश्राजावि-प्रमृतीन् पश्नवरुन्धे प्रामोती-त्यर्थः । वर्षन्तं न निन्देत्तद्व-तम् ॥ २ ॥ व्याप्त व्या

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाभ्याये पश्चदशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥



### फोडक सग्ड

#### वैराजसामकी उपासना

वसन्तो हिंकारो श्रीषमः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरस्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम्॥१॥

वसन्त हिंकार है, श्रीष्म प्रस्ताव है, वर्ष उद्गीय है, शरट् इद्रतु प्रतिहार है, हेमन्त निधन है—यह वैराज साम ऋतुओं में अनुस्युत है ॥ १॥

बसन्तो हिंकारः प्राथम्यात् । सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त ग्रीष्मः प्रस्ताव इत्यादि पूर्व-वत् ॥ १ ॥ जर्भ पूर्ववत् समझना चाहिये ॥१॥

स य एवमेतद्वेराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजित प्रजया पशुभिर्वद्वावर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिर्भवित महान्क्षीर्त्यर्त् झ निन्देन-दृव्रतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस मकार इस वैराज सामको ऋतुओंमें अनुस्यृत जानता है, मजा पशु जीर ब्रह्मतेज़के कारण शोमित होता है, वह \*\*\*\*\* पूर्ण आयुक्तो प्राप्त होता है, उज्ज्वल नीवन व्यतीत करता है, भना और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान् होता है। ऋतओं की निन्दा न करे—यह वत है।। २।।

एतद्वेराजमृतुषु प्रोतं वेद | इस वैरान सामको नो ऋतुओं में एतद्वेराजसृतुषु प्रोतं वेद इस वैराज सामको जो ऋतुजों में अनुस्थृत जानता है वह ऋतुजों के समान विराजता है। जिस प्रकार ऋतुव्यध्यर्तव आर्त-वैधेमें विराजन्त एवं प्रजादिमिव्यानित्युक्तमन्यत्। ऋतुल कहा जा जुका है। ऋतुजों की निन्दा न करे—यह [वैराजसामो-विन्दे चत्व्यतम्।। २।।

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्यारे षोदशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १६॥



### प्रमहज्ञ वहराष्ट्र

#### शकरीसामकी उपासना

पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो चौरुद्रीथो दिदाः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शकर्यो लोकेषु प्रोताः॥१॥ पृथिनी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्तान है, घुरुोक उद्गीय है, दिशाएँ प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है-यह शकरीसाम लोकोंमें अनुस्यृत है।।१।। पृथिवी हिंकार इत्यादि पूर्व-वत् । शकर्य इति नित्यं बहु-वचनम्, रेवत्य इव । लोकेषु श्रोताः ॥ १ ॥ (१९४वी हिंकारः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है । 'रेवल्यः' इत् पदके समान 'शकर्यः' यह पद सर्वदा बहुवचनान्त है । [यह शकरी-साम ] लोकोंमें अनुस्यूत है ॥१॥

स य एवमेताः शकर्यो लोकेषु प्रोता वेद् लोकी भवति सर्वभायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि-र्भवति महान्कीर्त्या लोकान्न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस पकार इस शकरीसामको छोकोंमें अनुस्यृत नानता है, लोकवान् होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। उज्ज्यल जीवन व्यतीत करता है। प्रचा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। छोकोंकी निन्दा न करे---यह वत है।। २॥

लोकी भवति लोकफलेन। निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

लोकी होता है अर्थात् लोक-युज्यत इत्यर्थः । लोकान सम्बन्धी फलसे सम्पन्न होता है । लोकोंकी निन्दा न करे-यह क्रिक्टी छोकोंकी निन्दा न करे-यह शिकरी सामोपासकके लिये] नियम है ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिर्पाद् वितीयाच्याये सप्तदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १७ ॥

### अप्रकारण स्वाप्रस्

### रेवतीसामकी उपासना

अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः॥१॥ वकरी हिंकार है, मेड़ें पस्ताव हैं, गौएँ उद्गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं और पुरुष निघन है—यह रेक्तीसाम पशुओंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ अजा हिंकार इत्यादि पूर्व- | 'अजा हिंकारः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ पूर्ववत है। यह [रेवतीसाम] इ. | पशुषु प्रोताः ।। १ ।। | पशुओंमें अनुस्यृत है ॥ १ ॥ वत्। पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥

स य एवमेतारेवत्यः पशुषु प्रोता वेद् पशुमान्

भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभि-र्भवति महान्कीर्त्या पशुन्न 'निन्देत्तदृत्रतम्॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रेवतीसामको पशुओंमें अनुस्यृत जानता है, पशुमान् होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है। उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। प्रजा और पशुओंके कारण महान् होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान् होता है। पशुओंकी तिन्दा न करे, यह नियम है।। २॥

पशुःच निन्देत्तद्वतम् ॥२॥ | पशुःजोंकी निन्दा न करे— यह [रेक्तीसामोपासकके लिये] नियम है॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाप्याये अप्रादशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १८ ॥

# एकोनंकिंक सग्ड

#### यज्ञायज्ञीयसामकी उपासना

लोम हिंकारस्त्वकप्रस्तावो माश्समुद्रीथोऽस्थि प्रति-हारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥ १॥

कोम हिंकार है, लचा प्रस्ताव है, मांस उद्गीय है, अस्यि प्रतिहार है और मज्जा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय साम अक्रोंमें अनुस्युत है॥१॥

लोम हिंकारी देहावयवानां | प्राथम्यात् । त्वकप्रस्ताव आनन्तर्यात् । मांसमुद्रीथः श्रैच्यात् । अस्यि प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् । मञ्जा निधन-मानन्त्यात् । एतद्यज्ञायज्ञीयं नाम साम देहावयवेषु प्रोतम् ॥ १ ॥

देहके अवयवोंमें सर्वप्रथम होनेके कारण लोम हिंकार हैं। लोमोंके अनन्तर होनेके कारण त्वचा परताव है। उत्कृष्ट होनेके कारण मांस उद्गीध है प्रतिहृत होनेके कारण अस्थि प्रतिहृतर है तथा सबके अन्तमें स्थित होनेके कारण मज्जा निधन है। यह यज्ञायज्ञीयनामक साम देह-के अवयवोंमें अनुस्युत है। १॥

--: & :--

स य एवमेतयज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेदाङ्गी भवति नाङ्गेन विहुर्छसि सर्वमायुरेति ज्योग्जोवति महान्प्र-जया पशुभिर्मवति महान्कीर्त्या संवत्सरं मज्ज्ञो नाश्रीयात्तद्वतं मज्ज्ञो नाश्रीयादिति वा ॥ २ ॥

वह ५ रुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अङ्गोंमें अनुस्यूत जानता है: अङ्गवान होता है। वह अङ्गके कारण कुटिल नहीं होता, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उवज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के कारण महान् होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान् होता है। एक वर्षतक मांसमक्षण न करे—यह वत है, अथवा [ सर्वदा ही ] मांसमधण न करे-ऐसा नियम है ॥ २ ॥

त्सरमात्रं मज्ज्ञी मांसानि नाश्नी-यान्न मक्षयेत । बहुवचनं मत्स्योपलक्षणार्थम् । नाइनीयात्सर्वदैव नाइनीयादिति वा तद्व्रतम् ॥ २ ॥

अङ्गी भवति समग्राङ्गो भव- ( अङ्गी होता है अर्थात् पूर्णाङ्ग तीत्यर्था नाङ्गेन हस्तपादादिना होता है । अङ्ग अर्थात हाथ-पाँव विद्र्छिति न कुटिली भवति पङ्गः । आदिके द्वारा कुटिल यानी लॅगड़ा या कुणी वेत्यर्थः । संबत्सरं सब- रमश्रुरहित नहीं होता। संबत्सरपर्यन्त अर्थात् केवल एक साल मांसभक्षण न करे । 'मज्जः' इस पद्में बहुवचन मळलियोंको उपलक्षित लिये हैं [ अर्थात् मांस एवं मत्स्यादि न खाय ]। अथवा 'मज्ज्ञो नाश्नीयात्— सर्वेदा ही मांस-मछली न खाय-ऐसा नियम है ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकोन विंशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥

-: 0 :--



राजनसामकी जपानना

अग्निर्हिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि प्रतिहारइचन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम् ॥ १ ॥

अग्नि हिंकार है, वायु पस्ताव है, आदित्य उद्गीथ है, नक्षत्र प्रति-हार हैं, चन्द्रमा निधन है--यह राजनसाम देवताओं में अनुस्यृत है ॥१॥ अग्निर्द्धिकारः प्रथमस्थानत्वात् । बायुः प्रस्ताव आनन्तर्यसामा-आदित्य उद्गीथ: श्रेष्टवात्। नक्षत्राणि प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् । चन्द्रमा निधन कर्मिणां तन्निधनात्। एतद्राजनं देवतासु प्रोत्, देवतानां दीप्ति-मन्वात् ॥ १ ॥

अग्नि हिंकार है, क्योंकि उसका स्थान सर्वप्रथम है । आनन्तर्यमें तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव हैं । उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य उद्गीय है। प्रतिहृत होनेके कारण नक्षत्र प्रतिहार हैं तथा चन्द्रमा निधन है, क्योंकि उसीमें कर्म-काण्डियोंका निधन होता है । यह राजनसाम देवताओंमें है, क्योंकि देवगण दीप्तिमान् होते हैं ॥ १॥

विद्यत्फलम्-

इस उपासनाके विद्वान्को प्राप्त होनेवाल फल—

स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवतानाश्सलोकताश्साष्टिताश्सायुज्यं गच्छति सर्व-

## मायुरेति ज्योग्जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओं में अनुस्यूत जानता है, उन्हीं देवताओं के सालोक्य, सार्ष्टित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और सायुज्यको पाप्त हो जाता है। वह पूर्ण आयुको पाप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओं के द्वारा महान् होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान् होता है। ब्राह्मणौंको निन्दा न करे—यह ब्रत है। २।।

एतासामेवाग्न्यादीनां देवता-नां सलोकतां समानलोकतां साष्टिंतां समानद्धित्वं सयुग्मावमेकदेहदेहित्वमित्येतत् । वाशव्दोऽत्र लुप्तो द्रप्टन्यः । सलोकतां वेत्यादि । भावना-फलविशेषोपपत्तेः । विशेषतः गच्छति प्राप्नोति । सम्रचयानुप-पत्तेश्च।त्राह्मणान्न निन्देत्तद्व्रतम्। ''एते वै देवाःप्रत्यक्षं यदब्राह्मणाः'' इति श्रुतेन्रीक्षणनिन्दा देवता-निन्दैवेति ॥ २ ॥

इन अग्नि आदि देवताओंकी ही सलोकता—समानलोकता, सार्षिता ऐश्वर्य, — समान सायुज्य-परस्पर मिल जानेके भावको अर्थात एक ही देहके देहित्वको पाप्त हो जाता है। यहाँ 'वा' समझना चाहिये । अतः 'सलोकतां बा' इत्यादि पाठ जानना चाहिये। क्योंकि भावनाविशेषसे फलविशेष-की उत्पत्ति होती है और इन सब फलोंका समुचय होना [ अर्थात् एक ही उपासकको इन सब फर्लोका प्राप्त होना ] भी सम्भव नहीं है। ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे-इस प्रकारके उपासकके लिये नियम है। "ये जो ब्राह्मण है प्रत्यक्ष देवता ही है" ऐसी श्रुति होनेसे ब्राह्मण-निन्दा देवनिन्दा ही है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये विंशखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २० ॥

# एकिक्स खराड

#### सर्वविषयक सामकी उपासना

त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः प्रस्तावोऽप्नि-र्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयाश्सि मरीचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्साम सर्वस्मिन्त्रोतम् ॥ १ ॥

त्रयीविद्या हिंकार है। ये तीन लोक भस्ताव हैं। अन्ति, वायु भीर भादित्य—ये उद्गीथ हैं । नक्षत्र, पत्नी और किरणें—ये प्रतिहार हैं । सर्पं, गन्धर्व और पितृगण-ये निधन हैं । यह सामोपासना सर्वमें अनुस्यत है ॥ १ ॥

त्रयी विद्या हिंकारः । अग्न्या-दिसाम्न आनन्तर्यं त्रयीविद्याया अन्त्यादिकार्यत्वश्रुतेः । हिंकारः प्राथम्यात्सर्वकर्तव्यानाम् । त्रय इमे लोकास्तत्कार्यत्वादनन्तरा इति प्रस्तावः। अग्न्यादीनामुद्रीयत्वं

त्रयीविद्या हिंकार है। त्रयीविद्या अग्नि आदिका कार्य है—ऐसी श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अग्नि आदि सामोपासनाके पश्चात कही गयी है। सम्पूर्ण कर्मोंके आरम्भर्में होनेके कारण त्रयीविद्या हिंकार है। उसके कार्य होनेके कारण ये तीन लोक उसके पश्चाद्वर्ती हैं, अतः ये प्रस्ताव हैं। उत्कृष्टताके कारण भग्नि भादिका उद्गीथत्व बत्तलाया गया है । तथा प्रतिहृत होनेके श्रेष्ट्यात । नक्षत्रादीनां प्रतिहत- । कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है ।

त्वात्प्रतिहारत्वम् । सर्पादीनां धकारसामान्यान्निधनत्वम् । नामविशेषाभावा-त्सामसमुदायः सामशब्दः सर्व-स्मिन्त्रोतम् । त्रयीविद्यादि हि । त्रयीविद्यादिदृष्ट्या हिंकारादिसामभक्तय उपास्याः। अतीतेष्वपि सामोपासनेष येषु प्रोतं यद्यत्साम तद्दृष्ट्या तदु-पास्यमिति । कर्माङ्गानां दृष्टि-विशेषेणाज्यस्येव संस्कार्येत्वात् 11 8 11

धोर धकारमें समानता होनेके कारण सर्पादिका निधनत्व बतळाया गया है।\*

यह साम--किसी नामविशेष-अभाव होनेके कारण सामसमुदाय अर्थात् 'साम' शब्द सबमें अनुस्यूत है । त्रयीविद्या आदि ही सब कुछ हैं: तथा त्रयी-विद्या आदि दृष्टिसे ही हिंकार आदि सामभक्तियोंकी उपासना चाहिये । पीछे बतलायी हुई सामी-पासनाओंमें भी जिन-जिनमें जो-जो साम अनुस्यूत है इन त्रयीविद्या आदिकी दृष्टिसे ही उनकी उपासना करनी चाहिये । [ 'पत्न्यावेक्षित-माज्यं भवति' इस वाक्यके अनुसार पत्नीकी दृष्टि पड़नेसे ] जैसे आज्य सस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार सभी कर्माङ्क दृष्टिविशेषसे ही संस्कार किये जाने योग्य है ॥ १ ॥

सर्वविषयसामविदः फलम्-

सर्वविषयक सामके विद्वान्को मिछनेवाला फल्ल—

स य एवमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वश्ह भवति॥ २॥

क्ष यहाँ 'सपै' शब्दका पर्याय 'विषयर', 'फणधर' आदि कोई घकारविशिष्ट धन्द केना चाहिये, जैसा कि २।२।३ के भाष्यमें भाष्यकारने अन्तरिक्षको उद्गीय बतकाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट 'गगन' शब्दका ग्रहण किया है।

वह, जो इस प्रकार सबमें अनुस्यूत इस सामको जानता है सर्वस्य हो जाता है।। २।।

तीत्यर्थः । निरुपचरितसर्वभावे हो जाता है; क्योंकि सर्वभावका डपचार हुए विना सम्पूर्ण दिशाओं-में स्थित पुरुपोंसे बिल प्राप्त होना पत्तिः ॥ २ ॥

सर्वे ह भवति सर्वेश्वरो भव- | सर्व हो जाता है अर्थात् सर्वेश्वर सम्भव नहीं है ॥ २ ॥

सर्वित्रयक सामकी उपाधनाका उत्कर्ष तदेष रहोको यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यद्स्ति ॥ ३ ॥

लाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है ॥३॥ मन्त्रोऽप्यस्ति । यानि पञ्चधा | मी है । हिंकारादि-विभागोंद्वारा पश्चप्रकारेण हिंकारादिविभागै: जो पाँच मकारसे वतलाये हुए तीन-प्रोक्तानि त्रीणि त्रीणि त्रयी- तीन हैं यानी त्रयीविद्या आदि हैं, विद्यादीनि तेम्यः पञ्चत्रिकेम्यो | उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-ज्यायो महत्तरं परं च व्यति- महान् और उनसे भिन्न कोई दूसरी रिक्तमन्यद्वस्त्वनन्तरं नास्ति न वस्तु नहीं है---यह इसका तालर्य विद्यत इत्यर्थः । तत्रिव हि सर्व- है । अर्थात उन्हींमें सम्पूर्ण वस्तुओं-स्यान्तर्भावः ॥ ३ ॥

इसी विषयमें यह मन्त्र भी है--जो पॉच प्रकारके तीन-तीन वत-तदेतिसम्नर्थ एप वलोको | इसी अर्थमें यह वलोक यानी मन्त्र का अन्तर्माव हो जाता है ॥ ३ ॥

यस्तद्देद स वेद सर्वश्सर्वा दिशो विक्रमस्मै हरन्ति सर्वमस्मीत्युपासीत तद्वतं तद्वतम् ॥ ४ ॥ बो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है। उसे सभी दिशाएँ बिल समर्पित करती हैं । 'मैं सब कुछ हैं' इस प्रकार उपासना करे-यह नियम है, यह नियम है ॥ ४॥

यस्तद्यथोक्तं सर्वात्मकं साम । वेद स वेद सर्व स सर्वज्ञो भव-तीत्यर्थः । सर्वा दिशः सर्वदि-**नस्था अस्मा एवं विदे वर्लि भोगं** वाननेवाले इस उपासकके प्रति इरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः । सर्व-मस्मि भवामीत्येवमेतत्सामोपा-सीत तस्यैतदेव व्रतम् । द्विरुक्तिः सामोपासनसमाप्त्यर्था ॥ ४ ॥

जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक सामको जानता है, वह सबको जानता है; अर्थात् वह सर्वज्ञ हो जाता है। सम्पूर्ण दिशाएँ—सम्पूर्ण दिशाओं में स्थित पुरुष इस मकार विल यानी भोग उपस्थित करते हैं. अर्थात् उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते हैं। 'मैं सब कुछ हूँ' इसी प्रकार इस सामकी उपासना करे---उस उपासकके लिये यही नियम है। यहाँ जो द्विरुक्ति है वह सामी-पसनाकी समाप्तिके छिये हैं 11 ४ 11

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये प्कविंदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २१ ॥



# द्वाविक्र स्वराङ

### विनदिगुणविशिष्ट सामकी उपासना

फलविशेषमंबन्धात् ।

सामोपासनप्रसङ्गेन गान-विगेपादिसंपदुद्गातुरुपदिश्यतेः सम्पिका फलविगेपमंबन्धात् । सामोपासनाके प्रसङ्गसे उद्गाता-को गानविशेपादि सम्पिका उपदेश क्रिया जाता है, क्योंकि इससे फलविशेषका सम्बन्ध होता है ।

विनर्दि साम्नो वृणे पशव्यमित्यग्नेरुद्रीथोऽनिरुक्तः प्रजापतेर्निरुक्तः सोमस्य मृदु इलक्ष्णं वायोः इलक्ष्णं वलवदिन्द्रस्य क्रीश्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत्॥ १ ॥

सामके 'विनर्दि' नामक गानका वरण करता हूँ; वह पशुओंके लिये हितकर है और अग्निदेवतासम्बन्धी उद्गीध है। प्रनापतिका उद्गीध **अनिरुक्त है, सोमका निरुक्त है, वायुका मृदुल और २७३ण ( सरल्**तासे उच्चारण किये नानेयोग्य ) है, इन्द्रका शुक्ष्ण और वलवान् है, बृहस्पति का कीश्व (क्रीश्वपक्षीके शट्दके समान ) है और वरुणका अपध्वान्त (अष्ट) है। इन सभी उद्गीशोंका सेवन करे; केवल वरूणसम्बन्धी उद्गीय-का ही परित्याग कर दे ॥ १ ॥

विनिद्धं विशिष्टो नर्दः स्वर- विनिद्धि--- जिसका नर्द यानी स्वरविद्येष ऋपम (वैरु ) के शब्द-विशेष ऋपमक्रुजितसमोऽस्या- के समान विशिष्ट है वह विनिर्दि-

गान है, यहाँ 'गान' शब्द वाक्य-स्तीति विनर्धि गानमिति वाक्य-

१, 'आदि' शब्दसे स्वर एवं वर्णादि समझने चाहिये।

शेषः। तच्च साम्नः संवन्धि पशु-भ्यो हितं पश्चन्यसग्नेरग्निदेवत्यं उद्गानम् । विशिष्टं वर्णे प्रार्थय इति कथि-द्यजमान उद्घाता वा सन्यते । अनिरुक्तोऽग्रुकसम इत्यविशे-**पितः प्रजापतेः प्रजापतिदैवत्यः** स गानविशेपः, आनिस्वत्या-त्प्रजापतेः निरुक्तः स्पष्टः सोमस्य सोमदैवत्यः स उद्गीथ इत्यर्थः । मृदु श्रुक्ष्णं च गानं वायोर्वायुदैवत्य तत्। श्रक्षणं वलवच प्रयत्नाधिक्योपेतं चेन्द-स्येन्द्रं तद्गानम् । क्रीश्चं क्रीश्च-पक्षिनिनादसमं बृहस्पतेबहिंस्पत्य तत्। अपध्वान्तं भिन्नकांस्य-स्वरसमं वरुणस्येतद्वानम् । तान् सर्वानेवोपसेवेत प्रयुक्तीत बारुण त्वेवैकं वर्जयेत् ॥ १ ॥

िलये हितकर और अग्निदेवता-सम्बन्धी उद्गीथ—उद्गान है। इस प्रकारके उस विशिष्ट सामका मैं वरण करता हूँ अर्थात् उसके ठिये प्रार्थना करता हूँ—इस प्रकार कोई यजमान अथवा उद्गाता मानता है।

प्रजापतिका जो गानविशेष है, वह अनिरुक्त है अर्थात् अमुकके तुल्य है-इस प्रकार विशेषरूपसे निरूपित नहीं किया जा सकता; क्योंकि मजापति भी विशेषऋपसे निरूपित नहीं किया नाता । सोमका अर्थात् सोमदेवता-सम्बन्धी जो उद्गीथ है, वह निरुक्त यानी स्पष्ट है। जो गान मृद् और रलक्ष्ण है, वह वायुका वानी वायु-देवतासम्बन्धी है । जो इलक्ष्ण धीर वलवान् यानी अधिक अपेक्षावाला है, वह इन्द्रका यानी इन्द्रसम्बन्धी गान है। जो कौच यानी कौञ्चपक्षांके शब्दके समान है, वह बृहस्पतिका यानी बृहस्पतिदेवता-सम्बन्धी गान है। अपध्वान्त अर्थात् फ्टे हुए कॉॅंसेके स्वरंके समान जो है, वह वरुणदेवतासम्बन्धी गान है। उन सभीका सेवन अर्थात् **प्रयोग** करे, एकमात्र वरुणसम्बन्धी गानका ही त्याग करे ॥ १ ॥

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्म्वधां पित्भ्य आहाां मनुष्येभ्यम्नृणोद्कं पणुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानायान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः स्तुवीत ॥ २ ॥

मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका आजान (सायन) कर्दे—इस प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करें। पितृगणके न्यिं स्वया, मनुष्योंके लिये आशा (उनकी इष्ट बन्युओं), पश्चओंके लिये त्या और बन्द, यजमानके लिये स्वर्गलोक और अयने निये अवास आगान कर्दे—इस प्रकार इनका मनसे प्यान करने हुए प्रमाप्यहित होकर स्तुनि करें ॥२॥

अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि । साधयानि । स्वधां पितृभ्य आ-गायान्याशां मनुष्वेभ्य आशां प्राधितमित्वेतत् । तृणोदक पशुभ्यः स्वगं लोकं यजमाना-यान्नमात्मने मह्ममागायानीत्वे-तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न-प्रमत्तः स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः स्तुवीत ॥ २ ॥

तागायानि | मं देदताओं के त्रियं अमृनत्वरा आगान — सामन करूँ, पिनृगणे के त्यि स्वभाका आगान करूँ, पिनृगणे के त्ये स्वभाका आगान करूँ, पिनृगणे के त्ये आशा यानी माथित वस्तुका (सामन करूँ)। पशुओं के त्यि तृण और नल, यनमानक त्यि स्वर्गन्तिक और अपने त्थि अन्नका आगान करूँ — इस मकार इन वार्तोका मनसे ध्यान — चिन्तन करते हुए स्वर, कप्म और व्यञ्जनादिके उच्चारणमें प्रमादरहित होकर स्तुति करे॥ २॥

स्वरादि वर्णोकी देवात्मकता

सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मनः सर्वे ऊष्माणः प्रजापते-रात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषूपाळ-

# भेतेन्द्रश्शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् ॥ ३ ॥

सम्पूर्ण स्वर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊष्मवर्ण प्रजापितके आत्मा हैं, समस्त स्वर्शवर्ण मृत्युके आत्मा है। [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस उद्गाताको यदि कोई पुरुष स्वरोंके उच्चारणमें दोष प्रदर्शित करे तो वह उससे कहें कि मैं इन्द्रके शरणागत हूँ; वही तुझे इसका उत्तर देगा॥३॥

सर्वे स्वरा अकारादय इन्द्रस्य वलकर्मणः प्राणस्यात्मानो देहा-वयवस्थानीयाः । सर्व ऊष्माणः शपसद्दादयः प्रजापतेर्विराजः कश्यपस्य वात्मानः । सर्वे स्पर्शाः कादयो व्यञ्जनानि मृत्योरात्मानः ।

तमेवंविदसुद्भातार यदि कश्चित्स्वरेषूपालमेत स्वरस्त्वया दुष्टः प्रयुक्त इत्येवसुपालब्ध इन्द्र प्राणमीश्चरं शरणमाश्चयं प्रपन्नोऽभूवं स्वरान्त्रयुद्धानोऽहं स इन्द्रो यत्तव वक्तव्यं त्वा त्वां प्रति वक्ष्यति स एव देव उत्तरे दास्यतीत्येनं न्नूयात् ॥ ३ ॥ अकारादि सम्पूर्ण स्वर, वळ ही जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी प्राणके आरमा अर्थात् देह देहावयवस्थानीय हैं। श ष स ह आदि समस्त उज्यवर्ण प्रजापतिके अर्थात् विराट् या कत्र्यपके आरमा हैं। क आदि (कवर्गसे लेकर पवर्णतक) सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण यानी व्यव्जन मृत्युके आरमाके हैं।

इस प्रकार जाननेवाले उद्गाताको यदि कोई पुरुष स्वरोंमें उपालम्भ दे—'तूने दोषग्रुक्त स्वरक्त प्रयोग किया है'-इस प्रकार उपालम्भ दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे कि स्वरोंका प्रयोग करते समय मैं इन्द्र अर्थात् प्राणरूप ईश्वरके शरणागत—आश्रित था, अतः तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा, वह इन्द्रदेव ही देगा ॥ ३॥

अथ यद्येनमृप्नस्पालभेत प्रजापतिश्शरणं प्रप-न्नोऽभूवं स त्वा प्रति पेश्यतीत्येनं घृयाद्थ यद्येनश्स्पशं-ष्पालभेत मृत्युश्शरणं प्रपन्नोऽभृवं स त्वा प्रति धक्य-तीत्येनं व्यात् ॥ ४ ॥

और यदि कोई इसे ऊप्पवर्णीके उचारणमें दोष पर्राज्ञित करे तो उससे कहे कि 'में प्रनापतिके शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा।' और यदि कोई इसे स्पर्शोंके उचारणम उठाहना टे तो उससे कहे कि 'में मुखुकी शरणको प्राप्त था, वही तुसे दग्य करेगा'।। ४।।

अथ यद्येनमृष्मसु तथैत्रोपा- | रुमेत प्रजापति चरणं प्रपन्नो- | ८भृवं स त्वा त्वां प्रति पेथ्यति

संचूर्णयिष्यतीत्येनं मृयात्। अथ यद्येनं स्पर्शेषुपारुमेत मृत्युं भरणं प्रपन्नोऽभृवं स त्वा त्वां प्रति धक्ष्यति मस्मीकरिष्यती-त्येनं मृयात्॥ ४॥ हो दग्ध करेगा' ॥ ४ ॥
और यदि उसी प्रकार कोई पुरुष
इसे उत्पादणींके उच्चारणमें दीप
प्रदक्षित करे तो वह उससे कहे कि
'में प्रवापतिकी शरणको प्राप्त था,
वही तुझे पीसेगा अर्थात [तेरे मदको]
अच्छी तरह चूर्ण करेगा ।' और
यदि कोई इसे स्पर्शीके उच्चारणमें
उच्चाहना दे तो उससे कहे कि 'में
सर्खुके शरणागत था, वही तुझे
दग्ध यानी भस्मीमृत करेगा'।।॥।

वर्णों के उचारणकालमें चिन्तनीय

सर्वे स्वरा घोषवन्तो वळवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं द्दा-नीति सर्व ऊष्माणोऽयस्ता अनिरस्ता विद्वता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मात्मानं परिद्दानीति सर्वे स्पर्शा बेहोनानिम-निहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥

सम्पूर्ण स्वर घोषयुक्त और बळयुक्त उचारण किये जाने चाहिये, अतः [ उनका उच्चारण करते समय ] 'मैं इन्द्रमें बळका आधान करूँ' ऐसा [चिन्तन करना चाहिये ]। सारे ऊष्मवर्ण अप्रस्त, अनिरस्त एवं विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [अतः उन्हें वोळते समय ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि ] 'मैं प्रजापतिको आत्मदान करूँ'। समस्त स्पर्शवर्णीको एक दूसरेसे तनिक भी मिळाये विना ही बोळना चाहिये और उस समय 'मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ" [ऐसा चिन्तन करना चाहिये ॥ ५॥

यत इन्द्राद्यात्मानः स्वराद-स्वरा वलवन्तो वक्तव्याः तथाह-मिन्द्रे वलं ददानि वलमाद-तथा सर्व ऊष्मा-णोऽग्रस्ता अन्तरप्रवेशिता अनि-वहिरप्रक्षिप्ता विद्यता रस्ता विवृतप्रयत्नोपेताः प्रजापतेरा-परिददानि प्रयच्छा-सर्वे स्पर्शा लेशेन शनकैरनभिनिहिता अन्तिन-क्षिप्ता वक्तव्या सत्योरात्मानं वालानिव शनकैः परिहरद्भिर्मृ-त्योरात्मान परिहराणीति ॥५॥

क्योंकि ये स्वरादि इन्द्रादिरूप हैं. अतः सम्पूर्ण स्वर घोपयुक्त और वलयुक्त बोले जाने चाहिये। [ उस समय ] 'मै इन्द्रमें बरुका . आधान करूँ' ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये]। इसी प्रकार समस्त ऊप्म-वर्ण अग्रस्त—भीतर विना प्रवेश कराये हुए, अनिरस्त—बाहर विना निकाले हुए, और विवृत-विवृत प्रयत्नसे युक्त उचारण किये जाने चाहिये और [उनका उच्चारण करते समय] मैं प्रजापतिको आत्मदान करूँ ऐसा [चिन्तन करना चाहिये]। तथा सम्पूर्ण स्पर्शवर्ण लेशमात्र —थोडे-से भी अनभिनिहित परस्पर विना मिले हुए वोलने चाहिये और [उस समय यह चिन्तन करना चाहिये कि] जिस प्रकार लोग धीरे-धीरे वालकोंको जल आदि-से बचाते हैं उसी मकार में अपनेकी िर्धारे-धीरे मृत्युसे इयके ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये द्वाविंशस्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २२ ॥

९ वर्णोके स्ट्रष्ट, ईपरस्प्रष्ट, विवृत और महत ये नार प्रयत्न होते हैं। इसमें स्वर् ओर कप्पोका विवृत, स्पर्शोका रृष्ट, अन्तःस्पोका ईपरस्पृट और एख अवर्णका रुष्टत प्रयत्न होता है।

## अयोर्विश खएड

### तीन धर्मस्कन्ध

बोद्धारस्योपासनविध्यर्थं त्रयो धर्मस्कन्धा इत्याद्यारम्यते । नैवं मन्तन्यं सामावयवभूतस्ये-वोद्धीयादिलक्षणस्योद्धारस्योपा-सनात्फलं प्राप्यत इति । किं तर्हि १ यत्सर्वेरापे सामोपासनैः कर्ममिश्राप्राप्यं तत्फलममृतत्वं केत्रलादोङ्खारोपासनात्प्राप्यत इति । तत्स्तुत्यर्थं सामप्रकरणे तदुपन्यासः—

ओद्वारोपासनाका विधान करनेके लिये 'त्रयो धर्मम्कन्धाः' इत्यादि प्रकरणका आरम्म किया जाता हैं। ऐसा नहीं भानना चाहिये कि एक-मात्र सामके अवयवमृत उद्गीयादि-रूप भोद्वारकी ही उपासनासे फलकी प्राप्ति होती हैं। तो किर क्या बात हैं। [ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं—] जो सभी सामोपासनाओं और कर्मोंसे भी अप्राप्य हैं, वह अमृत-त्वरूप फल केवल ओद्वारोपासनासे ही गृष्तहो जाता हैं। अत. उसकी स्तुतिके लिये सामोपासनाके प्रकरणमें उसका उल्लेख किया जाता हैं—

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानसिति प्रथम-स्तप एव हितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुळवासी तृतोयो-ऽत्यन्तसात्सानमाचार्यकुलेऽवसाद्यन्सर्व एते पुण्य-लोका भवन्ति ब्रह्मस् स्थोऽसृतत्वमेति॥ १॥

धर्मके तीन स्कन्य (आधारस्तम्भ) हें —यज्ञ, अध्ययन और दान — यह पहला स्कन्ध हें । तप ही दूसरा स्कन्ध हें । आचार्यकुलम रहनेवाला त्रयित्तसंख्याका धर्मस्य
स्कन्धा धर्मस्कन्धा धर्मप्रविभागा इत्यर्थः । के ते ?
इत्याह-यज्ञोऽप्रिद्दोत्रादिः ।
अध्ययनं सनियमस्य ऋगादेरम्यासः । दानं बहिवेदि यथाशक्तिद्रन्यसंविभागो भिक्षमाणेभ्यः । इत्येष प्रथमो धर्मस्कन्धः । गृहस्थसमवेतत्वाचचिवर्तकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते।
प्रथम एक इत्यर्थो द्वितीयवृतीयश्रवणान्नाद्यार्थः ।

तप एव द्वितीयस्तप इति
कुच्छुचान्द्रायणादि तद्वांस्तापसः परिवाड् वा न ब्रह्मसंस्थ
आश्रमधर्ममात्रसंस्थो ब्रह्मसंस्थस्य त्वसृतत्वश्रवणात् ।
द्वितीयो धर्मस्कन्धः ।

धर्मस्कन्ध-धर्मके स्कन्ध धर्मके विभाग त्रयः अर्थात् तीन संख्यावाले है। वे कौन-से हैं ! इस-पर कहते है, यज्ञ—अनिहोत्रादि, अध्ययन-नियमपूर्वेक ऋग्वेदादिका अभ्यास और दान—वेदीके बाहर भिक्षा माँगनेवालोंको यथाशक्ति धन देना-इस प्रकार यह पहला धर्मस्कन्ध है।यह धर्मगृहस्थधर्मसम्बन्धी होनेके कारण उसके साधक गृहस्थरूपसे उसका निर्देश किया जाता है। यहाँ 'प्रथम' शब्दका अर्थ एक है, श्रुतिमें 'द्वितीय, तृतीय' शब्द होनेसे इसका प्रयोग आद्य अर्थमें नहीं किया गया। तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध है। 'तप' इस शब्दसे कुच्छूचान्द्रायणादि समझने चाहिये, उनसे युक्त तपस्वी या परित्रानक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं वरिक जो केवल आश्रमधर्ममें ही स्थित है, क्योंकि श्रुतिने ब्रह्मनिष्ठके लिये तो अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी है। यह दूसरा धर्मस्कन्ध है

न्नस्वार्याचार्यकुले वस्तुं शीलमस्येत्पाचार्यकुलवासी । अत्यन्तं यावजीवमात्मान निय-मैराचार्यकुलेऽवसादयन्क्षपयन्देहं दंतीयो धर्मस्कन्धः । अत्यन्त-मित्यादिविशेषणान्नैष्टिक हति गम्यते । उपकुर्वाणस्य स्वाध्या-यग्रहणार्थत्वाच्न पुण्यलोकत्वं नक्षचर्येण ।

सर्व एते त्रयोऽप्याश्रमिणो यथोक्तं वेंमें: पुण्यलोका भवन्ति। पुण्यो लोको येपां त इमे पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति। अवशिष्टस्त्वनुक्तः परिवाङ् व्रब-संस्था व्रब्धाण सम्यक्स्थितः सोऽम्यत्त्वं पुण्यलोकिविलक्षण-ममरणभावमात्यन्तिकमेति ना-पेक्षिकं देवाद्यमृतत्ववतः पुण्य-लोकात् पृथगमृतत्वस्य विमा-गकरणात्।

जिसका स्वमाव आवार्यकुरुमें निवास करनेका है, वह आचार्यकुरुमें विवास करनेका है, वह आचार्यकुरुम् वासी व्रक्षचारी, जो कि अत्यन्त अर्थात यावज्ञीवन अपनेको निवमों-द्वारा आचार्यकुरुमें ही अवसन्न करता रहता है, यानी अपने देहको क्षीण करता रहता है, तीसरा धर्मस्कन्य है। 'अत्यन्तम्' इत्यादि विशेणगोंसे यह जाना जाना है कि यहाँ नैष्टिक व्रक्षचारी अभियेत है, क्योंकि उपजुर्जाण व्रक्षचारीका व्रक्षच्ये स्वाध्यायके लिये होनेसे उसके द्वारा पुण्यक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

ये सभी अर्थात् तीनों आश्रमांवाले उपर्युक्त धर्मोंके कारण पुण्यलोकोंके मागी होते हैं। जिन्हें पुण्यलोकों मागी होते हैं। जिन्हें पुण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये आश्रमी पुण्यलोक फहलाते हैं। इनसे बचा हुआ, जिसका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया, वह चतुर्थ परिजानक ज्ञहसंस्थ ज्ञहमें सम्यक् मकारसे स्थित होकर अर्यु-तत्वको—पुण्यलोकोंसे मिन्न आरय-निक अमरणभावको प्राप्त हो जाता है, देवादिकोंके अमरत्वके समान उसका अम्यत्व आपेक्षिक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पुण्यलोकांसे अमृत्तवका प्राप्त विज्ञान का प्राप्त विज्ञ

यदि च पुण्यलोकातिशयमात्रममृतत्वमभविष्यत्ततःपुण्यलोकत्वाद्विमक्तं नावश्यत्।
विभक्तोपदेशाचात्यन्तिकममृतत्वमिति गम्यते।

अत्र चाश्रमधर्मफलोपन्यासः

प्रणवसेवास्तुत्यर्थं न तत्फलवि-ध्यर्थम् । स्तृतये च प्रणवसेवाया आश्रमधर्मफलविधये चेति हि मिद्येत वाक्यम् । तस्मात्स्यृति-सिद्धाश्रमफलानुवादेन प्रणवसे-वाफलममृतत्वं ज्ञुवन्त्रणवसेवां स्तौति । यथा पूर्णवर्मणः सेवा मक्तपरिधानमात्रफला राजवर्म-णस्तु सेवा राज्यतुच्यफलेति वहत् ।

प्रणवश्च तत्सत्यं परं ब्रह्म

तत्प्रतीकत्वात् । ''एतद्वयेवाक्षरं

यदि पुण्यकोकका अतिशयमात्र (अधिकता) ही अमृतत्व होता तो पुण्यकोकरूप ही होनेके कारण इस-का उससे पृथक् वर्णन न किया जाता। अतः पृथक् उपदेश किया जानेके कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्व ही असिमेत हैं—ऐसा जाना जाता है।

यहाँ जो आश्रमधर्मीके फलेंका उल्लेख किया है, वह प्रणवोपासना-की स्तुतिके लिये ही है, उनके फर्लोंका विधान करनेके लिये नहीं है। परंतु यदि यह कहा जाय कि 'यह वाक्य प्रणवसेवाकी स्तुतिके लिये और आश्रमधर्मके फलका विधान करनेके लिये भी है, तो वाक्यमेद हो नायगा । अतः यह मन्त्र स्मृति-प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद-द्वारा 'प्रणवसेवाका फल अमृतत्व है' यह बतलाता हुआ प्रणवोपासनाकी ही स्तुति करता है। निस प्रकार [कोई कहे कि ] पूर्णवर्माकी सेवा भोजन-बस्त्रमात्र फल देनेवाली है और राजवर्माकी सेवा समान फल देनेवाली प्रकार यहाँ समझना चाहिये । प्रणव ही वह सत्य परब्रह्म क्योंकि यह उसका प्रतीक है।

उ०१।२।१६) इत्याद्या-म्नायात्काठके युक्तं तत्सेवातो-ऽमृतत्वम् ।

अत्राहुः केचिचतुर्णामाश्रमि-णामविशेषेण स्वकर्मा परमतोप-

नुष्टानात्पुण्यलोकतेहो-न्यास

ज्ञानवर्जितानां सर्वे एते प्रण्यलोका भवन्तीति । नात्र परित्राडवगेपितः व्राजकस्यापि ज्ञान यमा नियमाश्र तप एवेति 'तप एव हितीयः' तपःशब्देन परिवाट्-इत्यत्र नापर्या गृहीती । अतस्तेपामेव चतुर्णा यो ब्रह्मसस्थः प्रणव-सेवकः गोऽमृतत्वमेतीतिः चतु-र्णामधिकृतत्त्राविजेपाद् त्रह्मस-स्यत्वेऽप्रतिपेधाच । स्वकर्मच्छिद्रे च जलमम्थनायां सामध्यापि-पर्ने: ।

नहा, एत दुचेवाक्षरं परम्"(क० । कठोपनिपद्में "यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है" इत्यादि अमृतत्वकी प्राप्ति होना उचित

यहाँ कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि इस मन्त्रमे ये सभी पुण्यहोकके भागी होते हैं' इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित चारों ही आश्रमियोंको समानरूपसे अपने-अपने घर्मीका पालन करनेसे पुण्यलोककी पाप्ति बतलायी गयी है। इनमें परित्राजकको भी छोडा नहीं है। परिश्रानकके भी ज्ञान, यम और नियम-ये तप ही हैं, अत 'तप ही दूसरा धर्मस्कन्ध हैं इस वाक्यमें 'तप' शब्दसे परिवाजक और बान-प्रस्य दोनोंका प्रहण किया गया है। अत उन चारोंहीमें जो ब्रह्मनिष्ठ प्रणवोपासक होता है,वही अमृतत्वको मास हो नाता है, क्योंकि इन चारों-का ही अधिकार समान है और ब्रह्मनिष्टामें भी किसीका प्रतिवेध नहीं किया गया, क्योंकि अपने-अपने कर्मोके अनुष्ठानसे अवकाश मिलने-पर समीको जनम स्थित होनेका सामर्थ्य होना सम्भव है।

न च यववराहादिशब्दबद्ध-ह्मसंस्थराव्दः परित्राजके रूढः. ब्रह्मणि संस्थितिनिमित्तस्पादाय प्रवृत्तत्वातः । न हि रूढिशब्दा निमित्तप्रपाददते । सर्वेपां च त्रहाणि स्थितिरुपपद्यते । निमित्तमस्ति त्रह्मणि संस्थितिस्तस्य तस्य निमित्त-वतो वाचकं सन्तं ब्रह्मसंस्थ-शब्दं परित्राडेकविषये संकोचे कारणाभावानिरोद्धुमयुक्तम् । पारित्राज्याश्रमधर्मे-मात्रेणामृतत्वम्, ज्ञानानर्थक्य-प्रसङ्गत ।

पारित्राज्यधर्मेयक्तमेव ज्ञान-चेन: ममृतत्वसाधनमिति आश्रमधर्मत्वाविशेपात । धर्मो सर्वाश्रमधर्मा- का साधन है तो यह नियम भी समस्त **धनमित्येतद**पि

इसके सिवा 'यव' और 'वराह' खादि शब्दोंके समान 'ब्रह्मसंस्थ' शब्द परित्राजकमें ही रूट भी नहीं है. क्योंकि यह ती ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्तको लेकर ही प्रवृत्त हुआ है। रूढ शब्द किसी निमित्तको स्वीकार नहीं करते । और ब्रह्ममें सभीकी स्थित होनी सम्भव है। अतः नहाँ-जहाँ भी ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्त है उसी-उसी निमित्तवान्का वाचक होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केवल परि-वाटका ही वाचक है--ऐसे संकोच-का कोई कारण न होनेसे उसे उसी अर्थमे निरुद्ध करना उचित नहीं है । इसके सिवा पारित्राज्य ( संन्यास ) आश्रमधर्ममात्रसे भी अमृतत्वका प्राप्त होना सम्भव नहीं है, क्योंक इससे ज्ञानकी निरर्थकताका पसङ्ग उपस्थित हो जाता है।

यदि कहो कि पारित्राज्यधर्मसहित ही ज्ञान अमृतत्वका साधन है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आश्रमधर्म-तत्त्वमें अन्य आश्रमोंके धर्मीसे उसमें कोई विशेषता नहीं है। अथवा यदियों कहो कि ज्ञानविशिष्ट धर्म ही अमृतत्व-

णामविशिष्टम् । न च वचन-मस्ति परित्राजकस्यैन ब्रह्म-संस्थस्य मोश्रो नान्येपामिति । ज्ञानान्मोश्ग इति च सर्वोप-निपदां सिद्धान्तः । तस्माद्य एव ब्रह्मसंस्थः स्वाश्रमविहितकर्म-वतां सोऽसृतत्वमेतीति ।

नः कमेनिमित्तविद्याप्रत्यय-योविरोधात् । कर्त्रा-पूर्वोपन्यस्त-मतिसाकरणम् दिकारकक्रियाफल-भेदप्रत्ययवच्चं हि निमित्तमुपादायेदं कुविंदं मा कार्पारिति कर्मविधयः प्रदृत्ताः। तच्च निमित्तं न जास्त्रकृतम्,

सर्वप्राणिषु दर्शनात् । "सद्" एकमेवादितीयम्" (छा० छ० ६।२।१) "आत्मेवेदं सर्वम्" (छा०छ० ७।२०।२) "बही-वेदं सर्वम्" (नृप्तिहो० छ० ७) इति भाग्यज्ञन्यप्रत्ययो विद्या-रूपः स्वामानिक क्रियाकाग्य-फल्मेटक्रन्ययं कर्मविधिनिम्न-

आश्रमधर्मों के लिये एक-सा है। ऐसा कोई शाखवाक्य भी नहीं है कि एक-मात्र ब्रह्मिष्ठ संन्यासीको ही मोक्ष मास हो सकता है, औरों को नहीं। ज्ञानसे मोक्ष होता है—यही सम्पूर्ण उप-निषदों का सिद्धान्त है। अतः अपने-अपने आश्रमधर्मका पालन करने-वालों में नो कोई भी ब्रह्मतिष्ठ होगा वही अमृतत्वको प्राप्त होगा।

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय और जानोत्पादक प्रत्ययोंने परस्पर विरोध है। कर्ता आदि कारक, किया और फलके मेद्से युक्त होनारूप निमित्त-को लेकर ही 'यह करो' और 'यह मत करो' इस प्रकारकी कर्मविधियाँ प्रवृत्त होती हैं । और वह निमित्त गालका किया हुआ नहीं है, क्योंकि वह सभी प्राणियोंमें देखा जाता है। "एक ही अद्वितीय सत् है" "यह सब आरमा ही है" "यह सब त्रम ही है" यह जो शास्त्रजनित विद्यारूप प्रत्यय है, वह कर्मनिमिचक म्यामाविक किया, कारक और फल-मेडम्ह्रप प्राययको नए किये जिना

दाय कर्मविधयः परिवान एव

पारबाज एव

प्रवृत्ताः स यस्यो-व्यवसम्बन्धाः

पमर्दितः ''सद्'' एकमेवाद्वितीयम्'' ( छा० उ०

६ । २ । १) ''तत्सत्यम्''(छा० उ० ६ । ८ । ७. ) ''विकारमे-दोऽनृतम्'' इत्येतद्वाक्यप्रमाण-जनितेनैकत्वप्रत्ययेन संसर्व-

कर्मभ्यो निष्टत्तो निमित्त निष्टत्तेः॥ स च निष्टत्तकर्मा व्यवसंस्य

उच्यते स च परिव्राडेवान्यस्या-संभवात ।

अन्यो ह्यनिवृत्तमेदप्रत्ययः

सोऽन्यत्पश्यञ्घणवन्मन्वानो वि-जानन्निदं कृत्वेदं प्राप्तुयामिति हि मन्यते । तस्यैवं कुर्वतो न जरमन नहीं होता, क्योंकि मेद और अमेद प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध है।तिमिररोगके नष्टहोनेपर तिमिर-रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि मेद-

प्रत्ययका नाश हुए विना चन्द्रादिके एकत्वकी प्रतीति भी नहीं होती,

क्योंकि ज्ञान और अज्ञानः प्रतीतियोंमें परस्पर विरोध है।

ऐसी अवस्थामें, जिस मेद-प्रतीतिको स्वीकार कर कर्मविधियाँ

प्रवृत्त हुई हैं,वह मेदपतीति जिसकी "एक ही अद्वितीय सत् है" "वही

ं एक हा आइताय सत् हः वहा सत्य हैं " "विकाररूप मेद मिथ्या है " इत्यादि वाक्यप्रमाणजनित एक-

त्वप्रतीतिके द्वारा नष्ट हो गयी है,

वही कर्मविधिके निमित्तकी निवृति हो जानेसे सम्पूर्ण कर्मीसे निवृत्त हो

जाता है, वह कमोंसे निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंस्य कहा जाता है

और वह परिवानक ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके लिये ऐसा होना असम्भव है।

उससे मिन्न निसकी मेदप्रतीति निवृत्त नहीं हुई है, वह अन्य पदार्थोंको देखता, धुनता, मानता

और जानता हुआ 'ऐसा करके इसे प्राप्त करूँगा' यह मानता है । ऐसा

करनेवाले उस पुरुषको ब्रह्मनिष्टता

व्रह्मसस्थता । वाचारम्भणमात्र-विकाराचृताभिसंधिप्रत्ययव्तवा-चासत्यमित्युपमदिते मेदप्रत्यये सत्यभिदमनेन कर्त-व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप-पद्यते । आकाग इव तलमल-बुद्धिविवेकिनः ।

उपमर्दितेऽपि सेदप्रत्यये कर्म-भ्यो न निवर्तते चेत्रागिव भेद-प्रत्ययोपमर्दनादेकत्वप्रत्ययविधाः यकं चाक्यमप्रमाणीकृतं स्यात्। अभस्यभक्षणादिप्रतिपेधवाक्या-नां प्रामाण्यवद्युक्तमेकत्ववाक्य-स्यापि श्रासाण्यम्;सर्वोपनिपदां

तत्परत्वात् ।

कर्मविधीनामप्रामा-कर्मविधीनाम-

ण्यत्रसङ्गइति चेत ? **मामा**ण्यनिरसनम्

त्पुरुपविषये प्रामाण्योपपत्तेः,स्व-

मादित्रत्वय इव त्राक्त्रचोधात् ।

नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा-रम्भणमात्र विकारमं मिथ्यागिनिवेश-रूप प्रतीति करनेवाला होता है। यह भसत्य है-इस प्रकार मेदपतीतिके वाधित हो जानेपर उसमें 'यह सत्य है, इससे मुझे यह कर्तव्य है' ऐसी 'प्रमाण-प्रमेयरूप वृद्धि होनी सम्भव नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुप-को आकाशमें तलमलबुद्धि होनी । यदि मेटप्रतीतिके नष्ट हो जाने-पर भी वोधवान् पुरुष भेडज्ञानकी निवृत्ति होनेसे पूर्वके समान कर्मी-से निष्ट्रच नहीं होता तो वह मानो एकत्वविधायक वाक्योंको अशामा-णिक सिद्ध करता है । अभध्यमध्र-णका प्रतिपेध **प्रामाणिकताके** समान एकत्वर्शते-पादक वाक्यकी शामाणिकता भी **उचित ही है, क्योंकि स**म्पूर्ण उप-निषदें उसीका प्रतिपादन करनेमें तत्पर हैं।

पूर्व ०-इस प्रकार तो कर्मविधियोंकी अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित हो नायगा।

सिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुषका मेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके सम्बन्धमें उनकी प्रामाणिकता हो सकती है, जिस प्रकार कि जागने-से पूर्व स्वमादिका ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है।

विवेकिनामकरणात्कर्मविधि-प्रामाण्योच्छेद इति चेत् !

न,काम्यविध्यनुच्छेददर्शनात् न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येवं विज्ञानवद्भिः काम्यानि कर्माणि नानुष्ठीयन्त इति काम्यकर्मविधय उच्छिद्यन्तेऽनुष्ठीयन्त एव कामि-मिरिति । तथा ब्रह्मसंस्थेर्ब्रह्मवि-द्भिनीनुष्ठीयन्ते कर्माणीति न तिद्धिय उच्छिद्यन्तेऽब्रह्मविद्भिर-नुष्ठीयन्त एवेति ।

परिव्राजकानां भिक्षाचरणा-दिवदुत्पन्नैकत्वप्रत्ययानामपि गृहस्थादीनामग्निहोत्रादिकर्मा-निवृत्तिरिति चेत् १

नः प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष-प्रवृत्तेरदृष्टान्तत्वात् । न हि

पूर्व ० —िकंतु विवेक्तियोंके न करनेसे तो कर्मविधिकी प्रमाणताका अञ्चेद सानता ही होगा ।

उच्छेद मानना ही होगा। सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि काग्य-विधिका उच्छेद होता देखा गया। 'सकामता अच्छी नहीं है' ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है पुरुषोद्वारा काम्यकर्म नहीं किये जाते. अतः काम्यकर्मीकी विधियोंका उच्छेद हो गया हो - ऐसी बात देखनेमें नहीं आतीं; बल्कि [ उस समय भी] सकाम पुरुषोद्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है। इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवैचाओंद्रारा कर्मीका अनुष्ठान नहीं किया जाता तो इससे उनकी विधिका ही उच्छेद नहीं हो जाता । जो ब्रह्मवैचा नहीं है उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही नाता है।

पूर्व० - जिस प्रकार संन्यासीलोग भिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें एकत्वज्ञान उत्पन्न हो गया है उन गृहस्थोंके भी अग्निहोत्रादि कर्मोंकी निवृत्ति नहीं होनी चाहिये, यदि ऐसी शङ्का हो तो <sup>2</sup> सिद्धान्ती - नहीं, क्योंकि प्रमाणता-का विचार करनेमें पुरुषकी प्रवृत्ति हष्टान्तह्म नहीं हो सकती।

नाभिचरेदिति प्रतिपिद्धमप्यभि-चरणं कश्चित्कुर्वन्दृष्ट इति शत्रौ चरणं क्रियते । न च कर्मविधि-प्रवृत्तिनिमित्ते भेदप्रत्यये वाधि-तेऽपिहोत्रादौ प्रवर्तक निमित्त-मस्ति । परिवाजकस्येव भिक्षा-चरणादौ बुभुक्षादि प्रवर्तकम् । इहाप्यकरणे प्रत्यवायभय प्रवर्तकमिति चेत् ?

त्वात् । भेदप्रत्यथवासुपमर्दित-मेदबुद्धिर्विद्यया यः स कर्मण्य-धिकृत इत्यबोचाम। यो ह्यधि-कृतः कर्मणि तस्य तद्करणे | करनेपर प्रत्यवाय हो सकता है।

न, भेदप्रत्ययवतोऽधिकृत-

'अभिचार न करे' इस प्रकार प्रति-पिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार करते देखा है--इतनेहीसे जिसका शञ्चके प्रति द्वेपमाव भी नहीं है वह विवेकी पुरुप-भी अभिचार करने लगे--यह सम्भव नहीं है। इसी पकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके निमित्त-मृत मेदपत्ययका बोघ हो जानेपर वोषवान् पुरुपको अग्निहोत्रादि कर्ममें पवृत्त करनेवाला कोई निमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि संन्यासीको भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त करनेवाला क्षुघादिरूप निमित्त है ।

पूर्व ० - यहाँ भी नित्यकर्म न करने-पर प्रत्यवाय होनेका भय ही प्रकृत करनेवाला है-यदि ऐसा माने तो !

सिन्द्वाती-नहीं, क्योंकि कर्मा-नुष्ठानका अधिकारी मेदज्ञानी ही है। जिसकी मेदबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं हुई है वह मेदज्ञानी ही कर्मका अधिकारी है--ऐसा हम पहले कह चुके है। इस प्रकार जो कर्मका अधिकारी है उसे ही उसके न **बो उसके अधिकारसे बाहर है उसे** प्रत्यवायो न निवृत्ताधिकारस्यः, प्रत्यवाय नहीं हो सकता, जिस

गृहस्थस्येव ब्रह्मचारिणो विशेष-धर्मानचुष्ठाने । एवं तर्हि सर्वः स्वाश्रमस्थ उत्पन्नैकत्वप्रत्ययः परिव्राडिति चेत १

नः स्वस्वामित्वभेदबुद्धवनि
श्रुतः । कर्मार्थत्वाच्चेतराश्रमा
णामः ''अथ कर्म कुर्वीय'' (षृ०

उ० १।४।१७) इति श्रुतेः ।

तस्मात्स्वस्वामित्वामावाद्भिज्ञरेक

एव परिव्राटः न गृहस्थादिः ।

एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्र
त्ययेन विधिनिमित्तभेदप्रत्यय
स्योपमदिंतत्वाद्यमनियमाद्यनुप
पत्तिः परिव्राजकस्येति चेत् १

प्रकार कि ब्रह्मचारीके विशेष धर्मका अनुष्ठान न करनेपर गृहस्थको प्रत्यवाय नहीं हो सकता। पूर्व०-इस प्रकार तव तो जिसे

पूर्व०-इस प्रकार तव तो जिसे एकत्वका ज्ञान हो गया है वह कोई भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ ही परित्राजक हो सकता है !

सिद्धान्ती—नहीं, क्योंकि उनकी स्वस्वामित्वरूप मेदबुद्धि निष्टुच नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम कर्मानुष्ठानके ही लिये हैं; जैसा कि "[स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके] अनन्तर में कर्म करूँगा" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। अतः स्वस्वामिभावका अमाव हो जानेसे एकमात्र मिश्च ही परित्राट्हो सकता है, गृहस्थादि अन्य आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता।

पूर्व ० — एकत्वकी मतीति करानेवाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानद्वारा कर्मविधिनिमित्तक मेदज्ञानके निष्टु च ज्ञानद्वारा कर्मविधिनिमित्तक मेदज्ञानके निष्टु च हो ज्ञानेसे तो संन्यासीको यम-नियमादिका पारुन करना भी सम्भव नहीं है [ अतः उसका स्वेच्छाचारी हो जाना बहुत सम्भव है ]।

१ यह मेरा है और ने इसका स्वामी हूँ ऐसी अधि हत-आंधकारी हर।

प्रच्यावितस्योपपत्तेनिष्टन्यथेत्वात्।

प्रतिपिद्धसेवाप्राप्तिः: एकत्वप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव प्रति-

हि रात्री कृपे पिद्धत्वात् । न

कुण्टके वा पतित उदितेऽपि

सवितरि पति तस्मिन्नेव । तस्मात्सिद्धं निवृत्तकर्मा भिन्नक

एव ब्रह्मसंस्थ इति । यत्पुनरुक्तं सर्वेषां ज्ञानवजि-वप शब्देन तानां पुण्यलोकते-परिवाड्यहणस्य ति, सत्यमेतत् । प्रत्यास्यानम् यच्चोक्तं तपःशब्देन

परित्राखप्युक्त इति, एतदसत्ः कस्मात् ? परित्राजकस्येव ज्रह्म-संस्थतासंमवात् । स एव हाव-

शेपित इत्यवोचाम । एकत्ववि-ज्ञानवरोञ्ग्नहोत्रादिवत्तपोनिष्ट-

चेथ। मेदबद्धि मत एव हि तपः-

सिद्धान्ती-एसी वात नहीं आदिद्वारा क्योंकि सुधा च्युत कर दिये जानेपर प्रत्ययसे

उसके द्वारा अनुचित कर्गीसे निवृत्ति-के लिये उनका पालन किया नाना सम्भव है। इसके सिवा उसके द्वारा मतिपिद्धि कर्गोंका सेवन किया

नाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उनका प्रतिषेघ तो वह एकत्वज्ञानकी टलिसे पूर्व ही कर मुकता है।

रात्रिके समय कुएँ या काँटोंमें गिर नानेवाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी उन्हींमें नहीं गिर जाता । अतः सिद्ध होता है कि कमेंसि निवृत्त हुआ

मिक्षक ही ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है। तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान-

रहित पुरुषोको पुण्यलोककी प्राप्ति होती है सो ठीक ही है; परंतु ऐसा बो कहा कि 'तपः' शब्दसे संन्यासी- , का भी कथन है सो ठीक नहीं।

ऐसा क्यों है ! क्योंकि परित्राजककी ही ब्रह्मनिष्ठता होनी सम्भव है। और वही [पुष्पलोकको प्राप्त होनेवालों-मेंसे] वच रहा है--ऐसा

पहले कह चुके हैं, क्योंकि एकत्व विज्ञानवान्का तो अग्निहोत्रादिके समान तप भी निवृत्त हो ही जाता

है। मेद<u>ब</u>ह्मिमान्**में**  कर्तव्यता स्यात् । एतेन कर्म-व्छिद्रे ब्रह्मसंस्थतासामर्थ्यम् , अत्रतिषेधश्च प्रत्युक्तः । तथा ज्ञानवानेव निष्टत्तकर्मा परिवा-डिति ज्ञानवैयर्थ्यं प्रत्युक्तम् ।

यत्पुनरुक्तं यववराहादिशव्द-

परिज्ञानके ब्रह्म- वत्परिव्राजके न संग्यशब्दस्या- रूढो ब्रह्मसंस्थशब्द स्टलिनिरासः इति तत्परिहृतम् । तस्येव ब्रह्मसंस्थतासंभवानान्य-स्येति ।

यत्पुनरुक्तं रूढशव्दा निमित्तं 'रूढिनिमित्त नो- नोपाददत इति, पादत्ते' इति न्या-तन्न, गृहस्थतक्ष-यस्यानित्यत्वम् परित्राजकादिशव्द-दर्शनात् । गृहस्थितिपारित्राज्य-तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि गृहस्थपरित्राजकातिभित्तेषे विशिष्टजातिमित्ते च तक्षेति रूढा दृश्यन्ते शब्दाः । न यत्र यत्र ग्रानि कृति निमित्तानि तत्र तत्र

कर्तव्यता भी रह सकती है। इससे **अन्य आश्रमवालोंको** भी मिलनेपर ब्रह्मस्थितिके सामर्थ्यका तथा उनके छिये ब्रह्म-निप्रके अप्रतिषेघका कर दिया गया। तथा ज्ञानी ही निवृत्तकर्मा परिवाट् हो सकता है-इससे ज्ञानकी निरर्थकताका खण्डन कर दिया गया । तथा ऐसा जी कहा कि 'यव' और 'वराह' आदि शब्दोंके समान 'ब्रह्मसंस्थ' शब्द परिवाजकर्में रूढ नहीं है उसका भी परिहार कर दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्रह्मनिष्ठा होनी सम्भव है,और किसीकी नहीं। इसके सिवा वादीने जो कहा कि रूढ शब्द निमित्तको स्वीकार नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि-त्रानकादि शब्द देखे जाते हैं। गृहमें रहना, पारित्राज्य सब कुछ त्याग कर चला जाना और तक्षण काष्ठ छेदन आदि निमित्तोंको स्वीकार करते हुए भी 'गृहस्थ' और 'परित्राजक' शब्द आश्रमिविशेषोंमें और 'तक्षा' शब्द जातिविशेषमें रूढ देखे जाते हैं | ये गृहस्थादि शब्द नहाँ-नहाँ निमित्त हैं वहीं-वहीं प्रवृत्त

वर्तन्ते; प्रसिद्ध्यभावात् । तथे- | नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्ध हापि त्रह्मसंस्थग्रव्दो निवृत्तसर्व-कर्मतत्साधनपरिवाडेकविषये-ऽत्याश्रमिणि परमहसाख्ये वृत्त इह मवितुमहिति, मुख्यामृतत्व-फलश्रवणात् ।

अतरचेदमेवैकं वेदोक्तं पारि-ब्राल्यम्। न यज्ञोपवीतविदण्ड कमण्डल्वादिपरिग्रह इति । ''मुण्डोऽपरिग्रहः'' (जाबा० उ० | ५ ) ''असङ्गः'' इति च श्रुतिः, | "अत्याश्रमियोंको ''अत्याश्रमिस्यः परमं पवित्रम्'' ( २वे० उ० ६ । २१ ) इत्यादि च श्वेताश्वतरीये। "निःस्तुति-निर्नमस्कारः" इत्यादिसमृति-स्यथ । "तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति । गण कर्म नहीं करते, इसल्यि यतयःपारद्विनः । तस्माद्लिङ्गो | अल्ङि धर्मन और अञ्चक्तल्ङि धर्मज्ञोऽज्यक्तलिङ्गः'' इत्यादि- [होकर विचरे]" इत्यादि स्मृतियोंसे स्मृतिम्यव । मी यही वात सिद्ध होती है।

नहीं है। इसी प्रकीर यहाँ भी 'ब्रह्मसंस्थ' शन्दकी वृत्ति सम्पूर्ण कर्म और उनके साधनोंसे निरूच हुए एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परित्राजकमें ही होनी उचित है, क्योंकि उन्होंको मुख्य अमृतलहरा फलकी शांति झुनी गयी है।

अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि-त्राज्य है । यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या कमण्डलु आदिका ग्रहण करना मुख्य पारित्राज्य नहीं है। इस विषयमें "मुण्डित अपरिग्रही" और "असङ्ग" ऐसी श्रुति है; तथा प्रम पवित्र [ ज्ञानका उपदेश किया ]" इस श्वेताश्वत्रीय श्रुतिसे "नि स्तुतिर्निनेमस्कारः" इत्यादि स्मृ-तियोंसे एवं "अत. पारदर्शी यति-

कर्मत्यागोभ्यु-

किया, कारक और फलस्प मेद-

बुद्धिका सत्यत्व स्वीकार् करनेके कारण सांख्यवीदाश- **पराम्यते,** क्रिया-सांख्यवादी जो कर्मत्यागको स्वीकार कर् ककर्मत्या- कारकपालभेदवृद्धेः करते हैं, वह ठीक नहीं है। तथा गस्य मिथ्यात्वम् सत्यत्वाभ्युपग-बौद्धोंने जो शून्यताको स्वीकार करनेके कारण अकर्तृत्वको स्वीकार मात्, यच्च तन्मृपा किया है वह भी ठीक नहीं है, वौद्धैः श्रून्यताभ्युपगमादकहेत्व-क्योंकि उन्हें उसका अकर्तृत्व स्वीकार मस्युपगम्यते, तदप्यसत्, तद-करनेवालेकी भी सचा माननी होगी सन्त्वाभ्युपग-और बौद्ध होग भारमाकी सचा स्यूपगन्तुः स्वीकार नहीं करते]। तथा अज्ञानी मात् । यञ्चाज्ञेरलसतयाकतेत्वा छोग जो आरुस्यवश अकर्तृत्व स्वीकार भ्यूपगमः सोऽप्यसत्कारकवृद्धेर-कर होते हैं वह भी ठीक नहीं है. निवर्तितत्वात्प्रमाणेन । तस्मा-क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी कारक द्वेदान्तप्रमाणजनितैकत्वप्रत्यय-बुद्धिकी निवृत्ति नहीं होती । अतः वैदान्तप्रमाणजनित एकत्व ज्ञानवान्-कर्मनिष्ट्रित्तरुक्षणं एव को हो कर्मनिवृत्तिरूप पारित्राज्य पारिवाज्यं ब्रह्मसंस्थत्वं चेति और ब्रह्मनिष्ठस्व हो सकते हैं--यह सिद्धम् । एतेन गृहस्थस्यैकत्व-सिद्ध होता है । इससे गृहस्थको विज्ञाने सति पारिव्राज्यमर्थ-भी एकत्व विज्ञान हो जानेपर पारि-सिद्धम् । नन्वग्न्युत्सादनदोषभावस्या-

त्परित्रजन्, "वीरहा वा एष

देवानां योऽग्निसुद्वासयते'' इति

ब्राज्य अर्थतः सिद्ध हो बाता है । यदि कही कि परिवालक होनेसे तो वह अग्निपरित्यागरूप दोषका जैसा कि भागी होगाः अस्तिका त्याग फरता है देवताओंका पुत्रव्न होता हैं" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है—तो ऐसा l <sub>कहना</sub> ठीक नहीं, क्योंकि विघाता-श्रुतेः; न, देवोत्सादित्वादुत्सन

-एव हि स एकत्वदर्शने जाते द्वारा उच्छित्र कर दिया जानेके कारण वह अग्नि एकलदर्शन होनेपर इति | स्वतः ही त्यक्त हो जाता है, जैसा कि "अग्निका अग्नित निवृत्त हो

श्रुते:। अतो न दोपमाग्गृहस्थः गया" ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है।

परिव्रजन्त्रिति । १ ।।

''अपागादग्नेरग्नित्वम्''

अतः परिवाजक होनेसे गृहस्य दोषका भागी नहीं होता ॥ १॥

### त्रयीविद्या और न्याहृतियोंकी उत्पत्ति

यत्संस्थोऽमृतत्वमेति तन्नि-।

रूपणार्थमाह-

ि निसमें स्थित हुआ पुरुष अमृतल भार कर लेता है उसका निरूपण करनेके लिये श्रुति कहती है—

प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितसेभ्यस्रयी विद्या संप्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रास्तवन्त भूर्भुवः स्वरिति ॥ २ ॥

प्रजापतिने लोकोंके उद्देश्यसे ध्यानरूप तप किया। उन अभितप्त लोकोंसे त्रयी विद्याकी उत्पत्ति हुई तथा उस अभितप्त त्रयी विद्यासे 'सः, भुवः और स्वः' ये मक्षर उत्पन्न हुए ॥ २ ॥

प्रजापतिर्विराट् कश्यपो वा ऽभितप्तेभ्यः सारभृता त्रयी विद्या सत्रास्त्रवत्प्रज्ञापतेर्भेनमि प्रन्यभा-

पनापति अर्थात् विराट्या कश्यप-लोकानुहित्य तेषु सार्जिचृक्ष- | नीने छोकोंके उद्देश्यसे-उनमेंसे सार याभ्यतपद्भितापं कृतवान्ध्यानं वर्षाः कृतवानित्यर्थः । तेभ्यो-अभितप्त हुए उन मृतोंसे उनकी सार-भ्ता त्रयीविद्या प्रादुर्भृत हुई; तात्पर्य यह कि प्रजापतिके मनम त्रयीविद्याका

दित्यर्थः । तामभ्यतपत्, पूर्व- । प्रतिमान हुआ । प्रजापतिने पूर्ववत् । वत् । तस्या अभितप्ताया एता-न्य तस्या जामतसाया दुर्गा । उस अभितप्त त्रयीविद्यासे भूः, मुवः न्यक्षराणि संप्रास्त्रवन्त भूभ्रवः । और स्वः—ये व्याहृतिरूप अक्षर स्वरिति व्याहृतयः ॥ २ ॥

] उत्पन्न हुए ॥ २ ॥

### ओंकारकी उत्पत्ति

तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितसेभ्य ॐकारः संप्रास्त्रवत्त-चथा शङ्कता सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोङ्कारेण-सर्वा वाक्संतृषणोङ्कार एवेद्श्सर्वमोङ्कार एवेद्श-सर्वम् ॥ ३ ॥

[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया । उन आलोचित 🕡 **अक्षरोंसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार शङ्कुओं (नसों )** द्वारा सम्पूर्ण पत्ते व्यास रहते हैं उसी प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्ण वाक् व्यास है। ओद्वार ही यह सब कुछ है-अोद्वार ही यह सब कुछ है ॥ ३ ॥

तान्यक्षराण्यभ्यतपत्तेभ्यो- । द्ब्रक्ष कीदृशम् ? इत्याह-पर्णनालेन | तद्यथा शङ्कना सर्वाणि पर्णानि पत्रावयव-जातानि संतृण्णानि विद्धानि च्याप्तानीत्यर्थः । एवमोङ्का-रेण ब्रह्मणा परमात्मनः प्रती-कभृतेन सर्वा वाक्शब्दजातं प्रतीकभृतः ओङ्काररूप नसद्वारा

[फिर उसने ] उन अक्षरोंकी **ऽमित्रप्तेभ्य ॐकारः संप्रास्त्रवत्त- ।** आलोचना की । उन आलोचित अक्षरोंसे ओङ्कार उत्पन्न हुआ। वह [ओङ्काररूप] ब्रह्म कैसा है इसपर श्रुति कहती है-निस प्रकार शङ्क-पत्तेकी नसोंसे सम्पूर्ण पत्ते-पत्तोंके अवयदसमूह अनुविद्ध अर्थात् व्यास रहते हैं, इसी मकार परमात्माके

२३२ छान्दोन्योपनिषद् [ बर्चाव र्र \*\*\*\*\*\*\*\* ''अकारो वे सर्वा । सन्पूर्ण वाक्—शब्दसम्ह व्याप्त है, जैसा कि "अकार ही सम्पूर्ण बाक्

वाक्" इत्यादिश्रुतेः।

मात्रमित्यत अन्कार एवेद् परमात्माका ही विकार है। अतः यह सब ओक्कार ही है। द्विरुक्ति कथनमोङ्कारस्तुत्यर्थमिति ॥३॥ वह ओकारकी स्तुतिके लिये है॥३॥

है"इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। परमात्मविकारश्च नामधेय- जितना नामधेयमात्र है सव

सर्वमिति । द्विरम्यास आद- आदरके लिये हैं। तथा लोकादिकी लोकादिनिष्पादन- प्राप्त कराना आदि जो कहा गया है.

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याचे त्रयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २३ ॥



सामोपासनप्रसङ्गेन कर्मगुण-सामोपासनप्रसङ्गेन कर्मगुण-स्तृतत्वािक्वरपोंङ्कारं परमात्म-प्रतिकत्वादमृतत्वहेतुत्वेन मही-फृत्य प्रकृतस्येव यज्ञस्याङ्ग-स्तृतािन सामहोममन्त्रोत्थाना-स्तृतािन सामहोममन्त्रोत्थाना-

सवनोंके अधिकारी देवता

ब्रह्मवादिनो वद्नित यद्दसूनां प्रातःसवनश्रुह्मणां माध्यन्दिनश्सवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां त्रतीयसवनम् ॥ १ ॥

ब्रह्मवादी कहते हैं कि पातःसंबन बसुओंका है, मध्याह्सवन रुद्रोंका है तथा तृतीय सदन आदित्य और विश्वेदेवोंका है ॥ १ ॥ ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत्प्रातः- / ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि जी सवनं प्रसिद्धं तद्वस्नाम् । तैश्र प्रातःसवनसंबद्धोऽयं स्रोको वशी-वशीमृत क्रिया हुआ है । उस

मध्याह्सवनके अधीश्वर रुद्रोद्वारा

र्माध्यन्दिनसवनेशानैरन्तरिक्ष-होकः । आदित्येश विश्वेदेवी-होकः । आदित्येश विश्वेदेवीन होता तृतीय होक अपने मधीन तृतीयसवनेशानस्तृतीयो लोको | किया हुआ है। इस प्रकार यजमान-वशीकृतः। इति यजमानस्य के लिये इनके अधिकारसे बचा लोकोऽन्यःपरिशिष्टो न विद्यते । १। हुआ कोई दूसरा लोक नहीं है ।। १॥

| अन्तरिक्षलोक स्रोर तृतीय **सवन**-

साम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है क तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तं न विद्यात्कथं कुर्याद्थ त्रिद्दान्कुर्यात् ॥ २ ॥

तो फिर यनमानका लोक कहाँ है ? जो यनमान उस लोकको नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? सतः उसे जाननेवाला ही यज्ञ करेगा ॥ २ ॥

क तहिं यजमानस्य लोको यदर्थ यजते । न कचि-ह्योकोऽस्तीत्यमिष्रायः।''लोकाय बै यजते यो यजते" इति श्रुतेः; लोकाभावे च स यो यजमानस्तं लोकस्वीकरणोपायं सामहोम-मन्त्रोत्थानलक्षणं न विद्यान्त विज्ञानीयात्सोऽज्ञः कथं कुर्या-द्यज्ञम् । न कथञ्चन तस्य करेत्व-\ ग्रुपपद्यत इत्यर्थः ।

अत यनमानका वह लोक कहाँ है निसके लिये वह यज्ञानुष्ठान करता है ! तात्पर्य यह है कि वह छोक कहीं नहीं है। किंतु "जो भी यज्ञ करता है वह पुण्यलोकके ही लिये करता है" ऐसी श्रुति होनेके कारण जो यजमान छोकका समाव /होनेसे साम, होम, मन्त्र और उत्थानहरूप छोकस्वीकृतिके उपायको नहीं जानता वह अज्ञानी किस प्रकार यज्ञानुष्ठान कर सकता है ? तालर्थ यह है कि उसका कर्तृत्व किसी मकार सम्भव नहीं है।

सामादिनिज्ञानस्तुतिपरत्वाभाविदुपः कर्तृत्वं कर्ममात्रविदः
प्रतिपिष्यते । स्तुतये च सामादिविज्ञानस्याविद्धत्कर्तृत्वप्रतिपेधाय चेति हि मिद्येत वाक्यम् ।
आग्रे चौषस्त्ये काण्डेऽविदुषोऽपि कर्मास्तीति हेतुमवीचाम । अथैतद्धक्ष्यमाणं सामाग्रुपायं विद्वान् कुर्यात् ॥ २ ॥

[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञानकी स्तुति करनेवाला है, अतः इसके द्वारा केवल कर्ममात्रके ज्ञाता अज्ञानी-के कर्तृत्वका प्रतिषेध नहीं किया जाता। '[यह वाक्य] सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिये है और अविद्वान्के कर्म-कर्तृत्वका प्रतिषेध करनेके लिये भी है' यदि ऐसा माना जाय तो वाक्य मेद हो जायगा; क्यों कि प्रथम अध्यायके औषस्यकाण्डमें ( दशम खण्डमें ) कर्म अविद्वान्के भी लिये है—ऐसा हमने [ कर्मानुष्ठानमें ] हेड वतलाया है। अतः आगे वतलाये जानेवाले सामादि ज्यायोंको जाननेवाल होकर ही कर्म करे॥ र ॥

## प्रातःसवनमे वसुदेवतासम्बन्धी सामगान

किं तद्देखम् १ इत्याह-

| वह उसका ज्ञातन्य साम क्या | है १ सो श्रुति बतलावी हैं---

पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गाईपत्यस्यो-दब्धुख उपविश्य स वासवश्सामाभिगायति ॥ ३ ॥

प्रातरनुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह (यजमान ) गार्हपत्याग्निके पीछेकी ओर उत्तरामिग्रल बैठकर बसुदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥ ३ ॥

पुरा पूर्व प्रातरज्ञवाकस्य ग्रस्नस्य प्रारम्भाजधनेन गाई-विश्य स वासवं वसुदैवत्यं सामाभिगायति ॥ ३ ॥

पातरनुवाकसे पूर्व अर्थात् प्रातः-कालमें पढ़े जाने योग्य 'शस्त्र' नामक\* पत्यस्य पश्चादुदद्मुखः सन्तुप-यजमान वासव--वसुदेवतासम्बन्धी सामका गान करता है ॥ ३ ॥

**छो ३ कद्वारमपावा ३ र्णू ३३ प**रुयेम त्वा वयश्रा ३३३३३हु३म्आ३३ज्या३यो३आ३२१११इति॥४॥

[हे अपने | ] तुम इस लोकका द्वार खोल दो: जिससे कि हम राज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर लें ॥ ४ ॥

लोकद्वारमस्य पृथिवीलोकस्य । येति ॥ ४ ॥

हे अग्ने ! तुम लोकद्वार-इस प्राप्तये द्वारमपावृणु हेऽग्ने तेन । पृथिवीलोककी प्राप्तिके लिये, इसका द्वारेण पश्चेम त्वा त्वां राज्या- द्वार खोल दो। उस द्वारसे हम राज्य-प्राप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन करें ॥४॥

अथ जुहोति नमोऽमये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥५॥

तेदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] इवन करता है-पृथिवीमें रहनेवाले इहलोकनिवासी अग्निदेवको नमस्कार है। मुझ यजमानको तुम [ पृथिवी ] लोककी प्राप्ति करानो । यह निश्चय ही यनमानका लोक है, मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूं ॥ ५ ॥

क्ष जिन ऋक्-्मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें 'शस्त्र कहते हैं और जिन शस्त्रींका प्रातःकाल पाठ किया जाता है उनका नाम 'प्रातरनुवाक' है।

अधानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेण नमोजनये प्रह्वीभृतास्तुम्यं वयं पृथिवीक्षिते पृथिवीनिवासाय लोकिसते पृथिवीलोकिनवासा-येत्पर्थः । लोक मे महां यज- विनम्र होते हैं । मुझ यनमानको तुम मानाय विन्द रूभस्व । एप वै | पुण्यलोककी प्राप्ति कराओ । यह मम यजमानस्य लोक एता गन्तास्मि ॥ ५ ॥

इसके पश्चात वह इस मन्त्रद्वारा इवन करता है--अग्निदेवको नम-स्कार है। हम पृथ्वीमें रहनेवाले और पृथ्वीछोकनिवासी तुम्हारे प्रति निश्चय ही यजमानका छोक है. मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ५ ॥

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परि-घमित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै । वसवः प्रातःसवनश्संप्र-यच्छन्ति ॥ ६ ॥

इस लोकमें यजमान 'मैं आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्य-लेकको प्राप्त होऊँगा ] 'स्वाहा'—ऐसा कहकर हवन करता है, और 'परिष ( अर्थाला—अड्ंगे ) को नष्ट करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है। बसुगण उसे प्रातःसवन पदान करते हैं ॥ ६ ॥

अत्रास्मिल्होके यजमानोऽह-। परस्ताद्ध्व मृत: सिन्तर्यर्थः: स्वाहेति जुहोति । अपजह्यपनय परिघं लोक-द्वारार्गलमित्येतं मन्त्रमु-<sup>भ्वा</sup>तिष्ठति ।

वेसुम्यः प्रातःसवनसंबद्धो लोको निष्क्रीतः स्याचतस्ते पातःसवनसे सम्बद्ध लोक मोल

यहाँ---इस लोकमें यनमान 'मैं आयु समाप्त होनेपर---आयुके पीछे अर्थात् मरनेपर [ पुण्यलोक प्राप्त करूँगा ] स्वाहा' ऐसा कहकर हवन करता है। 'तुम परिघ यानी लोक-द्वारकी अर्गलाको दूर करो'---इस एवमेरी- | मन्त्रको कहकर उत्थान करता है। इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, होम और उत्थान ] के द्वारा वसुओंसे

श्रातःसवनं वसवो यजमानाय | हे हिया बाता है । तर वे वप्ट-गण यजमानको प्रातःसवन पदान करते हैं॥ ६॥ सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥

मध्याहमतनमे रुद्रमध्यस्य सामगान

पुरा माध्यन्दिनस्य सत्रनस्योपाकरणाज्ञघनेना-**न्नीघीयस्योदङ्मुख उपिबद्य स रोद्रश्सामाभि** गायति ॥ ७ ॥

मध्याइसवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यवमान दक्षिणाग्निके पीछे उत्तराभिमुख वैठकर स्टदेवतासम्बन्धी सामको गान करता है ॥ ७ ॥ दैवत्यं वैराज्याय ॥ ७ ॥ । करता है ॥ ७ ॥

तथाग्नीध्रीयस्य दक्षिणाग्नेर्ज-घनेनोदद्गुख उपविज्य स रीद्रं सामामिगायति यजमानो रुद्र-िलये स्टबेवतासम्बन्धे सामका गान

लो२कद्वारमपावा३र्णू ३३ पज्येम त्वा वयं वैरा ३२३२३ हु३ म् आ ३३ ज्या३ यो ३ आ ३२१११ इति॥८॥

[हे बायो 1] तुम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोल दो, जिससे कि वैराज्यपदकी पाप्तिके छिये हम तुम्हारा दर्शन कर सर्के ॥ ८॥

अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते छोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देष वै यजमानस्य लोक प्तास्मि॥ ९॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] इवन करता है—जन्तरिक्षमें रहनेवाले अन्तरिक्षलोकनिवासी वायुदेवको नमस्कार है । मुझ यजमानको तुम [ अन्तरिक्ष ] लोककी प्राप्ति कराओ । यह निश्चय ही यजमानका लोक है; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ ॥ ९ ॥

अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजिहि परिघ-मित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिनश सवनश सम्प्रयच्छन्ति ॥ १० ॥

यहाँ यनमान, 'मैं आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षलोक प्राप्त कहरूँगा ] 'स्वाहा' ऐसा कहकर हवन करता है और 'लोकद्वारकी अर्गाला-को हुँर करो' ऐसा कहकर उत्थान करता है। रुद्धगण उसे मध्याहसवन प्रदान करते हैं ॥ १०॥

अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा- ( 'अन्तरिक्षक्षिते' इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ [ पाँचवें और हठे मन्त्रके ] नम् ॥ ८-१०॥

वृतीय सवनमें आदित्य और विक्वेदेवसम्बन्धी सामका गान पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्वघनेनाह्वनीयस्यो-दुब्बुख उपविद्य स आदित्यः स वैश्वदेवःश्सामाभि-गायति ॥ ११ ॥

त्तीय सननका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान आह्वनीयाग्निके पीछे उच्चरामिमुख बैठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है ११ तथा हवनीयाग्निके पीछे उच-विश्य स आदित्यदेवत्यमादि-त्यं वैश्वदेवं च सामाभिगा-यति क्रमेण स्वाराज्याय साम्राज्याय ॥ ११ ॥ \*\*\*

लो २ कहारमपावा २ र्णू ३२ पश्येम त्वा वय १० स्वारा ३२३३३ हु ३ म आ ३२ ज्या ३ यो ३ आ ३२ ११११ इति ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं लो २ अकहारमपावा २ र्णू ३३ पश्येम त्वा वय १ साम्रा ३ ३ ३२३ हु ३ म आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२१११ इति ॥ १३ ॥

लेकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यपाप्तिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सर्के । यह आदित्यसम्बन्धी साम है; अब विश्वेदेवसम्बन्धी साम कहते हैं — लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्यपासिके लिये तुम्हारा दर्शन कर सर्के ॥ १२-१३ ॥

-: • :--

अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविक्षिज्ञचो छोकक्षिज्ञचो छोकं मे यजमानाय विन्दत ॥ १८ ॥

तत्पश्चात् [ यजमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है—स्वर्गेसे रहनेवाले घुलोकनिवासी आदित्योंको और विश्वेदेवोंको नमस्कार है ! मुझ यजमानको तुम पुण्यलोककी शाप्ति कराओ ॥ १४ ॥

एप वै यजमानस्य लोक एतासम्यत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापहत परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५॥

यह निश्चय ही यजमानका छोक हैं; मैं इसे प्राप्त करनेवाला हूँ। यहाँ यजमान 'आयु समाप्त होनेपर [में इसे प्राप्त करूँगा] स्वाहा'— ऐसा कहकर हवन करता है और 'छोकद्वारकी अर्गलाको दूर करो'— ऐसा कहकर उत्थान करता है ॥ १५॥

**दिविक्षिद्**म्य इत्येवसादि । इत्यादिलिङ्गात् ॥ १४-१५ ॥

'दिविक्षिद्भ्य ' इत्यादि शेष सब अर्थ पहलेके ही समान है। 'विन्दत, समानमन्यत् । विन्दतापहतेति विभयहतः इन क्रियाओंमें बहुवचन वहुवचनमात्रं विशेषः । याज-मानं त्वेतत् । एतास्म्यत्र यनमान इत्यादिलिङ्गात् ॥ १४-१५ ॥

तस्मा आदित्याश्च विर्वे च देवास्तृतीयसवनश्सम्प्रयच्छ-न्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१६॥

उस ( यजमान ) को आदित्य और विञ्वेदेव ततीय सवन प्रदान करते हैं। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ स्वरूप ) को जानता है ॥१६॥ यथोक्तस्य सामादेविद्वान्यज्ञस्य सामादिको जाननेवाला यह यजमान मात्रां यज्ञयाथात्म्यं वेद यथोक्तम्। तिश्चय ही यज्ञकी मात्रा—यज्ञके पूर्वोक्त यथार्थ स्वरूपको जानता है। य एवं वेद य एवं वेदेति द्वि- 'य एवं वेद य एव वेद' यह द्विरुक्ति रुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था ।१६॥ अध्यायकी समाप्तिके लिये है ॥१६॥

एष ह वै यजमान एवंविद् | एवंवित्-इस प्रकार पूर्वोक्त

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाभ्याये चतुर्विश्रखण्डमाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २४ ॥

इति श्रीगोविन्दमगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्य-श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्यविवरणे द्वितीयोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ २ ॥

# तृतीय अध्याय

### क्रथम स्थार

मधुविद्या

ॐ असौ वा आदित्य इत्या-ग्रन्थायारम्मे सम्ब-प्रकरण-

न्धः । अतीतानन्त-

तम्बन्धः

राष्यायान्त उक्तं यज्ञस्य मात्रां वेदेति यज्ञविषयाणि च साम-होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल-प्राप्तये यज्ञाङ्गभूतान्युपदिष्टानि । सर्वयज्ञानां च कार्यनिर्वृत्तिरूपः सविता महत्या श्रिया दीप्यते । स एप सर्वप्राणिकर्मफलभूतः प्रत्यक्षं सर्वेरुपानिन्यते । अतो यज्ञव्यपदेशानन्तरं तत्कार्यभूत-सवितृविषयग्रुपासनं सर्वपुरुपा-

'ॐ असी वा आदित्यः' इत्यादि अध्यायके आरम्भमें पूर्वोत्तर मृन्यका सम्बन्ध [बतलाया नाता है]। अन्यविहतपूर्व अध्यायके अन्तमं यह वतलाया गया है कि वह युज़के यथार्थ स्वरूपको जान जाता है। तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट फलकी प्राप्तिके लिये यज्ञके अङ्गमृत यज्ञ-सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और उत्थानोंका भी उपदेश किया गया है। [इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यज्ञीं-का कार्यनिप्पत्तिरूप [ अर्थात् सम्पूर्ण यज्ञसाधनोंका फलस्वरूप ] महती श्रीसे दीप्त हो जाता है। वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मोंका फलस्वरूप है; अतः समस्त चीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे जीवन घारण करते हैं । अतः अब यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात् मैं उसके फल्स्वरूप सूर्यकी उपासना-

र्थेभ्यः श्रेष्ठतमफलं विधास्यामी- । का, जो सम्पूर्ण पुरुषार्थीसे श्रेष्ठतम फलवाली है, विधान करूँगी—इस त्येवमारभते श्रुतिः— उद्देश्यसे श्रुति आरम्म करती हैं–

आदित्यादिमें मधु आदि-दृष्टि

ॐ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीनवश्शोऽन्तरिक्षमपूर्णे मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥

ॐ यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है। घुलोक ही उसका तिरछा बाँस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ है ], अन्तरिक्ष छत्ता है और किरणें [ उसमें रहनेवाले ] मक्लियोंके वच्चे हैं ॥ १॥ आदित्यो देवम-

ष्ट्रित्यादि । देवानां सोदना-मध्वसावादित्यः । मोदनहेत्रत्वं वश्यति सर्वयज्ञफल्ह्यत्वादादि-त्यस्य ।

कथं मधुत्वम् ? इत्याह-तस्य मधुनो द्यौरेव भ्रामरस्येव मधु-नस्तिरश्रीनश्रासी वंशरचेति तिर-श्रीनवंशः। तिर्यग्गतेव हि द्यौर्ल-

वा आदित्यो इत्यादि । देवताओंको प्रसन्न करने-वाला होनेसे वह आदित्य मधुके समान मानो मघु है । वसु आदिको प्रसन्न करनेमें उसकी हेतुताका श्रुति आगे (३।६।१ में ) प्रतिपादन करेगी, क्योंकि वह आदित्य सम्पूर्ण यज्ञोंका फलस्वरूप है।

इसका मधुत्व किस प्रकार है ! यह श्रुति वतलाती है-मधुकरके मधुके समान इस मधुका चुलोक ही तिरछा वॉस है। जो तिरश्चीन (तिरछा) हो और वंश (वाँस) हो उसे तिरश्चीनवंश (तिरछा वॉस) कहते हैं; क्योंकि घुलोक तिरछा ही दिखायी देता है। तथा अन्तरिक्ष मधुका छचा श्यते । अन्तरिक्षं च मध्वपूपो है, वह बुलोकरूप वाँसने लगकर

द्यवंशे लग्नः सिल्लम्बत इवाता मध्वपूपसामान्यादन्तरिक्ष मध्व-पूपो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच । मरीचयो रश्मयो रश्मिस्था आपो भौमाःसवित्राकृष्टाः ''एता वा आपः स्वराजो यन्मरीचयः" इति हि विज्ञायन्ते । ता अन्त-रिक्षमध्वपूपस्थरश्म्यन्तर्गतत्वा-द्भ्रमरबीजभूताः पुत्रा इव हिता लक्ष्यन्त इति पुत्रा इच प्रत्रा मध्वपूपनाड्यन्तर्गता हि भ्रमर-पुत्राः ॥ १ ॥

मानो लटकता है, अतः मधुके छचेके समान होनेके कारण तथा मधुरूप सर्थका आश्रय होनेसे मी अन्तरिक्ष-लोक ही मधुका छचा है।

मरीचि-किरणें अर्थात् स्पंद्वारा लींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित पाथिव जल-जिसका कि "स्वराट् (स्वयंप्रकाश सुर्य) की जो किरणें हैं वे निध्य ही जल हैं" इस श्रुति-द्वारा ज्ञानहोता है, वह अन्तरिक्षरूप शहदके छत्तेमें स्थित किरणोंके अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके वीजमृतपुत्रों (मधुमिस्त्वयोंके वचों) के समान उनमें निहित दिलायी देता है। अत वह स्पंरिहमस्थ जल) अमरपुत्रोंके समान पुत्ररूप है, क्योंकि छत्तेके लिख़ोंमें ही अमरपुत्र रहा करते हैं॥ १॥

-00]O(00-

मादित्यकी पूर्वदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

तस्य ये प्राश्चो रइमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु-नाड्यः । ऋच एव मधुक्कत ऋग्वेद् एव पुष्पं ता अमृता आपस्ता वा एता ऋचः॥ २ ॥ एतमृग्वेद्म-भ्यतपश्स्तस्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमन्ना-चश्रसोऽजायत ॥ ३ ॥ उस आदित्यकी जो पूर्विदिशाकी किरणें हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष-रूप छते ) के पूर्विदिशावर्ती छिद्र है। ऋक् ही मधुकर हैं, ऋग्वेद ही पुष्प हैं, वे सोम आदि अमृत ही जल है। उन इन ऋक् [ रूप मधु-करों ] ने ही इस ऋग्वेदका अभिताप किया। उस अभितप्त ऋग्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अनाधरूप रस उत्पन्न हुआ। । २-३।।

तस्य सिवतुर्मध्वाश्रयस्य मधुनो ये प्राश्चः प्राच्यां दिशि-गता रक्ष्मयस्ता एवास्य प्राच्यः ,प्रागञ्चनान्मधुनो नाट्यो मधु-नाट्य इव मध्वाधारिच्छद्रा-णीत्यर्थः ।

तत्र ऋच एव मधुकृतो लोहितरूपं सिन्त्राश्रयं मधु कुर्वन्तीति मधुकृतो श्रमरा इव । यतो रसानादाय मधु कुर्वन्ति तत्पुष्पमिव पुष्पमृ-ग्वेद एव ।

तत्र ऋग्बाझणसम्रुदायस्यग्वे-दाख्यत्वाच्छव्दमात्राच भोग्य-रूपरसनिस्नावासंभवादृग्वेदशब्दे-नात्र ऋग्वेदविहितं कर्म । ततो हि कर्मफलभूतमधुरसनिस्नाव-संभवात् । मधुकरैरिव पुष्प- मधुके आश्रयमृत उस स्यंह्रप मधुकी जो पूर्वीदशागत किरणें हैं वे ही पूर्वकी ओर जानेके कारण इसकी पूर्व मधुनाढियाँ हैं। मधुकी नाडियोंके समान मधुनाढियाँ हैं। जहाँ ऋचाएं ही मधुकर हैं, वे स्यंमें रहनेवाला लोहितह्रप मधु उराज करती हैं, अतः अमरोंके समान वे ही मधुकर हैं। जिससे रसोंको प्रहण करके वे मधु करती हैं वह ऋग्वेद ही पुष्पके समान पुष्प है।

किंतु यहाँ ऋग्जाक्षणसमुदायका ही नाम ऋग्वेद हैं और केवल शब्द-से ही भोग्यरूप रसका निकलना असम्भव हैं; अत. 'ऋग्वेद' शब्दसे यहाँ ऋग्वेदविहित कर्म अभिभेत हैं, क्योंकि उसीसे कर्मफलमृत मधुरूप रसका निकलना सम्भव हैं। मधुकरोंके समान उस पुष्प स्थानीयादृग्वेद्विहितात्क्रमेण ऋग्मिर्मध अप आदाय निर्वर्त्यते ।

कास्ता आपः १ इत्याह-ताः कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो-रूपा अग्री प्रक्षिप्तास्तत्पाकाभि-निर्देत्ता अमृता अमृतार्थत्वा-दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति । तद्रसानादाय एता ऋचः पृष्पेम्यो रसमाददाना इव अमरा ऋचः एतमृग्वेद-मृग्वेद्विहितं कर्म पुष्पस्थानी-यम् अभ्यतपत्रभितापं कृत-कर्मणि वत्य इवैता ऋचः प्रयुक्ताः ।

ऋग्भिहिं मन्त्रैः शस्त्राधद्ध-भावसुपगर्तैः क्रियमाणं कर्म रसं मुश्रतीत्यप-पद्यते पुष्पाणीव अमरेराच्रय्य-साणानि । तदेतदाह-तस्यर्ग्वेद-

स्थानीय ऋग्वेदविहित कर्मसे ही रस प्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु तैयार किया जाता है।

वे रस क्या हैं ! सो श्रुति वतलाती है--वे कमीमें प्रयुक्त अर्थात् समिमें हाले हुए सोम, घृत एवं दुग्धरूप रस अग्निपाकसे निप्पन हुए अमृत होते हे अर्थात् अमृतल ( मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे [ अमृतसंज्ञक ] जल अत्यन्त रसमय होते हैं। उन रसोंको ही शह<sup>ण</sup> करके इन ऋचाओने—पृप्पेंसि रस ग्रहण करनेवाले अगरीके समान इन ऋचाओंने इस ऋग्वेदको---पुष्प-ऋखेरविहित स्थानीय भभितस किया अर्थात् कर्मम प्रयुक्त हुई इत ऋचाओंने मानो उनका अभिताप किया ।

शस्त्रदि यज्ञाङ्गभावको प्राप्त हुए ऋगादि सन्त्रोंद्वारा ही किया हुआ कुर्म प्रमरोंसे चूसे दाते हुए पुप्पोंके समान मधु बनानेवाला रस छोड़ता है--यह क्यन ठीक ही है। इसी वातको यह श्रुति वतलाती है---उस स्यामितप्तस्य, कोऽमी रसः? य | अभितप्त ऋग्वेदका वह कीन-सा रस ऋङ्मधुकराभितापनिःसृत इत्यु- | है १ जो ऋग्रूप मधुकरके अभि-

### च्यते ।

यशो विश्रुतत्वं तेजो देहगता दीप्तिरिन्द्रियं सामध्यों पेतैरिन्द्रि-यैखैकल्यं वीर्यं सामर्थ्यं वल-मित्यर्थः, अनाद्यमनं च तदाद्यं | च येनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि देवानां स्थितिः स्यात्तदन्नाद्यमेष रसोऽजायत यागादिलक्षणात् कर्मणः ॥ २-३ ॥

तापसे निकला हुआ है---ऐसा

उस यागादिरूप कर्मसे यश-विख्याति, तेज--देह्गत दीप्ति, इन्द्रिय—सामर्थ्ययुक्त इन्द्रियोंके कारण-अविकलता, वोर्य-सामर्थ्य यानो वल और अन्नाद्य-जो अन्न हो और लाद्य ( मक्ष्य ) भी हो, निसका मतिदिन उपयोग किये नानेपर देवताओंकी स्थिति उसे अन्नाद्य कहते हैं—ऐसा रस उत्पन्न हुआ ॥ २-३ ॥

## तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतचदेतदा-दित्यस्य रोहितश्रूपम् ॥ ४ ॥

वह (यश आदि रस ) विशेषरूपसे गया । उसने [ नाकर ] आदित्यके [ पूर्व ] भागमें आश्रय छिया । यह जो आदित्यका रोहित ( लाल ) रूप है वही यह ( रस ) है ॥ ४ ॥

यशआद्यनाद्यपर्यन्तं तद्वय- । भरद्विशेषेणाक्षरदगमत् । गत्वा रस 'व्यक्षरत' विशेषह्रपसे गया । च तदादित्यमभितः पार्श्वतः पूर्व-पूर्वभागको आश्रित किया, ऐसा

यशसे लेकर अन्नाद्यपर्यन्त वह सवितुरश्रयदाश्रितवदि- इसका तालर्य है । हम इस त्यर्थः । अमुष्मिनादित्ये संचितं । आदित्यमे सचित हुए कर्मफलसंजक

कर्मफलाख्यं मधु भोक्ष्यामह | मधुको भोगेंगे-इस प्रकार यश इत्येवं हि यशआदिलक्षणफल-प्राप्तये कर्माणि क्रियन्ते मनुष्यैः केदारनिष्पादनमिव कर्पकैः तत्त्रत्यक्षं प्रदर्श्यते श्रद्धाहेतो-रोहितं रूपम् ॥ ४ ॥

आदिरूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्यों-द्वारा कर्म किये जाते हैं, जैसे कि कृषकलोग-[धान्यादिकी प्राप्तिके लिये] क्यारियाँ वनाते हैं। श्रद्धाकी उत्पत्ति-के लिये अब उसे प्रत्यक्ष पदर्शित स्तद्रा एतत् । किं तत् ? यदे- किया जाता है- वह निश्चय यह है । वह क्या है ? यह जो उदित तदादित्यस्योद्यतो दृश्यते होते हुए सूर्यका रोहित ( लाल ) रूप देखा नाता है ॥ ४॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये प्रथमखण्डमाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



## हितीय खगड

आदित्यक्री दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्य दक्षिणा रइमयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो यजू १६येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण-दिशावितनी मधुनाहियाँ हैं, यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, यजुर्वेद ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ।। १ ।।

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मय इत्यादि समानम् । यज्र्वेव इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है । पूर्ववन्मधुकृत प्रयुक्तानि । । यजुर्वेदविहितं कर्म पुष्पस्थानीयं पुष्पमित्युच्यते । ता एव सोमाद्या अमृता आपः ॥ १ ॥

'अथ येऽस्य दक्षिणा रइमयः' मधुकृतो यज्जवेदिविहिते कर्मणि यजुःश्रुतियाँ ही मधुकर हैं अर्थात यजुर्वेदविहित कर्मीमें प्रयुक्त यजु-र्भन्त्र ही पूर्ववत् मधुकरोंके समान हैं। यजुर्वेदविहित कर्म ही पुष्प-स्थानीय होनेके कारण 'पुष्प है' ऐसा कहा जाता है। तथा वे सोम आदि अमृत ही आप हैं ॥ १ ॥

तानि वा एतानि यजूर्ष्येतं यजुर्वेद्मभ्यतपश्स्त-स्याभितप्तस्य यशस्तेज इंन्द्रियं वीर्यमन्नाच थरसोऽजा- यत ॥ २ ॥तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एत-चदेतदादित्यस्य शुक्कश्रूपम् ॥ ३ ॥

उन इन यजुःश्रुतियोंने इस यजुर्वेटका अभिनाप किया । उस अभि-तप्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वोर्थ और अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ। उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट [ दक्षिण ] भागमें आश्रय लिया । यह जो आदित्यका ग्रक्ट रूप है यह वही है ॥ २-३ ॥

वानि वा एतानि यज्ञंष्येतं विद्या विद

दृश्यते सुक्तं रूपम् ॥ २-३ ॥ दिता है मधु है ॥ २-३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सुतीयाभ्याये द्वितीयजण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥२॥



# तृतीय खगड

-: **%** :--

आदित्यकी पश्चिमदिनसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रइमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुक्ततः सामवेद् एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे ही इसकी पश्चिम मीय मधुनाडियाँ हैं ! सामश्रुतियाँ ही मधुकर हैं, सामवेदविहित कर्म ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिह्य ] अमृत ही आप है ।। १ ॥

तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेदमभ्यतपश्-स्तस्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमञ्जाद्यश्रसी-ऽजायत ॥ २ ॥

उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदविहित कर्मका अभिताप किया। उस अभितस सामवेदसे ही यश, तेन, इन्द्रिय, वीर्य और अन्नाधरूप रस उसन्न हुआ॥ २ ॥

तद्रचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा एतद्यदेत-दादित्यस्य कृष्णश्रूपम् ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके समीप [पश्चिम] मागमें आश्रय हिया । यह जो आदित्यका कृष्ण तेज है यह वही है ॥३॥

अथ वेऽस्य प्रत्यश्चो रश्मय | 'अध्येऽस्य प्रत्यञ्चो रश्मय.'इत्यादि इत्यादि समानम् । तथा साम्नां | श्रृतियोंका अर्थ पूर्ववत है । तथा मधु एतदादित्यस्य कृष्णं सामश्रुतियोंका को मधु है वही यह रूपम् ॥ १–३॥ | आदित्यका कृष्णं तेक है ॥१-३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि दतीयाध्याये दतीयसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३॥

# चतुर्थ सगड

--: 0 :---

आदित्यकी उत्तरदिवसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाड्यादि-दृष्टि

अथ येऽस्योदञ्चो रइमयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्योऽथर्वाङ्किरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा इसकी जो उत्तर दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशा-की मघुनाहियाँ है । अथर्वाङ्गिरस श्रुतियाँ ही मघुकर हैं, इतिहास-पुराण ही पुष्प है तथा वह [ सोमादिख्प ] अमृत ही आप है ॥ १ ॥

ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदितिहासपुराण-मभ्यतपश्स्तस्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्य-मन्नाचश्रसोऽजायत॥ २॥

उन इन अथर्नाङ्गिरस श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अभितप्त किया । उस अभितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, तेज, इन्द्रिय, नीर्य और अन्नाचरूप रसकी उत्पत्ति हुई ॥ २ ॥

तद्रचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतच्चदे-तदादित्यस्य परं कृष्णश्रूपम् ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट [उत्तर] भागमें आश्रय छिया । यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है यह वहीं हैं ॥ ३ ॥ अथ येऽस्योदश्ची रहमय
इत्यादि समानम् । अथर्वाङ्गिरसोऽथर्वणाङ्गिन्सा च दृष्टा
मन्त्रा अथर्वाङ्गिन्सः कर्मणि
प्रयुक्ता मधुकृतः । इतिहासपुराणं पुष्पम् । तयोश्चेतिहासपुराणयोरश्चमेषे पारिस्रवासु
रात्रिषु कर्माङ्गत्वेन विनियोगः
सिद्धः । मध्वेतदादित्यस्य
परं कृष्णं रूपमतिशयेन कृष्णमित्यर्थः ॥ १–३ ॥

'अथ ये ऽस्योदञ्चो रहमयः' इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत् है । अथर्वा-क्रिरसः—अथर्वा और अक्तरा ऋषि-योंके प्रत्यक्ष किये हए मन्त्र अथर्वा-क्रिरस कहळाते हैं, कमेंमे प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मधुकर हैं। इतिहास-पुराण ही पुष्प हैं। उन इतिहास और पुराणोंका अधमेध यक्तमें पारि-एठवा रात्रियोंमें \*कमिक्तरुपसे विनि-योग प्रसिद्ध ही है। इस आदित्य-का वो प्रम कृष्ण अर्थात् अतिशय कृष्ण रूप है वही मधु है।।१-३॥

इतिन्छान्दोग्योपनिषदि दतीयाध्याये चतुथ खण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४॥



अध्यमेषयश बहुत दिनोंमें समाप्त होता है। उसके अनुष्ठानमें खुपचाप वैठे-मैठे यशकर्ताओंको आलस्य आने लगता है। उसकी निवृत्तिके लिये श्रतिने पित्रेके समय इतिहास-पुराणादिश्रवणका विघान किया है। विविध उपाख्याना-दिके समुदायका नाम 'पारिन्छव' है, जिन रात्रियोंमें उनके श्रवणका विघान है वे 'पारिन्छव' कहलाती हैं।

#### पञ्चास

आदित्यकी ऊर्ष्वदिवसम्बन्धिनो ।करणोंमे मधुनाड्याटि-दृष्टि

### अथ येऽस्योर्ध्वारइमयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाड्योगुह्या एवादेशा मधुक्ततो ब्रह्मैव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥

तथा इसकी जो कर्ष्वरिक्तयाँ हैं ने ही इसकी कपरकी ओरकी मघुनाढियाँ है। गुद्ध आदेश ही मधुक्तर हैं; [पणवरूप] ब्रह्म ही पुष्प है तथा वह [सोमाढिरूप] अमृत ही आप है॥ १॥

ते वा एते गुढ़ा आदेशा एतद्व्रह्माभ्यतपश्स्तस्याभि-तसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यभन्नाचश्रसोऽजायत॥२॥

उन इन गुह्य आदेशोंने ही इस [ प्रणवसंज्ञक ] ब्रह्मको अभितप्त किया । उस अभितप्त इन्ह्रसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीर्य और अन्ना-चरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥

### तद्वचक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतचदेतदा-दित्यस्य मध्ये श्लोभत इव ॥ ३ ॥

उस रसने विशेषह्नपते गमन किया और वह आदित्यके निकट [ ऊर्घ्व ] भागमें आश्रित हुआ । यह जो आदित्यके मध्यमें क्षुठ्य-सा होता है यही वह ( मधु ) है ॥ ३ ॥

अध वेऽस्योध्वा रुमय इत्यादि पूर्ववत् । गुह्या गोप्या रहस्या गोप्या रहस्या गोप्या रहस्या गोप्या रहस्या गोप्या रहस्या गोप्या रहस्या है यावी जो लोकहारीयादि\*

क्ष्र होन्द्राग्मरावृणु ण्ड्येम त्वा वयम् ( लांकका द्वार खोल दे निससे हम नुद्दे नेरों ) ज्लादि ही लोकद्वारीयादि विधियाँ हैं।

उपासनानि च कर्माङ्गविषयाणि । विधियौँ और मधुकृतः । ब्रह्मैव शब्दाधिकारात् प्रणवाख्यं पुष्पं समानमन्यत् । मध्वेतदादित्यस्य मध्ये क्षोमत इव समाहितदृष्टैर्दृश्यते सञ्चल-तीव ।। १-३ ॥

《沙西拉米米拉拉多米米米米 वेही मधुकर हैं। उपासनाएँ हैं अधिकार होनेसे ब्रह्म शब्दका प्रणवसंज्ञक ज्ञहा ही दुष्य है। शेष **अर्थ पूर्ववत् है । समाहितहिष्ट** पुरुषको इस आदित्यके मध्यमें जो क्षुमित अर्थात् संचलित सा होता दिलायी देता है वही मधु है।।१-३।।

ते वा एते रसाना शरसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमृतानाममृतानि वेदा ह्यमृतास्ते-षामेतान्यमृतानि ॥ ४ ॥

वे ये [ पूर्वोक्त लोहितादि रूप ] ही रसोके रस है, वेद ही रस हैं और ये उनके भी रस हैं। वे ही ये अमृतोंके अमृत है—वेट ही अमृत हैं और ये उनके भी अमृत हैं ॥ ४ ॥

ते वा एते यथोक्ता रोहिता-दिरूपविशेषा रसानां रसाः केषां रसानाम् १ इत्याह-वेदा हि यस्माल्लोकनिष्यन्दत्वात्सारा इति रसास्तेषां रसानां कर्मभावमा-पत्रानामप्येते रोहितादिविशेषा

वे ये :पूर्वोक्त रोहितादि रूप विशेष हो रसोंके रस हैं। किन रसोंके रस हैं । ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती है—क्योंकि लोकांके सारभूत होनेके कारण वेद ही सार अर्थात् रस हैं ओर कर्मभावको प्राप्त हुए उन रसोंके भी वे रोहितादि रूप-रसा अत्यन्तसारभूता इत्यर्थः । | विशेष रसयानी भत्यन्त सारमूत हैं।

तथामृतानामस्तानि वेदा ह्यमृताः। तथा ये अमृताके भी अमृत हें, क्यों-नित्यत्वात्, तेपामेतानि रोहिता-हिं, उनके भी ये रोहितादि रूप दीनि रूपाण्यमृतानि । रसानां रसा देश हत्यादि वाक्य कर्मकी स्तुति है; रसा इत्यादि कर्मस्तुतिरेवा— यस्यैवंविनिष्टान्यमृतानि फल-यस्यैवंविनिष्टान्यमृतानि फल-क्ष फल हैं [ उसके माहाल्य-का कहाँतक वर्णन किया मिति ॥ ४ ॥

नाय शे॥ ४॥

इतिच्छान्टोग्योपनिषदि वृतीयाध्याये पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥



वसुओंके जीवनाश्रयभूत प्रथम अमृतकी उपासना

तद्यस्त्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यग्निना मुखेन न वं देवा अश्वन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥१॥

इनमें जो पहला अमृत है, उससे बसुगण अग्निप्रधान होकर जीवन थारण काते हैं। देवगण न तो लाते हैं और न पीते ही हैं, वे इस अमृतको देलकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥

तत्त्रत्र यत्त्रथमममृतं रोहित-रूपलक्षणं तद्वसवः त्रातःसवने-शाना उपजीवन्त्यग्निना मुखेना-<sup>प्रिना</sup> प्रधानभृतेनाग्निप्रधानाः | सन्त उपजीवन्तीत्यर्भः। अन्नाद्यं रसोऽजायतेतिवचनात्कवलग्राह-मश्तन्तीति प्राप्तम् , तत्प्रतिविध्यते न नै देवा अश्वन्ति न पिवन्तीति। कथं तहींपजीवन्ति ? इत्युच्यते-<sup>एतदेव</sup> हि यथोक्तमसृतं रोहितं

₩ 0 ¥0 20-

वहाँ इनमें जो रोहितरूपवारा पहला अमृत है उसके उपजीवी प्रातःसवनाधिकारी वसुगण हैं। वे समिसुखसे---प्रधानम्त अर्थात् अग्निप्रधान होकर इसके उपनीवी होते हैं । 'अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हुआ' इस वाक्यसे सिद्ध होता है कि वे उसे एक-एक शास लेकर खाते हैं। इसीका 'देवगण न तो खाते हैं और न पीते ही हैं'-इस वाक्यद्वारा प्रतिषेघ किया जाता है तो फिर वे किस प्रकार उसके उपजीवी होते हैं ! ऐसा प्रश्न होने-पर कहा जाता है—वे इस उपर्युक्त अमृत अर्थात् रोहितरूपको देखकर —उपलब्ध कर यानी समस्त इन्द्रियों-रूप दृष्ट्रोपलम्य सर्वकरणैरनुभूय से इसका अनुभव कर तृष्ठ हो जाते

तृप्यन्ति, दुशेः सर्वेकरणद्वारोप-लब्ध्यर्थत्वात । नतु रोहितं रूपं दृष्टेत्युक्तम्, कथमन्येन्द्रियविषयत्वं रूपस्येति? नः; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य-त्वात् । श्रोत्रग्राह्यं यगः। तेजो-रूपं चाज्जपम् । इन्द्रियं विषय-ग्रहणकार्यानुसेयं करणसामर्थ्यम् । वीर्यं वलं देहगत उत्साहः प्राण-वत्ता अनाद्यं प्रत्यहम्पजीव्य-मानं शरीरस्थितिकर यद्भवति। रसो ह्येवमात्मकः सर्वः। यं दृष्टा तृप्यन्ति सर्वे । देवा दृष्ट्वा तृप्य-न्तीत्येतत्सर्व स्वकरणेरनुभृय द्यप्यन्तीत्यर्थः। आदित्यसश्रयाः सन्तो वैगन्ध्यादिदेहकरणदोप-रहिवाश्च ॥ १ ॥

हैं, क्यांकि 'हश्' धातु उन्हियोद्वारा टपछिट्य ( ज्ञान ) होनेके अर्थमं प्रयुक्त होनेवाला है। किंतु यहाँ तो फड़ा गया है। कि रोहितव्यपको देखकर ( सर्यात् सम्पूर्ण इन्डिवेंसि उसका अनुभव कर"] फिर रूप अन्य इन्टियोंका विषय फैसे हो सकता है ? [ इसपर कहते हैं -- ] ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोंके यश आदि हैं। विषय तो श्रोत्रप्राख है, चुशु इन्द्रियका विषय तेनोरूप है। विपयमहणद्भप कार्यसे अनुमित होनेवाले करणोंके सामर्थ्य-का नाम 'इन्द्रिय' है, 'वीर्य'का अर्थ है वल-देहगत उत्साह यानी प्राणवचा । तथा 'अन्नाद्य' जिसके आश्रित होकर प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते हैं और जो शरीरकी स्थिति करनेवाल है, वह है। इस प्रकार कुछ रस है, जिसे देखकर सव देवता तृप्त होते हैं। 'देवगण देखकर तृप्त होते हैं---' इसका आशय यह है कि इन सबका अपनी इन्द्रियोंसे अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं। तथा आदित्यके आश्रित होनेसे वे दुर्गन्ध आदि देह और इन्द्रियोंके दोषोंसे रहित भी हैं ॥ १ ॥

१ क्योंकि भाष्यमें 'हर्यू' घातुका ऐसा ही अर्थ कहा गया है।

किं ते निरुद्यमा अमृतमुप-

तो क्या वे उद्यमहीन रहकर ही इस अमृतके उपजीनी होते हैं ? नहीं, तो फिर किस मकार होते हैं ?-

जीवन्ति ? नः, कथं तर्हि ?

# त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥२॥

वे देवगण इस रूपको लक्षित फरके ही उदासीन हो जाते हैं और फिर इसीसे उत्साहित होते हैं ॥ २ ॥

एतदेव रूपमभिलक्ष्याधुना भोगावसरो नास्माकमिति बुद्ध्या भिसविश्वन्त्युदासते। यदा वै तस्यामृतस्य भोगावसरो भवेचदेतस्मादमृतभोगनिमित्तमि-त्यर्थः। एतस्माद्रूपादुद्यन्त्वुत्सा-हवन्तो भवन्तीत्यर्थः। न ह्यनु-त्साह्वतामनन्तृतिष्ठतामलसानां भोगप्राप्तिलोंके दृष्टा।। २।।

इस रूपको ही लक्षित कर अर्थात् अभी हमारे भोगका अवसर नहीं है—ऐसा जानकर वे उदासीन हो जाते हैं। और जब उस अमृतके भोगका अवसर उपस्थित होता है तब इस अमृतसे अर्थात् इस अमृत-के भोगके लिये इस रूपसे ही उत्साह-युक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो अनुस्ताही, अनुष्ठानहीन और आल्सी हैं, उन्हें लोकमें भोगोंकी प्राप्ति होती नहीं देखी जाती।। २।।

**--: ∘ :--**

स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवेको भृत्वाग्निनेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमभिसंवि-शत्येतस्माद्रृपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है वह वसुओंमेंसे ही कोई एक होकर अग्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपको रुक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है।। ३॥

#### समम सगड

रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना

अथ यद्द्वितीयममृतं तद्गुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण मुखेन न वै देवा अञ्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्रा तृप्यन्ति ॥ १ ॥

अव, जो दूसरा अपृत है, रुद्रगण इन्द्रप्रधान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हें और न पीते हैं, वे इस अपृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं।। १।।

त एतदेव रूपमिसंविदान्त्येतस्माद्रूपादुचन्ति ॥२॥ वे इस रूपको रुक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं भार इसीसे उद्यमशील होते हैं ॥ २ ॥

स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको भूत्वेन्द्रेणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपंमभि-संविशत्येतस्माद्रूपादुदेति ॥ ३॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, रुद्रोंमेंसे ही कोई एक होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृष्ठ हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस रूपसे ही उद्यमशील होता है ॥ ३ ॥

अथ यद्द्वितीयममृतं तद्दुद्रा (अथ यद्द्वितीयमृतं तद्दुद्रा उप-जीवन्तिः इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ उपजीवन्तीत्यादिसमानम् ।१-३।। पूर्ववत् है ॥ १-३।।

स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता द्विस्तावदृक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणामेव तावदाधिपत्यश्स्वाराज्यं पर्येता॥ ४ ॥

जनतक आदित्य पूर्वसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता है उससे दुगुने समयतक वह दक्षिणसे उदित होता है भीर उत्तरमें **अ**स्त होता **है। इतने** समयपर्यन्त वह रुद्धोंके ही आधिपत्य एवं स्वाराज्यको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

स यावदादित्यः पुरस्तादु-चतो डिगुणं कालं दक्षिणत होता और उत्तरमें अस्त होता रहता उदेतोत्तरतोऽस्तमेता रुद्राणां है। इतना समय रद्रोंका भोगकाल है [अर्थात् वसुलोंकी अपेक्षा रुद्रोंका भोगकाल दूना है] ॥ ४॥

वह षादित्य जनतक पूर्वसे उदित देता पश्चादस्तमेता द्विस्ताव-इता और पश्चिममें अस्त होता है उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदित

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥



#### ग्रष्टम सग्रह

आदित्योंके जीवनाश्रयमूत तृतीय अमृतकी उपासना अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वे देवा अश्ननित न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ १ ॥

चदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रघान होकर उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं; वे इस अमृतको देखकर ही तृत हो जाते हैं॥ १॥

त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुचन्ति ॥२॥

वे इस रूपको ही लक्षित करके उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥

स य एतद्वेमसृतं वेदादित्यानामेवैको भूत्वा वरुणेनैव सुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतसमाद्रूपाढुदेति ॥ ३॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेंसे ही कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अमृतको देखकर तृष्ठ हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उद्योगी हो जाता है॥ ३॥

स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्विस्तावरपश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव ताव-दाधिपत्यश्स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

वह आदित्य जितने समयतक दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें अस्त होता है उससे दूने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्नेमें अस्त होता रहता है। इतने समयतक वह आदित्योंके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है।। ४॥

तथा पश्चादुत्तरत ऊर्ध्वमुदेता उत्तरीत्तरेण विषयंग्रेणास्तमेता । दिगुणकाळात्यये पूर्वस्मात्पूर्वस्माद्-द्विगुणोत्तरोत्तरेण का-लेनेत्यपौराणं दर्शनम् । सवितु-श्रुद्धिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी-षूदयास्तमयकालस्य तुल्यत्वं हि पौराणिकैरुक्तम् । मानसोत्तरस्य मूर्धनि मेरोः प्रदक्षिणावृत्तेस्तु-ल्यत्वादिति ।

अत्रोक्तः परिहार आचार्यैः। उक्ताक्षेप- **अमरावत्यादीनां** रीणां द्विग्रणोत्तरो-त्तरेण कालेनोद्वासः स्यात् उदयश्च नाम सवितुस्तन्त्रिवासि-नां प्राणिनां चक्षुगोंचरापत्तिस्त-

इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने समयतक पश्चिम, उत्तर और ऊपरकी भोर सूर्य उदित होता है और इनसे विपरीत दिशाओं में अस्त होता है। किंतु यह तो पुराणदृष्टिके विरुद्ध है; क्योंकि पौराणिकोंने चारों दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण और सोमकी पुरियोंमें सूर्यके उदय और अस्तके काल समान ही बतलाये हैं, कारण कि मानसोत्तर पर्वतके शिखर-पर जो सूर्यका सुमेरके चारों ओर घूमनेका मार्ग है वह सर्वत्र समान है। यहाँ आचार्योने (श्रीद्रविद्याचार्य-ने ) इस प्रकार इस (माक्षेप) का किया है--अमरावती आदि पुरियोंका उत्तरीत्तर दुने समयमें उद्घास ( नाश ) होता है। उन पुरियोंके निवासियोंकी दृष्टिमें आना ही सूर्यका उत्तय है और उनकी दृष्टिसे छिप जाना ही दत्ययश्रास्तमनं न परमार्थत सूर्यका अस्त है। वस्तुतः सूर्यके

उदयास्तमने स्तः तन्निवा-सिनां च प्राणिनामभावे तान्त्रति तेनैव मार्गेण गच्छन्नपि नैवो-देवा नास्तमेतेति चन्नुगोंचरा-पत्तेस्तदत्ययस्य चाभावात् । तथामरावत्याः सकाशाद द्विगुणं काल संयमनी पुरी वसत्यतस्तन्त्रिवासिनः प्राणिनः दक्षिणत इबोदेत्युत्तर-तोऽस्तमेतीत्युच्यतेऽस्मद्बुद्धिं चापेक्ष्यः, तथोत्तरास्वपि पुरीषु योजना । सर्वेषां च मेरुरुत्त-रतो भवति ।

यदाभरावत्यां मध्याह्वगतः सविता तदा संयमन्यामुद्यन् दृश्यते,तत्र मध्याह्वगतो वारूण्या-मुद्यन्दृश्यते, तथोत्तरस्याम्; प्रद-सिणाष्ट्रतेस्तुल्यत्वात्। इलाद्यत-वासिनां सर्वतः पर्वतप्राकारनि-

उदय और अस्त हैं ही नहीं। उन पुरियोंमें निवास करनेवाले प्राणियों-का अभाव हो जानेपर उनके लिये सूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए भी न तो उदित होते हैं और न अस्त ही होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका किसीकी दृष्टिका निषय होना अथवा न होना समाप्त हो जाता है।

तथा अमरावती पुरीको अपेक्षा
दूने समय संयमनी पुरी रहती है।
अतः उसमें रहनेवाले प्राणियोंकि
लिये सूर्य मानो दक्षिणको ओरसे
उदित होता है और उत्तरमें अस्त
हो जाता है—यह वात हमलोगोंकी हिएको लेकर कही गयी है।
इसी प्रकार आयेकी अन्य पुरियोंमें
भी योजना कर लेनी चाहिये। तथा
मेरु इन सभीके उत्तरकी ओर है।
जिस समय अमरावती पुरीमें

सूर्ये मध्याहमें स्थित होता है उस समय संयमनी पुरीमें वह उदित होता देखा जाता है, और वहाँपर मध्याहमें स्थित होनेपर वरणकी पुरीमें उदित होता दिखायी देता है। इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी पुरीके विषयमें समझना चाहिये; क्योंकि उसकी प्रदक्षिणाका चक सर्वत्र समान है। स्परिहमयोंके बारितादित्यरश्मीनां सवितोर्ध्व . इवोदेतार्वागस्तमेता दृश्यते ।

इनोदेतार्नागस्तमेता दृश्यते

**प**वंतोर्ध्वच्छिद्रप्रवेशात्सवितृप्र-

काशस्य । तथर्गाद्यमृतोपजीविनाममृता-नां च द्विगुणोत्तरोत्तरवीर्यवन्त-

मत्तमीयते भोगकाल्रहेगुण्यलि-क्तेन । उद्यमनसंवेशनादि देवानां

करा उधमनस्ययनाद् द्याना रुद्रादीनां विदुषश्च समानम्

11 8-8 11

सब ओरसे पर्वतरूप परकोटेद्वारा रोक लिये जानेके कारण इलावृतखण्डमें रहनेवालोंको वह मानो ऊपरकी ओर उदित होता और नीचेकी ओर अस्त होता दिखायी देता है, क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश पर्वतोंके ऊपरी लिव द्वारा ही प्रवेश करता है।

इस प्रकार श्रह्यादि अमृतके आश्रित जीवन न्यतीत करनेवाले देवताओं के पराक्षमकी उत्तरोत्तर द्विगुणताका उनके भोगकालके द्विगुणत्वरूप लिक्ससे अनुमान किया जाता है। रद्मादि देवताओं और विद्वानों के उद्यमन और संवेशन समान ही हैं। १-४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयास्त्राच्योपनिषदि तृतीयास्त्राच्योपनिषदि तृतीयास्त्राच्यो



#### नकम सग्ह

मरुद्गणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ समृतकी उपासना

अथ यच्चतुर्थममृरां तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वे देवा अञ्नन्ति न पिवन्त्येतदेवामृरां दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥

तथा जो चौथा अपृत है, मरुद्गण सोमकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं । देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अपृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥

त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुचन्ति ॥२॥ वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो नाते हैं ॥ २॥

स य एतदेवममृतं वेद मस्तामेवेको भूत्वा सोमे-नैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूप-मभिसंविशत्येतसमाद्रूपादुदेति॥ ३॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर सोमकी प्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर तृष्ठ हो जाता है। वह इस रूपसे ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है॥३॥ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्ताद्स्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मस्तामेव तावदाधिपत्यश्स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥

वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूर्वमें अत होता है उससे दूने फाळतक उत्तरसे उदित होता और दक्षिणमें अत होता रहता है। इतने काळतक वह मरुद्गणके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको प्राप्त होता है।। ४॥

> इति्रञ्जान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये नवमखण्डः सम्पूर्णः ॥९॥



### इज्ञम खगड

' साध्योंके जीवनाश्रयभूत पञ्चम अभृतकी उपासना

अथ यत्पञ्चमममृतं तत्ताध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अइनन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ १ ॥

तथा जो पांचवा अमृत है, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं। देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं॥ १॥

# य एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतसमापाद्भृदुचन्ति ॥२॥

वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसीसे उद्यमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥

--: • :--

स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवेको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्रुपादुदेति ॥ ३ ॥

वह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक होकर ब्रह्माकी ही प्रधानतासे इस अमृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है। वह इस रूपको रुक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ही उत्साहित हो जाता है ॥ ३ ॥ बह आदित्य जबतक उत्तरसे उदित होता है और दक्षिणमें अस्त होता है उससे दूने समयतक उत्परकी ओर उदित होता है और नीचेकी ओर अस्त होता है। इतने कालतक वह साध्योंके ही आधिपत्य और स्वाराज्यको मान्न होता है।। ४।।

—: o :---

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाच्याये द्यमस्रण्डः सम्पूर्णः ॥ १० ॥



#### एकाह्या सगर

#### मोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार हो जानेपर आदित्यरूप वहाकी स्वस्थरूपमें स्थिति

कृत्वैवमुद्यास्तमनेन प्राणिनां। जातान्यात्मनि संहृत्य---

इस प्रकार उदय और अस्तके स्वकर्मफलमोगनिमित्तमनुग्रहत- द्वारा प्राणियोंको अपने-अपने कर्म-फलभोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके त्कर्मफलोपसोगक्षये तानि प्राणि- कर्मफलसोगका क्षय होनेपर उन प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर-

अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एवं मध्ये स्थाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥

फिर उसके पश्चात् वह ऊर्घ्वगत होकर उदित होनेपर फिर न तो उदित होगा और न अस्त ही होगा; विस्त अनेला ही मध्यमें स्थित रहेगा। उसके विषयमे यह क्लोक है।। १।।

अथ ततस्तस्माद्नन्तरं प्रा-ण्यनुप्रहकालाद्ध्ः सन्नात्मन्यु- | देत्योद्गम्य यान्त्रत्युदेति तेपां देता नास्तमेतैकलोऽद्वितीयो-**ऽनवयवो मध्ये स्वात्मन्येव** स्थाता ।

फिर इसके पश्चात्---प्राणियों-पर अनुमह करनेके कालके अनन्तर ऊर्ध्वगत हो-अपनेमें उदित हो **अर्थात् जिन माणियोपर अनुमह** करनेके छिये उदित होता है उन प्राणिनामसावात्स्वात्मस्थो नैवो प्राणियोंका असाव हो जानेके कारण अपनेहीमें स्थित हो वह न तो डिंदत ही होगा और न अस्त ही होगा; वल्कि अकेला-अद्वितीय अपनेमें ही स्थित रहेगा।

तत्र कश्चिद्विद्वान्वस्वादिसमा-रोहिताद्यमृतभोग-भागी यथोक्तक्रमेण स्वात्मानं सवितारमात्मत्वेनोपेत्य हितः सनेतं मन्त्रं दृष्ट्वीत्थिती-**ऽन्यस्मै पृष्टवते जगाद । यत-**स्त्वमागतो ब्रह्मलोकार्त्क तत्रा-प्यहोरात्रास्यां परिवर्तमानः सविता प्राणिनामायुः क्षपयति यथेहास्माकमित्येवं पृष्टः प्रत्याह-तत्तत्र यथापृष्टे यथोक्ते चार्थे एष श्लोको भवति तेनोक्तो योगिनेति श्रतेर्वेचनमिद्मु ।।१।।

[कममुक्तिमें] आचरण वसु आदिके समान है और जो रोहितादि अमृतमोगका माजन है ऐसे किसी विद्वान्ने उपर्युक्त कमसे आत्ममूत सूर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध करते हुए समाहितचित्त साक्षात्कार होनेपर अपनेसे प्रश्न करनेवाले एक दुसरे व्यक्तिसे इस प्रकार कहा था । उससे जब यह पूछा गया कि 'तुम ब्रह्मलोकसे आये हो [ अतः बताओ , तो ] क्या वहाँ भी सूर्य दिन-रात विचरता हुआ प्राणियोंकी आयुको क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह यहाँ हमारी आयुका क्षय करता है !' —तब उसने निम्नाङ्कित उत्तर दिया। 'इस मकार पूछे हुए उपर्युक्त मक्षके विषयमें उस योगीद्वारा कहा हुआ यह श्लोक है।' यह श्रुतिका वाक्य है।। १।।

महालोकके विषयमें विद्वानका अनुभव

न वे तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेनाहुश्सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २ ॥

वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [सूर्यका ] न कभी अस्त होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मैं ब्रक्ससे विरुद्ध न होकेँ ॥ २ ॥ न वै तत्र यतोऽहं ब्रह्मलोका-दागतस्तस्मित्र वै तत्रैतदस्ति यत्युच्छसि । न हि तत्र निम्लो-चास्तमगमत्सविता न चोदिया-योद्रतः क्रतश्रित्कदाचन कस्मि-श्चिदपि काल इति । उदयास्तमयवर्जितो ब्रह्मलोक इत्यनुपपन्नमित्युक्तः शपथमिव प्रतिपेदे। हे देवाः साक्षिणो यूर्यं शृणुत यथा मयोक्तं सत्यं 'वचस्तेन सत्येनाहं ब्रह्मणा ब्रह्म-स्बरूपेण मा विराधिषि मा विरुध्येयमश्राप्तिर्वक्षणो मम मा

भृदित्यर्थः ॥ २ ॥

नहाँसे--निस ब्रह्मलोकसे मैं **आया हॅ—वहाँ उसमें** तिश्चय ही यह तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है। वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और न कभी--किसी भी समय सूर्य कहींसे उदित होता है।

ब्रह्मलोक सूर्यके उदय और अस्तसे रहित है-यह बात तो अस-इत है---इस मकार कहे जानेपर वह मानो शपथ करता है--हे देवगण ! तुम साक्षी हो. सुनी---मैंने जो सत्य वचन कहा है उस सत्यके द्वारा मैं ब्रह्मसे---ब्रह्मके स्वरूपसे विरुद्ध न होऊँ; अर्थात् मुझे ब्रह्मकी अपाप्ति न हो ॥ २ ॥

मध्रविद्याका फल

े उसने सत्य ही कहा है—यह वात श्रुति वतस्राती है— सत्यं तेनोक्तमित्याह श्रुतिः— }

िन ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचित सक्टदिवा हैवास्मे भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषद् वेद ॥ ३ ॥

जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद् (वेदरहस्य) को जानता है टसके लिये न तो सूर्यका उदय होता है और न अस्त होता है। उसके लिये सर्वदा दिन ही रहता है ॥ ३ ॥

न इ वा अस्मै यथोक्तत्रझ-।

इसके वर्धात उपर्युक्त ब्रह्मवेचाके लिये न तो सूर्य उदित होता है विदे नोदेति न निम्लोचित और न अस्तिमत ही होता है।

नास्तमेति किन्तु ब्रह्मिवेदेऽस्मै
सक्कित्व हैव सदैवाहर्भवति
स्वयंज्योतिष्ट्रात् । य एतां
यथोक्तां ब्रह्मोपनिपदं वेदगुद्धां
वेद । एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं
प्रत्यमृतसम्बन्धं च यज्ञान्यदवोज्ञामैवं जानातीत्यर्थः ।
विद्वानुदयास्तमयकालापरिच्छेद्य
नित्यमजं ब्रह्म भवतीत्यर्थः
॥ ३॥

विल्क इस ब्रह्मवेचाके छिये 'सञ्चद्विवा'—सर्वदा दिन ही चना रहता
है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशस्वरूप
होता है [ ऐसा किसके छिये होता
है १ ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं - ]
जो इस उपर्युक्त ब्रह्मोपनिषद्—वेदरहस्यको जानता है, अर्यात जो
शास्त्रदारा वंशादित्रय', प्रत्येक अमृतके साथ वस्तु आदिका सम्बन्ध तथा
और भी जो कुछ हमने कहा है उसे
उसी प्रकार जानता है । तार्स्य यह
है कि वह विद्वान् उदय और
अस्तरूप कारूसे अपरिच्छेब निस्थ
अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है ॥३॥

#### सम्प्रदाथपरम्परा

तद्धेतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्यस्तद्धेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥ ४ ॥

वह यह मधुज्ञान ब्रह्माने विराट् प्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुसे कहा और मनुने प्रजावगिके प्रति कहा । तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनन्दन उदालकको उसके पिताने इस ब्रह्मविज्ञानका उपदेश दिया था ।। ४ ॥ वद्धतन्मधुज्ञानं ब्रह्मा हिरण्य- वह यह मधुज्ञान ब्रह्मा-हिरण्य- गर्मने विराट् प्रजापतिको सुनाया था ।

गमन विराजे प्रजापतय उवाच । उसने भी इसे मनुको छुनाया और

१ तिरस्रीनवश, मध्वपूप और मधुनाडी-इन तीनोंको ।

प्रजाभ्य: प्रोवाचेति विद्यां स्तौति ब्रह्मादिविशिष्टक-मागतेति । किं च तद्वैतन्मधु-ज्ञानमुद्दालकायारुणये पिता ब्रह्मविज्ञानं ज्येष्टाय पुत्राय प्रोवाच ॥ ४ ॥

सोऽपि मनवे । मनुरिक्ष्याका- / मनुने इक्ष्याकु आदि प्रजावर्ग (अपनी सतान) को सुनाया-इस प्रकार 'यह विद्या त्रह्मादिविशिष्ट परम्परासे आयी हैं' ऐसा कहकर श्रुति इस विद्याको स्तुति करती है। यही नहीं, यह मधुज्ञान अरुणपुत्र उद्दा-लक्को अर्थात् यह ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने ज्वेष्ठ पुत्रको सुनाया था ॥४॥

# इदं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्र-यात् प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥

अतः इस ब्रह्मविज्ञानका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य शिष्यको उपदेश करे ॥ ५ ॥

ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वेत्रियाहीय ब्रह्म उपर्युक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे मिय वस्तुके प्रवृयात । प्रणाय्याय वा योग्या- पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही बतावे,अथवा

इदं नाव तद्ययोक्तमन्योऽपि । अत कोई दृसरा विद्वान् भी यह याद्रान्तिवासिने शिष्याय ॥ ५ ॥ जो शिष्य सुयोग्य हो उससे कहे॥५॥

नान्यस्मै कस्मैचन यद्यत्यस्मा इमामद्भिः परि-यहीतां धनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भृय इत्येत-देव ततो भूय इति॥ ६॥

किसी दूसरेको नहीं वतलावे, यद्यपि इस आचार्यको यह समुद्र-परिवेष्टित और धनसे परिपूर्ण सारी पृथिवी दे [ तो भी किसी दूसरेको इस विद्याका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर है, यही बढ़कर है ॥ ६ ॥

नान्यसमै कस्मैचन प्रव्यात्तीन र्थद्वयमनुज्ञातमनेकेषां प्राप्तानां तीर्थानामाचार्यादीनाम् । कस्मा-त्प्रनस्तीर्थसंकोचनं विद्यायाः इत्याह-यद्यप्यस्मा आचार्याय इमां कश्चित्पृथिवी-परिगृहीतां समुद्रपरि-वेष्टितां समस्तामपि दद्यात्, यस्या विद्याया निष्क्रयार्थम्, आचार्याय धनस्य पूर्णां संपन्नां भोगोपकर-णैः:नासावस्य निष्क्रयः, यस्मा-त्ततोऽपि दानादेतदेव यन्मध्रवि-द्यादान भूयो बहुतरफलमित्यर्थः। द्विरम्यास आदरार्थः ॥ ६ ॥

किसी औरको इसका करे---ऐसा कहकर आचार्य (विद्या देकर विद्या सीखने-वाले) आदि अनेक तीर्थों (विद्या-दानके पात्रों ) मेंसे केवल दो तीर्थ ( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के लिये ही आजा दी है। किंत इस विद्याके पात्रोका संकोच क्यों किया गया है ! इसपर श्रुति कहती है-यदि इस विद्याका बदला चुकानेके लिये कोई पुरुष इस आचार्यको नलसे परिगृहीत अर्थात् समुद्रसे विरो हुई और धनसे परिपूर्ण यानी भोगकी सामप्रियोंसे सम्पन्न यह सारी पृथिवी भी दे तो भी वह इसका बदला नहीं हो सकता व क्यांकि उस दानसे भी यह मधुविद्याका दान ही बड़ा-अधिक फलवाला है. ऐसा इसका तात्पर्य है । द्विरुक्ति विद्याके आदरके छिये है। ६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकादशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

#### द्वादश सग्द

गायत्रीद्वारा वसकी उपासना

यत एवमितशयफलेषा ब्रह्म-विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि वक्तन्येति गायत्री वा इत्याद्या-रम्यते । गायत्रीद्वारेण चोच्यते, ब्रह्मणः सर्वविशेषरिहतस्य नेति नेतीत्यादिविशेषप्रतिषेधगम्यस्य दुर्वोधत्वात्। सत्स्वनेकेषुच्छन्दःसु गायच्या एव ब्रह्मज्ञानद्वारतयोपा-दानं प्राधान्यात्। सोमाहरणादित-रच्छन्दोऽक्षराहरणेनेतरच्छन्दो-

क्योंकि इस प्रकार त्रक्षविद्या अतिशय फलवती है इसलिये उसका अन्य प्रकारसे भी वर्णन चाहिये: इसीसे 'गायत्री वा' इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया जाता है। गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण किया जाता है, क्यों कि 'नेति नेति' इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिपेष-द्वारा अनुभूत होनेवाला सर्वविशेष-रहित ब्रह्म कठिनतासे समझर्से छाने-वाला है। अनेकों छन्दोंके रहते हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे किया जाता है। सोमाहरण करनेसे | अन्य छन्दोंके अक्षरोंको लानेसे<sup>2</sup>.

<sup>9.</sup> एक बार घोमामिछाषी देवताओं ने छोम छानेके छिये गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती-इन तीन छन्दोंको नियुक्त किया, परंतु अधमर्थ होनेके कारण जगती और त्रिष्टुप्-ये दो छन्द तो मार्गमेंसे ही छौट आये, केवछ एक गायत्री अब्द ही घोमके पास जा सका और वही सोमके रक्षकोंको परास्त कर उसे देवताओं के पास छाया। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें 'घोमो वै राजामुर्ध्मिल्छोक आसीत्' इस प्रसङ्घमें आयी है।

२ गायत्रीके िसवा जो और छन्द सोम छानेके छिये गये ये वे मार्गमें ही यक जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे। जगतीके तीन अक्षर और त्रिष्टुप्का एक अक्षर-ये मार्गमें रह गये थे। इन्हें छाकर गायत्रीने उनकी पूर्ति की।

न्याप्त्या च सर्वेसवनच्यापकत्वाची इतर छन्दोंमें न्यास<sup>1</sup> रहनेसे और यज्ञे प्राधान्यं गायज्याः । गाय-त्रीसारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, मातर-मिव हित्वा गुरुतरां गायत्रीं ततोऽन्यद्गुरुतरं न प्रतिपद्यते यथोक्तं ब्रह्मापीति । तस्यामत्य-न्तगौरवस्य प्रसिद्धत्वात् । अतो | गायत्रीमुखेनैव

सभी सवनोंमें व्यापक होनेसे वज्ञमें गायत्रीकी प्रधानता है। ब्राह्मणका सार गायत्री ही है. इसलिये उपर्युक्त ब्रह्म भी माताके समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर उससे उत्क्रष्टतर किसी आरुम्बनको पास नहीं होता. क्योंकि उसमें छोकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध ही है। अतः गायत्रीके द्वारा ही त्रह्मोच्यते--- । ब्रह्मका निरूपण किया जाता है---

गायत्री वा इदश्सर्वं भूतं यदिदं किं च वार्वे गायत्री वाग्वा इद्शसर्वं भूतं गायति च त्रायते च ॥१॥

गायत्री ही ये सब मृत-प्राणिवर्ग हैं । जो कुछ मी ये स्थावर-जंगम माणी हैं वे गायत्री ही हैं। वाक् ही गायत्री है और वाक् ही ये सब पाणी हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामोचारण ) करती और उनकी [ भय आदिसे ] रक्षा करती है ।। १ ।।

गायत्री वा इत्यवधारणार्थी | वैशब्दः । इदं सर्वं भृतं प्राणि- निश्चयार्थक है । ये समस्त भृत जातं यत्किं च स्थावरं जङ्गमं वा अर्थात् ये जो कुछ स्थावर-जङ्गम

'गायत्री वै' इस पद में 'वै' शब्द प्राणी हैं वे सब गायत्री ही हैं। तत्सर्वे गायञ्येव । तस्याञ्छन्दो- | वह ( गायत्री ) तो केवछ छन्दमात्र

उिणक् और अनुष्टुप् आदि अन्य छन्दोंके प्रत्येक पादमें क्रमश ७ और ८ आदि अक्षर होते हैं और गायत्रीके एक पादमें ६ अक्षर होते हैं,इसलिये यह उन छन्दोंमें भी व्याप्त है, क्योंकि अधिक सख्याकी सत्ता न्यून सख्याके विना नहीं हो सकती।

२. पात सवन गायत्र है, मध्याहरूवन प्रेष्टुम है और तृतीय सवन जागत है। अर्थात् गायत्री, त्रिष्टुप् और जगती ये क्रमशः उनके छन्द है। गायत्री त्रिष्टुप् और जगतीमें व्याप्त है, इसिलये वह उन सवनोंमें भी व्यापक है।

मात्रायाःसर्वभूतत्वमजुपपत्रमिति गायत्रीकारणं वाचं शब्दरूपा-मापादयति गायत्रीम्, वाग्वै गायत्रीति ।

वाग्वा इदं सर्वे भूतस्।

यस्माद्वाक्शब्दरूपा सती सर्व भूतं गायति शब्दयत्यसौ गौर-सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य-प्रष्मान्मा भैषीः, किं ते भयप्र-स्थितम्,इत्यादिना सर्वतो भया-श्वितर्यमानो नाचा त्रातःस्यात्। यद्वान्भूतं गायति च त्रायते च गायत्र्येव तद्वायति चत्रायते च नाचोऽनन्यत्वाद्वायत्र्याः। गाना-स्त्राणाच्च गायत्र्या गायत्रीत्वम् ॥ १॥

है, उसका सर्वमृतरूप होना तो सम्भव नहीं है; अतः 'वान्वे गायत्री' ऐसा कहकर श्रुति गायत्रीकी कारण-भृत शब्दरूप वाक्को ही गायत्री कहती है।

वाक् ही यह सब मूत्समुद्राय है; क्योंकि शब्दरूप हुई वाक् ही समस्त भूतोंका गान---शब्द यानी नामोल्लेख करती है; जैसे 'यह गी है' 'यह अध है' इत्यादि, तथा यही त्राण-रक्षा करती है; जैसे 'इससे मत हर' 'तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ है १<sup>3</sup> इत्यादि वाक्योंसे सन ओरसे भयसे निवृत्त किये जानेपर वाणीके ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती है। इस प्रकार वाणी जो प्राणियोंका गान और त्राण करती है वह गान और त्राण गायत्रीके द्वारा ही किया नाता है, क्योंकि गायत्री वाणीसे भिन्न नहीं है। गान गायत्रीका करनेके कारण गायत्रीत्व है ॥ १ ॥

या वें सा गायत्रीयं वाव सा येयं पृथिव्यस्याश् होद्श् सर्वं भूगं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २ ॥

नो वह गायत्री है वह यही है, नो कि यह प्रथिवी है; क्योंकि इसीमें ये सब मृत स्थित हैं और इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीं करते ॥ २ ॥

या वै सैवंलक्षणा सर्वभृतरूपा गायत्री: इयं वाव सा येयं पृथिवी । कथं पुनरियं पृथिवी गायत्रीति ? उच्यते-सर्वभृतसंब-न्धात् । कथं सर्वभूतसंबन्धः १ अस्यां पृथिन्यां हि यस्मात्सर्वे स्थावरं जङ्गमं च भूतं प्रतिष्ठितम् , एतामेव पृथिवीं नातिशीयते नातिवर्तत इत्येततः ।

यथा गानत्राणाभ्यां भूत-संबन्धो गायत्र्याः, एवं भूतप्रतिः ष्टानाद्भृतसंबद्धा पृथिवी; अतो गायत्री प्रथिवी ॥ २ ॥

जो वह ऐसे रुप्तणोंवाली सर्व-मृतरूप गायत्री है वह यही है, जो कि यह पृथिवी है। किंतु यह पृथिवी गायत्री किस प्रकार है ? सो बतलाया नाता है--सपूर्ण प्राणियोंसे इसका सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री है। इसका समस्त प्राणियोंसे किस प्रकार सम्बन्ध है ? क्योंकि पृथिवीमें ही समस्त स्थावर तथा नक्सम प्राणी स्थित हैं और वे इस पृथिवीका ही अतिक्रमण अर्थात अतिवर्तन कभी नहीं करते ।

जिस प्रकार गान और त्राणके कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है उसी प्रकार मृतोंकी प्रतिष्ठा होनेके कारण पृथिवी भूतोंसे सम्बद्ध है अतः पृथिवी गायत्री है ॥ २ ॥

या वै सा पृथिवीयं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नाति-शीयन्ते ॥ ३ ॥

जो भी यह पृथिवी है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर है; क्योंकि इसीमें ये प्राण स्थित हैं और इसीको वे कमी नहीं छोड़ते ॥ ३ ॥

या वै सा पृथिवी गायत्री; इयं वाव सेदमेव;तत्किम् १ यदिदम-स्मिन्पुरुषे कार्यकरणसंघाते जी-वित शरीरं पार्थिवत्वाच्छरीरस्य ।

कथं शरीरस्य गायत्रीत्व-मिति ? उच्यते—अस्मिन्हीसे प्राणा भृतज्ञब्दवाच्याः प्रतिष्ठि-ताः, अतेः पृथिवीवद् भृतशब्द-बाच्यप्राणप्रतिष्ठानाच्छरीरं गा-यत्री; एतदेव यस्माच्छरीरं नातिशीयन्ते प्राणाः ॥ ३ ।,

नो भी वह पृथिवीरूप गायत्री है वह यह निश्चय ही है; यही कौन ! जो इस पुरुषमें--मृत और इन्द्रियोंके सनीव सघातमें गरीर है, क्योंकि शरीर पृथिवीका हो विकार है। शरीरका गायत्रीत्व किस मकार है । सो वतलाया जाता है; क्योंकि इसीमें 'मूत' शब्दवाच्य प्रतिष्ठित हैं। अतः पृथिवीके समान 'भूत' शब्दवाच्य प्राणींका अधिष्ठान होनेके कारण शरीर गायत्री है. न्योंकि माण इस शरीरका ही अतिक्रमण नहीं करते॥ ३॥

यद्वै तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः-पुरुषे हृद्यमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥

वो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है, वो कि इस अन्त.पुरुष-में हृदय है, क्योंकि इसीमें ये माण प्रतिष्ठित हैं और इसीका अतिक्रमण नहीं करते ॥ ४ ॥

यद्वै तत्प्ररुपे शरीरं गायत्रीदं । वाव तत्। यदिदमस्मिन्नन्तर्मध्ये अन्त पुरुष--- मध्यवर्ती

जो भी इस पुरुषमें शरीररूप गायत्री है वह यही है, जो कि इस पुरुषे हृदयं पुण्डरीकारूयमेतद्गा- पुण्डरीकसंज्ञक हृदय है। वह गायत्री यत्री । कथम् (इत्याह-अस्मिन्हीमे हें । किस प्रकार १ सो बतलाते हैं-

त्राणाः प्रतिष्ठिताः; अतः श्ररीर- | क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। बद्गायत्री हृद्यम् । एतदेव च नातिसीयन्ते प्रावाः।"प्राणो ह | गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी पिता प्राणो सातां।'' ( छा० | अतिक्रमण नहीं करते। "प्राण उ०७।१५।१) ''अहिंस-| पिता है, प्राण माता है'' 'सम्पूर्ण न्सर्वभूतानि" ( छा० उ० ८ । प्राणियोंकी हिंसा न करते हुए" १५।१) इति च श्रुते:, भूत- | इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण गन्दवाच्याः प्राणाः ।। ४ ।। विमूतं शन्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥

शरीरके गतः

# सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतद्दचाभ्य-नुक्रम्॥ ५॥

वह यह गायत्री चार चरणींवाली और छः प्रकारकी है। वह यह [ गायञ्याख्य द्रक्ष ] मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित किया गया है ॥ ५ ॥

चतुष्पदा पडश्ररपदा छन्दोरूपा सवी भवति गायत्री <sup>प्</sup>ड्विधा वाग्भृतपृथिवीशरीरहृदंय-प्राणरूपा सती पड्विधा भवति । वाक्प्राणयोरत्यार्थनिदिष्टयोरपि गायत्रीप्रकारत्वम्; अन्यथा षड्-विधसंख्यापूरणानुपपत्तेः । तदे-वस्मिनर्थ एतद्वायज्याख्य ब्रह्म गायच्यतुगतं गायत्रीमुखेनोक्त-

बह यह चार पदोंबाळी और छ:-छ: अक्षरोंके पदोंबाली है तथा वाक् , भूत, पृथिवी, शरीर, हृदय और प्राणरूपा होनेसे वह १६(निघा-छः प्रकारकी है । वाक् और पाण-का यद्यपि अन्य अर्थमें निर्देश किया गया है, तो भी वे गायत्रीके प्रकार-रूपसे स्वीकृत किये जाते हैं,अन्यया गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। इसी अर्थमें यह गायत्रीसज्ञक ब्रह्म, जो गायत्रीका

मृचापि मन्त्रेणाम्यनूक्तं प्रव

अनुगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति-पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी मकाशित किया गया है ॥ ५ ॥

शितम् ॥ ५ ॥

#### कार्यवहा और शुद्ध बहाका भेद

तावानस्य महिमा ततो ज्यायाश्श्च पूरुषः। पादो-ऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति॥ ६´॥

[ कपर नो कुछ कहा गया है ] उतनी ही इस ( गायव्यास्य ब्रह्म ) की महिमा है, तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है । सम्पूर्ण मृत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुषसंज्ञक ] त्रिपाद् अमृत प्रकाशमय स्वात्मामे स्थित है ॥ ६ ॥

तावानस्य गायज्याख्यस्य ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति-विस्तारः । याचांश्रतुष्पात्पड्वि-धश्र ब्रह्मणो विकारः पादो गाय-त्रीति व्याख्यातः । अतस्तस्मा-द्विकारलक्षणाद्गायज्याख्याद्वाचा-रम्भणमात्रात्ततो ज्यायान्महत्त-रश्र परमार्थसत्यस्योऽविकारः प्रस्थः प्रव्यः सर्वप्रणात्युरि श्यनाच ।

इस गायत्रीसंज्ञक समस्त (पाद-विभागविशिष्ट) ब्रह्मकी उतनी ही महिमा—विभूतिविस्तार है, जितना न के चार पादवाळा और छ. प्रकार-का ब्रह्मका विकारमृत एक पाद गायत्री है, ऐसा कहकर निरूपण किया गया है। अतः उस विकारमृत वाचारम्मणमात्र गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मसे परमार्थ सत्यस्वरूप निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है; जो सवको पूरित करने तथा शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण पुरुष कहळाता है।

तस्यास्य पादः सर्वा सर्वाणि । भूतानि तेजोऽवन्नादीनि सस्था- | स्थावर-जङ्गम प्राणी उस इस पुरुषका वरजङ्गमानि । त्रिपात्त्रयः पादा । एक पाद हैं । तथा वह त्रिपात्--अस्य सोऽयं त्रिपात् । त्रिपाद- जिसके तीन पाद हों उसे 'त्रिपात' मृतं पुरुषाच्यं समस्तस्य गाय- कहते हैं-समस्त गायत्रीहर पुरुषका ज्यात्मनो दिवि स्वात्मन्यवस्थितमित्यर्थ 11 & 11

तेज, अन्न और अंप् आदि सम्पूर्ण द्योतनवति । पुरुषसंज्ञक त्रिपाद्श्रमृत दिवि-द्युति-इति । मान्में यानी प्रकाशस्वरूप स्वात्मामें स्थित है-ऐसा इसका तात्पर्य है।।६।।

भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाशका अमेद

यद्वै तदृब्रह्मतीद् वाव तद्योऽयं बहिर्धा पुरुषा-दाकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥७॥ अयं वाव स योऽयमर्न्य्रेः पुरुष आकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तर्हृदय आकाशस्तदेतत्पूर्णमप्रवर्ति पूर्णामप्रवर्तिनोश्श्रियं लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥

चो भी वह [त्रिपाद् अमृतरूप] ब्रह्म है वह यही है, जो कि यह पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे वाहर आकाश है। वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तया जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है। वह यही है जो कि हृदयके अन्तर्गत भाकाश है। वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होनेवाल है। जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होनेवाली सम्पत्ति प्राप्त करता है ॥ ७-९ ॥

आकाशः ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
यहै तिलिपादमृतं गायत्री- | जो कभी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ

मुखेनोक्तं ब्रह्मेतीदं वाव तदिद-मेव तद्योऽयं प्रसिद्धो बहिर्धा विद्यः पुरुषादाकाशो मौतिको यो वै स बहिर्धा पुरुषादा-काश उक्तः ॥ ७॥ अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुषे शरीर

यो वै सोऽन्तःपुरुष आका-गः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तर्दृदये हृदयपुण्डरीक आकाशः ।

कथमेकस्य सत आकाशस्य त्रिधा मेद इति १ उच्यते— बाह्येन्द्रियविषये जागरितस्थाने नमसि दुःखबाहुल्यं दृश्यते ततोऽन्तःशरीरे स्वमस्थानभूते मन्दतरं दुःस्वं मवति स्वमान् पश्यतः । हृदयस्थे पुनर्नमसि न कञ्चन काम कामयते न

कञ्चन स्वमं पश्यति । अतः सर्वेदुःखनिवृत्तिरूपमाकाशं सुपु-प्तस्थानम् । नो कभी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ वह त्रिपाद् अमृत ज्ञक्ष है वहें यही है — वह निश्चय यही है जो कि यह वाहरकी ओर—पुरुपसे वाहर प्रसिद्ध भौतिक आकाश है। तथा नो भी यह पुरुषसे वाहर आकाश वतलाया गया है।।।।। वह यही है जो पुरुष अर्थात् शरीरके भीतर आकाश है।

जो भो वह पुरुषके भीतर आकाश है ॥८॥ वह यही है जो यह हृद्यके भीतर अर्थात् हृदय-पुण्डरीकर्मे आकाश है।

एक होनेपर भी आकाशका तीन प्रकारका मेद क्यों है ! ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है — जो बाह्य हिन्द्रयोंका विषय है और जिसकी जामन अवस्थामें उपल्टिय होती है ऐसे इस आकाशमें दु.खकी बहुल्ता देखी जाता है । उसकी अपेक्षा स्वप्नमें उपल्ट्य होनेबाले शरीरान्तर्गत आकाशमें स्वप्न देखनेवाले पुरुष्को मन्द्रतर दु:ख होता है । किन्तु हृद्यस्थ आकाशमें जीव न तो किसी मोगकी इच्ला करता है और न कोई स्वप्न हो देखता है, अतः धुपुरिमें उपल्ट्य होनेवाल आकाश सम्पूर्ण दु खोंका निष्टुचिरूप है ।

अतो युक्तमेकस्यापि त्रिधा मेदान्वाख्यानम् ।

बहिर्धा पुरुषादारम्याकाशस्य

हृदये संकोचकरणं चेतःसमाधानस्थानस्तुतये यथा "त्रयाणामपि स्रोकानां क्रुरुक्षेत्रविशिष्यते । अर्घतस्तु क्रुरुक्षेत्रमर्धतस्तु पृथ्दकम्" इति
तह्नत् ।

तदेतद्धार्दाकाशाख्यं ब्रह्म
पूर्णं सर्वगतं न हृदयमात्रपरिच्छिक्षमिति मन्तन्यम्, यद्यपि
हृदयाकाशे चेतः समाधीयते ।
अप्रवर्ति न कृतश्चिरकचिरप्रवर्तित
शीलमस्येत्यप्रवर्ति तद्युच्छिचिधर्मकम् । यथान्यानि भृतानि
परिच्छिकान्युच्छिचिधर्मकाणिन
तथा हार्दं नमः। पूर्णामप्रवर्तिनी-

इसल्थि एक ही आकाशके तीन मेदोंका कथन उचित ही है।

पुरुषके बहिःस्थित आकाशसे छेकर जो हृदयदेशमें आकाशका संकोच किया गया है वह चित्तकी एका-प्रताके स्थानकी स्तुतिके छिये हैं; जिस पकार [स्थानकी स्तुतिके छिये ही ऐसा कहा जाता है—]"तीनों छोकोंमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है तथा [द्विदल धान्यके समान ] आधेमें कुरुक्षेत्र है और आधेमे 'पृथूदक' है" उसी मकार [ यहाँ हृदयाकाश-की स्तुति समझनी चाहिये ]।

वह यह ह्दयाकाशसंज्ञक ब्रह्म
पूर्णे— सर्वगत है, वह केवल ह्दयमात्रमें ही परिच्लिल है— ऐसा नहीं
मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केवल
ह्दयाकाशमें ही समाहित किया
जाता है । वह अभवतिं अर्थात्
अविनाशी स्वभाववाला है—जिसका
कभी कहीं प्रवृत्त होनेका स्वभाव न हो
जसे अभवतिं कहते हैं। जिस प्रकार
अन्य परिच्लिल मृत उच्छिणि(विनाश)
धर्मवाले हैं जसी प्रकार ह्दयाकाश
नाशवान् नहीं है। जो पुरुष इस
प्रकार उपर्युक्त पूर्ण और अविनाशी

२८८ छान्दोग्योपनिषद् [सन्याय ३ \*\*\*\*\*\* मनुच्छेदारिमकां श्रियं विभूति | गुणविशिष्ट ब्रह्मको जानता है वह गुणफलं लभते दृष्टम्; य एवं यथोक्तं पूर्णाप्रवितंगुणं न्नस वेद जानातीहैव जीवंस्तद्भावं वेद जानातीहैव जीवंस्तद्भावं प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ तद्यताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये द्वादशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥



# त्रयोदश सग्ह

-: •:-

### हृदयान्तर्गत पूर्वसुषिभृत प्राणकी उपासना

तस्य ह वा एतस्य हृद्यस्य पश्च देवसुषयः स योऽस्य प्राङ् सुषिः स प्राणस्तच्चश्चः स आदित्यस्त-देतत्तेजोऽन्नाद्यमित्युपासीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद ॥ १ ॥

उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं। इसका जो पूर्विदशा-वर्ती सुषि (छिद्र) है वह पाण है; वह चक्षु है, वह आदित्य है, वही यह तेज और अनाव है—इस प्रकार उपासना करे। जो इस प्रकार जानता है [ अर्थात् इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेजावी और अनना भोक्ता होता है ॥ १ ॥

तस्य ह वा इत्यादिना
गायञ्याख्यस्य ब्रक्षण उपासनाङ्गत्वेन द्वारपालादिगुणविधानार्थमारस्यते । यथा लोके
द्वारपाला राज उपासनेन वशीकृता राजप्राप्त्यर्था भवन्ति
वथेहापीति ।

इस 'तस्य ह ना' इत्यादि लण्डद्वारा गायत्रीसंज्ञक ब्रह्मकी उपासनाके
ध्वन्नरूपसे द्वारपाळादि गुणोका
विधान करनेके लिये [यह उत्तर
प्रन्य ] धारम्म किया जाता है।
क्योंकि जिस प्रकार छोकमें राजाके
द्वारपाळ उपासनासे (मेंट धादि
देकर ) अपने अधीन कर लिये
जानेपर राजासे मेंट करनेमें उपयोगी
होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी [इन
उपासनाङ्गोका उपयोग होता है]।

तस्येति प्रकृतस्य हृदयस्येत्य-र्थः। एतस्यानन्तरनिर्दिष्टस्य पञ्च पश्चसंख्याका देवानां सुपयो

देवसुपयः स्वर्गलोकप्राप्तिद्वार-

च्छिद्राणि. देवैः प्राणादित्यादि-रक्ष्यमाणानीत्यतो देव-

सुषयः। तस्य स्वर्गलोकभवनस्य हृदयस्यास्य यः प्राङ् सुपिः

पूर्वाभिग्रुखस्य प्राग्गतं यच्छिद्रं द्वारं स प्राणः, तत्स्थस्तेन द्वारेण संचरति बायुविशेषः

प्रागनितीति प्राणः ।

तेनैव संबद्धमञ्यतिरिक्तं तच्च-**धुः, तथैव स** आदित्यः ''आ-दित्यो ह नै वाह्यः प्राणः''(प्र० **उ० ३ । ८ )इति श्रुतेश्रत्तूरू**प-प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि स्थितः "स आदित्यः कस्मिन्त्रतिष्ठित इति चच्चुपि" ( बृ० उ० ३।९।

'तस्य' अर्थात् उस प्रकृत हृदयके, एतस्य--- निसका अन्यवहित पूर्वमें ही वर्णन किया गया है, पाँच-पाँच देवसुपि---देवताओंके संख्यावाले सुपि अर्थात् स्वर्गेलोककी प्राप्तिके द्वारभूत पॉच छिद्र हैं।वे प्राण और भादित्व आदि देवताओंसे सुरक्षित हैं इसिलये देवसुपि कहलाते हैं। स्वगेलोकके भवनरूप उस इस हृदय-का जो प्राङ्सुपि है—पूर्वाभिमुख हृदयका जो पूर्वदिशावर्ती छिद्र यानी द्रार है वह पाण है। जो उस हृदयमें हो स्थित है और उसीके द्वारा संचार करता है वह वायुविशेष 'प्राक् अनिति' ब्युत्पत्तिके इस अनुसार प्राण कहलाता है।

उस (पाण) हीसे सम्बद्ध और अभिन्न चक्षु है। इसी प्रकार वह आदित्य भी है, जैसा कि "आदित्य निश्चय ही बाह्य प्राण है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है । वह चक्षु और रूपके **मतिष्ठाकमसे** हृदयमें स्थित है। "वह आदित्य किसमें स्थित है ! चक्षुमें" इत्यादि २०) इत्यादि हि नाजसनेयके । बिानसनेय-श्रुतिमें कहा है । प्राण-

प्राणवायुद्देवतैव होका चहुरा-दित्यश्च सद्दाश्रयेण। वश्यति च प्राणाय स्वाहेति हुतं हविः सर्व-मेतत्तर्पयतीति ।

तदेतत्प्राणाख्यं स्वर्गलोक
डारपालत्वाद्व्रद्धः स्वर्गलोकं

प्रतिपित्सुस्तेजश्रेतच्च द्धुरादित्यस्वरूपेणाञ्चाद्यत्वाच्च सविद्युस्तेजोञ्जाद्यमित्याभ्यां गुणाभ्याद्यपासीत । ततस्तेजस्व्यजादश्यामयावित्वरहितो मवति य एवं वेद

तस्यैतद्गुणफलम् । उपासनेन
वज्ञोक्कतो द्वारपः स्वर्गलोकप्राप्तिहेतुर्भवतीति ग्रुख्यं च फलम्।।१॥

वायुक्ष्म एक ही देवता एक ही आश्रयमें स्थित होनेके कारण चश्च और आदित्य नामसे कहे जाते हैं। 'प्राणाय स्वाहा' ऐसा फहकर दिया हुआ हिन चश्चुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियों-की तृप्ति करता हैं—ऐसा आगे कहेंगे भी।

वह यह प्राणाख्य ब्रह्म स्वर्गलोक-का द्वारपाल है अतः स्वर्गपाप्तिकी इच्छावाला पुरुष, यह चक्षु और **भा**दित्यरू पसे तथा अन्नाद्यरूपसे सविताका तेज और अन्नाय है —इस प्रकार इन दो गुणोंसे इसकी उपासना करे । इससे वह तेजस्वी और अन्नाद अर्थात् रुग्णलादिसे रहित होता है। जो ऐसा जानता है उसे यह गौण फल पास होता है; किन्तु मुख्य फल तो यही है अपने अधीन कि उपासनाद्वारा किया हुआ वह द्वारपाल स्वर्गलोक-प्रप्तिका कारण होता है ॥ १ ॥

हृदयान्तर्गत दक्षिणसुषिभृत व्यानकी उपासना

अथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानस्त-च्छ्रोत्रश्स चन्द्रमास्तदेतच्छ्रीश्च यशश्चेत्युपासीत श्रीमान्यशस्वी भवति य एवं वेद ॥ २ ॥

तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है - इस प्रकार उसकी उपासना करे। जो ऐसा जानता है वह श्रीमान् और यशस्वी होता है।। २॥ अथ योऽस्य दक्षिणः सुपिस्त-त्स्थो वायुविशेषः स वीर्यवत्कर्म क्वर्वेन्विगृह्य वा 🕾 णापानौ नाना वानितीति व्यानस्तत्संवद्व**मे**व तच्छ्रोत्रमिन्द्रियं तथा स चन्द्रमाः-''श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्र चन्द्रमाश्र्यं इति श्रतेः। सहाश्रयौ पूर्ववत् । श्रोत्र-तदेतच्छीश्र चन्द्रमसोर्ज्ञानान्नहेतुत्वम् अतस्ता-भ्यां श्रीत्वम्। ज्ञानान्त्रवतश्र यशः ख्यातिभेंवतीति यशोहेत्रत्वाद्य-शस्त्वम् , अतस्ताम्यां गुणाम्या-म्रुपासीतेत्यादि समानम् ॥ २ ॥ ।

तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है उसमें स्थित जो वायुविशेष है वह वीर्यवान् कर्म करता हुआ करता है या प्राण और अपानसे विरोध करके अथवा नाना प्रकारसे गमन करता इस 'व्यान' कहरूाता है । उससे सम्बद्ध नो श्रोत्र है वह इन्डिय है। तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा है, जैसा कि "[ विराट्के ] श्रोत्रद्वारा दिशा और चन्द्रमा रचे गये हैं" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। पूर्ववद ( चक्षु और भादित्यके समान ) ये भी एक ही आश्रयवाले हैं।

वह यह [व्यानसंज्ञक ब्रह्म] श्री यानी विभृति है। श्रोत्र स्रोर चन्द्रमा क्रमशः ज्ञान और अन्नके हेत्र हैं; इसिंख्ये उनके द्वारा व्यान-का श्रीत्व माना गया है। ज्ञानवान और अञ्चान्का यश अर्थात् प्रसिद्धि होती है; अतः यशका हेतु होनेसे उसकी यशःस्वरूपता है । अतः उन दो गुर्णोसे युक्त उसकी उपासना करे--इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् हृदयान्तर्गत पश्चिमसुषिभूत अपानकी उपासना

अथ योऽस्य प्रत्यङ् सुषिः सोऽपानः सा वाक्सो-ऽग्निस्तदेतद्ब्रह्मवर्चसमन्नाद्यमित्यपासीत ब्रह्मवर्चस्य-न्नादो भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक है, वह अग्नि है और वही वह ब्रह्मतेन एवं अन्नाय है-इस प्रकार उसकी उपासना करे । जो ऐसा जानता है वह ब्रक्षतेजस्वी और अन्नका भोक्ता होता है ॥ ३ ॥

मृत्रपुरोपाद्यपनयन्नधोऽनितीत्य-[पानः सा तथा वाक्ः तत्संब-न्धात्, तथाग्निः तदेतद्त्रहावर्चसं | वृत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजो ब्रह्म-वर्चसम्; अग्निसंबन्धाद् वृत्तस्वा-ध्यांयस्य । अन्नग्रसनहेतुत्वाद-पानस्यात्राद्यत्वम् । समानमन्यत् भोक्तृत्व स्वीकृत किया गया है । 11 3 11

तया इसका जो प्रत्यङ् छुषि---प्रत्यङ् यानी पश्चिम उसमें स्थित नो वायुविशेष है वह मुत्रादिको दूर करता हुआ नीचेकी भोर ले जाता है। इसलिये 'भपान' कहलाता है। तथा वही वाक् और अग्नि है, क्योंकि इनका उस ( समष्टि अपान ) से सम्बन्ध है। वह यह ब्रह्मतेज है-सदाचार और स्वाध्यायके कारण होनेवाले तेवका नाम ब्रह्मवर्चस है, क्योंकि सदाचार और स्वाध्याय अग्निसे सम्बद्ध है । अन्न निगलनेमें हेतु होनेके कारण अपानका अन्न-होष अर्थ पूर्ववत् है ॥ ३ ॥

हृदयान्तर्गेत उत्तरसुषिभृत समानकी उपासना

# अथ योऽस्योदङ् सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यस्तदेतत्कीर्तिश्च व्युष्टिश्चेत्युपासीत कोर्तिमान्व्यु-ष्टिमान् भवति य एवं वेद् ॥ ४ ॥

तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह मेघ है और वही यह कीर्ति और न्युष्टि (देहका रंगवण्य ) है—इस प्रकार उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्तिमान् और व्युष्टिमान् होता है ॥ ४ ॥

अथ योऽस्योदङ् सुषिरुद-ग्गतः सुपिस्तत्स्थो वायुविशेपः सोऽशितपीते सम नयतीति समानः । तत्सवद्ध मनोऽन्तः-करणं स पर्जन्यो वृष्टचात्मको देवः पर्जन्यनिमित्ताश्चाप इति.

तदेतत्कीतिंश्र, मनसो ज्ञानस्य

''मनसा सृष्टा आपश्च वरुणश्च''

इति श्रुतेः ।

तथा इसका जो उदङ् छुषि--उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ जो वायुविशेष है वह खाये-पिये अन्न-जलको समानरूपसे [सम्पूर्ण शरीरमें ] ले जाता है, इसकिये 'समान' है। उसीसे सम्बन्ध रखने-वाला मन---अन्तःकरण और वह पर्जन्य यानी वृष्टिखप देव है. क्योंकि "[ विराट् पुरुषके ] मनसे अप् और वरुण रचे गये हैं" इस श्रुतिके अनुसार अप् ( जरू ) मेघ-हीसे होनेवाले हैं।

तथा यह ( समाननामक ब्रह्म ) ही फीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान कीतिहेतुत्वातः; आत्मपर्गाध विश्रु- ही कीर्तिका हेतु है। अपने पीछे सो विख्यात होती है<sub>,</sub> उसे कीतिं तत्वं क्रीतिः: यमः स्वकरण- कहते हैं। जो म्याति अपनी संवेद्यं विश्रृतत्वम् । च्युष्टिः का-न्तिर्देहगतं लावण्यम् । ततश्च । कीर्तिसंभवात्कीर्तिश्रेति । समा-नमन्यत् ॥ ४ ॥

इन्द्रियोंसे गृहीत की वा सकती है उसे यश कहते हैं। न्युष्टि-कान्ति यानी देहगत सुन्दरताको कहते हैं। उससे भी कीर्तिकी उत्पत्ति होती है अतः वह भी कीर्ति ही है। शेष अर्थ पूर्ववत् है॥ ४॥

हृदयान्तर्गत ऊर्ष्यंसुषिमूत उदानकी उपासना

अथ योऽस्योर्ध्वः सुषिः सु उदानः स वायुः आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतौजस्वी महस्वान्भवति य एवं वेद् ॥ ५ ॥

तथा इसका जो ऊर्घ्व छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह आकाश है और वही यह ओज और मह: है-इस प्रकार उसकी उपासना करें। जो इस प्रकार जानता है वह ओजस्वी (बलवान्) और महस्वान् ( तेजस्वी ) होता है ॥ ५ ॥

अथ योऽस्योर्घः सुविः स उदान आ पादतलादारभ्योर्घ्य-मुत्क्रमणादुत्कर्पार्थं च कर्म कुर्व-न्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा-रश्राकाशः । तदेतद् बाय्वाका-शयोरोजोहेतुत्वादोजो वलं मह-त्वाच मह इति समानमन्यत् ॥५॥ महः भी है। शेष अर्थ पूर्ववत् है॥५॥

तथा इसका जो ऊर्ध्व-छिद्र है वह उदान है। पैरके तछएसे लेकर ऊपरकी ओर उत्क्रमण करनेके कारण और उत्कर्षके छिये कर्म करता हुआ चेष्टा करता है-इसलिये वह 'उदान' है। वही वायु और उसका आधारभूत आकाश भी है। वाय और आकाश ओनके हेतु हैं अतं यह ( उदानसंज्ञक ब्रह्म ) ही ओन—बल है और महत्ताके कारण \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **उपयुक्त प्राणादि द्वारपालोंकी उपासनाका फल** 

ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वार-पाः स य एता नेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वार-पान्वेदास्य कुलेवीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्ग लोकं य एतानेवं पञ्च ब्रह्म<u>पु</u>रुषान्स्वर्गस्य छोकस्य द्वारपान्वेद॥६॥

वे ये पाँच ब्रह्मपुरुष स्वर्गलोकके द्वारपाल हैं। वह **जो कोई** मी स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुलमें वीर उत्पन्न होता है। जो इस प्रकार स्वर्गलोकके द्वारपाल इन पाँच पुरुषोंको वानता है वह स्वर्गलोकको प्राप्त होता है।। ६ ॥

ते वा एते यथोक्ताः सुपिसंवन्धात्पश्च त्रहाणो हार्दस्य पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारस्थाः हार्दस्य लोकस्य द्वारपा द्वारपालाः। एतेहि चुसुः श्रोत्रवाङ्मनः प्राणैविहिर्मुख-प्रवत्तेत्रहाणो हार्दस्य प्राप्ति-द्वाराणि निरुद्धानि । प्रत्यक्षं ह्येतद्जितकरणतया बाह्यविषया-सङ्गानुतप्ररूढत्वान हार्दे ब्रह्मणि मनस्तिष्टति। तस्मात्सत्यमुक्तमेते पञ्च त्रसपुरुषाः स्वर्गस्य होक-स्य द्वारपा उति ।

वे ही ये, जैसे कि ऊपर वतलाये गये हैं, पाँच सुषियोंके सम्बन्धके कारण हृदयस्य ब्रह्मके पाँच पुरुष है, अर्थात् द्वारस्य राजपुरुषोके समान हृदयस्य स्वर्गहोकके द्वारपारु हैं। चक्षु, श्रोत्र, वाक्, मन और **प्राणोंके द्वारा वाहरकी और प्र**वृत्त हुए इन्हींके द्वारा हृदयस्थित त्रक्षकी मितिके द्वार रुके हुए हैं। यह वात प्रत्यक्ष ही है कि अवितेन्द्रियता-के कारण वाह्य विषयोंकी आसक्ति-रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण मन हृदयस्थित ब्रह्ममें स्थित नहीं होता । यत यह ठीक ही कहा है कि ये पाँच त्रहापुरुष स्वर्गलोकके

अतः स य एतानेवं यथोक्त-गुणविशिष्टान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद उपास्त उपासनया वशीकरोति स राजद्वारपालानि-बोपासनेन वशीकत्य तैरनि-वारितः प्रतिपद्यते स्वर्गं लोकं राजानमिव हार्दे ब्रह्म । किं चास्य विद्रपः कुले वीरः पुत्रो जायते वीरपुरुपसेवनात् । तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मोपासन-प्रवृत्तिहेतुत्वम् । ततश्च स्वर्ग-लोकप्रतिपत्तये पारम्पर्येण मव-स्वर्गलोकप्रतिपत्तिरेवैक फलम् ॥ ६ ॥

अतएव जो कोई इन उपर्युक्त गुणविशिष्ट स्वर्गलोकके द्वारपालोंको इस प्रकार जानता है---उपासना करता है अर्थात् उपासनाद्वारा अपने मधीन करता है, वह राजाके द्वार-पालोंके समान इन्हें उपासनाद्वारा वशीभूत कर इनसे निवारित न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके समान स्वर्गछोक यानी हृदयस्थित ब्रह्मको प्राप्त होता है। तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके कारण इस विद्वानके कुछमें वीर पुत्र

उत्पन्न होता है। वह पुत्र पित्-ऋणकी निवृत्ति करके उसे ब्रह्मकी उपासनामें प्रवृत्त करनेका हेत्र होता है। अतः वह परम्परासे उसकी स्वर्गछोकप्राप्तिका भी कारण होता है: इसलिये स्वर्गलोककी माप्ति ही इसका एकमात्र फरू है ॥ ६ ॥

अथ यदसौ विद्वान्स्वंगे लोकं

बीरपुरुपसेबनात्प्रतिपद्यते.यञ्चोक्त

तदिदं लिङ्गेन चधुःश्रोत्रेन्द्रिय- द्वारा चक्षु और श्रोत्रेन्द्रियका विषय

तथा वह विद्वान् वीर पुरुषका सेवन करनेसे जिस स्वर्गछोकको प्राप्त होता है और जिस स्वर्गका "इसका तीन पादरूप अमृत घुलोक-"त्रिपादस्यामृतं दिवि" इति में है" इस प्रकार वर्णन किया गया है उसीको अब अनुमापक लिङ्ग-

गोचरमापादयितव्यम्,

निश्रय इति । अत आह-

यथा- | बनाना है जिस प्रकार कि घूमादि लिङ्गसे अग्नि आदिकी प्रतीति ग्न्यादि धृमादिलिङ्गेन । तथा करायी जाती है। ऐसा होनेपर ही उपर्युक्त पदार्थके विषयमें "यह ऐसा होवमेवेदिमिति यथोक्तेऽर्थे दृहा ही है" ऐसी दृढ़ प्रतीति हो सकती है और इसी प्रकार उसका अमेद-प्रतीतिः स्यात् । अनन्यत्वेन च | रूपसे निश्चय भी हो सकता है। इसीलिये श्रुति कहती है---

हृदयस्थित मुख्य वहाकी उपासना

अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तचिद्दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥

तथा इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सबके कपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा स्रोक नहीं है ऐसे उत्तम स्रोकोंमें मकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुपके भीतर ज्योति है।।७॥

यदतोऽमुप्माहिवो घुलोकात्,

परः पर्रामिति लिङ्गच्यत्ययेन, ज्योतिर्दीप्यते, स्वयंत्रभं सदा-प्रकाशत्वादीप्यत इव दीप्यत मकाश है, अत 'दीप्यते' इस पडसे इत्युच्यते: अग्न्यादिवङ्ज्वलन- फहा नाता है, क्योंकि स्राग्न सादिके समान उसमें प्रज्वलित होनारूप रुसणाया दीरेरसंभवात ।

इस दिन अर्थात् गुलोकसे परे-यहाँ 'पर.' इस पुँक्षिन्न पदको नपुं-सक्तिक्रमे नदलकर 'परम्' समझना चाहिये-- को ज्योति दीप्त है, नित्य प्रकाशमान होनेसे वह ज्योति स्वयं-वह मानो दीप्त होती है-इस प्रकार दीतिकी कोई सम्मावना नहीं है।

स्थानं सर्वतः पृष्टेप्वितंत् स्यान् स्थानं सर्वतः पृष्टेप्वितंत् ससान् स्थानं सर्वतः पृष्टेप्वितंत् ससान् स्थानं सर्वतः पृष्टेप्वितंत् ससान् स्थानं सर्वतः पृष्टेप्वितंत् ससान् स्थानं सर्वतः पृष्टेप्वितं ससान् स्थानं स्

इद वानेदमेन तद्यदिदमस्मिन्
पुरुपेऽन्तर्मध्ये ज्योतिश्रक्षःश्रोत्रग्राह्येण लिङ्गेनोप्णिम्ना शब्देन
चावगम्यते। यत्त्वचा स्पर्शरूपेण
गृह्यते तच्चचुपेंवः दृढप्रतीतिकरत्वात्त्वचः, अविनाभृतत्वाच्च
रूपस्पर्शयोः॥ ७॥

'विश्वतः पृष्टेषु' इसीकी व्याख्या ससारसे ऊपर, क्योंकि संसार ही सन है; अससारी नक्ष और मेदरहित है। 'अनुत्तमेषु' इस पदमें [नो उत्तम न हो-ऐसा अर्थ करके होनेवाली ] तत्पुरुपसमासकी शक्काको निवृत्त करनेके लिये 'उत्तमेष् लोकेषु' ऐसा कहा है । सत्यलोकादिमें हिरण्यगर्भादि कार्यस्तप ब्रह्म समीप रहता है, इसिंखे उनके विषयमें 'उत्तमेषु लोकेषु' ऐसा कहा गया है। वह निश्चय यही है जो कि यह इस पुरुपके भीतर ज्योति है, जो कमञः चक्षु और श्रोत्रसे महण किये नाने योग्य उष्णता स्रोर शब्दरूप लिइसे जानी जाती है। खचाद्वारा स्पर्शरूपसे जिसका ग्रहण किया नाता है उस वस्तुका मानो चक्षुसे ही प्रहण होता है, क्योंकि खचा तो केवल उसको हड़ प्रतीति करानेवाली है, तथा रूप और ,स्पर्श ये एक-दसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥

हृदयस्थित परमज्योतिका अनुमापक लिङ्ग

कथं पुनस्तस्य ज्योतिपो लिङ्गत्वग्दृष्टिगोचरत्वमापद्यते ? इत्याह—

किंद्य उस च्योतिका अनुमानक रिङ्क त्विगन्द्रियकी विषयताको किस प्रकार प्राप्त होता है १ इस विषयमें श्रुति कहती है—

तस्यैषा दृष्टिर्यत्रैतदस्मिञ्छरीरे सन्स्पर्शेनोष्णि-मानं विजानाति तस्यैषा श्रुतिर्यत्रैतत्कर्णाविपगृह्य निनद्-मिव नद्थुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणोति तदेतदृदृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत चश्चुन्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥

उस इस (हृदयस्थित ५२४) का यही दर्शनीपाय है जब कि [मनुप्य] इस शरीरमें स्पर्शद्वारा उच्णताको नानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय है जब कि यह कानोंको मूँदकर निनद ( रथके घोष ), नद्यु ( बैलके डकराने ) सौर जलते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह यह न्योति दृष्ट भीर श्रुत है—इस प्रकार इसकी उपासना करें । जो उपासक ऐसा जानता है [इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय और विश्रुत ( विख्यात ) होता है ॥ ८ ॥

यत्र यस्मिन्काले, एतदिति व्यत्र'—विस समय, 'एतत्' वह 'विज्ञानाति' इस कियाक्त विशेषण है, इस शरीरमें हायसे इस्तेनालम्य संस्पर्शेनोष्णिमानं स्पर्श करके उस स्पर्शद्वारा रूपके रूपसहभाविनग्रुष्णस्पर्शभावं वि-न्याकरणाय देहमनुप्रविष्टस्य चै-तन्यात्मन्योतिषो लिङ्गमन्यभि-

साथ रहनेवाली उप्णताको नानवा है; वह उप्णिमा ही नामरूपका जानाति, स ब्रुप्णिमा नामरूप- विमाग करनेके लिये देहमें सतु-प्रविष्ट हुए चैतन्यात्मज्योतिका अनुमान करानेवाटा टिक्न है, क्योंकि उसका कमी व्यमिचार नहीं होता I चारात । न हि जीवन्तमात्मान- नीवित शरीरको उप्णता कभी नहीं म्राष्णिमा व्यक्तिचरति । 'उच्ज | एव जीविष्यकेष्ठीतो मरिष्यन् इति हि विज्ञायते ा मरणकाले च तेजः परस्यां देवतायामिति

परेणाविभागत्वोपगमात् । अतो-ऽसाधारणं लिङ्गमौष्ण्यमग्नेरिव

धूमः । अतस्तस्य परस्येषा दृष्टिः साक्षादिव दर्शनं दर्शनोपाय इत्यर्थः ।

तथा तस्य ज्योतिष एषा श्रुतिः श्रवणं श्रवणोपायोऽप्यु-यत्र यदा पुरुषो ज्योतिषो लिङ्गं शुश्रुपति तदै-तत्कर्णावपिगृह्यैतच्छन्दः क्रिया-विशेषणम् । अपिगृह्यापिधायेत्य-र्थोऽङ्गुलिभ्यां प्रोर्णुत्य निनद-मिव रथस्येव घोषो निनदस्त-मिव शृणोति नद्धुरिव ऋषभ-कूजितमिव शब्दो यथा चाग्ने- के समान और जिस प्रकार वाहर

जीवित रहनेवाला उष्ण त्यागती । ही होता है और मरनेवाला श्रीत होता है—ऐसा ही नाना नाता है । मरण-कारूमें तेज पर देवतामें लीन हो जाता है, समय पर देवताके साथ अमेद हो जाता है। अतः घूम जिस अभिका अनुमापक उष्णता जीवनका **मकार** असाघारण लिङ्ग है। इसलिये उस पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात दर्शनके समान उसके दर्शनका साधन है--ऐसा इसका तात्पर्य है।

तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति-श्रवण यानी सुननेका आगे कहा जानेवाळा उपाय है। निस समय पुरुष इस ज्योतिके सुनना चाहता है उस 'एतत् कर्णावपिगृह्य' यहाँ 'एतत्' शब्द 'अपिगृह्य' कियाका विशेषण है, अर्थात् कानोंको इस पकार मूँदकर—अङ्ग्रुलियोंसे बंदकर निनदके समान--रथके 'निनद' कहते हैं, उसके समान शब्द धुनवा है तथा नदश्—वैरुके दहराने-

विहिन्बेलत एवं शब्दमन्तःशरीर |

उपशृणोति ।

यदेतज्ज्योतिर्दृष्टश्रुतिहङ्गस्वाद् दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत । यथोपासनाज्चसुष्यो दर्शनीयः श्रुतो विश्रुतश्च । यत्स्पर्शगुणो-पासननिर्मित्तं फलं तद्र्षे संपा-

योः सहमावित्वातः इष्टत्वाच्च दर्शनीयतायाः । एवं च विद्या-याः फलमुपपत्रं स्याच तु मृदु-त्वादिस्पर्णवन्ते । य एवं यथो-

दयति चज्जुप्य इति, रूपस्पर्श-

क्ती गुणों वेद । स्वर्गलोकप्रति-

पविस्त्कमदृष्टं फलम् । हिर्-म्याम आदगर्थः ॥ ८ ॥

बलते हुए भग्निका शब्द होता है उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर-के मीतर श्रवण करता है।

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और श्रुत लिङ्गयुक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत है--इस तरह इसकी उपासना करे । इस प्रकार उपासना करनेसे वह उपासक चक्षुप्य---दर्शनीय और श्रुत—विख्यात हो जाता है। स्पर्श-गुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो फल होता है उसीको श्रुति 'चक्षुप्य' ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन करती है, क्योंकि रूप और स्पर्श ये दोनों और दर्श-साथ-साथ रहनेवाले हैं नीयता सनको इष्ट भी है। प्रकार [ दर्शनीयताके मिलनेसे ] ही इस विद्याका दृष्ट फळ उत्पन्न हो सकता है, मृदुत्वादि स्पर्शयुक्त होनेसे नहीं। इस प्रकार लो इन दोनों गुणोंको जानता है [उसे इस फल-की प्राप्ति होती है ]। स्वर्गलोककी प्राप्ति तो इसका अदृष्ट फल बत-राया गया है। 'य एवं वेद-य एवं वेद' यह द्विर कि आदर्के लिये हैं॥८॥

इतिच्छान्द्रोग्योपनियदि तृतीयाच्याचे त्रयोदद्यागण्डनाप्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

**ञाण्डिल्यविद्या** सर्वेद्दृष्टिसे ब्रह्मोपासना

पुनस्तस्यैव त्रिपादमृतस्य ब्रह्म-।

मत्त्वेनोपासनं विधित्सनाह- इच्छासे श्रुति कहती है-

सर्वं खिवदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खळु कतुमयः पुरुषो यथाकतुरस्मिँ छोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतुं कुर्वीत ॥ १ ॥

यह सारा जगत् निरुचय ब्रह्म ही है, यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, उसीमें ठीन होनेवाला और उसीमें चेष्टा करनेवाला है-इस प्रकार शान्त [रागद्वेषरहित] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही कतुमय-निश्चयात्मक हैं; इस लोकमें पुरुष जैसे निश्चयवाला होता है वैसा ही यहाँसे मरकर जानेपर होता है। अतः उस पुरुषको निश्चय करना चाहिये ॥१॥

सर्वे समस्तं खल्विति वाक्या-

त्रक्ष कारणं वृद्धतमत्वाद्व्रह्म ।

अब फिर उसी त्रिपादमृत, प्रनस्तस्यव ।त्रपादच्यार्थ शक्ष-णोऽनन्तगुणवत्तोऽनन्तशक्तरेनेक-मेदोपास्यस्य विशिष्टगुणशक्ति-स्र्यसे उपासनाका विधान करनेकी

सर्व-समस्त 'खल्ल' यह निपात लङ्कारार्थो निपातः । इदं जग-प्राप्त होनेवाला और प्रशासन न्नामरूपविकृतं प्रत्यक्षादिविषयं नाग्णोंका विषयमृत नगत् ब्रह्म— कारणरूप ही है। बृद्धतम [सबसे वड़ा ] होनेके कारण वह [ जगत्-का कारण ] त्रस कहलाता है।

कथं सर्वेस्य ब्रह्मत्वम् १ इत्यत —तज्जलानितिः तस्माद्-ब्रह्मणी जातं तेजोऽब्रह्मादिक्रसेण सर्वम् , अतस्तन्जम्;तथा तेनैव जननक्रमेण प्रतिलोमतया तस्मि-न्नेव ब्रह्मणि लीयते तदात्मतया श्चिष्यत इति तल्लम्, तथा तस्मिन्नेव स्थितिकालेऽनिति ग्रा-णिति चेप्टत इति । एवं ब्रह्मा-रंमत या त्रिप्र कालेष्वविशिष्टं तद्वचितिरेकेणाग्रहणात् । अत-स्तदेवेदं जगत्। यथा चेदं तदे-वैकमदितीयं तथा पष्टे विस्त-रेण वश्यामः ।

यस्माच्च सर्वमिदं ब्रह्म,अतः ज्ञान्तो रागद्वेपादिदोपरहितः संयतः सन्यत्तसर्वे ब्रह्म तद्वस्य-माणेर्गुणेरुपासीतः। कथमुपासीतः १ कतं कुवीत कर्मुनिश्रयोऽस्यवसाय एवसेव

यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार है ! ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती –'तज्जलानिति' । तेज, अप् और भन्नादि क्रमसे सारा जगत् उस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 'तज्ज' है तथा उसी जननकमके विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही छीन होता है अर्थाव तादाल्यरूपसे उस-में मिल जाता है, इसिंख्ये 'तल्ल' है और अपनी स्थितिके समय उसीमें अनन-प्राणन यानी चेष्टा करता है. इसलिये 'तदन' है। इस प्रकार ब्रह्मात्मरूपसे वह तीनों कार्लों में समान रहता है. क्योंकि उसका उस ( ब्रह्म ) के विना ब्रहण नहीं किया जाता, अतः वह (ब्रह्म) हो यह सारा जगत् है। जिस प्रकार यह जगत् 'वह एकमात्र अद्वितीय नहाही हैं' उसका हम छठे अध्याय-में विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे। क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः शान्त यानी राग-द्वेपसे रहित-

संयतेन्द्रिय होक्त वह जो सव ब्रह्म है उसकी आगे कहे जानेवाले गुणों-द्वारा उपासना करे । उसकी किस प्रकार उपासना करे <sup>2</sup> [ सो वतलाते हें— ] कतु करे—'कृतु' निश्चय यानी अध्यवसाय-

नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्त क्रतं क्रवींतोपासीतेत्यनेन व्यव-हितेन संबन्धः कतुकरणेन कर्तव्यं प्रयोजनम् ? **क्रतुः** चाभिष्रेतार्थसिद्धि-इत्यस्यार्थस्य साधनं कथम् ? प्रतिपादनार्थमथेत्यादिग्रन्थः । यस्मात् कृतुमयः कृतुप्रायोऽध्य-वसायात्मकः प्ररुषो यथाक्रतुर्यादृशः क्रतुरस्य सोऽयं यथाकृतुर्यथाध्यवसायो ङ्निश्रयोऽस्मिँह्योके जीवनिह पुरुषो भवति, तथेतोऽस्मादेहा-त्प्रेय मृत्वा भवतिः क्रत्वनुरूपफ-लात्मको भवतीत्यर्थः । एवं ह्येत-

को कहते हैं अर्थात् यह ऐसा ही है, इससे अन्य प्रकारका नहीं है— ऐसी जो अविचल प्रतीति है वही कतु है, उस कतुको करे—इस प्रकार इसका व्यवधानयुक्त 'उपासीत' इस कियासे सम्बन्ध है। किंतु उस कतुके करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध करना है श्वथवा किस प्रकार वह कतु करना चाहिये तथा वह कतु करना किस प्रकार अर्थकी सिद्धिका साधन है श इस सव विषयका प्रतिपादन करनेके लिये ही 'अर्थ' इत्यादि आगोका प्रन्थ है।

'अय खलु' यह पदसम्ह हेतुके लिये हैं। क्योंकि पुरष यानी जीव कतुमय—कतुमाय अर्थात् अध्य-वसायात्मक है, इसलिये इस लोकमें जीवित रहता हुआ यह पुरुष यथाकतु—जिस मकारके कतुवाला होता है अर्थात् जिस मकारके अध्यवसायवाला—जैसे निश्चयवाला होता है, वैसे ही यहाँसे—इस देहसे 'मेल्य'—मरकर होता है। तात्म्य यह है कि वह अपने निश्चयके अनुसार फलवाला होता है। शास्त्रसे भी यह बात ऐसी ही देखी गयी है—"जिस-

च्छास्रतो दृष्टम्—"यं यं वापि

स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेव-। जिस भावको स्मरण करता हुआ

रम्" (गीता ८।६) इत्यादि । यत एवं व्यवस्था शास्त्रद्-ष्टातः स एवं जानन्त्रतुं कुर्वीत क्रत्वनुरूपं फलम्, अतः स कर्तव्यः ऋतुः ॥ १ ॥

अन्तमें शरीर त्यागता है [ उसी-उसी भावको प्राप्त होता है]" क्योंकि ऐसी व्यवस्था शास्त्रमतिपादित है, अतः इस प्रकार जाननेवारंग वह पुरुष कृतु करे-जिस प्रकारका कृतु यादृशं कृतु वक्ष्यामस्तम् । यत हम वतलाते हैं, वैसा ही कृतु करे । शास्त्रप्रामाण्यादुपपद्यते नियोंकि इस प्रकार शास्त्रप्रामाण्यसे निश्चयके अनुरूप ही फल मिलना सिद्ध होता है, इसल्प्ये उसे वह निश्चय करना चाहिये ॥ १ ॥

समय ब्रह्ममें आरोपित गुण

कथम् ?

किस प्रकार निश्चय चाहिये <sup>१</sup>

मनोमयः प्राणशारीरो भारूपः सत्यसंकरप आकाशास्मा सर्वकमी सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ २ ॥

[वह ब्रह्म ] मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, आकाशशरीर, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्य, सर्वरंस, इस सम्पूर्ण जगत्की सव ओरसे व्याप्त करनेवाला, वाक्रहित और सम्प्रमशून्य है ॥ २ ॥

मनोमयो मनःप्रायः; मनु- मनोमय—मनःप्रायः; जिसके द्वारा जीव मनन करता है उसे भन वेऽनेनेति मनस्तत्स्वयृत्त्या विप- कहते हैं, यह अपनी वृत्तिद्वारा

येषु प्रवृत्तं भवति, तेन मनसा

तन्मयः; तथा प्रवृत्त इव तत्त्रायो

निवृत्त इव च । अत एव प्राणशरीरः प्राणी लिङ्गात्मा

विज्ञानक्रियाशक्तिद्वयसंमृर्ভितः;

"यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा सप्राणः" (कौ० उ० ३। ३) इति श्रुतेः। स श्ररीरं यस्य स प्राणशरीरः, "मनोमयः प्राण-श्ररीरनेता" (ग्रु० उ० २। २। ७) इति च श्रुत्यन्तरात्।

भारूपः, भा दीप्तिश्चैतन्य-।
लक्षणं रूपं यस्य स भारूपः।।
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथाः
संकल्पा यस्य सोऽय सत्यसंकल्पः। न यथा संसारिण इनानैकान्तिकफलः संकल्प ईश्वरस्येत्यर्थः। अनृतेन भिथ्याफलत्वहेतुना प्रत्यृद्धलात्सकल्पस्य
भिथ्याफलत्वम्। वश्यित—
'अनृतेन हि प्रत्युद्धाः' इति

विषयोंमें प्रवृत्त हुआ करता है । उस मनके कारण वह मनोमय है: अतः पुरुष मनःप्राय होकर मनके प्रवृत्त होनेपर प्रवृत्त-सा होता निवृत्त होनेपर निवृत्त-सा हो जाता है। इसीलिये वह प्राणशरीर है, "जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वह प्राण है" इस श्रुतिके अनुसार विज्ञान और किया इन दो शक्तियोंसे मिलकर बना हुआ लिङ्गशरीर ही प्राण है; वह प्राण जिसका शरीर है उसे माणघरीर कहते हैं; जैसा कि "भात्मा मनोमय और प्राणरूप शरीरको [अन्य देइमें] **ले जानेवाला है" इस अन्य श्रुतिसे** 

ले जानेवाळा है" इस अन्य श्रुविसे सिद्ध होता है।

भारूप—भा—दीप्ति अर्थाव चैतन्य ही जिसका रूप है उसे भारूप कहते हैं। सत्यसंकरण— जिसके संकरण सत्य यानी अभिथ्या हैं वह यह ब्रह्म सत्यसंकरण हैं। तात्पर्य यह है कि संसारी पुरुषके समान ईश्वरका सकरण अनैकात्विक (कमी हो, कभी न हो ऐसे) फल्वाला नहीं है। संसारी जीवका संकरण अनृत अर्थाव मिथ्या फल्रूप हेतुसे प्रत्यूड—चृद्धिको प्राप्त होनेके कारण मिथ्या फल्र्वाला होता है। वे अनृतसे प्रत्यूड हैं? ऐसा आगे चल्कर श्रुति कहेगी भी।

आकाशात्मा, आकाश इवा-त्मा स्वरूपं यस्य स आकाशा-त्मा । सर्वगतत्वं सक्ष्मत्वं स्पा-दिहीनत्वं चाकाशतुल्यतेश्वरस्य । सर्वकर्मा, सर्वं विश्वं तेनेश्वरेण क्रियत इति जगत्सर्वं कर्मास्य स सर्वकर्मा; "सिंह सर्वस्य कर्ता" ( २० ०० ४ । ४ । १३ ) इति श्रुतेः । सर्वकामः सर्वे कामा दोषरहिता अस्येति सर्व-कामः: "धर्माविरुद्धो भृतेषु कामोऽस्मि" (गीता ७ । ११) इति स्मृतेः ।

नजु कामोऽस्मीति वचनादिह वहुत्रीहिर्न संभवति सर्वकाम इति ।

नः, कामस्य कर्तव्यत्वा-

च्छव्दादिवत्पारार्थ्यप्रसङ्गाच्च

यानी स्वरूप आकाशके समान हो उसे 'आकाशात्मा' कहते सर्वत्र व्यापक, सूब्म तथा रूप आदिसे रहित होना ही ईश्वरका आकाशके समान होना है। सर्वकर्मा-उस ईश्वर-के द्वारा सर्व यानी विश्वका निर्माण किया जाता है--इसिंख्ये यह सारा बगत् उसका कर्म है; अतः वह ईश्वर सर्व-कर्मा है, जैसा कि "वही सनका कर्ता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। सर्वकाम—सम्पूर्ण दोषरहित काम उस परमात्माके ही हैं इसलिये वह सर्वकाम है: जैसा कि "मैं प।णियोंमें घर्मसे अविरुद्ध काम हूँ" इस स्पृतिसे प्रमाणित होता है। शङा–िक्तु 'कामो ऽस्मि' ( मैं काम हूँ ) ऐसा वचन होनेके कारण 'सर्वेकाम' इस पद्में वहुत्रोहिसमास नहीं हो सकता !

समाधान-नहीं, क्योंकि कामका कार्यल स्वीकृत किया गया है\*;इस-लिये शब्दादिके समान भगवान्की भी

% जतः चिंद बहुमीहि न मानकर कर्मचारय मानें तो समस्त काम (कार्य)
और ब्रह्म एकस्प सिद्ध होंने, ऐसी ट्यामें जैसे कार्य अनादि नहीं है उसी प्रकार
ब्रह्म भी अनादि नहीं माना जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जैसे सभी कार्य किसी
चेतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्ममें भी पराधीनताका दोष उपस्थित
होगा। इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पदार्थ है अत काम और
ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी पदार्थताकी आयिति होने स्वेगी; इसस्मि

देवस्य । तस्माद्ययेह सर्वकाम इति बहुवीहिस्तथा कामोऽस्मीति

स्मृत्यर्थो वाच्यः ।

सर्वगन्धः, सर्वे गन्धाः सुख-करा अस्य सोऽयं सर्वगन्धः। "पुण्यो गन्धःपृथिच्याम्"(गीता ७।९) इति स्मृतेः। तथा रसा अपि विज्ञेया अपुण्यगन्ध-रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि-चत्त्वश्रवणात्। "तस्माचेनोभयं जिप्रति सुर्भि च दुर्गन्धि च। पाप्मना सेष विद्धः" (छा० उ० १।२।२) इति श्रुतेः। न च पाप्मसंसर्ग ईश्वरस्य, अविद्यादि-दोषस्यानुपपत्तेः।

सर्वमिदं जगदम्याचोऽभि-'अत्' धातुसे कर्ता अर्थमें निष्ठा (क्ते) व्याप्तः । अततेव्योप्त्यर्थस्य हैं । इसी प्रकार वह अवाकी भी है, कर्तिर निष्ठा । तथावाकी, उच्यते-

परार्थताका प्रसङ्घ उपस्थित होगा । अतः जिस प्रकार यहाँ 'सर्वकामः' पदमें बहुन्रीहिसमास किया गया है प्रकार 'कामोऽस्मि' इस स्मृतिका अर्थ करना चाहिये।\* सर्वगन्ध—समस्त सुखकर गन्ध उसीके हैं इसलिये वह 'सर्वगन्य' है: जैसा कि "पृथिवीमें मैं पुण्यगन्य हुँ" इस स्मृतिसे सिद्ध होता है। इसी प्रकार पुण्यरस भी उसीके समझने चाहिये। क्योंकि श्रुतिने अपुण्यगन्ध और रसका प्रदृण तो पापसम्बन्धके निमित्तसे बतलाया है: जैसा कि ''इसीसे उस (घाणेन्द्रिय) के द्वारा सुगन्य और दुर्गन्य दोनों-को ही सूँघता है, क्योंकि यह पापसे विद्ध है" इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित होता है। किंतु ईश्वरका पापसे संसर्ग नहीं है, क्योंकि अविद्यादि दोष होने सम्भव नहीं हैं। इस सम्पूर्ण जगत्को वह सब भोर व्याप्त किये हुए हैं। व्याप्ति अर्थवारे 'अत्' घातुसे कर्ता अर्थमें निष्ठा (क) प्रत्यव होनेसे 'आत्तः' पद सिद्ध होता है। इसी प्रकार वह अवाकी भी है.

क्ष तासर्य यह कि उक्त गीताके 'कामोऽस्मि' इन पर्दोका 'काम हूँ' ऐसा अर्थ न करके 'कामवाळा हूँ' यह अर्थ रुमक्ष्ना चाहिये।

ऽनयेति वाक्, वागेव वाकः। यद्दा वचेर्षेत्रन्तस्य करणे वाकः । स यस्य विद्यते स वाकी न वाकी अवाकी । वाक्यप्रतिपेधवात्रोप-लक्षणार्थः। गन्धरसादिश्रवणादी श्वरस्य प्राप्तानि घ्राणादीनि कर-णानि गन्धादिग्रहणाय । अतो प्रतिपिध्यन्ते वाक्प्रतिषेधेन ''अपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यच्छः स श्रुणी-त्यकर्णः" (इवे० उ० ३ । १९) इत्यादिमन्त्रवर्णात् ।

अनादरोऽसंश्रमः । अप्राप्त- । प्राप्तौ हि संश्रमः स्यादनाप्तका-मस्य । न त्वाप्तकामत्वाकित्य-दप्तस्येश्वरस्य संश्रमोऽस्ति क्रचित् ॥ २ ॥

'वाक्' ही 'वाक' है। कडते अथवा'वच्' घातुसे करण अर्थमें'घञ्' प्रत्यय करनेसे 'वाक' शब्द निप्पन्न होता है। वह (वाक) जिसमें हो उसे 'बाकी' कहते हैं, जो वाकी न हो वही 'अवाकी' कहलाता है। यहाँ को बाक्का प्रतिषेध किया गया है वह अन्य इन्द्रियोंका भी उपलक्षण करनेके लिये है । श्रुतिमें गन्ध और रसादिका प्रसंग होनेसे उन गन्घादिका प्रहणकरनेके लिये ईश्वरके घ्राणादि इन्द्रियाँ होनी सिद्ध होती हैं; भतः वाक्के प्रतिषेषद्वारा उन सबका भी प्रतिषेघ किया गया है। जैसा कि "विना हाथ-पावका ही वह वेगवान् और प्रहण करनेवाला है तथा बिना नेत्रका होकर भी देखता और विना कर्णका होकर भी सुनता है" इत्यादि मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है।

अनादर अर्थात् असम्प्रम ( आप्रहरहित ) है । जो आप्तकाम नहीं है उसे ही अप्राप्त बस्तुकी प्राप्तिके लिये आप्रह हो सकता है। आप्तकाम होनेके कारण नित्यतृप्त ईश्वरको कहीं भी सम्प्रम नहीं है॥२॥ वहा छोटेसे छोटा और बडेसे बड़ा है

एष म आत्मान्तर्हृद्येऽणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा सर्षपाद्वा इयामाकाद्वा इयामाकतण्डुलाद्वैष आत्मान्तर्हृद्ये ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा-ज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ ३ ॥

हृदयक्षमलके भीतर यह मेरा आत्मा घानसे, यनसे, सरसोंसे, श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुळसे भी सूक्ष्म है तथा हृदयकमळके भीतर यह मेरा आत्मा पृथिवी, अन्तरिक्ष, घुलोक अथवा इन सब लोकोंकी अपेक्षा भी बड़ा है ॥ ३ ॥

एप यथोक्तगुणो मे ममा-त्मान्तर्ह्दये हृदयपुण्डरीकस्या-न्तर्मध्येऽणीयानणुतरो त्रीहेर्वा यवाद्वेत्याद्यत्यन्तसूक्ष्मत्वप्रदर्श-नार्थम् । श्यामाकाद्वा श्यामा-कतण्डलाद्वेति परिच्छिन्नपरिमा-णादणीयानित्युक्तेऽणुपरिमाणत्वं प्राप्तमाशङ्कच अतस्तत्प्रतिषे-धायारमते--एव म आत्मा-**ज्यायान्पृ**थिव्या इत्यादिना । ज्यायःपरिमाणाच ज्यायस्त्वं दर्शयन्तनन्तपरिमा- महत्ता भदर्शित कर श्रुति 'मनोमयः'

यह उपर्युक्त गुणविशिष्ट मेरा आत्मा अन्तर्हदय—हदयकमळके अन्तः—भीतर त्रीहि ( धान ) से, अथवा यवादिसे भी अणीयान्-सुक्ष्म-तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । वह स्यामाक और स्यामाकतण्डलसे भी सूक्ष्म है--इस प्रकार परिच्छिन्न परिमाणसे सूक्ष्म बतलानेपर उसका अणुपरिमाणत्व प्राप्त होता है-ऐसी **आशङ्का** कर अव उसका प्रतिषेघ करनेके लिये 'एव म आत्मा ज्याया-न्पृथिन्याः' इत्यादि वाक्यसे श्रुति **आरम्म करती है ।** इस प्रकार स्थुल्तर पदार्थोंकी अपेक्षा भी उसकी

णत्वं दशंयति मनोमय इत्या- । यहाँसे लेकर 'ज्यायानेम्यो लोकेम्यः' दिना ज्यायानेस्यो लोकेस्य यहाँतकके प्रन्यद्वारा उसका सनन्त-इत्यन्तेन ॥ ३ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* परिमाणत्व भदर्शित करती है ॥३॥

हृदयस्थित वहा और परवहाकी एकता सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद-मभ्यात्तोऽवाक्यनाद्र एष म आत्मान्तर्हृद्य एतद्ब्रह्मै-तमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्याद्छा न विचि-किस्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ४ ॥

जो सर्वकर्मा, सर्वजाम, सर्वगन्य, सर्वरस, इस सबक्रो सब ओरसे न्याप्त करनेवाला, वाक्र्रहित और सन्ध्रमशून्य है वह मेरा आत्मा हृदयक्मलके मध्यमें स्थित है। यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर नानेपर में इसीको प्राय होका। ऐसा निसका निश्चय है और निसे इस निषयमें कोई संदेह भी नहीं है | उसे ईश्वरभावकी ही माप्ति होती है ] ऐसा शाण्डिल्यने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है ॥ ४ ॥

यथोक्तगुणलक्षण ईश्वरो ।

अत्रोपास्यत्वेन ध्येयो न तु तद्गुण-

सगुणब्रह्मेनामि-विशिष्ट एव । यथा

प्रेतं न निर्गुण-मिति स्यापनम्

नयने च्याप्रियते तद्वदिहापि | [ उपास्यह्रपसे ] प्राप्त होता था;

पूर्वीक गुणोंसे रुक्षित होनेवाले ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये, **उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार** 'राजपुरुषको अथवा चित्रगुको ' ठासो' ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण राजपुरुपमानय । ( राजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) चित्रगं वेत्युक्ते न विशेषणस्याप्या ने को कानेकी चेष्टा नहीं की जाती उसी प्रकार यहाँ भी निर्मुण ब्रह्म ही ग्राप्तमतस्तिन्नवस्यर्थं सर्वकर्मेत्यादि अतः उसकी निवृत्तिके लिये 'सर्व-

<sup>3</sup> बिसर्की गाय चित्र-विचित्र रंगकी हो उसे 'चित्रग्' कहते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

पुनर्वचनम् । तस्मान्मनो
मयत्वादिगुणविशिष्ट एवेश्वरो

स्रोयः ।

अत एव पष्टसप्तमयोरिव

"तत्त्वमित" (छा०उ०६।८।

१६) "आत्मैवेदं सर्वम्" (छा०

उ० ७।२५।२) इति नेह स्वाराज्येऽमिषिश्चति. एव म आत्मै-

स्मीति लिङ्गात्; न त्वात्मशन्देन प्रत्यगात्मैवोच्यते, ममेति षष्ट्याः संवन्धार्थप्रत्यायकत्वात्, एतम् अभिसंमवितास्मीतिच कर्मकर्ट-

तदब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसंभविता-

त्वनिर्देशात् ।

नतु षष्टेऽप्यथः संपत्स्य इति

पर्वपक्षणः सन्संपत्तेः काला-

आक्षेप स्तरितत्वं दर्शयति ।

कर्मा' इत्यादि विशेषणोंको पुनः कहा गया है। इसिल्ये मनोमयत्वादि गुणोंसे युक्त ईश्वरका ही ध्यान करना चाहिये।

इसी छठे और सातर्वे अध्यायोंमें श्रुतिने जिस प्रकार "तत्त्वमसि" ति वह है। और ''आत्मैवेदं सर्वम्'' यह सब आत्माही साघकको स्वाराज्यपर अभिषिक्त किया है उस यहाँ नहीं करती: मेरा आत्मा है' 'यह ब्रह्म है' 'मैं यहाँसे मरकर वानेपर इत्यादि यहाँ 'आत्मा' विषयमें लिक्क हैं। शब्दसे प्रत्यगात्माका ही निरूपण नहीं किया जाता, क्योंकि 'मम' यह षष्ठी उसके सम्बन्धार्थकी पतीति करानेवाली है। तथा 'मैं इसे पास होकँगा' इन शब्दोंद्वारा त्रहा और कर्मत्व और कर्तृत्वका निर्देश किया गया है।

पूर्व० — किंद्र छठे अध्यायमें भी 'अथ संपत्ये' [ देहत्यागके अनन्तर सत्त्वरूप हो जाऊँगा ] इस वचनसे श्रुतिने सत्त्वरूप होनेमें कालका व्यवचान तो दिखाया ही है।

न, आरव्धसंस्कारशेषस्थित्य-। अन्यथा तत्त्वमसीत्येतस्यार्थस्य [बाधप्रसङ्गात् । यद्यप्यात्मशब्दस्य खल्विदं ब्रह्मेति च ब्रकृतम्,एप म आत्मा-न्तहूंद्य एतद्ब्रह्मेत्युच्यतेः तथा-प्यन्तर्धानमीषदपरित्यच्यैवैतमा-त्मानमितोऽस्माच्छरीरात्प्रेत्यामि-संभवितास्मीत्युक्तम् । यथाक्रतुरूपस्यात्मनः प्रति-पत्तास्मीति यस्यैवंविदः स्याद्भवे-दद्धा सत्यमेवं स्यामहं प्रेत्यैवं न

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, क्योंकि यह दचन शारव्यकर्म-जनित संस्कारोंकी समाप्तिपर्यन्त ही जीवकी स्थिति वतलानेके लिये है, इसका तात्पर्य कारुका व्यवघान पदर्शित करनेमें नहीं है: नहीं तो 'तु वह है' इस वाक्यके अर्थके द्याष होनेका प्रसङ्ग उपस्थित होगा**∗**। यद्यपि यहाँ 'आत्मा' शब्द प्रत्य-गात्माका वोषक है, और 'यह सब निश्चय ब्रह्म ही हैं इस वाक्यसे व्रह्मका भी प्रकरण है तथा 'यह मेरा आत्मा हृदयके मीतर है-यह त्रहा हैं ऐसा भी कहा गया है: तथापि 'थोहा-सा भी व्यवघान न छोड़कर मैं मरनेपर इस शरीरसे नाकर इसे पात हो केंगा' - ऐसा साघकका निश्चय बताया गया है। इस प्रकार जाननेवाले विद्वान्को 'मैं अपने निश्चयके अनु-रूप संगुण परमात्माको प्राप्त होने-वाला हूँ. मैं अवस्य वैसा ही हो

छ इसमें ब्रह्म और आत्माके अमेदका वर्तमानकाळिक क्रियापदसे प्रतिपादन किया गया है; अतः काळमेद स्वीकार करनेसे इसके अभिप्रायसे विरोध उपरियत होगा।

स्यामिति न च विचिकित्सास्ति, जाऊँगा ऐसा निश्चय है; और जिसे तथैवेश्वरभावं प्रतिपद्यते विद्वानि-त्येतदाह स्मोक्तवान्किल शाण्डि- मावको प्राप्त हो जाता है- ऐसा न्यो नामिः । द्विरभ्यास आदरार्थः ॥ ४ ॥

'मैं ऐसा नहीं होऊँगा' ऐसी अपने निरुचयके फलके सम्बन्धमें श**हा** नहीं है, वह विद्वान् उसी मकार ईश्वर-शाण्डिल्य नामक ऋषिने कहा है। 'शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः' यह द्विरुक्ति आदरके लिये हैं ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाच्याये चतुर्देशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥



## पञ्चहज्ञ सम्बद्ध

. . .

### *विराद्कोशोपासना*

'अस्य कुले वीरो जायते' इत्युक्तम् । न वीरजन्ममात्रं पितुस्ताणायः; ''तस्मात्पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाद्धः''इति श्रुत्यन्तरात् । अतस्तद्दीर्षायुष्टं कथंस्यादित्येव-मर्थं कोशविज्ञानारम्मः । अम्य-हितविज्ञानच्यासङ्गादनन्तरमेव नोक्तं तदिदानीमेवारम्यते—

'इसके कुलमें बीर पुत्र होता है'—ऐसा (३।१३।६ में ) कहा गया है। किंतु वीर पुत्रका जनमात्र ही पिताकी रक्षाका कारण नहीं हो सकता; जैसा कि "कतः अनुशासित पुत्रको [ ब्राह्मणलोग ] लोक्य [ पुण्यलोक प्राप्त कराने-वाला ] कहते हैं'' इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। अतः उसे दीर्घाधुष्ट्र-की प्राप्त कैसे हो सकती है— इसीके लिये कोशविज्ञानका आरम्म किया जाता है। अभ्यहित् उपासनाके प्रतिपादनमें संलग रहनेके कारण 'वीरो जायते' इस श्रुतिके अनन्तर ही इसका वर्णन नहीं किया, इसलिये अव आरम्म किया जाता है—

ॐ गायश्री हम उपाधिसे युक्त ब्रह्मकी उपासनाको कीस्रेय ज्योतिमें आरो-पित करके परब्रह्मकी उपासना करना अम्याहित है और उसकी मनोमयलादिगुण-विशिष्ट ब्रह्मोपासना अन्तरङ्ग है ।

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य स्रक्तयो द्यौरस्योत्तरं विलश्स एष कोशो वसुधा-नस्तस्मिन्विश्वमिद्श श्रितम् ॥ १ ॥

अन्तरिक्ष जिसका उदर है वह कोश प्रथिवीरूप मूळवाळा है। वह जीर्ण नहीं होता। दिशाएँ इसके कोण हैं, आकाश ऊपरका छिद्र है वह यह कोश वसुषान है। उसीमें यह सारा विश्व स्थित हैं॥ १॥

अन्तरिक्षम्रदरमन्तः सुपिरं य-स्य सोऽयमन्तरिक्षोदरः, कोशः कोश इवानेकधर्मसादृश्यात्कोशः स चभूमिबुष्नः,भूमिर्बुष्नो मूलं यस्य सभूमिबुष्नः, न जीर्यति न विनश्यति, त्रैलोक्यात्मकत्वात् । सहस्रयुगकालावस्थायी हि सः।

दिशो ह्यस्य सर्वाः स्रक्तयः कोणाः । द्यौरस्य कोशस्योत्तर-मूर्घ्वं विलम्,स एव यथोक्तगुणः कोशो बसुधानः, वसु धीयते-ऽस्मिन्प्राणिनां कर्मफलास्यमतो वसुधानः । तस्मिन्नन्तर्विश्वं समस्तं प्राणिकर्मफलं सह अन्तरिक्ष है उदर—अन्तः छिद्र जिसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश जो अनेक धर्मोंमें साहश्य रखनेके कारण कोशके समान कोश है, वह मुमिनुष्न-मूमि है नुष्न-मूळ जिसका ऐसा मूमिनुष्न (पृथ्वीमूळक) है, वह त्रेळोक्यरूप होनेके कारण जीर्ण नहीं होता अर्थात् नाशको माप्त नहीं होता। क्योंकि वह तो सहस-युगकाळपर्यन्त रहनेवाळा है।

युगकालपर्यन्त रहनेवाला है।
समस्त विशाएँ ही इसकी लिकयाँ
अर्थात् कोण हैं। युलोक इस कोशका
कपरी छिद्र है। वह यह पूर्वोक्त गुर्णोबाला कोश बसुषान है, इसमें प्राणियोंके कर्मफलसंज्ञक वसुका आषान
किया जाता है, इसलिये यह कोश
वसुषान है। तात्पर्य यह है कि
उस कोशके भीतर ही प्राणियोंका
सम्पूर्ण कर्मफल जिसका कि

तत्साधनैरिदं यद्गृह्यते प्रत्यक्षादि प्रत्यक्षादि प्रमाणेंसे प्रहण किया प्रमाणें: श्रितमाश्रितं स्थितमि- वाता है, अपने साधनोंके सहित श्रित—आश्रित अर्थात् स्थित त्यर्थः ॥ १ ॥

तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञीनाम प्रतीची सुभूता नामोदीची तासां वायुर्वत्सः स य एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद्श्रोदिति सोऽहमेतमेवं वायुंदिशां वत्सं वेद मा पुत्ररोद्श्रद्म॥२॥

उस कोशकी पूर्व दिशा 'जुहू' नामवाली है, दक्षिण दिशा 'सहमाना' नामकी है, पश्चिम दिशा 'राजी' नामनाली है तथा उत्तर दिशा 'मुम्ता' नामकी है। उन दिशाओंका वायु वत्स है। वह, जो इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे जानता है पुत्रके निमिचसे रोदन नहीं करता। वह मैं इस प्रकार इस वायुको दिशाओंके वत्सरूपसे जानता हूँ, अतः मैं पुत्रके कारण न रोज् ॥ २॥

तस्यास्य प्राची दिक्त्राग्गतो

मागो जुहूर्नाम जुह्नत्य<del>स</del>्यां

दिशि कर्मिणः प्राड्युखाः सन्त

इति जुहूर्नाम । सहमाना नाम सहन्तेऽस्यां पापकर्मफलानि यमपुर्या प्राणिन इति सहमाना नाम दक्षिणा दिक् । तथा राज्ञी नाम प्रतीची पश्चिमा दिक्,

उस इस कोशकी धाची दिशा— पूर्वकी ओरका भाग, 'जुहू' नाम-वाला है। कर्मठ लोग इस दिशामें पूर्वीभिमुल होकर हवन करते हैं इसल्पि यह 'जुहू' नाम-वाली है। दक्षिण दिशा 'सहमाना' नामकी है, क्योंकि इसी दिशामें जीव यमपुरीमें अपने पापकर्मोंके फल्फ्स्प दु.लको सहन करते हैं, इसल्पि दिशा 'सहमाना' नामवाली है। तथा मतीची यानी पश्चिम दिशा 'राज्ञी' नामकी है; वरुण राजासे

होनेके

कारण

वरुणैनाधिष्टिता राजा संध्यारागयोगादा । सुभृता नाम भृतिमद्भिरीश्वरक्ववेरादिमिरिधिष्टि तत्वात्सुभृता नामोदीची । तासां दिशां वायुर्वत्सो दि-ग्जत्बाद्वायोः; पुरोवात इत्यादि-दर्शनात्। यः कश्चित्पत्रदीर्घ-जीविताध्येवं यथोक्तगुणं वायुं दिशां वत्सममृतं वेद, सं न पुत्ररोदं पुत्रनिमित्तं रोदनं न रोदिति पुत्रो न म्रियत इत्यर्थः । यत एवं विशिष्टं कोशदिग्वत्स-विषयं विज्ञानमतः सोऽहं प्रत्र-जीविताध्येवमेतं वायुं दिशां वत्सं वेद जाने। अतो मा प्रत्र-रोदं मा रुदंपुत्रमरणनिमित्तम् । **प्रत्ररोदो मम माभृदित्यर्थः।।२॥ ।** हो ॥ २

राग ( रुव्हिमा ) के सायंकालिक योगसे पश्चिम दिशा 'रात्री' है । उत्तर दिशा 'सुमृता' नामवाली है । ईश्वर, कुन्वेर खादि भृतिसम्पन्न देव-होनेके कारण ताओंसे अधिष्ठित उत्तर दिशा 'सुभृता' नामवाली है । उन दिशामोंका वायु वत्स है. क्योंकि वायु दिशाओंसे ही उत्पन्न होनेवाला है। जैसा कि पूर्वीय वायु आदि प्रयोगोंसे देखा जाता है। वह कोई भी पुरुष, जो कि पुत्रके दीर्घ-जीवनकी कामनावाला है, यदि इस प्रकार पूर्वोक्त गुणवाले दिशाओंके वत्स अमृतरूप वायुको जानता है वह पुत्ररोद-्शतिमित्तक रोदन नहीं करता। अर्थात् उसका पुत्र क्योंकि कोश और नहीं मरता. दिशाओंके वत्ससे सम्बन्ध रखने-वाला विज्ञान ऐसे गुणवाला है अतः अपने पुत्रके जीवनको कामनावास्म में दिशाओं के वत्सरूप इस वायुको इस प्रकार नानता हूँ; इसल्पिये पुत्ररोद--पुत्रके मरणसे होनेवाला रोदन न करूँ। अर्थात् मुझे पुत्रके प्रसङ्ग

अरिष्टं कोशं प्रपयेऽसुनासुनासुना प्राणं प्रप-येऽसुनासुनासुना भूः प्रपयेऽसुनासुनासुना भुवः प्रप-येऽसुनासुनासुना स्वः प्रपयेऽसुनासुनासुना ॥ ३ ॥

मैं अमुक अमुक अमुकके सहित अविनाशी कोशकी गरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित भू:की शरण हूँ; अमुक-अमुक अमुकके सहित मुवःकी शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ\* ॥ ३ ॥

अरिष्टमिनिनाशिनं कीशं य-थोक्तं प्रपद्ये प्रपन्नोऽस्मि पुत्रा-युपे । अग्रनाग्रनाग्रनेति त्रिनीम गृह्णति पुत्रस्य । तथा प्राणं प्रपद्येऽग्रनाग्रनाग्रना, भ्र्ःप्रपद्येऽग्र-नाग्रनाग्रना, श्रवःप्रपद्येऽग्रुना-ग्रनाग्रना, स्वः प्रपद्येऽग्रुनाम् ग्रना, सर्वत्र प्रपद्य इति त्रिनीम गृह्णति पुनः पुनः ॥ ३ ॥

पुत्रकी दीर्घायुके लिये मैं पूर्वोक्त अरिष्ट— अविनाशी कीशकी शरण हूँ। 'अमुना अमुना अमुना' इसका यह तार्त्य हैं कि तीन-तीन बार अपने ट्रुका नाम लेता हैं। तथा अमुक अमुक अमुकके सहित प्राण-की शरण हूँ; अमुक अमुकके सहित म्की शरण हूँ; अमुक अमुक अमुकके सहित मुनःकी शरण हूँ और अमुक अमुक अमुकके सहित स्वःकी शरण हूँ। सर्वत्र 'अमुक अमुक अमुक अमुक सहित स्वःकी शरण हूँ। सर्वत्र 'अमुक अमुक अमुक सहित शरण हूँ' ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन बार प्रुक्का नाम लेता हैं। १॥

स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणो वा इद्श्सर्वं भूतं यदिदं किञ्च तमेव तत्प्रापित्सि ॥४॥ अथ यदवोचं

७ इसमें नहीं नहीं 'अमुक' शब्द साया है वहीं अपने पुत्रके नामका उचारण करना चाहिये।

भूः प्रपद्य इति पृथिवीं प्रपद्ये उन्तरिक्षं प्रपद्ये दिवं प्रपद्य इत्येव तद्वोचम् ॥ ५ ॥ अथ यद्वोचं भुवः प्रपद्य इत्यिप्तं प्रपचे वायुं प्रपच आदित्यं प्रपच इत्येव तद-वोचम् ॥ ६ ॥ अथ यदवोचश्स्वः प्रपद्य इत्यृग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्य इत्येव तद्वोचं तदवोचम् ॥ ७ ॥

उस मैंने जो कहा कि 'मैं प्राणकी शरण हूँ' सो यह जो कुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है प्राण ही है, उसीकी मैं शरण हूँ ॥ ४ ॥ तथा मैंने जो कहा कि 'मैं मू:की शरण हूँ' इससे मैंने यही कहा है कि 'मैं पृथिवीकी शरण हूँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और घुछोक-की शरण हूँ' ॥ ५ ॥ फिर मैंने जो कहा कि 'मैं मुन:की शरण हूँ' इससे यह कहा गया है कि 'मैं अग्निकी शरण हूं, वायुकी शरण हूं और आदित्यकी शरण हूँ' ।। ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि 'मैं स्वाकी शरण हूँ' इससे 'मैं भ्रुग्वेदकी शरण हूँ, यजुर्वेदकी शरण हूँ और सामवेदकी शरण हूँ' यही मैंने कहा है, यही मैंने कहा है ॥ ७ ॥

स यदबोचं प्राणं प्रपद्य इति | व्याख्यानार्श्रेग्रपन्यासः । प्राणी | वा इद्ँसर्वे भृतं यदिदं जगत्। 'यथा वारा नामौ' ( छा० उ० ७ । १५ । १ ) इति वक्ष्यति । अतस्तमेव सर्वं तत्तेन प्राणप्रति-पादनेन प्रापत्सि प्रपन्नोऽभूवम् । तथा भुः प्रपद्य इति त्रीं ल्लोकान् हैं। मैंने जो यह कहा कि मैं भू:-

'उस मैंने जो कहा कि मैं प्राणकी शरण हूँ' इसीकी ज्याख्या करनेके लिये विस्तार किया जाता है। यह जितना भी जगत् है सब प्राण ही है, 'जैसे कि नाभिमें अरे रुगे रहते हैं [ उस प्रकार प्राणमें सम्पूर्ण मूत समर्पित हैं]' ऐसा आगे कहेंगे भी। भतः उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वारा मैं उस सर्वभूत [विराट्] की ही शरण

इति तदवीचम् । ग्न्यादीन्प्रपद्य इति तदवीचम् । अथ यदवोचं स्वः प्रपद्य इत्यु-ग्वेदादीन्त्रपद्य इत्येव मिति । उपरिष्टान्मन्त्राञ्जपेत्ततः पूर्वोक्तमजरं कोशं यथाबद्ध्यात्वा । द्विर्वचनमादरा-र्थम् ॥ ४-७ ॥

की शरण हूँ' उससे यही कहा गया कि मैं पृथिवी आदि तीन लोकोंकी शरण हूँ । तथा मैंने जो कहा कि 'में सुव.की शरण हूँ' उससे वही कहा गया है कि मैं अग्नि आदिकी शरण हूँ । और ऐसा जो कहा है कि 'मैं स्वःकी शरण हूं' इससे यही कहा गया है कि मैं ऋग्वेदादिकी शरण हूँ । तत्पश्चात् उपर्युक्त अनर कोशका दिशाओं के वत्सके सहित विधिपूर्वक ध्यान कर कपरके मन्त्रीं-को जपे। 'तद्वोचं तद्वोचम्' यह द्विरुक्ति आदरके लिये है।।४-७॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये पञ्चदशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५॥



## कोड्या सगड

आत्मयज्ञोपासना

पुत्रायुप उपासनमुक्तं जपश्च । | पुत्रकी आयुके लिये उपासना

अथेदानीमात्मनो दीर्घजीवना-येदम्रपासनं जपं च विद्धदाह । जीवन्हि स्वयं पुत्रादिफल्लेन जानान्ह स्वय प्रशासकरण युज्यते, नान्यथा। इत्यत आ-इसीसे वह अपनेको यज्ञरूपसे

त्मानं यत्तं संपादयति पुरुष :- निष्पन्न करता है-

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्वि शातिवर्षाणि तत्प्रातःसवनं चतुर्विश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातः-सवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदश्सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके ( उसकी आयुके ) जो चौवीस वर्ष हैं, वे प्रातः सवन हैं। गायत्री चौबीस क्षक्षरोंवाली है; और प्रातः-सक्त गायत्री छन्दसे सम्बद्ध है । उस इस प्रात:सक्तके बसुगण अनुगत हैं। प्राण ही वसु हैं, क्योंकि ये ही इस सबको बसाये हुए हैं॥ १॥ पुरुपो जीवनविशिष्टः कार्य- जीवनसे युक्त देह और हिन्द्रयोंका संघात, जैसा कि प्रसिद्ध है, वही करणसंघातो, यथाप्रसिद्ध एव । (पुरुष है। वान शब्द निश्चयार्थक वावशब्दोऽवधारणार्थः । पुरुष है। वातः तात्पर्य यह है कि पुरुष

इत्यर्थः । हि तथा सामान्यैः संपादयति यज्ञत्वम् । तस्य पुरुषस्य यानि चतविंशतिवर्षाण्यायुपस्तत्प्रातः-सवनं पुरुषाख्यस्य यज्ञस्य । केन सामान्येन ? इत्याह-चतु-गायत्री विंशत्यक्षरा गायत्रीछन्दस्कं विधियज्ञस्य प्रातःसवनम्। अतः प्रातःसवनसंपन्नेन चतुर्विगति-अतो युक्तः पुरुषः विधियज्ञसादृश्याद्यज्ञः । तथो-त्तरयोरप्यायुपोः सवनद्वयसंप-

किंच तदस्य पुरुषयज्ञस्य प्रातःसवनं विधियज्ञस्येव वसवो अन्वायत्ता अनुगताः. सवनदेवतात्वेन स्वामिन इत्यर्थः। पुरुषयज्ञेऽपि विधियज्ञ इवाग्न्या-

त्तिस्त्रिष्टुब्जगत्यक्षरसंख्यासामा-

न्यतो वाच्या ।

ही यज्ञ है। अत्र श्रुति सदशता दिखलाकर पुरुपकी यज्ञरूपता सिद्ध करती है। किस प्रकार ! (सो वत-लाते हैं-- ) उस पुरुषकी आयुके जो चौत्रीस वर्ष हैं, वे उस पुरुष-संज्ञक यज्ञके प्रात सवन हैं ।

वे किस समताके कारण प्रात:-सवन हैं ! सो वतलाते हैं-गायत्री छन्द चौवीस अक्षरोंवाला है और विधियज्ञका प्रातःसवन भी गायत्र--गायत्रीछन्दवाला है । अतः पुरुष प्रातःसवनरूपसे निज्यन हुई चौनीस वर्षकी आयुसे युक्त है। इसीसे विधियज्ञसे सदृशता होनेके कारण वह यज्ञ है। इसी प्रकार पीछेकी दोनों आयुओंसे त्रिष्ट्रप् और जगती छन्दके अक्षरोंकी संख्यामें समानता होनेके कारण उनके द्वारा अन्य दोनों सवनोंकी निप्पत्ति वतलानी चाहिये ।

तथा विधियज्ञके समान इस पुरुषयज्ञके प्रातःसवनके भी वसु देवता अनुगत हैं। तात्पर्य यह है सवनदेवतारूपसे वे स्वामी हैं । [इस कथनसे] विधियज्ञ-के समान पुरुषयज्ञमें भी अग्नि आदि दयो वसवो देवाः प्राप्ता इत्यतो | ही वसुदेवता निश्चित होते हें, अतः

विशिनष्टि । प्राणा वाव वसवो | वागादयो वायवश्चः ते यस्मादिदं प्ररूपादिप्राणिजातमेते वासयन्ति । प्राणेषु हि देहे वसत्सु सर्वसिदं वसति, नान्यथाः इत्यतो वसनाद्वासनाच वसवः।१॥ प्राण वस्र हैं ॥ १ ॥

श्रुति उनकी विशेषता (विभिन्नता) बतलाती है । [पुरुषयज्ञमें ] वाक आदि इन्द्रियाँ और प्राण आदि वायु ही वसु हैं, क्योंकि वे ही इस पुरुष आदि प्राणिसमुदायको वासित किये हुए हैं । देहमें प्राणोंके रहते हुए ही यह सब बसा हुआ है, और किसी प्रकार नहीं; अतः देहमें बसने अथवा उसे वसानेके कारण

तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनश्सवनमनुसंतनु-तेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यु-द्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ २ ॥

यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयुमें उसे कोई रोग आदि कष्ट पहुँचावे तो उसे इस प्रकार कहना चाहिये, 'हे प्राणरूप वसुगण ! मेरे इस प्रातःसवनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; यज्ञस्वरूप मैं आप पाणरूप वसुर्ओके मध्यमें विद्वप्त ( नष्ट ) न होऊँ' तब उस कप्टसे मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ ॥

तं चेद्यज्ञसंपादिनसेतस्मिन्प्रा- \ तःसवनसंपन्ने वयसि किञ्चिद्रधा- सवनरूपसे निष्पन्न हुई इस आयुर्मे ध्यादि मरणशङ्काकारणग्रुपतपेद् दुःखग्रुत्पादयेत्स तदा यज्ञसंपादी विज्ञसम्पादन करनेवाला

उस यज्ञसम्पादकको यदि प्रातः-मरणकी शङ्काकी कारणम्त कोई व्याधि भादि कष्ट प्हुंचावे तो वह पुरुष आत्मानं यज्ञं मन्यमानो त्रयाज्जपेदित्यर्थ इमं मन्त्रम्-

हे प्राणा वसव इदं मे प्रातः-सवनं मम यज्ञस्य वर्तते तन्मा-ध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति मा-ध्यन्दिनेन सवनेनायुषा सहित-मेकीभृत संततं कुरुतेत्यर्थः। माहं यज्ञी युष्माकं प्राणानां | वस्नां प्रातःसवनेशानां मध्ये विलोप्सीय विलुप्येय विच्छिद्ये-येत्पर्थः । इतिश्वब्दो मन्त्रपरि-समाप्त्यर्थः।स तेन जपेन ध्यानेन ववस्वस्मादुपवापादुदेत्युद्ग-

अपनेको यज्ञ मानते हुए कहे-अर्थात् इस मन्त्रको जपे-

'हे प्राणरूप वस्रगण । यह मेरे **प्रातःसवन विद्यमान है**: इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अनुसंतत करो; वर्थात् इसे माध्यन्दिनसवनरूप मेरी आयुक्ते साथ एकीमृत कर दो । यज्ञस्वरूप में श्राप्तःसवनके अधिष्ठाता प्राणरूप वसुर्जोके मध्यमें आप विद्वप्त अर्थात्-विच्छित्र न होऊँ। मूलमें 'इति' शब्द मन्त्रकी समाप्ति-के लिये हैं। उस जप और ध्यानके द्वारा वह उस कप्टसे छूट जाता है च्छति । उद्गम्य विम्रुक्तः सन्न- | और उससे छूटकर अगद--संताप-गदो हानुपवापो मक्त्येव ॥२॥ | शून्य ही हो नाता है ॥ २ ॥

--: 8:--

अथ यानि चतुश्रत्वारिश्शद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनश-चतुश्चत्वारिश्शद्क्षरा त्रिष्टुप्त्रेष्टुभं न्दिनश्सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद्श्सर्वश्रोद्यन्ति ॥३॥तं चेदेतस्मिन्वयसि किश्चिद्यपतपेत्स त्र्यात्प्राणा रुद्रा इदं मे माध्य-न्टिन्स्सवनं वृतीयसवनमनुसंतनुतेति प्राणानाश्रुहाणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव एत्यगदो ह भवति॥ १॥

इसके पश्चात् जो चौवालीस वर्ष हैं, वे एमाध्येन्दिन्सवने हैं। त्रिष्टुप् छन्द चौवाळीस अक्षरोंवाळा है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टुप् छन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्धगण अनुगत हैं । प्राण ही रुद्ध हैं. क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण प्राणिसमुदायको रुठाते हैं। यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुर्ने कोई [रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस पकार कहना चाहिये, 'हे पाणरूप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक सवनको तृतीय सवनके साथ एकीमत कर दो । यज्ञस्वरूप मैं प्राणरूप रुदोंके मध्यमें कभी विच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ ।' ऐसा कहनेसे वह उस कप्टसे छूट जाता है और नीरोग हो जाता है ॥ ३-४ ॥

हि ते मध्यमे वयस्यतो रुद्राः 11 3-8 11

अथ यानि चतुश्रत्वारिंशद्ध- ) 'भथ यानि चतुश्रत्वारिंशद्वर्षाणि' र्षांशीत्यादि समानम् । रुद्दित्व रोदयन्तीति प्राणा रुद्राः क्रूरा माण 'रुद्द' हैं । वे (प्राण) मध्यम षायुमें कूर होते हैं, इसल्ये रुद्र कहलाते हैं ॥ ३-४ ॥

अथ यान्यष्टाचत्वारिश्शद्वर्षाणि तत्त्तीयसवन-मष्टाचत्वारि\*शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तद्स्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद्श्सर्वमाद्द्ते ॥ ५ ॥ तं चेद्तस्मिन्वयसि किञ्चि-दुपतपेत्स ब्र्यात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीयसवन-मायुरनुसंतनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विळोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥

इसके पश्चात् जो अड़ताङीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं। जगती छन्द भहतालीस अक्षरीवाला है तथा तृतीय सवन जगती छन्दसे सग्वन्ध

रसता है। इस सवनके आदित्यगण अनुगत हैं। प्राण ही आदित्य हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शन्दादि विषयसमूहको प्रहण करते हैं । उस उपासकको यदि इस भायुमें कोई [ रोगाटि ] संतप्त करे तो उसे इस पकार कहना चाहिये, 'हे पाणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनकी भायुके साथ एकीभूत कर दो । यजस्वरूप में प्राणरूप आदित्येंकि मध्यमें विनष्ट न होऊँ।' ऐसा कहनेसे वह उस कप्टसे मुक्त होकर नीरोग हो नाता है ॥ ५-६ ॥

तथादित्याः प्राणाः । ते हीदं | शब्दादिञातमाद्दतेऽत

इसी प्रकार पाण ही आदित्व हैं । वे इस शब्दादि विषयसमूहका आदान (शहण) करते हैं, इस-त्याः। तृतीयसवनमायुः पोड्यो- लिये भादित्य हैं। [हे प्राणरूप त्तरार्वेशत समापयतानुसंतन्तन्त | आदित्यगण | ] वृतीयसवनको नारवर्षेशत समापयतानुसंतनुत | आनुत्दपसे अनुसंतत करो अर्थात् एक यज्ञं समापयतेत्यर्थः । समान-से सोलह वर्षे तक पूर्ण करो यानी इस यज्ञको समाप्त करो । शेष सब पूर्ववत् है ॥ ५-६ ॥

निश्चिता हि विद्या फलाये-

निश्चिता विद्या अवस्य फलवती होती है—इस वातको पद्शित करती हुई श्रुति उदाहरण देती है—

त्येतद्दर्शयन्तदाहरति

एतदः सा वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं म एतदुपतपसि चोऽहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडशं वर्षशतमजीवस्प ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद ॥ ७ ॥

इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहा था-[ अरे रोग ! ] तू मुझे क्यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रोगद्वारा \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मृत्युको प्राप्त नहीं हो सकता ।' वह एक सौ सोल्ह वर्ष जीवित रहा
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोल्ह वर्ष जीवित रहता
है॥ ७॥

एतद्यज्ञदर्शनं ह स्म वै किल ।
तिद्वद्वानाह महिदासो नामतः,
इतराया अपत्यमैतरेयः। किं
कस्मान्मे ममैतद्वपतपनम्रुपतपिस 
स त्वं हे रोगः, योऽहं यज्ञोऽनेन 
त्वत्कृतेनोपतापेन न प्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतो षृथा तव श्रम 
इत्यर्थः। इत्येवमाह स्मेति पूर्वेण 
संबन्धः। स एवनिश्रयः सन् 
पोडशं वर्षश्रतमजीवत्। अन्योऽप्येवनिश्रयः पोडशं वर्षश्रतं 
प्रजीवति य एवं यथोक्तं यज्ञसंपादनं वेद जानाति, स 
इत्यर्थः॥ ७॥

इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनको जानने-वाले महिदासनामक इतराके प्रत्र ऐतरेयने 'हे रोग ! तू मुझे यह संताप क्यों देता है ? जो यज्ञरूप मैं तेरे इस संतापसे प्राप्त नहीं होऊँ गा-नहीं मरूँगा: तात्पर्य यह है कि इसकिये तेरा यह श्रम वृथा ही है-इस प्रकार कहा था-इसका पूर्वसे सम्बन्ध है। ऐसे निश्चयवाला होकर वह एक सौ सोल्ह वर्ष जीवित रहा। ऐसे ही निश्चयवाला दूसरा पुरुष भी, जो इस प्रकार पूर्वोक्त यज्ञसम्पादनको नानता है, एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता है ॥ ७ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये बोडशुखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥



### अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयद्वीपासना

## स यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः ॥ १ ॥

वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा करता है और जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं होता — नहीं इसकी दीक्षा है।। १॥

सामान्यनिर्देशः पुरुषस्य पूर्वेणैव निरुता हैं श्रव्यादि पुरुषका यज्ञस साहस्यनिद्धण पूर्वभन्यसे ही संबच्यते । यद्शिशिपत्यशितु-पति'—क्षानेकी इच्छा करता है, मिच्छति, तथा पिपासति पातु- तथा 'पिपासति' पीनेकी इच्छा मिच्छति, यस रमत इष्टाद्य- करता है, तथा जी इष्ट पदार्थोंकी अमाहिक कारण रममाण नहीं होता प्राप्तिनिमित्तम्, यदेवंजातीयकं अर्थात् जो इस प्रकारके दुःसका दुःखमनुभवति ता अस्य दीक्षाः, सहगता होनेके कारण विविधक्की दुःखसामान्याद्विधियज्ञस्येव ।१। बिक्षाके समान, इसकी दीक्षा है॥१॥

स यद्शिशिषतीत्यादियज्ञ- | 'वह जो मोजन करनेकी इच्छा करता है' इत्यादि पुरुषका यज्ञसे

अथ यदशाति यत्पिवति यद्रमते तद्वपसदैरेति ॥२॥ फिर वह को खाता है, को पीता है और को रतिका अनुभव करता है---वह उपसदोंकी सहशताकी मारा होता है ॥ २ ॥

अथ <sup>य</sup>/दश्नाति यत्पिवति यद्रमते रतिं चानुभवतीष्टादि-संयोगात्तद्वपसदैः समानतामेति। उपसदां च पयोव्रतत्वनिमित्तं सुखमस्ति । अल्पभोजनीयानि चाहान्यासन्नानीति प्रश्वासो-ऽतोऽशनादीनामुपसदां च सामा-न्यम् ॥ २ ॥

फिर वह जो मोजन करता है, पीता है और इष्टपदार्थादिके संयोग-से रतिका अनुभव करता है-वह सब उपसदोंकी समानताको प्राप्त होता है । उपसदोंको पयोनतत्व (केवल दुग्धपान) सम्बन्धी सुख प्राप्त होता है। जिन दिनोंमें स्वरूप भाहार प्राप्त हो सकता है वे समीप ही हैं---यह देखकर यज्ञकर्ताको आश्वासन होता है। अतः भोजनादि-की उपसदोंसे सहशता है ॥ २ ॥

अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुतशस्त्रीरेव तदेति ॥ ३ ॥

तथा वह जो हॅसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता है— वे सब स्तुत शस्त्रकी ही समानताको प्राप्त होते हैं ॥३॥

यद्धसति यञ्जक्षति । शब्दवन्त्रसामान्यात् ॥ ३ ॥

तथा वह जो हँसता है, जो यन्मेथुनं चरति तत्समानतामेतिः त्राप्त ।। ३।। मक्षण करता है। और बो मैथुन कर-ता है वह स्तुतशस्त्रकी समानताको प्राप्त होता है, क्योंकि शब्द्युक्त होनेमें उनमें समानता है ॥ ३॥

अथ यत्तपो दानमार्जवमहिश्सा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४ ॥

तथा जो तप, दान, आर्जन ( सरलंता ), अर्हिसा और सत्यनचन हैं. वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ ४ ॥

अथ यत्तपो दानमाजेवमहिंसा-द्क्षिणाः; धर्मपुष्टिकरत्वसामा-न्यात्॥ ४॥

वया पुरुषके जो तप, वान, वार्ट्स, वहिंसा और सल्मापन [बादि गुण] हैं, वे ही इसकी विज्ञा हैं: क्योंकि वर्नकी पुष्टि करनेमें [दक्षिणाके साथ] उनकी व्रह्मवा है॥ ४॥

यस्माच यज्ञः पुरुषः---

। क्योंकि पुरुष यहा है---

तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरूत्पादनमेवास्य तन्मरणसेवावभृथः ॥ ५ ॥

इसीसे कहते हैं कि 'प्रस्ता होगी' सदवा 'प्रस्ता हुई' वह इसका पुनर्दन्न ही हैं; तथा नरण ही लक्कृयत्नान हैं॥ ५॥ वस्माचं जनयिष्यति नाता ।

यदा, तदाहुरन्ये सोप्यतीति तस्य

मातरम् यदा च प्रख्ता भवति, प्रस्ता होती हे तो 'यह प्रस्ता हुई

इव सोप्यति सोमं देवदत्तोऽसोष्ट

सोम यत्रदत्त इति, अतः गुळ-

सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञः । पुन- | शब्दोमें सनानज्ञ होनेके

रुत्पादनमेवास्य तृत्पुरुपार्व्यस्य । इत पुत्पतंद्रक् यहका चो 'सोव्यति'

यज्ञस्य यत्तोप्यत्यसोष्टेतिग्रन्द- | होना है वह

इसीसे वद नाता उसे कम देने-वाळी होती हें, तब दूसरे लोग उसकी

गावाके विषयमें कहते थह प्रस्ता होनी' और दन वह

नर्गेत प्रिंका हुई' ऐसा कहते हैं, तदाञ्सीष्ट पूणिकेति, विधियज्ञ जैसे कि विध्यहर्ने देवदत्त सोमा-भिषद (सोमरसङ्ग पान ग साधन)

करेगा अथवा 'यज्ञद्तने सोनाभि-पव किया' ऐसा कहते हैं। इस

म्कार 'तोष्ठति' तथा 'वसोष्ट'

दुत्त यह है। विधियत्तके समान

कीर 'कसोष्ट' इन शब्दोंस सम्बद्ध

विधियज्ञस्येव समाप्तिसामा-यत्तस्यावभृथः: न्यात् ॥ ५ ॥

📳 ही है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक किं च तन्मरणमेवास्य पुरुष- वज्ञा अवमृथस्नान है, क्योंकि समाप्तिमें इन ( मरण और अवमृथ-स्नान) दोनोंकी तुल्यता है ॥ ५॥

तद्धैतद्घोर आङ्किरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो-क्त्वोवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपचे ताक्षितमस्यच्युनमसि प्राणंसश्चितमसीनि तत्रीते हे ऋची भवतः ॥ ६ ॥

घोर आङ्गिरस प्रमुषिने देवकीपुत्र कृष्णको यह यज्ञदर्शन सुनाकर, निससे कि वह अन्य विद्याओं के विषयमें तृष्णाहीन हो गया था, कहा-'उसे अन्तकालमें इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये (१) तू अक्षित ( अक्षय ) है, ( २ ) अच्युत (अविनाशी ) है और ( ३ ) अति सूक्ष्म भाण है।' तथा इसके विषयमें ये दो ऋचाएँ हैं।। ६॥

तद्धैतद्यज्ञदर्शनं घोरो नामत आद्भिरसी गोत्रतः कृष्णाय देवकीपुत्राय शिष्यायोक्त्वोवाच तदेतत्त्रयमित्यादिन्यवहितेन सं-वन्धः । स चैतद्दर्शनं श्रुत्वापि-पास एवान्याभ्यो विद्याभ्यो वभव । इत्थं च विशिष्टेयं विद्या यत्कुष्णस्य देवकीपुत्रस्यान्यां ।

इस यज्ञदर्शनको आङ्गिरस गोत्र-वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य देवकी पुत्र कृष्णके प्रति कहकर फिर कहा । इस वाक्यका 'तदेतस्त्रयम' इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध है। तथा वह कृष्ण तो इस यज्ञ-दर्शनका श्रवण कर फिर वष्णारहित हो विद्याओं के प्रति गया'। 'यह विद्या ऐसी विशिष्ट गुणसम्पन्ना है कि यह अन्य विद्यासीं-के प्रति देवकीपुत्र कृष्णकी तृष्णा-

विद्यां प्रति रुड्विच्छेदकरीति

पुरुषयज्ञविद्यां स्तौति । घोर आङ्किरसः कृष्णायो-क्त्वेमां विद्यां किम्रुवाच १ इति तदाहस एवं यथोक्तयज्ञविदन्त-वेलायां मरणकाल एतन्मन्त्र-त्रय प्रतिपद्येत जपेदिस्यर्थः किं तत् ? अक्षितमक्षीणमक्षतं वासी-त्त्येकं यज्जः सामध्यादा-दित्यस्थं प्राणं चैकीकृत्याह तमेवाहाच्युतं स्वरूपाद-प्रच्युतमसीति द्वितीयं यज्ञः। त्राणसश्चितं त्राणश्च सम्यक्तन्कृतं च स्क्ष्मं तत्त्वम-सीति- त्वीयं यज्ञः । तत्रैत-स्मिन्नर्थे विद्यास्तुतिपरे हे ऋचौ मन्त्री भवतः, न जपार्थे, त्रयं त्रित्वसंख्याबाध-

का छेदन करनेवाली हुई' —ऐसा कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविद्याकी स्तुति करती है ।

घोर आङ्गिरसने कृष्णके यह विद्या फहकर क्या फहा--यह बतलाते हैं---पूर्वोक्त यजविद्याकी जाननेवाला वह पुरुष छन्तिम समय-मरणकाल उपस्थित होनेपर इन तीन मन्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात् इनका जप करे। वह मन्त्र कौन-से हैं ! 'त् अक्षित--अक्षीण अथवा अश्रय है' यह एक यज़ है सामर्थ्यसे यह कथन आदित्यस्थ पुरुष और प्राणकी एकता करके किया गया है। तथा उसीके प्रति श्रुति कहती है---'तू अच्युत---स्वरूपसे च्युत न होनेवाला है ---यह दूसरा यजु है। 'तू प्राणसंशित—नो प्राण संशित--सम्यक् प्रकारसे तनु यानी सूक्ष्म किया गया है वह तू है'--- यह तीसरा यजु है। इस अर्थेमें इस विद्याकी स्तुतिकरनेवाली दो ऋचाएँ यानी दो मन्त्र हैं, किंतु वे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि पहले जो 'त्रयं प्रतिपद्येत' ( तीनका चप करें ) ऐसी विधि की गयी है उसकी 'तीन संख्याका वाघ

तदा | जायगा और तब 'पाँच' संख्या हो नात्; पश्चसंख्या हि स्यात् ॥ ६ ॥

आदितप्रस्नस्य रेतसः । उद्वयं तमसस्परि ज्योतिः पर्यन्त उत्तरश्स्वः पर्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम-गन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७ ॥

[ 'आदित्मलस्य रेतसः' यह एक मन्त्र है और 'उद्वयं तमसस्परि' इत्यादि दूसरा है। इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है—'आदित्मलस्य रेतसो ज्योतिः परुयन्ति वासरम् । परो यदिध्यते दिविग्कः इसका अर्थ यह हैं—] पुरातन कारणका प्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्यास प्रकाश, जो परत्रक्षमें स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है। [ अब 'उद्वयं तमसस्परि' इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थं करते हैं---] अज्ञानरूप अन्धकार-से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्मीय उत्कृष्ट तेनको देखते हुए इस सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योतिःस्वरूप सूर्यको माप्त हुए ॥ ७ ॥

आदिदित्यत्राकारस्यानुबन्ध-स्तकारोऽनर्थक इच्छब्दश्र। प्रत्न-स्य चिरन्तनस्य प्रराणस्येत्यर्थः, रेतसः कारणस्य बीजभृतस्य ज्योतिः सदाख्यस्य प्रकाशं पश्यन्ति । आशब्द उत्सृष्टानुबन्धः ,पश्यन्तीत्यनेन संबध्यते ।

'आत् इत्' इसर्मे आकारके पीछेका तकार और 'इत्' शब्द **अर्थरहित हैं । 'प्रत्नस्य'-चिरन्तन** यानी पुरातन 'रेतसः' कारणके अर्थात् जगत्के बीजमूत सत्-संज्ञक ब्रह्मके 'ज्योतिः'---- प्रकाशको देखते हैं । अपने अनुबन्ध तकारसे रहित 'आ' शब्द 'पश्यन्ति' इस कियासे सम्बद्ध है । उस किस किं तज्ज्योतिः ज्योतिको देखते हैं ! इसपर श्रुति

<sup>🕸</sup> आनन्दगिरिक्कत टीकासे।

पश्यन्ति ? वासरमहरहरिव तत्सर्वतो व्याप्तं त्राक्षणो ज्योतिः।

निष्टत्तचक्षुपो ब्रह्मविदो ब्रह्म-चर्यादिनिवृत्तिसाधनैः शुद्धान्तः-करणा आ समन्ततो ज्योतिः पश्यन्तीत्यर्थः । परः परमिति लिङ्गच्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वातः यदिष्यते दीप्यते दिवि द्योतन-वति परस्मिन्ब्रह्मणि वर्तमानम्. तेन ज्योतिपेद्धः सविता तपति भावि विद्यद्विद्योतते ग्रहतारागणा विभासन्ते । किं चान्यो सन्त्रदुगाह य-थोक्तं ज्योतिः पश्यन्—उद्वयं तमसोऽज्ञानलक्षणात्परि परस्ता-दिति शेपः । तमसो वापनेतृ-यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परि-

पश्यन्तो वयग्रदगन्मेति व्यव-

हितेन संवन्धः। तज्ज्योतिः स्वः

स्वमात्मीयमस्मद्गृदि स्थितम्,

कहती है—] वासर अर्थात् दिनके समान सर्वत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी ज्योतिको देखते हैं।

वात्पर्य यह है कि निनकी इन्द्रियाँ विषयोंसे निष्टुत्त हो गयी हैं वे ब्रह्मचर्य आदि निष्टुत्तिके साधनों-द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेता उस ज्योतिको सन ओर देखते हैं। नो ज्योति 'दिवि' द्योतनवान् परब्रह्ममें देदीप्यमान हैं; तथा निस ज्योतिसे दीप्त होकर सूर्य तपता है, चन्द्रमा प्रकाशित होता है, विजली चमकती है तथा यह और तारागण विशेष रूपसे मासते हैं। यहाँ 'परः' यह शब्द [नपुंसकल्क्कि] 'ज्योतिः'के साथ धन्वित है,इसल्लिये इसका लिक्क बदल कर 'परम्' ऐसा समझना चाहिये।

तथा उपर्युक्त ज्योतिको देखने-वाला एक दूसरा मन्त्रद्रष्टा कहता है—अज्ञानरूप अन्धकारसे अतीत [ जो परम तेज है ] अथवा अन्ध-कारकी निवृत्ति करनेवाला जो सूर्य-मण्डलस्य उत्कृष्ट तेज है उसे देखते हुए हम प्राप्त हुए—इस प्रकार इसका व्यवधानयुक्त किया-से सम्बन्ध है। वह ज्योति 'स्व'—आलीय अर्थात हमारे आदित्यस्थं च तदेकं ज्योतिः। | अन्तःकरणमें यदुत्तरमुत्कृष्टतरमुर्घ्नतरं वापरं आदित्यमें स्थित तेज एक ही है, ज्योतिरपेक्ष्य पश्यन्त उदगन्म वयम् ।

कमुदगन्म १ इत्याह-देवं द्योतनवन्तं देवेषु सर्वेषु सर्ये रसानां रश्मीनां प्राणानां च जगत ईरणात्स्र्यंस्तम्रदगन्म गतवन्तो | ज्योतिरुत्तम सर्वज्योतिर्म्य उत्छ-ष्टतमसहो प्राप्ता वयमित्यर्थः। इदं तज्ज्योतिर्यदृग्भ्यां स्तुतं यद्यजुस्त्रयेण प्रकाशितम् । द्विर- | यजुःश्रुतियोंद्वारा प्रकाशित है । म्यासो यज्ञकल्पनापरिसमा-प्त्यर्थः ॥ ७ ॥

स्थित तेज जिस अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर— उत्कृष्टतर अर्थात् ऊर्ध्वतर तेनको देखते हुए हम प्राप्त हुए ।

किसे प्राप्त हुए---यह श्रुति बत-ळाती है---समस्त देवताओं में देव अर्थात् द्योतनवान् सूर्यको प्राप्त हुए; जो रस, किरण और संसारके प्राणोंको प्रेरित करनेके कारण सूर्य कहलाता है उस उत्तम ज्योतिको-सम्पूर्ण ज्योतियोंमें उत्कृष्टतम ज्योतिको प्राप्त हुए, अहो ! [आश्चर्य है कि ] इम उसे प्राप्त हुए---ऐसा इसका तात्पर्य है । यही वह ज्योति है जिसकी दो ऋचाओंने स्तुति की है तथा जो उपर्युक्त तीन 'ज्योतिरुचमं ज्योतिरुचमम्' यह द्विरुच्ति यज्ञकल्पनाकी समाप्ति स्चित फरनेके छिये है ॥ ७ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि **त्रतीया**ष्याये सप्तदशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १७॥

## श्रुष्टाहरू स्वराह

यन आदि इष्टिसे अध्यात्म सीर आधिदैविक ब्रह्मोपासना

सने आद हाष्ट्रस अध्यात आर आवदानक प्रकारकार समोमय ईश्वर उक्त आका
शात्मेति च ब्रह्मणो गुणैकदेशत्वेन। अधेदानी मनआकाशयोः

समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थ आरम्भो

समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थ आरम्भो

समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थ आरम्भो

समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थ आरम्भो

समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थ आरम्भो

समस्तब्रह्मदृष्टिविधानार्थ आरम्भो

साम क्रह्मद्राद्धि [ अष्टादश खण्ड ] का आरम्भ क्रिया जाता है—

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यातमं चाधिदैवतं च ॥१॥

'मन ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करें । यह अध्यात्मदृष्टि है । तथा 'आकाश ब्रह्म है' यह अघिदेवतहृष्टि है । इस प्रकार अध्यातम और अधिदैवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥

तद्भस परिमत्युपासीतेति, एत-दात्मिवपयं दर्शनमध्यात्मम् । अथाधिदैवतं देवताविषयमिदं वस्थामः । आकाशो ब्रह्मेत्युपा-

मनो मनुतेऽनेनेत्यन्तःकरणं | मन--- विससे प्राणी मनन करता सीत । एवसमयमध्यात्ममधि- को । इस प्रकार अध्यात्म और

दैवतं चोभयं ब्रह्मदृष्टिविषयमा- | अधिदैवत दोनों प्रकारकी ब्रह्मदृष्टिके दिष्टमुपदिष्टं भवति, आकाश- जाता है; क्योंकि आकाश और मन मनसोः स्रक्ष्मत्वात् मनसोप-लाता हः क्याक शाकाश भार मन दोनों ही स्र्क्ष्म हैं। इसके सिवा, ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा स्रक्ष्मत्वाच ब्रह्मणो योग्यं मनो स्रक्षता है, इसिब्लिये भी मन ब्रह्मा हिक्के योग्य है, तथा सर्वगत, स्र्क्म और त्वात्सक्ष्मत्वादुपाधिद्दीनत्वाच ।१। मी ब्रसदृष्टिके योग्य है ॥१॥

विषयमें आदेश—उपदेश किया

तदेतचतुष्पाद्बह्य । वाक्पादः प्राणः पाद्श्रश्चः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मम् । अथाधिदैवतमग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्यु-भयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदैवतं च ॥ २ ॥

वह यह ( मन:संज्ञक ) ब्रह्म चार पादोंवाला है । वाक् पाद है, प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है। यह अध्यास है। अब अधिदैवत कहते हैं---अग्नि पाद है, वायु पाद है, आदित्य पाद है और दिशाएँ पाद हैं। इस प्रकार अध्यात्म और अधिदैवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ २ ॥

तदेतन्मनआख्यं चतुष्पान् है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद् है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद् कहते हैं। यह मनोन्नक्ष चतुष्पाद् कहां चतुष्पान्तं मनसो ब्रह्मणः १ किस प्रकार है १ यह श्रुति बतलाती है—नाक्, प्राण, चक्षु और श्रोत्र- ये इसके पाद हैं। यह अध्याल-

मित्येते पादा इत्यच्यात्मम् ।। दृष्टि है। अत्र अभिदैवत वतलाते एवसुभयमेव मत्रत्यध्यातमं च ॥२॥

अथाधिदैवतमाकागस्य व्रक्षणो- | हें---आकाशसंज्ञक व्रक्षके अनि, ऽग्निर्वायुरादित्यो दिश इत्येते । वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पाद चतुप्पाद्रक्षादिष्टं हैं। इस प्रकार अध्यातम और चैवाधिदेवतं | अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुप्णद् ब्रह्मका आदेश किया गया॥ २ ॥

तत्र-

वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । सोऽग्निना ज्यो-तिषा भाति च तपति च। भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ३ ॥

वाक ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप्त होता हैं और तपता है। जो ऐसा जानता है वह कीर्ति. यश और ब्रह्मतेजके कारण देवीप्यमान होता और तपता है ॥ ३ ॥

वागेव मनसो त्रहाणश्रुत्ये:। पाद इतरपादत्रयापेक्षया । बाचा हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- पावद्वारा इष्ट स्थानपर नाकर उप-विषयं प्रति तिष्ठति । अतो मनसः पाद इव वाक् । तथा प्राणी घाणः पादः । तेनापि गन्धनिषय प्रति च क्रामित । हि। ऐसे ही चसु पाद हे और तथा चलुः पादः श्रोत्रं पाद श्रीत्र भी पाट है। इस प्रकार यह

वाक् ही मनत्त्रप व्हाका, अन्य तीन पादोंको अपेक्षा चौथा पाद है। जिस प्रकार गी आदि जीव स्थित होते हैं उसी प्रकार वाणीसे ही मन बक्तज्य विषयपर उहरता है। अत वाक् मनके पादके समान है। इसी प्रकार पाण---भ्राण उसका पाद है। उसके द्वारा भी व्ह गन्धरूप विषयके मति जाता इत्येवमध्यातमं चतुष्पाच्वं मनसो । त्रहाणः ।

अथाधिदैवतमग्निवाय्वादित्य-दिश आकाशस्य ब्रह्मण उदर इव गोः पादा विलगा उपलभ्य-न्ते । तेन तस्याकाशस्याग्न्या-दयः पादा जन्यन्ते । एवम्रभ-यमध्यात्मं चैवाधिदैवतं चत-ष्पादादिष्टं भवति । तत्र वागेव मनसो ब्रह्मणश्रुतर्थः पादः । सोऽग्रिनाधिदैवतेन ड्योतिषा भाति च दीप्यते तपति च मंतापं चौष्णयं करोति ।

अथवा तैलघृताद्याग्नेयाशने-नेद्धा वाग्भाति च तपति च वदनायोत्साहवती स्यादित्यर्थः।

विद्वत्फलम्—माति च तपति च । प्राप्त होनेवाला फल—जो पूर्वोक्त

मनरूप ब्रह्मका

ष्पात्त्व है।

तथा अधिदैवतदृष्टि इस प्रकार है-—जिस तरह गौके उदरसे पैर जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश-रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएँ—ये दिखावी देते हैं। इसलिये ये अगिन उस आकाशरूप पाद कहे जाते हैं । इस प्रकार **अध्यात्म** शीर अधिदैवत दोनों प्रकारके चतुष्पाद ब्रह्मका उपदेश किया जाता है। उनमें वाक ही उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। वह अग्निरूप अधिदेवत ज्योतिसे भासित-दीप होता और तपता भर्थात् संताप यानी

अथवा तैल और घृत आदि आग्नेय (तेजोमय) पदार्थींक भक्षणसे दीस हुई वाक् प्रकाशित होती और तपती है; अर्थात् बोलनेके लिये उत्साहयुक्त होती है । इस उपासना करनेवालेको

करता है।

क्षीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य अर्थको जानता है वह कीर्ति', यश<sup>र</sup> और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित एवं यथोक्तं वेद ॥ ३॥ होता और तपता है ॥ ३॥

-: • :--

प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स वायुना ज्यो-तिषा भाति च तपति च । भाति च तंपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥

"एंग ही मनोपय ब्रह्मका चौथा पाट है। वह वायुंरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है। ४।।

चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद् ॥ ५॥

चसु ही मन संज्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है । वह आदित्यरूप ज्योतिसे प्रकाशित होता स्रीर तपता है। जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश स्रीर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता स्रीर तपता है।। ५।।

श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स दिग्भिज्योंतिषा भाति च तपति च।भाति च तपति चकीर्त्यायशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद य एवं वेद ॥ ६॥

श्रीत्र ही मनोरूप त्रसका चौया पाद है। वह दिशारूप ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है। ची इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, यश ओर ब्रस्तेचसे प्रकाशित होता और तपता है।। ६।।

१ मत्यस मगरा। २ परोस महासा।

तथा प्राण एव ब्रह्मणश्रतुर्थः
पादः । स वायुना गन्धाय
माति च तपति च । तथा चक्षुरादित्येन रूपग्रहणाय श्रोत्रं
दिग्भिः शब्दग्रहणाय । विद्याफलं समानम् । सर्वत्र ब्रह्मसंपत्तिरदृष्टं फलं य एवं वेद ।
दिरुक्तिर्दर्शनसमाप्त्यर्था।४-६॥

इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका चौथा पाद है। वह वायुद्धारा गन्धमहणके लिये प्रकाशित होता और तपता है [अर्थाव उत्साहित होता है]। इसी तरह चक्षु रूपमहणके लिये आदित्यद्धारा और श्रोत्र शब्दमहणके लिये विशालोंद्धारा उत्साहित होता है। इस प्रकारकी उपासनाका फल सर्वत्र समान है। जो ऐसा जानता है उसे सर्वत्र ब्रह्मप्रासिक्षप अदृष्ट फल मिलता है। 'य एवं वेद, य एवं वेद' यह द्विरुक्ति विद्यार्क समासिके लिये हैं॥ ४–६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये स्रष्टादशक्षण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥



# एकोनिकेश सगड

आदित्य और अण्डद्दष्टिसे अध्यात्म एवं आधिदैविक उपासना

आदित्यो त्रक्षणः पाद उक्त आदित्यको त्रक्षकां पाद वतलाया इति तस्मिन्सकलत्रक्षदृष्टवर्थ- मिदमारस्यते— आरम्भ किया जाता है—

आदित्यो ब्रह्मोत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमञ आसीत्। तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्डं निरवर्तत सत्सं-वत्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभिचत ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् ॥ १ ॥

भादित्य त्रक्ष है--ऐसा उपदेश है; उसीकी ब्याख्या की जाती है। पहले यह असत् ही था। वह सत् (कार्याभिसुल) हुआ। वह अङ्क्रुरित हुआ । वह एक अण्डेमें परिणत हो गया । वह एक वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पढ़ा रहा । फिर वह फूटा; वे दोनों अण्डेके खण्ड रचत और सुवर्णरूप हो गये ॥ १ ॥

अवित्यो त्रह्मेत्यादेश उप-अवस्कार्यवाद-देशस्तस्योपच्या-वर्मासा स्थान क्रियते स्तु-वर्मासा स्थान क्रियते स्तु-वर्णादेश है। उस आदित्यका स्तुतिके ल्रिये उपास्थान क्रिया जाता है। पहले अर्थात् अपनी उत्पित्तसे पूर्वकी अवस्थामें यह सम्पूर्ण जगत् असत्—जिसके नाम रूपोंकी अभिन्यक्ति नहीं हुई मिदं जगदगपमंत्रे प्रागवस्थाया- | हे ऐसा था; सर्वथा असत् [ शून्य ]

मुत्पचेरासीन्न त्वसदेवः; 'कथ-मसतः सन्जायेत' इत्यसत्कार्य-

त्वस्य प्रतिषेधात् । नन्विद्यासदेवेति विधानाद्वि-

कल्पः स्यात् । नः; क्रियास्त्रिव वस्तुनि

'विकल्पातुपपत्तेः । कथं तहींदमसदेवेति १

नन्ववोचामाव्याकृतनामरूप-त्वादसदिवासदिति ।

नन्वेवशब्दोऽवधारणार्थः ।

सत्यमेवम्, न तु सत्त्वाभाव-मवधारयति ।

किं तहिं ?

व्याकृतनामरूपाभावमवधारय-ति;नामरूपव्याकृतविषये सच्छ-व्दप्रयोगो दृष्टः । तश्व नामरूप-व्याकरणमादित्यायत्तं प्रायशो

ही नहीं था; क्योंकि 'असत्से सत्की उत्पत्ति कैसे हो सकती है' इस मकार [भागे छठे अध्यायमें ] श्रुतिने असत्कार्यत्वका प्रतिषेध फिया है। पूर्व०-किंतु यहाँ आसीत्' ऐसा विघान होनेके कारण विकल्प \*हो सकता है। सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि कियाओं-के समान बस्तुमें विकल्प होना सम्भव नहीं है। पूर्व०-तो फिर 'इदम् असत् एव' यह वाक्य क्यों कहा गया है ! सिद्धान्ती-हम फह चुके हैं न, कि नाम-रूपकी अभिन्यक्तिसे रहित होनेके कारण मानो असत्की तरह 'असत्' था।

पूर्व०-किंतु 'एव' शब्द तो निश्चयार्थक है !

सिद्धान्ती—यह तो ठीफ है, किंतु यह सत्ताके अभावका निश्चय नहीं करता ।

पूर्व०—तो फिर क्या करता है ?

सिद्धान्ती-व्यक्त नाम-रूपके अभावका
निश्चय करता है। 'सत्' शब्दका
प्रयोग, चिनके नाम-रूप व्यक्त हो
गये हैं उन पदार्थोके विषयमें देखा
गया है; और जगत्के नाम-रूपकी
अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन

अर्थात् सृष्टिके पूर्व यह सब कुछ 'असत्' अथवा सत्' था, इस प्रकार विकल्प हो सकता है।

जगतः । तद्मावे धन्धं तम् इदं । न प्रज्ञायेत किश्च न,इत्यतस्तत्स्तु-तिपरे वाक्ये सद्पोदं प्रागुत्पत्तेर्ज-गदसदेवेत्यादित्यं स्तौति ब्रह्म-दृष्टचईत्वाय । आदित्यनिमित्तो हि लोके सदिति व्यवहारः; यथासदेवेदं राज्ञः इलं सर्वेगुणसंपन्ने पूर्णे-वर्मणि राजन्यसतीति तहत्। न च सत्त्वमसत्त्वं वेह जगतः प्रति-पिपादियिषितम्. आदिस्यो त्रह्मेत्यादेशपरत्वात् । उपसंहरि-ष्यत्यन्ते 'आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते' है--ऐसा कहकर श्रुति इसका इति । तत्सदासीत्, तदसच्छव्दवाच्यं | प्रागुत्पचेः स्तिमितमनिस्पन्दम-सदिव सत्कार्याभिमुखमीपदुप- कार्याभिमुख होकर कुछ प्रवृत्ति

है, क्योंकि उसके अभावमें घोर अन्यकाररूप हुआ यह बगत् कुछ भी नहीं जाना जाता। इसिकिये आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमें, सत् होनेपर भी उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत् असत् ही या' ऐसा कहकर श्रुति, यह स्चित करनेके लिये कि आदित्य नबर्दाष्ट्रके योग्य है, उसकी स्तुति करती है। लोकमें आदित्यके कारण ही **'स**त' ऐसा व्यवहार होता है, जिस पकार 'सर्वगुणसम्पन्न राजा पूर्णवर्माके न रहनेसे यह राजवंश नहीं-सा रह गया हैं' ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये । इसके सिवा यहाँ इस वाक्यसे जगत्की सत्ता अथ-वा असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट भी नहीं है, क्योंकि यह भन्त्र **आदित्य ब्रह्म** हैं' ऐसा आदेश करने के **ळिये ही है; तथा अन्तमें मी 'आदित्य** ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता

उपसंहार करेगी । 'तत्सदासीत्'—वह, शब्दसे कहा जानेवाला तत्त्व, जो **उत्पत्तिसे पूर्व स्तव्य, स्पन्दनरहित** और असत्के समान था, सत् यानी \*\*\*\*\*
जातप्रवृत्ति सदासीत् ततो रुब्धपरिस्पन्दं तत्समभवदन्पतरनामरूपव्याकरणेनाङ्कुरीभृतमिव
वीजम् । ततोऽपि क्रमेण स्थूळीभवचदद्भय आण्ड समवर्तत
संवृत्तम् । आण्डमिति दैर्व्यं
छान्दसम् ।

तद्ण्डं संवत्सरस्य कालस्य प्रसिद्धस्य मात्रां परिमाणमभिन्न-स्वरूपमेवाशयत स्थितं वभूव। तत्ततः संवत्सरपरिमाणात्काला-दृष्त्रं निरभिद्यत निर्मिन्न वयसा-मिवाण्डम्। तस्य निभिन्नस्या-ण्डस्य कपाले द्वे रजतं च सुवणं चाभवतां संवृत्ते ॥ १ ॥ पैदा होनेसे 'सत्' हो गया । फिर उससे भी कुछ स्पन्दन **प्राप्त फर** वह थोड़ेसे नाम-रूपकी अभिन्यक्तिके फारण अङ्गुरित हुए बीचके समान हो गया । उस अवस्थासे भी वह कमशः कुछ और स्थूल होता हुआ नलसे अण्डेके रूपमें परिणत हो गया। 'आण्डस्' यह दीर्घ प्रयोग वैदिक है। वह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध मात्रा यानी परिमाणतक [अर्थात् पूरे एक वर्ष] उसी प्रकार एक-रूपसे पड़ा रहा । तत्पश्चात् एक वर्ष-परिमाणकारुके अनन्तर वह पक्षियों-के अज्डेके समान फूट गया । उस फूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड ये वे रजत और धुवर्णरूप हो गये ॥१॥

तचद्रजतश्सेयं पृथिवी यत्सुवर्णश्सा चौर्यज्जरायु ते पर्वता यदुल्बश्समेघो नीहारो या धमनयस्ता नचो यद्रास्तेयसुद्कश्स ससुद्रः ॥ २ ॥

उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो सुवर्ण हुआ वह धुळोक है। उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन )था [वही] वे पर्वत हैं, जो उल्ब (सूक्ष्म गर्भवेष्टन )था वह मेर्चोके सहित कुहरा है, जो घमनियाँ थी वे नदियाँ हैं तथा जो वस्तिगत जरु था वह समुद्र है।। २ ॥

कपालयोर्यद्रजतं । तत्तयोः कपालमासीत्, सेयं पृथिवी पृथि-व्यपलक्षितमधोऽण्डकपालमित्य-र्थः । यत्सुवर्णे कपालं सा द्यीद्युं-लोकोपलक्षितमृष्टं कपालमित्य-र्थः । यन्जरायु गर्भपरिवेष्टनं स्यृ-लमण्डस्य दिशकलीभावकाल आसीत्, ते पर्वता वभृदुः । यदुन्त्री स्क्मं गर्भपरिवेष्टनम्, तत्सह मेघैः समेघो नीहाराज्यस्यायो वभ्वेत्यर्थः । या गर्भस्य जातस्य के शरीरमं धमनियाँ-[रक्तवाहिनी] देहं धमनयः शिराः, ता नद्यो वभृतुः । यत्तस्य वस्तौ भवं | उसके वस्तिस्थान (मृत्राशय) ने वास्तेयमुद्कम्, स समुद्रः ॥२॥

उन खण्डोंमें जो रजतमय खण्ड था वही यह पृथिवी सर्यात् पृथिवी. म्द्रपसे उपलक्षित नीचेका अण्डार्द है; और जो सुवर्णमय सण्ड या वह द्योः अर्थात् युटोक्रूपसे उपलक्षित **उपरका अण्डाई है। तथा दो** खण्डोंम विभक्त होनेके समय उस अण्डेका जो जरायु-स्थृह गर्म-वेष्टन या वह पर्वतसमृह हुआ, जो उल्न-- सूक्ष्म गर्भवेष्टन या वह नेवीं-के सहित नीहार—अवस्याय अर्थात् कुहरा हुआ, जो उत्पन्न हुए उस गर्भ-नाहियाँ थीं, वे नदियाँ हुई और बो वल या, वह समुद्र हुआ॥ २ ॥

अथ यत्तद्जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा उल्लबोऽनुद्तिष्टन्सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामास्तस्मात्तस्योद्यं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उऌ्छ-वोऽनृत्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥३॥

फिर उससे वो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न होते ही वहे बोरांका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी र्रेष्ठ सारे भोग हुए हैं। इसीसे उसका उदय और अस्त होनेपर दोर्घ-शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं॥ ३॥

यत्तदजायत गभेरूपं तिसम्बर्ण्डे. सोऽसावादित्यः. तमादित्यं जायमानं, घोषाः शब्दा उरूरवो विस्तीर्णरवा उदतिष्ठन्नुत्थितवन्तः, ईश्वरस्ये-वेह प्रथमपुत्रजन्मिनः; सर्वाणि च स्थावरजङ्गमानि भृतानि सर्वे च तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त इति विषयाः स्त्रीवस्त्रान्नादयः। यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता भृतकामोत्पत्तिस्तस्मादद्यत्वेऽपि तस्यादित्यस्योदयं प्रति प्रत्या-यनं प्रत्यस्तगमनं च प्रति, अथवा पुनः पुनः प्रत्यागमनं प्रत्यायनं तिनिमित्तीकृत्येत्यर्थः, तत्प्रति च भूतानि सर्वे च कामा घोषा उल्लवश्रान्चिष्ठ-

फिर उस अण्डेमें जो गर्भरूपसे उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उस आदित्यके उत्पन्न उळ्ळव---- उत्तरव यानी सुदूरव्यापी शब्दवाले घोष-शब्द उपस्थित हुए-उत्पन्न हुए, जिस मकार कि लोकमें किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म [ उत्सवपूर्ण कोलाहरू होनेपर हुआ करता है ] तथा उसी समय समस्त स्थावर-जङ्गम जीव और उन जीवोंके काम--जिनकी की जाती है वे स्त्री, वस्त्र एवं अन्न आदि विषय उत्पन्न हुए | क्योंकि प्राणिवर्ग और उसके भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके कारण ही हुई है इसलिये आनकल भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति और प्रत्यायन अर्थात् प्रत्यस्तगमन ( अस्त ) के प्रति अथवा पुनः-पुनः प्रत्यागमन ही प्रत्यायन है, उसके प्रति अर्थात् उसे ही निमित्त बनाकर सम्पूर्ण मूत, सारे भोग और दीर्घ शब्द्युक्त घोप उत्पन्न होते हैं।

ह्येतदुदयादौ | सूर्यके उदय आदि होनेके समय ये | सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३ ॥ न्ति, प्रसिद्धं सवितुः ॥ ३ ॥

# स य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनश्साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्रेडे-रन्निम्रेडेरन् ॥ ४ ॥

वह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, ृ[ वह आदित्यरूप हो जाता है, तथा ] उसके समीप शीघ्र ही सुन्दर घोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥४॥

स यः कश्चिदेतमेवं यथोक्त-महिमानं विद्वान्सन्तादित्यं ब्रह्मे-त्युपास्ते स तद्भावं प्रतिपद्यत इत्यर्थः। किञ्च दृष्टं फलमम्याशः क्षित्रं तद्विदः, यदिति क्रियावि-शेषणम् , एनमेवंविदं साधवःश्रो-भना घोषाः, साधुत्वं घोषादीनां यदुपभोगे पापानुबन्धामावः। आ

वह नो कोई इस आदित्यको ऐसी महिमावाला नानकर इसकी 'यह ब्रह्म है, इस मकार उपासना करता है' वह तद्र्य ही हो जाता है--ऐसा इसका मावार्थ है। तथा उसे यह दृष्टफल भी मिलता है-इस प्रकार जाननेवाले उस उपा-सकके समीप अभ्याश:-शीव्र ही होते हैं । मूलमें 'यत्' शब्द किया-विशेषण है। घोषादिकी साम्रता यहीं है कि उनका उपमोग करनेपर च गच्छेयुरागच्छेयुत्र, उप च पापानुबन्ध नहीं होता। वे घोष

निम्रेडेरन्त्रपनिम्रेडेरंश्च न केवल-मागमनमात्रं घोषाणाद्वपसुखये- छुल देते हैं। तात्पर्य यह है कि घोषोंका केवल आगमन ही नहीं युश्रीपसुखं च कुर्युरित्यर्भः । होता वे उसे मुख मी देते हैं, मुख द्विरम्यासोऽध्यायपरिसमाप्त्यर्थ | भी देते हैं । 'निम्नेडेरिन्निम्नेडेरिन्नमेडेरत्' यह द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति सृचित करने आदरार्थश्व ॥ ४ ॥ जीर आदरमदर्शनके लिये है ॥४॥

आते हैं और उसे मुख देते हैं, उसे

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाच्याय पकोन-विंशसण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥

-: • :--

इति श्रीमद्गोविन्द्भगवरपुज्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्विवरणे त्रतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥



राखा जानश्रुति और रैक्वका उपाख्यान

वायुप्राणयोर्जेक्षणः पाददृष्ट्य-ष्यासः पुरस्ताद्वणितः । अथे-दानीं तयोः साक्षाद्ब्रह्मत्वेनोपा-स्यत्वायोत्तरमारम्यते । सुखाव-वोधार्थाख्यायिका विद्यादान-**ग्रहणविधिप्रदर्शनार्था** 

आख्यायिकया---

वायु और माणमें ब्रह्मकी पाद-दृष्टिके अध्यासका वर्णन पहुँछे (तृतीय अध्यायमें) कर दिया गया। अव इस समय उनका साक्षात् उपास्यत्व बतलानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है वह सरल्तासे समझनेके लिये तथा विद्याके दान और प्रहणकी विधि भदर्शित करनेके लिये है। साथ ही अद्धानदानानुद्धतत्वादीनां च हस आख्यायिकाद्वाराश्रद्धा, अन्नदान भौर भनुद्धतत्व ( विनय ) आदिका विद्याप्राप्तिमें साधनत्व भी प्रदर्शित विद्या जाता है----

ॐ जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी वहुपाक्य आस । स ह सर्वेत आवसथान्मापयाञ्चके सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति ॥ ६ ॥

जनश्रुतकी सतान-परम्परामें उत्पन्न एवं उसके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूर्वक देनेवाळ एवं बहुत दान करनेवाळा था और उसके यहाँ [दान करनेके ळिये] जानश्रुतिजेनश्रुतस्यापत्यम् , पुत्रस्य पौत्रः पौत्रायणः स एव श्रद्धापुरःसरमेव ब्राह्मणादिभ्यो देयमस्येति श्रद्धादेयः । वहुदायी प्रभूतं दातुं शीलमस्येति वहुदा-यी । बहुपाक्यो बहु पक्तव्यमह-न्यहनि गृहे यस्यासौ वहुपाक्यः। भोजनार्थिभ्यो बह्वस्य गृहेऽन्नं पच्यत इत्यर्थः । एवंगुणसम्प-मोऽसौ जानश्रुतिः पौत्रायणो विशिष्टे देशे काले च कस्मिश्च-दास वभूव ।

स ह सर्वतः सर्वासु दिञ्ज ग्रामेषु नगरेषु चानसथानेत्य वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्माप-याश्चक्रे कारितवानित्यर्थः । सर्वत एव मे ममान्नं तेष्वावसथेषु

जानश्रुतिका---जनश्रुतका अपत्य ( वंशघर ), 'ह' यह निपात इति-हासका द्योतक है, पुत्रके पोतेको पौत्रायण ऋहते हैं; वही श्रद्धादेय था, उसके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण आदिको श्रद्धापर्वक देनेके लिये ही था, इसलिये उसे श्रद्धादेय कहा गया है; बहुदायी—निसका स्वमाव बहुत दान करनेका था और वहुपाक्य--जिसके घरमें नित्यपति बहुत-सा पाक्य---पकाया हुआ अन्न रहता था अर्थात् जिसके घर मोजना-र्थियोंके लिये बहुत-सा भन्न पकाया नाता था--ऐसा था, ऐसे गुणोंसे युक्त वह जनश्रुतकी संततिमें छत्पन हुआ उसका प्रपौत्र किसी उत्तम देश और कालमें हुआ था।

प्रसिद्ध है, उसने सन धोर— समस्त दिशाओं में प्राम और नगरों के भीतर आवसय ( धर्मशाले )— जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं ने धानसथ कहलाते हैं—निर्मित कराये अर्थात् बनवा दिये थे। इससे उसका यह अभिपाय था कि

वमभित्रायः ॥ १ ॥

वसन्तोऽत्स्यन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन धर्मज्ञालोंमें निवास करनेवाले लोग सर्वत्र मेरा ही अन्न भोजन वमसिप्रायः ॥ १ ॥ करेंगे ॥ १ ॥

तत्रैयं सित राजिन तस्मिन् वहाँ इस प्रकार रहता हुआ वह राजा जब एक वार गर्मीके समय

धर्मकाले हम्पतलस्थे-

अपने महलकी छतपर वैठा था--

अथ ह हश्सा निशायामतिपेतुस्तद्धैवश्हश्सो हश्समभ्युवाद हो होऽयि मह्यक्ष मह्यक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मा प्रसाङ्-क्षीस्तत्त्वा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥

उसी समय रात्रिमें उघरसे हंस उड़कर गये। उनमेंसे एक हंसने दूसरे हंससे कहा—'अरे ओ भरुठाक्ष ! वो भरुठाक्ष ! देख, जानश्रुति पौत्रायणका तेज धुळोकके समान फैला द्वा है; तू उसका स्पर्श न कर, वह तझे मस्म न कर ढाले' ॥ २ ॥

अथ इ हंसा निशायां रात्रा-। वतिपेतः। ऋषयो देवता वा राज्ञोऽन्नदानगुणैस्तोपिताः सन्तो हंसरूपा भूत्वा राज्ञो दर्शनगो-चरेऽतिपेतः पतितवन्तः । तत्त-

उघरसे हंस उड़कर गये । राजाके अन्नदानसम्बन्धी गुणोंसे संतुष्ट हुए ऋषि या देवता हंसरूप होकर राजाकी दृष्टिके सामने होकर उड़े। उस समय उड़कर जाते हुए उन हंसोंमेंसे पीछे उड़ते हुए एक हंसने

उसी समय निशा अर्थात् रात्रिमें

स्पिन्काले तेपां पततां इंसानामेकः। आगे उडकर जाते हुए दूसरे हंससे प्रप्रतः पतन्त्रयुतः पतन्तं हंसम- 'अरे ओ महाक्ष ! को भल्लाक्ष !' 1

XXXXXXXXXXXX **भ्युवादाभ्युक्तवान् हो होऽयीति** भी भी इति सम्बोध्य भन्नाक्ष भल्लाक्षेत्यादरं दर्शयन्यथा पश्य पश्याश्रर्थमिति तद्वत् । भल्ला-क्षेति मन्ददृष्टित्वं सूचयन्नाह । सम्यग्ब्रह्मदर्शनाभिमा-नवन्त्वात्तस्यासकुदुपालव्ध<del>स्</del>तेन पीड्यमानोऽमपितया तत्स्च च यति भन्नाक्षेति । जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं

<sup>`बानभूते</sup>' तुल्यं दिवा घुलोकेन मभाववर्णनम् ज्योतिः प्रभास्वर-**मन्नदानादिजनितप्रभावजमाततं ब्**लोकस्पृगित्यर्थः · दिवाह्वा वा समं ज्योतिरित्ये-वत् । वन्मा प्रसाङ्घीः सञ्जनं सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्धं मा तत्प्रसञ्जनेन तज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा प्रधा- ज्योति तुझे भस्म मर्थात् दग्धन कर

इस प्रकार सम्बोधन करते हुए और जैसे कि 'देखो, देखो, बड़ा आश्चर्य हैं' इत्यादि कथनमें देखा जाता है. उसी प्रकार 'मलाक्ष ! मलाक्ष !' ऐसा कहकर [अपने कथनके प्रति ] आदर भदर्शित करते हुए कहा। 'मल्लाक्ष !' ऐसा कहकर उसकी मन्ददृष्टिताको सृचित करते हुए वह बोला। अथवा सम्यक् ब्रह्म-ज्ञानके अभिमानसे युक्त होनेके कारण उस (आगे उड़नेवाले हंस) से निरन्तर छेड़े जानेसे पीड़ित होकर कोघवश उसे। भल्लाक्ष' कह-कर सूचित करता है। क्या सूचित करता है । यह बतलाते हैं---]

जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति अन्नदानादिजनित प्रभावसे हुई कान्ति धुळोकके समान फैलो? हुई है; अर्थात् चुलोकका स्पर्शे करनेवाली है। अथवा इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा यानी दिनके समान है। उसस प्रसङ्ग-सञ्जन यानी सक्ति न कर अर्थात् उस ज्योतिसे सम्बन्ध न कर । उसका सङ्ग करनेसे वह

क्षीर्मा दहत्वित्पर्थः । पुरुपन्य- | डाले । यहाँ पुरुषका परिवर्तन करके

['मा प्रघाक्षीः'\*के स्थानमें] 'मा प्रघा-

क्षीत'ऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥

त्ययेन सा प्रधाक्षीदिति ॥२॥

तम् ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्तश्सयु-ग्वानिमव रैकसारथेति यो नु कथश्सयुग्वा रैक इति॥३॥

उससे दूसरे [ अप्रगामी ] हंसने कहा-- 'अरे ! तू किस महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है : क्या त इसे गाडीवाले रैक्वके समान वतलाता है ?' [ इसपर उसने पूछा — ] 'यह जो गाड़ोबाला रैक्व है, कैसा है ?' ॥ ३ ॥

तमेवग्रक्तवन्तं पर इतरी-। रैक्षापेक्षया ऽग्रगामी प्रत्युवाचारे जानश्रुतेर्निक्च- निकृष्टोऽयं राजा <sup>ष्टत्वकयनम्</sup> वराकस्तं कम्र सिन्तं केन माहात्म्येन युक्तं विखन्त सम्मानपूर्णे शब्द कह रहा सन्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सवह-मानमेतद्रचनमात्य 🎗 रेक्षमिव संयुग्वानं सह युग्वना गन्त्र्या वर्तत इति सयुग्वा रैकः, तमि-

इस प्रकार कहते हुए उस हंससे दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा-अरे ] यह वेचारा राजा तो बहुत तुच्छ है। मला किस रूपमें वर्तमान-कैसे महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति त् इस प्रकार यह है-ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा करता है--क्या तू इसे गाड़ीवाले रैकके समान [बतळाता है !] नो युग्वा अर्थात् गाड़ीके साथ स्थित है उसे सयुग्वा कहते हैं; ऐसा जो रैक है उसके समान त

छ क्योंकि 'प्रधासी:' मध्यम पुरुपकी किन्नी है और इसका कर्ता है 'ब्वोति' जो प्रथम पुरुष है। इसिक्टिये इसका रूप भी प्रयम पुरुषके अनुसार 'प्रवासीत्' ऐसा होना चाहिये ।

वात्थेनम् १ अननुरूपमस्मिन्, न युक्तमीदृशं वक्तुंरैक इवेत्यभि-प्रायः । इतरश्राह-यो नु कथं त्वयोच्यते सयुग्वा रैक्वः। इत्युक्तवन्तं भल्लाक्ष आह-मृणु यथा स रैक्वः ॥ ३॥

इसे वतला रहा है ? यह कथन इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात् 'यह रैक्वके समान हैं' ऐसा कहना उचित नहीं। दूसरेने कहा-'जिसके विषयमें तुम कह रहे हो वह गाड़ी-वाला रैक्व कैसा है १७ ऐसा कहने-वाले उस हंससे मल्लाक्ष बोला— 'जैसा वह रैक्व है, छुन' ॥ ३॥

यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्सर्वं तदिमसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्देद यत्स वेद् स मयैतदुक्त इति ॥ ४ ॥

जिस प्रकार [ चूतकीडामें ] कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार पना नो कुछ सत्कर्म करती है वह सव उस (रैक) को पाप्त हो नाता है | नो बात वह रैक्व नानता है उसे नो कोई भी नानता है 🗸 उसके विषयमें भी मैंने यह कह दिया ॥ ४ ॥

यथा लोके कृतायः कृतो रैक्वस्य महत्त्वम् नामायो द्यूतसमये नामकः काम्य परिन के यदा जयति द्यूते प्रवृत्तानां तस्मै पासा जय पास करता है तो उसके विजिताय तदर्थमितरे त्रिद्वचेका-

निस प्रकार स्रोकमें धूतकीहाके प्रसिद्धश्रतुरङ्कः, स पृष्टुत हुए पुरुषीका वह क्रुतनामक द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेको ही तीन, दो और एक अङ्कसे युक्त **ड्डा** अधरेयास्त्रेताद्वापरकलिना- । त्रेता, द्वापर और कलिनामक

मानः संयन्ति संगच्छन्तेऽन्त-

भेवन्ति। चतुरङ्को कृताये त्रिद्वचे काङ्कानां विद्यमानत्वात्तदन्तभे-

वन्तीत्यर्थः । यथायं दृष्टान्तः, एवमेनं रैकं कृतायस्थानीयं

त्रेताद्ययस्थानीयं सर्वे तद्भि-समेत्यन्तभंवति रैक्वे। किं तत ?

यत्किश्च छोके सर्वाः प्रजाः साधु शोभनं वर्भजात क्रवन्ति तत्सर्व रैक्कस्य धर्मेऽन्तर्भवति । तस्य च फुले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भ-वतीत्यर्थः ।

कश्चिद्यस्तद्वेद्यं तथान्योऽपि

वेद, किं तत् ? यद्वेद्यं स रैको

वेद तहेद्यमन्योऽपियो वेद तमिष

सर्वप्राणिधर्मजातं तत्फलं च

रैक्कमिवाभिसमेतीत्यज्ञवर्तते। स

एवं भूतो डरें को डिप मया विद्वानेत- भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया।

प्राप्त हो नाते हैं नीचेके पासे भी अर्थात् उसके अधीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि चार अङ्कसे युक्त

कृतनामक पासेमे तीन, दो और एक सह्चवाले पासे भी विद्यमान

रहनेके कारण वे भी उसके अन्तर्गत हो नाते हैं। जैसा यह दृष्टान्त हैं, उसी प्रकार कृतस्थानीय इस रैक्द-

को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो जाता है-सब उस रेक्बके अन्तर्गत

हो जाता है। वह क्या है ? यह कि जो कुछ छोक्रमे प्रजा साधु

-शोभन यानी घर्मकार्य करती है

सव-का-सब रैक्वके घर्ममें समा नाता है। तात्पर्य यह

धर्मफळ उसके समस्त प्राणियोंके धर्मफलके अन्तर्गत हो जाते है।

तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई उस वेद्यको जानता है--वह वेद्य

क्या है ! जिसे कि वह रैक्व जानता है उस वैद्यको दूसरा भी

जो कोई जानता है उसे भी रैक्वके समान समस्त प्राणियोका धर्मसमूह

और उसका फल प्राप्त हो जाता है इस प्रकार यहाँ 'सर्व तद्भिसमेति'इस

पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है। वह इस प्रकारका रैक्वसे भिन्न विद्वान्

दुक्त एवस्रुक्तः, रैकवत्स एव । तात्पर्य यह है कि रैक्वके समान इतायस्थानीयो भवतीत्यभि- वही कृतनामक प्रायः ॥ ४ ॥ होता है ॥ ४ ॥

तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपशुश्राव । स ह संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानमिव रैक-मात्थेति यो कथश्सयुग्वा रैक इति ॥ ५ ॥ यथा ऋतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनश्सर्वं तद्भिस-मेति यत्किञ्च प्रजाः साधु क्वर्वन्ति यस्तद्देद यत्स वेद स मयैतदुक्त इति ॥ ६ ॥

इस वातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया। [ दूसरे दिन सवेरे ] उठते ही उसने सेवकसे कहा—'अरे मैथा ! तू गाड़ीवाले रैक्वके समान मेरी स्तुति क्या करता है।' [ इसपर सेवकने पूछा--- ] 'यह को गाडीवाला रैंक है, कैसा है ? ॥ ५ ॥ [ राजाने कहा− ] 'जिस प्रकार कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले 5्रूपके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो नाते हैं उसी प्रकार उस रैक्वको नो कुछ प्रना सत्कर्म करती है, वह सव भास हो जाता है तथा जो कुछ वह ( रैक्व ) जानता है उसे जो कोई नानता है उसके विषयमें भी इस कथनद्वारा मैंने बतला दिया' ॥ ६॥

तदु ह तदेतदीदृशं हंसवाक्य-मात्मनः कुत्सारूपमन्यस्य विदुषो रैकादेः प्रशंसारूपमुत्राश्राव विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस प्रकार-श्रुतवान्हर्म्यतलस्थो राजा जान- का हंसका वचन सुन लिया। श्रुतिः पौत्रायणः । तच हंसवाक्यं विशा उस इसके वचनको पुन.-

स्मरन्नेव पौनःधुन्येन रात्रिशेप-मतिवाहयामास ।

ततः स वन्दिभी राजा
स्तुतियुक्ताभिर्वाभिगः प्रतिवोध्यमान उवाच क्षचारं संजिद्दान
एव शयनं निद्रां वा परित्यजन्नेव,हेऽङ्ग वत्सारे ह सयुग्वानमिव रैक्तमात्थ कि माम् १ स
एव स्तुत्यहों नाह्दमित्याभिप्रायः।
अथवा सयुग्वानं रैक्तमात्थ गत्वा
मम तिहदृक्षाम्; तदेवशव्दोऽवधारणाथोंऽनर्थको वा वाच्यः।

स च सत्ता प्रत्युवाच रैका-नयनकामो राजोऽभिप्रायज्ञः। यो तु कथं सयुग्वा रैक इति राज्ञैंनं चोक्त आनेतुं तिचिह्नं ज्ञातुमि-च्छन् यो तु कथं सयुग्वा रैक इत्यवोचत्। स च मन्नाक्षवचन-मेवावोचत्।। ५-६।।

पुनः स्मरण करते हुए ही उसने शेष रात्रिको विवाया ।

तत्र वन्दियोद्वारा स्तुतियुक्त वाक्यों-से जगाये जानेपर राजाने शय्या अथवा निदाको त्यागते ही सेवकसे कहा-'हे बत्स ! अरे ! क्या त् मुझे गाडीवाले रैक्वके समान बतला रहा है ए तात्पर्य यह है कि स्तुतिके योग्य तो वही है, मैं नहीं हूं; अथवात् जाकर गाडीवाले रैक्वको उसे देखने-की मेरी इच्छा सुना । ऐसा अर्थ होने-पर'सयुग्वानम् इव'इसमें'इव'शब्द निश्च-यार्थक अथवा अर्थहीन कहना चाहिये। राजाके अभिप्रायको जाननेवाले उस सेवकने रैक्वको छानेकी इच्छासे पृष्टा---'यह जो गाड़ीवाला रैक्व है, कैसा है <sup>१</sup> अर्थात् राजाके प्रकार कहनेपर उसे छानेके छिये उसके चिह जाननेकी इच्छासे उसने 'वह जो गाड़ीवाला रैक्व है, कैसा है !' ऐसा कहा। तव राजाने भल्लाक्षका बचन ही दुहरा दिया

## स ह क्षत्तान्विष्य नाविदमिति प्रत्येयाय तथ होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमच्छेंति ॥७॥

वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर 'मैं उसे नहीं पा सका' ऐसा कहता हुआ छोट आया ! तव उससे राजाने कहा—'अरे ! जहाँ ब्राह्मणकी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा'॥ ७॥

सहक्षता नगरं ग्रामं वा गत्वान्विष्य रैक्वं नाविदं न व्यज्ञासिषमिति प्रत्येयाय प्रत्या-गतवान् । तं होवाच क्षत्तारमरे यत्र ब्राह्मणस्य ब्रह्मविद एका-न्तेऽरण्ये नदीपुलिनादौ विविक्ते देशेऽन्वेषणात्रमार्गणं भवति तत्तत्रेनं रैकमच्छे ऋच्छ गच्छ तत्र मार्गणं क्ववित्यर्थः ॥ ७ ॥ वहाँ नाकर उसकी खोन कर ॥ ७ ॥

वह सेवक नगर या ग्राममें जाकर वहाँ खोजनेके अनन्तर 'मैंने रैकको नहीं जाना--नहीं पहचाना' ऐसा कहता हुआ छौट आया राजाने उस सेवकसे कहा-अरे ! जहाँ एकान्त जंगलमें ---नदीके तीर आदि शून्य स्थानोंमें ब्राह्मण-ब्रह्म-वेचाकी खोज की जाती है वहाँ इस रैकके पास 'भ्राच्छ' अर्थात ना यानी

इत्युक्तः-

इस भकार कहे जानेपर---

सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश तश्हाभ्युवाद खं नु भगवः सयुग्वा रैक इत्यहश्खरा ३ इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविद्मिति प्रत्येयाय ॥८॥

उसने एक छकड़ेके नीचे लाज खुजडाते हुए [ रैक्क्को देखा ]। वह उसके पास बैठ गया और बोला-'भगवन् ! क्या आप ही गाड़ी-वाले रैक्व हैं ?' तब रैक्वने 'अरे! हाँ, मै ही हूं' ऐसा कहकर स्वीकार किया। तत्र वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, लीट माया॥ ८॥

क्षत्तान्विष्य तं विजने देशेऽधस्ताच्छकटस्य गन्त्रयाः पामानं
खर्जुं कपमाणं कण्ड्यमानं दृष्टा
'अयं नूनं सयुग्वा रेकः' इत्युपसमीप उपविवेश विनयेनोपविष्टवान् । तं च रेकं हाम्युवादोक्तवान्—त्वमिस हे मगवो
भगवन् सयुग्वा रेक इति । एवं
पृष्टोऽहमिसम ह्या ३ अर इति
हानाद्र एव प्रतिज्ञेऽभ्युपगतवान् । स तं विज्ञायाविद्
विज्ञातवानस्मीति प्रत्येपाय
प्रत्यागत इत्यर्थः ॥ ८ ॥

वह सेवक निर्जन स्थानमें लोज करनेपर उसे एक गाड़ीके नीचे लाज खुजलाते देलकर 'निश्चय यही गाड़ीवाला रेक हैं' ऐसा निश्चय कर उसके समीप नम्रनापूर्वक वैठ गया, तथा उस रेकसे कहा—'हे मगवन्! गाडीवाले रेक आप ही हैं ?' इस तरह पूछे जानेपर 'अरे! हॉ, मैं ही हूँ' इस प्रकार 'अरे! हॉ, मैं ही स्वां इस प्रकार 'अरे! कहकर उसने अनादर ही प्रकट किया। तब सेवक उसे जानकर—यह समझकर कि 'अव मैंने रेकको जान लिया—पहचान लिया है' लीट आया।। ८॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाच्याये प्रथमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



# हितीय खगह

### रैकके प्रति जानश्रुतिकी उपसत्ति

## तदु ह जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमेतश्हाभ्युवाद्॥१॥

तव वह जानश्रुति पौत्रायण छ. सौ गौऍ, एक हार और एक खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ लकर उसके पास आया और बोला ॥१॥ तत्तत्र ऋषेर्गाईस्थ्यं प्रत्यमिः प्रायं बुद्ध्वा धनार्थितां च उ ह जानश्रुतिः पद्शतानि निष्कं गवां कण्ठहारमश्चतरीरथमश्चतरीस्यां | रथ--दो अश्वतरियों [ लच्चरियों ] युक्तं रथं तदादाय धनं ग्रहीत्वा | से जुता हुआ रथ--यह इतना धन प्रतिचक्रमे रैकं प्रति गतवान् । तं च गत्वाम्युवाद हाम्युक्त-वान् ॥ १ ॥

तव [ सेवकके कथनसे ] ऋषि-का गृहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिपाय और धनकी इच्छा जान वह जान-यौत्रायणः । श्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क —गलेका हार और एक अधतरी-लेकर रैक्वके पास चला। और उसके पास जाकर अभिवादन किया अर्थात कहा ॥ १ ॥

रैकेमानि षट्शतानि गवामयं निष्कोऽयमश्व-तरीरथो नु म एतां भगवो देवता शाधि देवतासुपास्स इति॥ २ ॥

'हे रैक्व ! ये छ: सौ गीएँ, यह हार और यह सक्वरियोंसे जुता हुआ रथ मैं [ आपके छिये ] छाया हूँ । [ आप इस धनको स्वीकार कीजिये

**और ] हे भगवन् ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीनिये, विसकी** व्याप उपासना करते हैं ॥ २ ॥ ह रवन १ म जापक १०५ प छ।

तुम्यं मयानीतानि, अयं निष्को
प्रस्वरीरथश्रायमेतद्भनसादत्स्व,

मगवोऽनुज्ञाधि च मे मामेताम,

यां च देवतां त्वसुपारसे तहेवतो
प्रदेशेन गामनकाधीत्म्यर्थः। १३३। पदेशेन मामनुशाधीत्यर्थः ॥२॥ विनुशासन कीनिये ॥ २ ॥

हे रैक गवां पट् शतानीमानि | हे रैक्व ! मैं आपके लिये ये छः

तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा श्रुद्ध तवैव सह गोभिरस्तिवति । तदु ह पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥

उस राजासे दूसरे [ अर्थात् रैक्व ] ने कहा--'ऐ शूद्र ! गीओंके सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे ।' तन वह ज्ञानस्रुति पौत्रायण एक सहस्र गोएँ, एक हार, सम्बरियोंसे जुता हुआ रघ और अपनी कन्या-इतना धन हेकर फिर उसके पास आया ॥ ३ ॥

तमेवमुक्तवन्तं राजानं प्रत्यु-वाच परो रेकः; अहेत्ययं निपातो विनिग्रहार्यो योऽन्यत्रेह त्वनर्यकः एवयञ्चस्य पृथकप्रयोगात् । डारेत्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री । हैं। हारसे युक्त को इत्वा—गाड़ी

सेयं हारेत्वा गोभिः सह तवैवास्त ममापयोप्तेन कर्मार्थमनेन प्रयोजनमित्यभि-प्रायः, हे शुद्रेति । नतु राजासौ क्षचृसम्बन्धात्स

च त्राह्मणसमीपोपग-माच्छ्रद्रस्य चानधिकारात्कथर्मि-रैक्वेणोच्यते दमननुरूपं शृद्रेति ? तत्राहुराचार्याः-–हंसवचन-

इ क्षत्तारमुवाचेत्युक्तम् । विद्या-

श्रवणाच्छुगेनमाविवेश: तेनासौ शुचा,श्रुत्वा रैक्बस्य महिमानं वा आद्रवतीति ऋषिरात्मनः परीक्ष-ज्ञतां दशयञ्शुद्रेत्याहेति । शुद्रवद्वा धनेनैवैनं विद्याग्रहणायोपजगाम

'हारेत्वा' कहते गौऑके सहित 'हारेत्वा' तेरा ही रहे। तात्पर्य यह है कि हे शूद़! जो कर्मके लिये अपर्यात है ऐसे इस धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। शङ्का-क्षचा (सेवक) से सम्बन्ध होनेके कारण यह जानश्रुति तो राजा है. क्योंकि 'स ह क्षचार-मुवाच' ( उसने सेवकसे कहा ) ऐसा पहले कहा जा चुका है। तथा शूद्रका अधिकार न होनेसे ब्राह्मणके विद्याग्रहणके छिये जानेके कारण भी यह क्षत्रिय ही जान पड़ता है ] फिर रैक्बने 'हे शद्ध' ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा ! समाधान-इस विषयमें आचार्य-गण ऐसा कहते हैं कि हंसका वचन सुननेपर इस जानश्रुतिमें शोकका आवेश हो गया था। उस शोकसे अथवा रक्वकी महिमा सुनकर वह द्वीभूत हो रहा था, इसलिये ऋषिने अपनी परोक्षज्ञता पदर्शित करनेके **ळिये** उसे 'शूद्र' कहकर सम्बोघित किया । अथवा वह शूदके समान केवल घनके द्वारा ही विद्या प्रहण

करनेके लिये उसके समीप गया था. शुश्रुषाद्वारा प्रहण करने नहीं गया

अच्याय ४

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* न च गुश्र्पया, न तु जात्येव | टिसल्लिये उसे 'शृह्य' कहा हो ]

शूद्र इति ।

अपरे पुनराहुरत्यं धनमा-हृतमिति रुपैवैनमुक्तवाञ्छूट्रेति । हिह्नं च बह्वाहरण उपादान धनस्येति ।

तदु हर्पर्मतं ज्ञात्वा पुनरेव जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सह-स्नमधिकं जायां चर्पेरभिमतां दुहितरमात्मनस्तदादाय प्रति-चक्रमेकान्तवान् ॥ ३॥ [ इसिल्ये उसे 'गूट' कहा हो ] वह जातिसे ही गृह हो—ऐसी वात नहीं है ।

परंतु अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि वह थोड़ा धन लाया था इसलिये रोपवंश उसे 'शृष्ट' कहा था; बहुत-सा धन लानेपर उसे अहण कर लेना इस बातको सुचित करता है।

तत्र ऋषिका अभिभाय समझकर राजा जानश्रुति पौत्रायण पहलेसे अधिक करके एक सहस्र गौणैँ तथा ऋषिको अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी एक कन्या लेकर फिर उसके पास गया ॥ ३ ॥

तश्हाभ्युवाद रैक्वेद्श्सहस्रं गवामयं निष्कोऽय-मश्वतरीरथ इयं जायायं श्रामो यस्मिन्नास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ ४॥ तस्या ह मुख्मुपोद्ग्रह्णन्तु-वाचाजहारेमाः श्रृद्रानेनैव मुख्नाळापयिष्यथा इति ते हैते रैक्वपर्णा नाम महाइषेषु यत्रास्या उवास स तस्मै होवाच॥ ५॥

और उस ( रैक्व ) से कहा—'हेरैक्व ! ये एक सहस्र गौएँ, यह हार, यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पली और यह प्राम जिसमें कि आप हैं छीजिये और हे भगवन् ! मुझे अवश्य अनुशासित कीजिये' ॥४॥

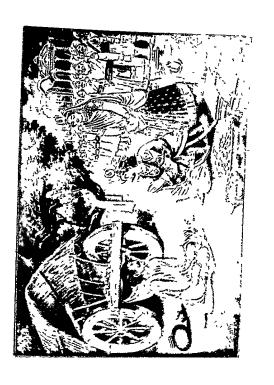

तत्र उस (राजकन्या) के मुखको ही [ विद्याग्रहणका द्वार ] समझते हुए रैनवने कहा—'अरे शृद्ध ! तू ये (गीएँ आदि ) लाया है [सो ठीक है; ] तू इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है ।' इस प्रकार जहाँ वह रैक्व रहता था वे रैक्वपर्णनामक ग्राम महावृष देशमें प्रसिद्ध हैं । तव उसने उससे कहा ॥ ५ ॥

रैक्वेदं गवां सहस्रमयं निष्को-

ऽयमश्वतरीरथ इयं जायार्थं मम

दुहितानीतायं च ग्रामो यस्मि-नास्से तिष्ठसि स चत्वदर्थे मया

कल्पितः । तदेतत्सर्वमादायानु-

शाध्येव मा मां हे भगवः ।

इत्युक्तस्तस्या जायार्थमानी-ताया राज्ञो दुहितुईँव मुखं-द्वारं

विद्याया दाने तीर्थमुपोद्गृह्यञ्जान-ज्ञित्यर्थः। ''ब्रह्मचारी धनदायी

मेधावी श्रोत्रियः प्रियः। विद्यया वा विद्यां प्राहः तानि तीर्थानि

पण्मम<sup>11</sup> इति विद्याया वचनं विज्ञायते हि ।

. एवं जानभुपोद्गृह्णभुवाचो-

क्तवान्-आजहाराहृतवान्भ-

[ और रैक्बसे कहा — ] 'हे रैक्ब! ये एक सहस्र गीएँ, यह हार, यह खचरियोंसे युक्त रथ और यह पत्नी क्यांत् आपकी मार्या होनेके लिये अपनी क्रन्या लाया हूँ, तथा जिसमें आप रहते हैं वह गाँव

भी मैंने आपहींके लिये निश्चित कर दिया है। हे मगवन ! इन सबको ग्रहणकर आप मुझे उपदेश

कर ही दीजिये।'

ऐसा कहे जानेपर भार्या होनेके लिये लायी गयी उस राजकन्याके मुखको ही विद्यादानका द्वार

अर्थात् तीर्थं जानते हुए [ रैक्वने कहा—] ऐसा इसका तात्पर्य है ।

इस विषयमें विद्याका यह वचन प्रसिद्ध है—"ब्रह्मचारी घन देनेवाळा

बुद्धिमान्, श्रोत्रिय, प्रिय और जो विद्याके बदलेमें विद्याका उपदेश करता है—ये छः मेरे तीर्थ हैं।"

ऐसा जानकर अर्थात् ग्रहण कर रैक्वने कहा-'तू जो ये गौएँ तथा \*\*\*\*\* गा यचान्यद्वनं तत्साध्विति वाक्यशेषः । शृद्रेति पूर्वीकानुकृतिमात्रं न तुकारणा-न्तरापेक्षया पूर्ववत् । अनेनैव मुखेन विद्याग्रहणतीर्थेनालाप-यिष्यथा आलापयसीति मां भाण यसीत्यर्थः ।

ग्रामा रैक्वपणी नाम विख्याता महाबृपेषु देश्चेषु

अन्य धन लाया है; यह ठीक ही है,-ऐसा वाक्यशेष है। यहाँ नो 'शद' ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्त-का अनुकरणमात्र ही है, पूर्ववत किसी अन्य कारणकी अपेक्षासे नहीं है। इस मुख यानी विद्याप्रहणके द्वारसे ही तू मुझसे आळाप अर्थात् सम्भापण कराता है।

वे ये रैक्वपर्ण नामसे प्रसिद्ध भाग महातृष देशमें हैं, जिन शामोंमें यत्र येषु ग्रामेषू वासोपितावान्त्रकः, कि रैक्व रहा करता था, वे प्राम तानमौ ग्रामानदादस्मै रैक्वाय राजाने इस रैक्को दे दिये। इस राजा । तस्मैं राज्ञे धनं दत्तवते ह र्पत्रकार धन देनेवाले उस राजाको किलोवाच विद्यां स रैक्वः ॥४-५॥ रैक्वने विद्याका उपदेश किया॥४-५॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयसण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ २॥



### रैकद्वारा संवर्गविद्याका उपदेश

वायुर्वाव संवर्गों यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमेवा-प्येति यदा सुर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १ ॥

वाय ही संवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन

होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायुमें ही लीन होता है भौर जब चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमे ही छीन हो जाता है ॥ १ ॥ वायुर्वीव सवगों वायुर्वीह्यो । वावेत्यवधारणार्थः । संबर्धः संवर्जनात्सग्रहणात्संग्रसनाह्या सं-वर्गः । वश्यमाणा अग्न्याद्या देवता आत्मभावमापादयतीत्यतः संवर्गः । संवर्जनाख्यो गुणो ध्येयो वायुवत्, कृतायान्तर्भाव-दृष्टान्तात् । कथं संवर्गत्वं वायोः १इत्याह-यदा यस्मिन्काले वा अग्निरुद्वायत्युद्धासन प्राप्नो- उद्घापनको प्राप्त होता है अर्थात

য়েতে স্তত ২৪---

वाय ही संवर्ग है। यहाँ 'वाय़' शन्दसे बाह्यवायु अभिप्रेत है। 'वाव' यह निपात निश्चयार्थक है। संवर्जन—संप्रहण अथवा करनेके कारण वह संवर्ग है। आगे कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं-को वाय अपने स्वरूपमें मिला लेता है इसलिये वह सवर्ग है। कृत-नामक पासेमें जैसे अन्य पासोंका अन्तर्भाव हो जाता है उसी ह्यान्त-के अनुसार वायुके समान संवर्जन-संज्ञक गुणका चिन्तन चाहिये । वायुकी संवर्गता प्रकार है ! इस विषयमें श्रुति कहती है-जब अर्थात् जिस समय अग्नि

नम् १

त्युपशाम्यति तदासावग्निर्वाय-वायुस्वाभाव्यमपि-गच्छति । तथा यदा सूर्योऽस्त-मेति वायुमेवाप्येति।यदा चन्द्रो-ऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । नतु कथं सूर्याचन्द्रमसोः स्वरूपावस्थितयोर्वायावपिगम-

नैष दोपः; अस्तमनेऽदर्शन प्राप्तेर्वायुनिमित्तत्वात्, वायुना ह्यस्तं नीयते सर्यः: चलनस्य वायुकार्यत्वात् । अथवा प्रलये सर्याचन्द्रमसो: स्वरूपअंशे तेजोरूपयोर्वायावेवापिगमनं स्यात् ॥ १ ॥

शान्त हो जाता है उस समय यह अग्नि वायुमें ही छीन हो नाता है अर्थात् वायुक्ते स्वमावको पाप्त हो जाता है। तथा जिस समय सूर्य अस्त होता है वह भी वायुमें ही **ठीन हो जाता है और तब चन्द्रमा** अस्त होता है वह भी वायुमें ही **छीन हो बाता है** ।

शङ्का---अपने स्वरूपमें स्थित सूर्य और चन्द्रमाका वायुम किस पकार रूप हो सकता है !

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर अदर्शनको प्राप्त होना कारण होता है। सूर्य वायुके ही द्वारा अस्तको शाध कराया नाता है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य है अथवा प्रलयकालमें तेनोरूप सूर्य और चन्द्रमाके स्वरूपका नाशु होनेपर भी उनका वायुमें ही ली हो सकता है।। १।।

तथा---

। तथा---

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुह्यें वैतान् सर्वान्संबृङ्क इत्यिधदेवतम् ॥ २ ॥

जिस समय जल स्वता है वह वायुमें ही लीन हो सिसि है<sup>[7] ज</sup> वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें लीन कर लेता है। यह अधिदैवत दृष्टि है ॥ २ ॥

यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोप-माप्तुवन्ति तदा वायुमेवापिय-वायुः संवर्गगुण उपास्य इत्यर्थः इत्यधिदैवतं देवतासु संवर्गदर्श-नमुक्तम् ॥ २ ॥

जन जरु सूखता है—शोषणको प्राप्त होता है उस समय वह भी वायुमें ही लीन हो जाता है। न्ति । वायुर्हि यस्मादेवैतान- वयोंकि वायु ही इन मन्ति भादि ग्न्याद्यान्महावलान्संष्टङ्क्ते, अतो महाबळवान् तत्त्वोंको अपनेमें छीन कर छेता है, इसिक्ये वायुकी सवर्ग गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये-यह इसका तात्पर्य है। इस मकार यह समिदैवत-देवताओं में संवर्ग-दृष्टि कही गयी ॥ २ ॥

अथाध्यातमं प्राणो वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणसेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणश्श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो ह्येवैतान्सर्वान्संवृङ्क इति ॥ ३ ॥

अव अध्यात्मदर्शन कहा जाता है-प्राण ही संवर्ग है। जिस समय वह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाक इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है, प्राणको हो चक्षु, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता है. प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन कर छेता है ॥ ३ ॥

संवर्गदर्शनमिद्युच्यते — प्राणो शारीरमें संवर्गदर्शन कहा जाता है। सवगद्भनामद्भुच्यतं — प्राणा मुख्य प्राण ही संवर्ग है। यह पुरुष मुख्यो वाव संवर्गः। स पुरुषो विस समय सोता है उस समय यदा यस्मिन्काले स्विपिति प्राण- प्राणको ही वाक् इन्द्रिय प्राप्त हो

अथानन्तरमध्यात्ममात्मिन | अब मागे यह अध्यातम अर्थात्

imesxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx मेव वागप्येति वायुमिवारिनः । ; यहां हे, जिस महार कि बन प्राणं चशुः प्राण श्रोत्रं प्राण विष्कृति । नगा प्राप्तके ही नहुः, मनः प्राणो हि यनगादेवेना-मन प्राप हो जाना है। नगेहि न्यागादीनगर्यानगेहर्क इति प्राहित जा बाह आदि संक्र अपनेनें लीन कर हैना है ॥ ३॥ 11 3 11

तो वा एनो हो संबगी बाद्यरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ १ ॥

वे ये दो हो सवर्ग हैं-देवनाओंमें बाबू और इन्द्रियोंमें प्राण ॥४॥ तो वा एती ही सबगों मब्- | वे ने दो ही संबर्ग-संबर्षन र्जनगुणी वायुरेव देवेषु मंबर्गः गुणदाले हे—देवतालीम वाबु ही प्राणः प्राणेषु वागादिषु संवर्ग है तथा वाक् भादि पाणींने ( इन्ट्रियोंमें ) सुख्य प्राण ॥ ४ ॥ मुख्यः ॥ ४ ॥

संवर्गकी स्तृतिके लिये आरमागिका

ख्यायिकारभ्यते-

अथ ह शौनकं च कापेयमभित्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यनाणी ब्रह्मचारी विभिक्षे तस्मा उ ह न ददत्तः॥ ५॥

एक वार कपिगोत्रन शौनक और कक्षसेनके पुत्र अभिन्नतारीसे, नव कि उन्हें भोनन परोसा ना रहा था एक ब्रह्मचारीने भिक्षा माँगी, किंत उन्होंने उसे भिक्षा न दी ॥ ५ ॥

हेत्यैतिहार्थः, शौनकं च शुन-कस्यापत्यं शौनकं कापेय कपि-गोत्रमभित्रतारिणं च कक्षसेनस्यापत्यं काक्षसेनिं भोज-परिविष्यमाणी तायोपविशे सूपकारैर्नेहाचारी त्रहाविच्छीण्डो विभिक्षे भिक्षितवान् । चारिणो ब्रह्मविन्मानितां ब्रद्धा तं जिज्ञासमानो तस्मा उ भिक्षां न ददतुर्न दत्तवन्तौ ह किमयं वश्यतीति ॥ ५ ॥

'ह' यह निपात **ऐ**तिह्य (पराम्परा-गत कथानक) का घोतक है शौनक-शुनकका पुत्र शौनक जो कि कापेय-किपके गोत्रमें उत्पन्न हुआ था, उससे और कक्षसेनका पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अभि-प्रतारी था, उससे,जब कि वे दोनों भोजनके लिये वैठे थे और रसोइयों-द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा था: अपनेको ब्रह्मवैचाओं में शूरवीर समझनेवाले एक ब्रह्मचारीने मिक्षा माँगी। वसचारीके में बसवेचा हूं 'ऐसे अभिमानको जानकर यह जाननेकी इच्छासे कि 'देखें यह क्या कहता है १' उन्होंने भिक्षा न दी॥ ५॥

स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपइयन्ति मर्त्या असि-प्रतारिन्वहुधा वसन्तं यस्मे वा एतद्ञं तस्मा एतन्न दत्तिसिति ॥ ६ ॥

उसने कहा- भुवनोंके रक्षक उस एक देव प्रजापितने चार महारमाओंको यस लिया है । हे कापेय ! हे अभिप्रतारिन् ! मनुष्य अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते, तथा निसके लिये यह अन है उसे ही नहीं दिया गया ॥ ६ ॥

स होवाच ब्रह्मचारी महात्म-

नश्रतुर इति द्वितीयावहुवचनम् । । किके बहुवचन हैं । उस एक ही देव

उस ब्रह्मचारीने कहा—'महात्मनः और 'चतुर ' ये पद द्वितीया विभ-

देव एकोजन्यादीन्यायुर्वागादीन् प्राणः, कः स प्रजापतिर्जेगार ग्रसितवान स जगारेति कः प्रश्लमेके भ्रवनस्य भवन्त्य-स्मिन् भृतानीति भ्रवनं भृरादिः सर्वो छोकस्तस्य गोपा गोपा-यिता रक्षिता गोप्तेत्यर्थः । तं कं प्रजापतिं हे कापेय नामि-पश्यन्ति न जानन्ति मत्या मरणधर्माणोऽविवेकिनो बा हेऽभिप्रतारिन्बहुधाध्यात्माधिदै-वताधिभृतप्रकारैर्वसन्तम् यसमै वा एतदहन्यहन्यन्नमद-नायाहियते सिस्क्रयते च तस्मै प्रजापतय एतद्वं न दत्तमिति 11 & 11

क---प्रजापतिने अर्थात् वायुने अप्रि आदिको और प्राणने वागादिको प्रस लिया है। किन्हीं-किन्हींश मत है कि जिसने प्रसा है वह एक देव कीन है ! इस प्रकार यह पत है। वह सुवनका—निसर्ने फ् भादि होते हैं <sup>उस</sup> (प्राणी) म्लेंक खादि समस्त लोकोंको भुवन कहते हैं, उसका गोपा-गोपायिता अर्थान् रक्षा करनेवार है। हे कापेय। उस क अर्थाद प्रजापतिको अथवा हे अभिप्रजाति! यानी अध्याल, अनेक प्रकारसे अधिदैवत और अधिमूत-मेदसे <sup>वार</sup> करते हुए उस देवको मर्त्य---<sup>मरण-</sup> घर्मा अथवा अविवेकी पुरुष नहीं देखते । तथा जिसके मझणके लिये नित्यप्रति इस अन्नका आहर्ष -संस्कार किया जाता है उस प्र<sup>जा</sup> पतिको ही यह अन्न नहीं दिया गया || ६ ||

तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानाश्हिरण्यद्श्ष्ट्रो वससोऽनः सूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरत्वसानो यद्नन्नमत्तीति। वै वयं ब्रह्मचारिन्नेदसुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति॥णी

उस वाक्यका कषिगोत्रोत्पन्न शौनकने मनन किया और फिर उस [ ब्रह्मचारी ] के णम स्थान्य कहा—'को देवताओंका आत्मा, प्रजाओंका उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यदंष्ट्र, भक्षणशील और मेघानी है, जिसकी बड़ी महिमा कही गयी है, जो स्वयं दूसरोंसे न खाया जानेवाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं हे उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन् ! उसीकी हम उपासना करते हैं । [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको अ।शादी कि ] 'इस ब्रह्मचारीको भिक्षा दो' ॥ ७ ॥

तद् ह--- ब्रह्मचारिणो वचनं शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानो मनसालोचयन्त्रहाचारिणं प्रत्ये-यायाजगाम । गत्वा चाह यं त्वमवोचो पश्यन्ति मर्त्या न इति तं वयं पश्यामः; कथम् ? आत्मा सर्वस्य स्थावरजङ्गमस्य, किञ्च देवानामग्न्यादीनामात्मनि संहत्य ग्रसित्वा पुनजनितोत्पाद-यिता वायुरूपेणाधिदैवतमग्न्या-दीनाम् । अध्यातमं च प्राण-रूपेण वागादीनां प्रजानां जनिता ।

अथवात्मा देवानामधिवागा-दीनां जनिता प्रजानां स्थावर-जङ्गमानाम् । हिरण्यदंष्ट्रोऽमृतदंष्ट्रो ऽभग्नदंष्ट्र इति यावत् । वमसो भक्षणशीलः । अनस्रिः स्रिरेमें- मेघानीको कहते हैं, जो स्रि न

कपिगोत्रोत्पन्न शौनक ब्रह्मचारी-के उस वचनकी मनसे आछोचना कर ब्रह्मचारीके क्षमीप गया तथा नाकर इस प्रकार बोळा---निसके विषयमें तुमने कहा कि मर्त्यगण उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं ! वह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमका भारमा तथा अग्नि आदि देवताओंका उत्पत्तिकर्ता अर्थात् अधिदैवत वायुरूपसे अपनेमें **लीन कर अग्नि आदिका पुन: उत्पन्न** करनेवाला और अध्यारम प्राणरूपसे वागादि प्रनाओंकी उत्पत्ति करने-वाला है।

अथवा यों समझो कि अग्नि और वाक् आदि देवोंका आत्मा और स्थावर-जङ्गम उत्पत्तिकर्चा है । हिरण्यदष्ट्र-अमृतदष्ट्र अर्थात् निसकी हादे क्मी नहीं टूटतीं, 'बमसः'--भक्षणशील, 'अनसूरिः'---शूरि

धावी न स्ररिरस्ररिस्तत्प्रतिपेधी-ऽनसूरिः सूरिरेवेत्यर्थः । महान्त-म्तिप्रमाणमप्रमेयस्य प्रजापते-मेंहिमानं विभृतिमाहुर्ज्ञहाविदः । यस्मात्स्वयमन्येरनद्यमानोऽमध्य-माणो यदनन्नमग्निबागादिदेवता-रूपमत्ति मक्षयतीति । वा इति निरर्थकः। वयं हे ब्रह्मचारिन् आ इदमेवं यथोक्तलक्षणं नहा वयमा उपारमहे। वयमिति व्य-वहितेन सम्बन्धः। अन्ये न वय-मिद्मुपास्महे, किं तर्हि ? परमेव ब्रह्मोपास्मह इति वर्णयन्ति। दत्तास्मै भिक्षामित्यवीचद् भ्र-त्यान् ॥ ७ ॥

हो वह 'असूरि' कहलाता है उसका भी प्रतिषेघ 'अनस्रि' है अर्थात् वह स् रि (मेघावी) ही है। त्रसवेता-रुोग इस प्रजापतिकी महती—अति प्रमाणवाकी अर्थात् अप्रमेय महिमा विमृति वतलाते हैं; क्योंकि यह स्वय अभक्ष्यमाण--- न खाया दूसरोंसे जानेवाला और जो अग्नि षादि देवता रूप शनन्न ( दूसरोका सन्न नहीं ) है उसका भदन---भक्षण करता है। 'वै' यह अन्यय निरर्थक है। हे ब्रह्मचारिन् । हम इस रुषणींवाले ब्रह्मकी करते हैं। 'उपास्महे' इस कियाका न्यवधानयुक्त 'वयम्' इस **क**र्तासे सम्बन्ध है। कोई-कोई ['ब्रह्मचारि-न्नेदमुपारमहे' इसका 'ब्रह्मचारिन् न इदम् उपारमहे' ऐसा पदच्छेद कर हम इस ब्रह्मकी उपासना करते. तो किसकी करते हैं ! पर-ब्रह्मकी ही उपासना करते हैं-ऐसी व्याख्या करते हैं । फिर उसने सेवकोंसे कहा कि 'इसे भिक्षा दी'॥धी

तस्मा उ ह दृदुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतं तस्मात्सर्वासु दिश्वन्नमेत्र दश कृतश्सेषा \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* विराडन्नादि तयेद्श्सर्वं दृष्टश्सर्वमस्येदं दृष्टं भवत्य-न्नादो सवति य एवं वेद् य एवं वेद् ॥ ८॥

तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी । वे ये [ अग्न्यादि और वाय ] पाँच [ वागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच अन्य हैं इस प्रकार ये सब दश होते हैं। ये दश कृत (कृतनामक पासेसे उपलक्षित चूत ) हैं । अतः सम्पूर्ण दिशाओं में ये अन्न ही दश कृत हैं। यह विराट् ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेवाला ) है। उसके द्वारा यह सब देखा जाता है । जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख लिया जाता है और वह अज भक्षण करनेवाला होता है ॥ ८ ॥

तस्मा उ ह दहुस्ते हि

भिक्षाम्। ते वै येग्रस्यन्तेऽजन्या-

दयो यश्र तेषां ग्रसिता वायुः

पश्चान्ये वागादिभ्यः तथान्ये तेभ्यः पञ्चाध्यात्मं वागादयः

प्राणश्च, ते सर्वे दश्च भवन्ति

संख्यया, दश्च सन्तस्तत्कृतं भवति

स्रयङ्काय एवं त्रयोऽपरे द्वयङ्काय | प्रकार [ दो-दोको छोड़कर ] अन्य

तन उन्होंने उसे मिक्षा दे दी। वे ये अग्नि आदि, जो कि मक्षण किये जाते हैं और जो उन्हें भक्षण करनेवाला वायु है-ये पॉचों वागादि-से अन्य हैं तथा उनसे वागादि और प्राण-ये पाँच अध्यातम अन्य हैं। ये सब संख्यामें दश होते हैं और दश होनेके कारण ये कृत हैं उनमें एक पासा चार अङ्कोंबाला होता है; उसी प्रकार [अग्नि आदि और वागादि-ये ] चार हैं निस प्रकार तीन अङ्कों नाला होता है उसी प्रकार [ अभ्यादि और वागादिमेंसे एक एकको छोड़-ते । चतुरङ्क एकाय एवं चत्वार- कर ] शेष अन है । जिस अकार

दो अङ्कोंबाला पासा होता है उसी

एवं द्वावन्यावेकाङ्काय एवमेको- । अन हैं तथा जिस प्रकार एक Sन्य इति । एवं दश सन्तस्त-त्कृतं भवति ।

यत एवम् ,तस्मात्सर्वासु दिज्ञ दशस्वप्यग्न्याद्या वागाद्याश्र दशसंख्यासामान्यादन्त्रमेव ।''द-शाक्षरा विराट्" "विराडकम्" इति हि अतिः । अतोऽसमेव दश-संख्यत्वात् । तत एव दश कृतं कृतेऽन्तर्भावाचतुरङ्कायत्वेनेत्यवो चाम । सैपा विराड् दशसंख्या सत्यनं चान्नादी-अन्नादिनी च कृतत्वेन । कृते हि दशसंख्यान्त- वह कृतस्या है। कृतमें दश र्भुतातोऽन्त्रमन्नादिनी च सा ।

पासा होता है उसी अङ्कवाला मकार इनसे भिन्न [ नायु और प्राण --ये अन्नादी ] हैं। इस प्रकार [४,३,२,१]ये सब मिलकर दश होनेके कारण ही कुत हैं।

क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण यानी दशों दिशाओं में अग्न्यादि और वागादि-ये दश सख्यामें समान होनेके कारण अन ही हैं। "विराट दश अक्षरोंवाला है" "विराट् अन्न है" ऐसी श्रुति भी है । अतः दश संख्यावाले होनेके कारण ये [अम्मादि और वागादि] अन्न ही हैं। इसीलिये ये दश कृत ही हैं, क्योंकि चार अङ्कवाला होनेसे कृतनामक पासेमें सब धन्तर्भाव हो जाता है-ऐसा हम पहले कह चुके हैं। वह यह विराट् देवता दश संख्यावाली होती हुई अन और अन्नादी—अन्नादिनी अर्थात् अन्न मक्षण करनेवाली है, क्योंकि संख्याका अन्तर्भाव है, इसल्बिये यह अन्न और अन्नादिनी है।

तथा विद्वान्दश्रदेवतात्मभूतः

स्वर्गिविद्याया सन्विराट्त्वेन दशस्वर्गेपल्लिय- संख्यात्रं कृतफल्लम् संख्यात्रादी च ।
तथानामादिन्येदं सर्वं जगह्शदिक्संस्थं दृष्टं कृतसंख्याभूतयोपल्ल्थम् । एवंविदोऽस्य सर्वं
कृतसंख्याभूतस्य दश्दिक्संबद्धं
दृष्टमुपल्ल्थं भवति । किञ्चानादश्र मवति य एवं वेद यथोक्तदशीं । द्विरम्यास उपासनसमाप्त्यर्थः ॥ ८॥

इस प्रकार जाननेवाळा उपासक दश देवताओंसे तादात्म्य प्राप्त कर दश संख्याके कारण विराटरूपसे अन और कृतरूपसे अन्नादी हो जाता है । इस प्रकार कृतसंख्यामृत उस अन्न और अन्नादिनीद्वारा दशों दिशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत् दृष्ट अर्थात् उपलब्ध कर लिया गया है । इस प्रकार जाननेवाले कृत-संख्याभृत इस विद्वानको दशों दिशाओंसे सम्बद्ध सवकुछ दृष्ट यानी उपलब्ध हो जाता है। तथा पूर्वोक्त-दृष्टिबाला जो उपासक इस प्रकार जानता है वह अन्नाद [दीप्ताग्नि] भी होता है। 'य एवं वेद य एव वेद' यह द्विरुक्ति उपासनाकी समाप्तिके लिये है।। ८॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये एतीयसण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ ३॥



सत्यकामका त्रह्मचर्त्र-पालन और वनमें जाकर गो चराना

सर्वे वागाद्यग्न्यादि चान्ना-याख्यायिका ।

अन्नादरूपसे भली अन्त और प्रकार स्तुत हुए वागादि और न्नादत्वसंस्तुतं जगदेकीकृत्य <sub>अग्न्यादिक्त्य</sub> सम्पूर्ण अगतको पोडगधा प्रविसन्य तस्मिन्ब्रह्म- कारणह्मपते एक कर फिर उसके सोलइ-विभाग कर उसमें त्रहादृष्टिका दृष्टिर्विधातन्येत्यारभ्यते । श्रद्धा- विधान करना है; इसीके लिये अन भारम्भ किया जाता है। यहाँ जो तपसोर्वसोपासनाङ्गत्व प्रदर्शना- आल्याविका है वह श्रद्धा और तपका ब्रह्मोपासनाका अङ्गत्व भट्टर्शित करनेके लिये हैं।

सत्यकामो ह जावालो जवालां सातरसामन्त्रया-अके ब्रह्मचर्य भवति विवत्त्यामि किंगोत्रो न्वहम-स्मीति॥१॥

जनारुको पुत्र सत्यकामने अपनी माता जनारुको सम्बोधित करके निवेदन किया—हि पूच्ये ! में ब्रह्मचर्यपूर्वक [ गुरुकुळमें ] निवास करना चाहता है, [वता] मैं किस गोत्रवाला हैं । १॥

भवति

सत्यकामो ह नामतः, हजन्द । 'ह' शन्द इतिहासका द्योतक ऐतिह्यार्थः, जवालाया अपत्यं है। जवालाके पुत्रने, जो नामसे जावालो जवालां स्वां मात्तरमा-को आमन्त्रित—सम्बोधित [ करके मन्त्रयास्त्रक आमन्त्रितवान् । निवेदन् किया—'हे पूलनीये ! मैं त्रसच्यं स्वाध्यायग्रहणाय हे स्वाध्यायमहणके लिये नहाचर्यपूर्वक विवत्स्याम्याचार्यकुले । आचार्यकुलमें निवास कहूँगा। \*\*\*\*\*\*

किंगोत्रोऽहं किमस्य मम गोत्रं | मैं किंगोत्र हूँ ! मेरा क्या गोत्र है !
सोऽहं किंगोत्रो न्वहमस्मीति ॥ । चर्चात् मैं किस गोत्रवाला हूँ !' ॥ १॥

एवं पृष्टा--- ) इस प्रकार पूछी जानेपर---

सा हैनसुवाच नाहमेतद्वेद तात यहोत्रस्त्वमिस बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलमे साहमेतज्ञ वेद यहोत्रस्त्वमिस जवाला तुनामाहमस्पि सत्यकामो नाम त्वनिस ससत्यकाम एव जावालो ब्रुवीथा इति॥२॥

उसने उससे कहा—'है तात । तू जिस गोत्रवांला है उसे मै नहीं जानती । पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत-से अविधियोंकी सेवा-टहल करनेवाली परिचारिका थी । [परिचर्योमें संलग्न होनेसे गोत्र आदिकी ओर मेरा ध्यान नहीं था ] उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनसे भी पूछ न सकी ] इसिल्ये मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है ! मैं तो जवाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है। अतः तू अपनेको 'सत्यकाम जावाल' वतला देना' ॥ २ ॥

जनाला सा हैनं पुत्रमुवाच— नाहमेतचन गोत्रं वेद, हे तात यद्गोत्रस्त्वमसि । कस्मान वेत्सि ? हत्युक्ताह-नहु भर्तृगृहे परिचर्या-जातमतिध्यभ्यागतादि चरन्त्यहं परिचारिणी परिचरन्तीति परि-चरणगीलैवाहम्, परिचर्गचिच-तया गोत्रादिस्मरणे मम मनो

उस नवाहाने अपने उस पुत्रसे कहा—'हे तात! निस गोत्रवाहा तृहें में इस तेरे गोत्रको नहीं नानती।' क्यों नहीं नानती विकार कही नानेपर वह वोही—पितके घरमे अतिथ और अभ्यागतादिकों-की वहुत टहल करनेवाही में परि-चारिणो—पिचर्या करनेवाही अर्थात् सुश्रुवापरायणा थी। इस अकार परिचर्यमें विच लगा रहनेके कारण गोत्रादिको याद रखनेमें मेरा

नाभृत् । यौवने च तत्काले न्वा-। मन नहीं था । मलसे लब्धवत्यस्मि । तदैव ते पितोपरतः । अतोऽनाथाहं साह-मेतन बेद यद्गोत्रस्त्वमसि। नामाहसस्सि जनाला त सत्यकामो नाम त्वमसि स त्व सत्यकाम एवाहं जावालोऽस्मी-र्येण पृष्ट इत्यभित्रायः ॥ २ ॥

युवावस्थामें ही मैने तुझं प्राप्त किया था। उसी समय तेरे पिताका देहान्त हो गया । इसलिये में **अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे** इसका कुछ पता नहीं कि तू किस गोत्रवाला है। मैं तो नवाला नाम-वाली हैं और तू सत्यकाम नामबाख है; अतः वात्पर्य यह है कि यदि त्याचार्याय त्रुवीथाः, यद्याचा- आचार्य तुझसे पूछें तो त्यही कह देना िक 'मैं सत्यकाम जानाल हूं' ॥२॥

## स ह हारिद्रुमतं गौतममेत्योवाच ब्रह्मचर्यं भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥

उसने हारिद्रुमत गौतमके पास जाकर कहा-भैं पूज्य श्रीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करूँगा; इसीसे आएकी सन्निधिमें आया हूँ? ॥ ३ ॥ स इ सत्यकामो हास्ट्रिमतं। हरिद्रुमतोञ्पत्यं हारिद्रुमतं गौतमं गोत्रत एत्य गत्बोबाच ब्रह्मचर्य भगवति पूजावति त्वयि वत्स्या-म्यत उपेयामुपगच्छेयं शिष्यतया | सन्निधम भगवन्तम् ॥ ३ ॥

नो गोत्रत उस सत्यकामने, गौत्म थे, उन हारिद्रुमत-हरिद्रुमान्के पुत्रके पास जाकर कहा-'आप भग-वान्-पूज्यवरके यहाँ में व्रश्नवर्यपूर्वक वास करूँगा; इसीसे में आपकी उपसत्ति--शिष्यभावसे गमन करता हूँ' || ३ ||

इत्युक्तवन्तम्---

इस प्रकार कहनेवाले-

तश्होवाच किंगोत्रो नु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतहेद भो यहोत्रोऽहमसम्यप्टच्छं मातरश्सा मा प्रत्यववीद्वहुईं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामळमे उससे [गौतमने] कहा—'हे सोम्य! तू किस गोत्रवाला है १ उसने कहा—'भगवन् । मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं जानता । मैंने मातासे पूछा था । उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'पहले मैं पितके घर आये हुए बहुतसे अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेवाली परिचारिका थी [ परिचयमि संलम होनेसे हो गोत्र आदिकी और मेरा ध्यान नहीं रहा ] । उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनसे भी न पूछ सकी], इसल्पिये में यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है १ में जवाला नामवाली हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है ।' अतः हे गुरो । मैं सत्यकाम जावाल हूँ ॥ ४ ॥

तं होवाच गौतमः—किंगोत्रो

तु सोम्यासि १ इति, विज्ञातकुलगोत्रः शिष्य उपनेतव्यः, इति पृष्टः
प्रत्याह सत्यकामः । स
होवाच नाहमेतहेद मोः, यद्गोत्रोऽहमस्मि, किं त्वपृच्छं पृष्टवानस्मि, मातरम्ः सा मया
पृष्टा मां प्रत्यत्रवीन्माता—वहुह
चरन्तीत्यादि पूर्ववत् । तस्या
अहं वचः स्मरामि, सोऽहं सत्यकामो जावालोऽस्मि मो इति ॥४॥
हैं ॥ ४॥

उससे गौतमने कहा—हे सोम्य ! तू किस गोत्रवाळा है व् क्योंकि जिसके कुळ और गोत्रका पता हो उसी शिण्यका उपनयन करना चाहिये।' इस प्रकार पूछे जानेपर सत्यकामने उत्तर विया। वह बौळा—'भगवन् ! मैं जिस गोत्रवाळा हूँ, उसे नहीं जानता किंतु मैंने मातासे पूछा था, मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझे यही उत्तर दिया कि 'मैं बहुत-से अतिथियोंकी सेवा-टहळ करनेवाळी' इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये। मुझे उसके वे वचन याद हैं; अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम जावाळ हरें। प्रा

तश्होवाच नैतद्वाह्मणो विवक्तुसर्हति समिधः सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तसुपनीय क्रुशानामबळानां चतुःशता गा निराक्रत्योवाचेनाःसोम्या-नुसंव्रजेति ता अभिप्रस्थापयद्भवाच नासहस्रेणावर्ते-येति सह वर्षगणं घोवास ता यद्। सहस्रथ संपेटुः ॥५॥

उससे गौतमने कहा---'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर सकता । अतः हे सोम्य ! तू समिषा छे आ, मैं तेरा उपनयन कर दूंगा; क्योंकि तुने सत्यका त्याग नहीं किया ।' तव उसका उपनयन कर चार सौ कुश और दुर्वल गौएँ अलग निकालकर उससे कहा--'सोम्य। तू इन गौओंके पीछे जा ।' उन्हें हे जाते समय उसने कहा-'इनकी एक सहस्र गार्ये हुए विना मैं नहीं होहूँगा' जब तक कि वे एक सहस्र हुई वह वहुत वर्षीतक वनमें ही रहा ॥ ५ ॥

तं होवाच गौतमो नैतद्वचो-तं होवाच गौतमो नैतद्वचो- उससे गौतमने कहा— ऐसा ऽन्नाह्मणो विशेषेण वक्तुमहत्त्यार्ज- सरलार्थयुक्त वचन विशेषतः कोई अन्नाह्मण नहीं वोल सकता, क्योंकि वार्थसंयुक्तम् । ऋजवो हि त्रास- | ब्राह्मण तो स्वभावतः ही सरह होते णा नेतरे स्वभावतः। यस्मास सत्याद्वाह्मणजातिधर्यादगा ना-पेतनासि, अतो हाह्यणं त्वासु-पनेध्येऽतः सस्कारार्थं होमाय इसल्यि हे सोग्य ! संस्कारार्थं होम करनेके लिये तू समिघ ले आ। समिधं सोम्याहरेत्दुक्त्वा तम्नु- ऐसा कह उसका उपनयन करनेके

हैं, और होग नहीं। क्योंकि तू ब्राह्मणनातिके धर्भ सत्यसे विचल्ति अयात् अष्ट नहीं हुआ, अतः मै तुझ हाकणका उपनयन-संस्कार कर्दैगा। पनीय इञ्चानामदलानां गी- | अनन्तर उसने गोओंके यूथमेंसे

रू रू रू रू रू रू रू रू रू य्यानिराकुत्यापकृष्य चतुः-शता चत्वारि शतानि गना-मुवाचेमा गाः सोम्यानुसंत्रजा-नुगच्छ।

इत्युक्तस्ता अरण्यं प्रत्यिमप्रस्थापयन्तुवाच नासहस्रेणापूणेंन सहस्रेण नावरेंय न
प्रत्यागच्छेयम् । स एवस्रुक्त्वा
गा अरण्यं तृणोदकत्रहुळं द्वन्द्वरहितं प्रवेश्य स ह वर्षगणं
दीर्घं प्रोवास प्रोपितवान् । ताः
सम्यग्गावो रक्षिता यदा यस्मिकाळे सहस्रं संपेदुः सपना
वस्नुदः ॥ ६ ॥

चार सौ क्रश और निर्वेळ गौएँ अळग निकालकर उससे कहा—हि सोम्य ! तू इन गौओंका अनुगमन कर—इनके पीक्टे-पीक्टे जा ।'

इस पकार कहे जानेपर उन्हें वनकी ओर हाँकते हुए सत्यकामने कहा—'निना एक सहस्र हुए अर्थात् इनकी एक सहस्र संख्या पूरी हुए निना में नहीं छोटूँगा।' ऐसा कह वह उन गौओंको एक वनमें, जिसमें कि तृण और जलकी अधिकता थी तथा जो सर्वथा द्वन्द्व-रहित था, ले गया ओर वर्षोतक— बहुत काल्पर्यन्त, जनतक कि सम्यक् प्रकारसे रक्षा की हुई वे गोए एक सहस्र हुई, नहीं रहा॥ ५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाच्याये चतुर्थकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥



## पञ्चम खण्ड

नुषभद्वारा सत्यकामको नक्षके प्रथम पादका उपदेश

सत्यृपभमनुप्रविश्यर्पमभावमाप-न्नानुग्रहाय । (साँड) में अनुप्रविष्ट हुई अर्थात् उसपर कृपा करनेके लिये ऋपम-भावको प्राप्त हुई।

तमेत श्रद्धातपोम्यां सिद्धं | श्रद्धा और ठपसे सिद्ध हुए उस इस सत्यकामसे दिक्सम्बन्धिनी वायुदेवता दिक्सम्यन्धिनी तुष्टा वायुदेवता संतुष्ट होकर ऋष्म

अथ हैनमृषभोऽभ्युवाद् सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहस्रश्साः प्रापय न आचार्यक्रलम् ॥ १ ॥

तव उससे साँडने 'सत्यकाम !' ऐसा कहा । उसने 'भगवन् !' ऐसा उत्तर दिया। [वह बोला-] 'हे सोम्य! हम एक सहस्र हो गये हैं, अन तृ हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दें ॥ १॥

भ्युक्तवान्यत्यकाम ३ इति इस प्रकार सम्बोधन करते हुए मंबोप्य. तममी मत्यकामो इदा। उसे सत्यकामने 'भगवन्।' भगा इति इ प्रतिन्थाव प्रति- एसा कहकर प्रतिवचन-प्रयुक्तर नगर्न दरो । प्राप्ताः सोम्य दिया। [सॉंटने कहा-] 'हेसोम्य ! मदमं म्मः, पूर्णा तव प्रतिज्ञा, हम एक सहस्र हो गये हैं, तेरी इतम् ॥ १ ॥

रैनम्पमोऽभ्युवादा- | तव उससे साँडने 'सत्यकाम ।' त्रनः श्राप्य नोज्न्मानाचार्य- प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः अब तू हों मानार्यक्रमें पर्वेचा दें' ॥१॥

किं च—

तथा---

ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति व्रवीतु से भगवा-निति तस्मै होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची दिक्कलेष वे सोस्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवाल्लाम ॥ २ ॥

"[ क्या ] में तुझे ब्रह्मका एक पाद वतलाऊँ १ तव [सत्यकामने] कहा— 'भगवान् मुझे [ अवस्य ] वतलावें ।' साँड उससे वोला— 'पूर्व दिक्कल, पश्चिम दिक्कल, दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कल, हे सोम्य ! यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान्' नामक चार कलाओंवाला पाद हैं' ॥ २ ॥

अहं ब्रह्मणः परस्य ते तुभ्यं पाढं ज्ञवाणि कथयानि प्रत्युवाच---व्रवीत कथयत मे महां भगवान् । इत्युक्त ऋषभस्तस्मै सत्यका-माय होबाच-प्राची दिकला ब्रह्मणः पादस्य चतुर्थो भागः तथा प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिकलोदीची दिकलैप वै सोस्य त्रह्मणः पाद्श्रतुष्कलश्रतस्रः कला अवयवा यस्य सोऽयं चतुष्कलः पादो न्रह्मणः प्रकाशवान्त्राम प्रकाशवानित्येव नामाभिधानं यस्य । तथोत्तरेऽपि पादास्त्रय-श्रतुष्कला ब्रह्मणः ॥२॥

' क्या ) मैं तुझसे परब्रक्षका एक पाद बतलाक - कहूँ १ ऐसा कहे जानेपर सत्यकामने दिया—'भगवान् मुझे [ अवश्य ] वतलार्वे ।' इस प्रकार कहे जानेपर साँडने उस सत्यकामसे कहा---'पूर्व दिकला उस ब्रह्मके पादका चौथा माग है। इसी प्रकार पश्चिम दिक्कला, दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिकला है--हे सोम्य । यह ब्रह्मका चतुष्कलपाद है---निसमें कलाएँ भवयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका प्रकाशवान् नामका अर्थात् 'प्रकाश-वान्' यही जिसका नाम है [ऐसा एक पाद है]। इसी मकार ब्रह्मके **आगेके तीन पाद भी चार फलाओं-**वाले ही हैं? ॥ २ ॥

स य एतसेवं विद्वा १ श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते प्रकाशवानिस्में एलोके भवित प्रकाशवानी ह लोका अयित य एतसेवं विद्वा १ श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणाः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३॥

वह. जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इक्षके इस चतुष्कल पादकी 'प्रकाशवान' इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस लोकमें प्रकाशवान् होता है और प्रकाशवान् लोकोंको जीत लेता है, जो कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इक्षके इस चतुष्कल पादकी 'प्रकाशवान' इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ३ ॥

स यः किश्वदेवं यथोक्तमेतं ब्रह्मणश्रह्णक्रलं पादं विद्वान्य-कागवानित्यनेन गुणेन विश्व-एमुपास्ते तस्येदं फलं प्रकाशवा-नस्मिंक्लोके भवति प्रख्यातो भवतीत्यर्थः । तथादृष्टं फलं प्रकागवतो इ लोकान्देवादिस-ग्वनिथनो स्तः सञ्जयति प्रामाति । य एनमेवं विद्वांश्वत-प्रतं पाद ब्रह्मणः प्रकाशवानि-स्पास्ते ॥ ३ ॥

वह, जो कोई विद्वान् ज्रक्षके इस चतुष्कल पादकी इस प्रकार 'प्रकाशवान्' इस गुणसे युक्त लपासना करता है उसे यह फल मिलता है कि वह इस लोकमें प्रकाशवान् अर्थात् विख्यात होता है। तथा अहप्टफल यह होता है कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध प्रकाशवान् लोकोंको जीत लेता है, जो विद्वान् कि इस प्रकार ब्रह्मके इस चतुष्कलपादकी 'प्रकाशवान्' इस रूपसे लपासना करता है।। १॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाच्याये पञ्चमराण्टभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥

## बाह्य ख्याह

अग्निद्वारा ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश

अग्निष्टे पादं वक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था-पयाश्वकार । ता यत्राभिसायं वभृतुरतत्राग्निसुपसमा-धाय गा उपरुष्य समिधनाधाय पश्चाद्ग्नेः प्राङ्-पोपविवेश ॥ १ ॥

'अनि तुझे [ दूसरा ] पाद यतळावेगा'—ऐसा [कहकर वृषभ मौन हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौऑको [ गुरुकुलकी ओर ] हॉक दिया। वे सायंकारूमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रन्यित कर गौओंको रोक समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वामिमुल होकर वैठ गया ॥ १ ॥

सोऽग्निस्ते पादं वक्तेत्युपररा-सर्पमः । स सत्यकामो ह् श्वोस्ते | पाद वतलावेगा'-ऐसा कहकर मीन परेद्युनेंत्यकं नित्यं कर्षे कृत्वा | हो गया । दूसरे दिन सत्यकामने गा अभि प्रस्थापयाञ्चकाराचार्ये-कुलं प्रति । ताः शनैश्वरन्त्य आचार्यकुरुभिमुख्यः प्रस्थिता<sup>ँ</sup> यत्र यस्मिन्काले देशेऽभि सार्य हुई निस समय भौर निस स्थानमें निशायामिसंवभूवुरेकत्राभि-मुख्यः संभूताः । तत्राग्निम्रप-समाधाय गा उपरुष्य समिधमा- रोक समिधाधान कर सॉडके वचनी-धाय पश्चादग्नेः प्राङुपोपविवेश को याद करता हुआ अग्निके पश्चिम ऋषभवचो ध्यायन् ॥ १ ॥

वह साँड 'अग्नि तुझे [दूसरा] नैत्यक—नित्यकर्म करनेके अनन्तर गौओंको गुरुकुछकी ओर चला दिया। वे गुरुकुरुकी ओर धीरे-धीरे चरुती व्यमि सायम्--रातमें एकत्रित हुई वहीं अग्नि स्थापित कर गौओंको पूर्वाभिमुख होकर वैठ गया ॥ १ ॥

तमग्निरभ्युवाद् सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

उससे अग्निने 'सत्यकाम !' ऐसा कहा । तब उसने 'भगवन् !'

ऐसा प्रत्युत्तर दिया ॥ २ ॥

भगव इति इ प्रतिशुश्राव प्रति- कहा । उसे सत्यकामने 'भगवन् ।' वचनं ददौ ॥ २ ॥

तमग्निरस्युवाद सत्यकामः । उससे अग्निने 'सत्यकामः ।' इति सवीध्य, तमसी सत्यकामो , इस प्रकार सम्बोधन करते हुए ऐसा भत्यत्तर दिया ॥ २ ॥

一: 総:--

ब्रह्मणः सोस्य ते पादं ब्रवाणीति व्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच पृथिवी कलान्तरिक्षं कला चौः कला समुद्रः कलेष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवाञ्चाम ॥ ३ ॥

कहा--- ] 'भगवान् मुझे [ अवश्य ] वतलावें।' तव उसने उससे कहा---'प्रथिवी कला है, अन्तरिक्ष कला है, चुलोक कला है और समुद्र कला है। हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्करु पाद 'अनन्तवान्' नामवाला है' ॥३॥ ब्रह्मणः सोम्य ते पाद ब्रवा-। णीति त्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच- पृथिवो कला-न्तिरक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलेत्यात्मगोचरमेव दर्शनम-ग्निरम्बीत् । एप वै सोम्य चतुष्कतः पादो त्रक्षणोऽनन्त-वान्ताम ॥ ३ ॥

'हे सोम्य ! मै तुझे ब्रह्मका एक पाद वतलाऊँ १' [ सत्यकामने 'हे सोम्य | में तुझे ब्रह्मका एक पाद वतलाऊँ ? [सत्यकामने कहा-] 'भगवान् मुझे वतलावें।' तव उसने उससे कहा--'पृथिवी कला है, अन्तरिक्ष कला है, चुलोक कला है **और समुद्र कला है'—इस प्रकार** अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका निरूपण किया-'हे सोम्य ! यह वसका चार कलाओवाला पाद 'अनन्तवान्' नामवाला है' ॥ ३ ॥

स य एतमेवं विद्याश्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽ-नन्तवानित्युपास्तेऽनन्तवानिसमँह्योके भवत्यनन्तवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्याश्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते॥ ४॥

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'धनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें अनन्तवान् होता है और अनन्तवान् लोकोंको जीत लेता है, जो कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'अनन्तवान्' इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

स यः कश्चिद्यथोक्तं पादम-नन्तवच्वेन गुणेनोपास्ते स तथैन तद्गुणो भवत्यस्मिँक्छोके मृतश्चानन्तवतो ह लोकान्स जयति य एतमेनमित्यादि पूर्ववत् ॥ ४ ॥

वह, जो कोई पुरुष उपर्युक्त पाद-स की अनन्तवस्त्र गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमें उसी प्रकार—उसी गुणवाळा हो जाता है, न्स तथा मरनेपर अनन्तवान् छोकोंको जीत छेता है, जो कि इसे इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष—इत्यादि होष अर्थ पूर्ववत है।। ४।।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाभ्याये षष्ठस्रण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥

(Septon)

## सम्म स्राह

हंसद्वारा नहाके तृतीय पादका उपदेश

हश्सस्ते पादं वक्तेति स ह श्वोभूते सा अभि-प्रस्थापयाञ्चकार ता यत्राभि सायं वभृवुस्तत्राग्निमु-पसताधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चाद्गनेः प्राङुपोपविदेश ॥ १ ॥ तश्हश्स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥

'हंस तुझे [ तीसरा ] पाद वतल वेगा' ऐसा [ कहकर अनि तिश्रुष हो गया ] । दूसरे दिन उसने गौऑको आचार्यकुळकी स्रोर हॉक दिया। वे साय जालमें नहीं एकत्रित हुई वह उसी नगह अग्नि प्रकृवलित का, गौओंको रोक और समिघाघान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर वैठा ॥ १ ॥ तव हंसने उसके समीप उतरकर क्हा---'सत्यकाम । उसने उत्तर दिया-- भगवन् !' ॥ २ ॥

क्न्बोपरनाम । इस आदित्यः, वतलावेगा ऐसा कहका उपात हो र्शक्रवात्पतनसामान्याच म इ बीभृत इत्यादि समा- कहा गया है। 'स ह श्वीम्ते' आदि नम् ॥ १-२॥ वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है ॥१-२॥

सोजिंग्रहेंसस्ते पादं वक्तेत्यु- । वह अग्नि 'हंस तुझे तीसरा पाट गया। शुक्का तथा ०००० होनेके कारण यहाँ जाडित्सको हंस क्रिक्टिक कारण यहाँ जाडित्सको हंस गया । शुक्कता तथा उड़नेम समानता

ब्रह्मणः सोम्य ने पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति नसी होवाचाग्निःकला सूर्यः कला चन्द्रः कला विचुत्कर्तेष वे सोम्य चतुष्कलः पादा ब्रह्मणी <sup>उथां</sup> निमान्नाम ॥ ३ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
[ हंसने कहा— ] हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद वतलाऊँ !'
[ सत्यकाम वोळा—] 'मगवान् मुझे वतलावें।' तब वह उससे वोळा—
'अग्नि कला है, सूर्य कला है, चन्द्रमा कला है और विद्युत कला है।
हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'ज्योतिष्मान्' नामवाला है'।।३॥

स च एतसेवं विद्वारश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ज्योतिष्मानस्मिलोके भवति ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वारश्चतु-ष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपारते ॥ ४ ॥

को कोई इसे इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्करू पादको 'ज्योतिष्मान' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमें ज्योतिष्मान होता है तथा ज्योतिष्मान छोकोंको जीत छेता है, जो कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाळा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कळ पादको ज्योतिष्मान' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है।। ४॥

अग्निः कला सर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष वै सोम्येति ज्योतिर्विषयमेव च दर्शनं प्रोवा-चातो इंसस्यादित्यत्वं प्रती-यते । विद्यत्फलभ् ज्योतिष्मा-न्दीप्तियुक्तोऽस्मिँ ल्लोके भवति । चन्द्रादित्यादीनां ज्योतिष्मत एव च मृत्वा लोकाञ्चयतिः समानस्रुत्तरम् ॥ ३-४ ॥ 'अरिंग कला है, सूर्य कला है, हे चन्द्र कला है, विद्युत कला है, हे सोम्य यह' इत्यादि वाक्यसे उसने ज्योतिर्विषयक दर्शनका ही निरूपण किया है; इससे हंसका आदित्यत्व प्रतीतः होता है। इस प्रकारके विद्वानको पात होनेवाला फल—वह इस लोकमें ज्योतिष्मान्—दीसियुक्त होता है तथा मरनेपर चन्द्र एवं आदित्यादिके ज्योतिष्मान् लोकोंको ही जीत लेता है। आगे-का अर्थ पूर्ववत् है॥ ३-४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि चतुर्थाध्याये सप्तमसण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ ७॥

#### 多列码 再到据

# मद्गुद्वारा वहाके चतुर्थ पादका उपदेश

मद्गुष्टे पादं वक्तेतिस ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था-पयाञ्चकार ता यत्राभि सायं वभृ वुस्तत्राग्निमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चाद्ग्नेः प्राङ्गपोपविवेश ॥१॥

'मद्गु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा' ऐसा [ कहकर हंस चला गया ] । दूसरे दिन उसने गौलोंको गुरुकुळकी जोर हाँक दिया । वे सायकालमें नहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि पञ्चलित कर गायोंको रोक समिघाषान कर अग्निके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥

स चाप्सम्बन्धात्प्राणः । स ह हैं; जरुसे सम्बन्ध होनेके कारण वह प्राण ही है। 'स ह स्वोस्ते' इत्यादि

हंसोऽपि मद्गुष्टे पाद वक्ते-पाद बतलावेगा' ऐसा कहकर चला त्युपरराम । मद्गुरुदकचरः पक्षी गया। 'भद्गु' जलचर पक्षीको कहते श्वीभृत इत्यादि पूर्ववत् ।। १ ।। । वाक्यका वार्ययं पूर्ववत् है ॥ १ ॥

तं मद्गुरुपनिपत्याभ्युवादः सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥

मद्गुने उसके पास उतरकर कहा--'सत्यकाम !' तब उसने उत्तर दिया 'मगवन् ।' ।। २ ।।

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच प्राणः कला चत्तुः कला श्रोत्रं कला मनः कलैष वे सोम्य चतुष्कलाः पादो ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ ३ ॥

[ सद्गु बोला—] 'हे सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका पाद बतलाऊँ ?' [ सत्यकाम बोला—] 'भगवान् मुझे बतलावें ।' तब वह उससे बोला— 'प्राण कला है, चक्षु कला है, श्रोत्र कला है और मन कला है। हे सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद 'आयतनवान्' नामवाला है' ॥ ३ ॥

स च मद्गुः प्राणः स्वविषयमेव च दर्शनमुवाच प्राणः
कलेत्याद्यायतनवानित्येवं नाम।
आयतनं नाम मनः सर्वकरणोपहतानां भोगानां तद्यस्मिन्पादे
विद्यतं इत्यायतनवानाम
पादः ॥ २-३॥

उस मद्गु यानी प्राणने भी 'प्राण कळा. है' इत्यादि 'आयतनवान्' इस नामवाळा पाद है, ऐसा कहकर अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका ही निरूपण किया । समस्त इन्द्रियोंद्वारा प्रहण किये हुए मोगोंका आयतन मन ही है, वह जिस पादमें विद्यमान है वह पाद 'आयतनवान्' नामवाळा है ॥ २ — ३॥

स य एतमेवं विद्वाशश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त आयतनवानस्मिँह्छोके भवत्याय-तनवतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाश्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥

वह जो इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 'व्यायतनवान्' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमें 'आयतनवान्' होता है और आयतनवान् छोकोंको जीत छेता है, जो <sup>-</sup> कोई कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुप्कल पादकी 'आयतनवान' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥

तं पादं तथैवोपास्ते यः स । आयतनवानाश्रयवानस्मिंल्लोके रिपासना करता है वह इस लोकम भवति । तथायतनवत (आयतनवान्'—आश्रयवाटा होता एव सावकाशॉन्लोकान्मृतो जयति । य एतमेवमित्यादि पूर्ववत् ॥ ४ ॥

उस पादकी जो उसी प्रकार है तथा मरनेपर आयतनवान्-अवकाशयुक्त लोकोंको ही जीतता है। 'य एतमेवम्' इत्यादि वाक्य-का अर्थ पूर्ववत् है ॥ ४ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाभ्याये-ऽष्ट्रमसण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥ ८॥







गुरुभक्त मन्यकाम

[ মৃদ্র ইৎঙ

by the standard and a first and a first books and a section to a first and and and and and and a section to a first

#### ज्ञाक सम्बद्ध

-: 0 :--

सत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्यद्वारा पुनः उपदेश महण करना

स एवं ब्रह्मवित्सन्-

इस प्रकार वह ब्रह्मवेत्ता होकर---

प्राप हाचार्यकुरुं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥

साचार्यकुरुमें पहुँचा । उससे भाचार्यने कहा — 'सत्यकाम !' तब उसने उत्तर दियां— 'भगवन् !' ॥ १ ॥

प्राप ६ प्राप्तवानाचार्य- | आचार्यकुरुमें पहुँचा । उससे कुरुम् । तमाचार्योऽम्युवाद | आचार्यने 'सत्यकाम !' ऐसा कहा । सत्यकाम ३ इति । मगव इति | तव उसने 'मगवन् !' ऐसा उत्तर ६ प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ | दिया ॥ १ ॥

ब्रह्मविदिव वै सोम्य भासि को नु त्वानुशशासे-त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाश्स्त्वेव मे कामे ब्रुयात्॥ २॥

है सोम्य । तू ब्रह्मवेचा-सा भासित हो रहा है; तुझे किसने उपदेश दिया है !' ऐसा [ आचार्यने पूछा ] तब उसने उत्तर दिया 'मनुष्योंसे मिन्न [देवताओं] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके अनुसार आप पूज्यपाद ही मुझे विद्याका उपदेश करें'॥ २ ॥

त्रह्मविदिव वै सोम्य मासि । 'हे सोम्य ! तू त्रक्षवेचा-सा मासित हो रहा है।' कृतार्थ त्रहा-

प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवद्नश्च वेचा ही प्रसन्नेन्द्रिय, हासयुक्त मुख-

निश्चिन्तः कृतार्थो ब्रह्मविद्भवति अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भा-सीति को न्त्रिति वितर्कयन्तु-वाच कस्त्वामनुशशासेति । स चाह सत्यकामोऽन्ये मन्न-ष्येभ्यो देवता मामनुशिष्टवत्यः, कोऽन्यो **भगवच्छिष्यं** सर् मनुष्यः सन्तनुशासितुपुत्सहेते-त्यभिप्रायः । अतोऽन्ये मनुष्ये-भ्य इति ह प्रतिज्ञे प्रतिज्ञात-वान । भगवांस्त्वेव मे कामे ममेच्छायां त्र्यात्किमन्यैरुक्तेन नाहं तद्गणयामीत्यमित्रायः॥२॥

वाला और चिन्तारहित हुमा करता है इसीसे आचार्यने कहा कि 'तू ब्रह्म-वेचा-सा प्रतीत होता है, और 'को नु' इस प्रकार वितर्क करते 'हुए पूछा 'तुझे किसने उपदेश दिया है !'

उस सत्यकामने कहा-'मनुप्यों-से अन्य देवताओंने मुझे उपदेश दिया है।' तात्पर्य यह है कि 'मनुष्य होनेपर तो मुझ श्रीमान्के शिष्यको उपदेश करनेका साहस ही कौन कर सकता है ? अतः उसने यही पतिज्ञा की कि 'मुझे मनुष्योंसे अन्यने उपदेश किया है।' 'अब मेरी इच्छा-के अनुसार भगवान् ही मुझे उपदेश करें, औरोंके कहे हुएसे मुझे क्या लेना है !' अभिपाय यह है कि 'में उसे कुछ भी नहीं समझता' ॥ २ ॥

। यही नहीं---

-श्रुतश्ह्येव मे भगवद्दशेभ्य आचार्याद्धेव विद्या विदिता साधिष्टं प्रापतीति तस्मै हैतदेवोवाचात्र ह न किञ्चन वीयायेति वोयायेति॥ ३॥

'मैंने श्रीमान्-जैसे ऋषियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या ही भविशय साधुवाको मास होती है।' वन आचार्यने उसे उसी विद्याका उपदेश किया । उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुछा, न्यून नहीं हुआ [ अर्थात् उसकी विषा पूर्ण ही रही ] ॥ ३ ॥

श्रुतं हि यस्मान्मम विद्यत एवास्मित्रशें मगवद्दृशेम्यो मगवत्समेम्य ऋषिम्यः, आचा-वांद्वेव विद्या विदिता साधिष्ठं साधुतमत्वं प्रापति प्रामोती-त्यतो मगवानेव वृयादित्युक्त आचार्योऽज्ञवीत्तस्में तामेव दैवतैरुक्तां विद्याम् । अत्र ह न किञ्चन षोडशक्कविद्यायाः किञ्चिदेकदेशमात्रमपि न वीयाय न विगविमत्यर्थः । द्विरम्यासो विद्यापरिसमाप्त्यर्थः ॥ ३ ॥ 'क्योंकि इस विषयमें मगवान्— श्रीमान्के सहरा ऋषियोंसे मेरा यही धुना हुआ है कि आचार्यसे जानी गयी विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है। अतः अव श्रीमान् ही मुझे उपदेश करें।' ऐसा कहे जानेपर आचार्यने उसे देवताओं द्वारा कही हुई उसी विद्याका उपदेश किया। उसमें अर्थात् उस पोहरा कलाओं वाली विद्यामें कुछ मी—उसका एकदेश भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ अर्थात् उसकी विद्या पूर्ण ही रही। 'वीयाय वीयाय' यह द्विरुक्ति विद्यान की समासिके लिये हैं।। ३॥

इतिष्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये नवमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥



#### उपकोसलके प्रति अग्निद्वारा बद्दाविद्याका उपदेश

प्रनर्वसविद्यां प्रकारान्तरेण वक्ष्यामीत्यारमते गतिं च तद्दि-दोऽग्निविद्यां च । आख्यायिका नत्वप्रदर्शनार्था ।

पुनः अन्य प्रकारसे त्रवाविषाका निरूपण करना है, इसलिये तथा व्यावेत्ताकी गति और अग्निविद्या भी वतलानी है, इसलिये श्रुति आरम्भ करती है। यहाँ जो आख्यायिका पूर्ववच्छुद्धातपसोर्प्रह्मविद्यासाध- हे वह पूर्ववत् श्रद्धा और तपका नहाविद्यामें साधनत्व प्रदर्शित करने-के लिये है।

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य ह द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावर्तयश्स्तश्ह स्मैव न समावर्तयति ॥ १ ॥

उपद्मोसलनामसे प्रसिद्ध कमलका पुत्र सत्यकाम नागाइके यहाँ ब्रह्मचर्य ब्रह्ण करके रहता था। उसने चारह वर्षतक उस आचार्यके अग्नियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन संस्कार कर दिया, किंतु केवल इसीका नहीं किया ॥ १ ॥

उपकोसलो इ वै नामतः। कमलस्यापत्यं कामलायनः सत्य- निसका नाम उपकोसल कामे जानाले ब्रह्मचर्यमुनास । पूर्वक नास किया। 'तस्य ह' इसमें तस्य इ ऐतिहार्यः । तस्याचार्यस्य | इ ऐतिहाके लिये है । उसने बारह

कमलके पुत्र द्वादशवर्पाण्यग्रीन्परिचचाराग्नी- वर्षीतक उस आवार्यके अन्नियोंकी

कृतवाच । स्माचार्योऽन्यान्ब्रह्मचारिणः स्वा- आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो च्यायं ग्राहियत्वा समावर्तयंस्त- | स्वाध्याय महण कराकर समावर्तन मेबोपकोसलमेकं न समावर्तयति । कर दिया, किन्तु उस उपकोसलका स्म ह ॥ १ ॥

परिचर्या-–सेवाकी। किन्त्र उस ही समावर्तन नहीं किया ॥ १ ॥

तं जायोवाच तसो ब्रह्मचारी कुशळमग्नीन्परिच-चारीन्मा त्वाग्नयः परिप्रवोचन्प्रबृह्यस्मा इति तस्मै हाप्रोच्येव प्रवासाञ्चक्रे ॥ २ ॥

उस ( भाचार्य ) से उसकी भार्याने कहा-- 'यह ब्रह्मचारी खूब तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अग्नियोंकी सेवा की है। [ देखिये ] सम्नियाँ आपकी निन्दा न करें । अतः इसे विद्याका उपदेश कर दीजिये।' किन्तु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला गया।। २।।

तमाचार्यं जायोवाच तप्ती उपकोसलाय त्रह्मचारी कुशलं विद्या ब्र्हीति सम्यगग्नीन्परिच-पति प्रत्याचार्य- चारीत्परिचरित-पत्न्या अनुरोधः

वान् । मगवांश्वाग्निषु भक्तं न समावर्तयति । अतोऽस्मद्भक्तं न समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वामग्रयो मा परिप्रवीचन्गर्ही तंत्र मा क्रुयुंः। अतः प्रवृद्धस्मै विद्यामि-

उस भाचार्यसे उसकी भार्याने फहा-<sup>'</sup>इस ज्रह्मचारीने खूब तपस्या की है; इसने अग्नियोंकी अच्छी तरह सेवा की है। किन्तु श्रीमान् तो अग्नियोंमें भक्ति रखनेवाले इस-का समावर्तन ही नहीं करते । अतः 'यह हमारे मक्तका समावर्तन नहीं करता'--ऐसा जानकर अग्नियाँ आपका परिवाद-आपकी निन्हा न करें:इसलिये इस उपकोसलको इसकी अभीष्ट विद्याका उपदेश कर दीनिये।'

ष्टामुपकोसलायेति । तस्मा एव | किन्तु, स्रीद्वारा इस प्रकार कहे जाययोक्तोऽपि हा प्रोच्यैवानुसन्देव जानेपर भी, वह उससे कुछ ऋ किञ्चित्प्रवासाञ्चके प्रवसितवान् २ विना ही बाहर चला गया ॥ २ ॥

स ह व्याधिनानिहातुं द्धे तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारिन्नज्ञान किं तु नाश्नासीति। स होवाच वहव इसऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया दयाभिभिः प्रतिपूर्णो-ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥

उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन करनेका निश्चय किया । उससे आचार्यपत्नीने कहा--- 'अरे ब्रह्मचारित्! तू भोजन कर, क्यों नहीं भोजन करता " वह वोळा—'इस मनुष्यमें बहुत-सी कामनाएँ रहती हैं नो वस्तुके स्वरूपका उल्लङ्घन करके अनेक विपर्योक्ती ओर नानेवाली हैं। मैं उन्हीं नानात्वय (बहुमुखी ) मानसिक चिन्ताओंसे परिपूर्ण हूँ, इसलिये भोजन नहीं कहरा। ।। ३ ॥

स होपकोसलो न्याधिना <sup>लेदाहुप-</sup> मानसेन दुःखेनान-शितुमनशनं दधे धृतवान्मनः। तं तूप्णीमग्न्यागारेऽवस्थितमा- | आचार्यपलीने कहा--'हे ब्रह्म-चार्यजायोवाच हे ब्रह्मचारिन-शान सुब्ध्व किं तु कस्मान कारणाञ्चाश्वासीति ।

स होवाच वहवोऽनेकेऽस्मि-न्प्ररुपेऽकृतार्थे प्राकृते कामा

उपकोसलने न्याधि--उस मानसिक दु.खसे अनशन करनेका मनमें निश्चय किया। तब अग्नि-शालामें चुपचाप वैठे हुए उससे चारिन् । अज्ञन-भोवन कर, क्यों-किस कारणसे मोजन नहीं करता 🏞

वह वोला---'इस अकृतार्थ साधारण पुरुषमें अपने कर्तव्यके मित बहुत-सी कामनाएँ--इच्छाएँ इच्छाः कर्तेच्यं प्रति नानात्ययो- / रहती हैं, जिन व्याधियों--कर्तव्य-

ऽतिगमनं येषां च्याधीनां करोंच्य-चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः कर्तव्यताप्राप्तिनिमित्तानि चित्त-द्रःखानीत्यर्थः। तैःप्रतिपूर्णोऽस्मिः अतो नाशिष्यामीति ॥ ३॥

सम्बन्धिनी चिन्ताओंके अतिगमन-वस्तुके स्वरूपका उल्लङ्घन करके विषय-प्रवेशके मार्ग नाना हैं ऐसी जो नानात्यय कामनारूप व्याघियाँ अर्थात् कर्तव्यता पासिनिमिचक मान-सिक दु!खहैं, मैं उनसे परिपूर्णहें, इस-लिये भोजन नहीं करूँगा' श्रे ॥३॥

नहा-

ब्रह्मचारीके इस प्रकार कहकर चुप हो जानेपर-

अथ हाग्नयः समृदिरे तत्तो ब्रह्मचारी कुशलं नः ्पर्यचारीद्धन्तास्मै प्रब्रवाक्षेति तस्मै होचुः प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मे ति॥ ४॥

फिर अग्नियोंने एकत्रित होकर कहा--- 'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका हैं; इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है। अच्छा, हम इसे उपदेश करें' ऐसा निश्चयकर वे उससे बोले-'पाण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ख' ब्रह्म है' ॥४॥ अथ हाग्नयः शुश्रुषयावर्जिताः कारुण्याविष्टाः सन्त-तरमा उपदेष्टु स्त्रयोऽपि समृदिरे निश्चय संभूयोक्तवन्तः नीमस्मै ब्रह्मचारिणेऽस्मद्धक्ता-य दुःखिताय तपस्विने श्रद्दधा-नाय सर्वेऽनुशास्मोऽनुप्रव्रवाम् त्रह्मविद्यामिति । एवं संप्रधायं तस्मै होचुरुक्तवन्तः-प्राणो ब्रह्म कं त्रहा स ब्रह्मेति ॥ ४ ॥

फिर उसकी सेवासे हुए तीनों अग्नियोंने आपसमें मिलकर रहा−'अच्छा अपने अवमक्त इस दुखित, तपस्वी एवं श्रद्धाल ब्रह्मचारीको इम शिक्षा **ब्रह्मविद्या**का उपदेश करें---ऐसा निश्चयकर वे उससे बोले---'भाण ब्रह्म है, 'क' ब्रह्म है, 'ल' ब्रह्म है'॥४॥

<sup>🖶</sup> यद्यपि 'नानात्यया.' पद 'कामाः' का ही विशेषण है, तथापि माध्यकारने कामनाओं और व्यावियोंको एक मानकर उसे व्याविका भी विशेषण बनाया है।

स होवाच विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म कंच तु खंच न विजानामीति ते होचुर्यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मे तदाकाशं चोचुः ॥ ५॥

वह बोला—'यह तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, किंतु 'क' और 'स' को नहीं जानता।' तब वे बोले—'निश्चय जो 'क' है वही 'स' है और जो 'स' है वही 'क' है। इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके [आश्रयभूत] आकाशका उपदेश किया। । ५॥

स होवाच ब्रह्मचारी विजानाउपदिष्यमा- स्यहं यद्भवद्भिरुक्तं
नस्य ब्रह्मचारिण प्रसिद्धपदार्थकत्वाग्रह्मा त्याणो ब्रह्मेतिः;
यस्मिन्सति जीवनं यदपगमे च
न मवति, तस्मिन्वायुविशेषे
लोके रूढः; अतो युक्तं ब्रह्मत्वं
तस्य । तेन प्रसिद्धपदार्थकत्वाद्विजानास्यहं यत्याणो ब्रह्मेति ।
कं च तु ख च न विजानामीति ।
नतु कखशब्दयोरिप 'सुखाकाश्चिपयत्वेन प्रसिद्धपदार्थक-

वह ब्रधाचारी बोला—'आपने जो कहा कि पाण ब्रह्म है, सो प्रसिद्ध पदार्थवाला होनेके कारण यह तो में जानता हूँ, जिसके रहनेपर जीवन रहता है और जिसके चले जानेपर जीवन भी नहीं रहता लोकमें उस वायुविशेषमें ही 'पाण' शब्द रहत है। सतः उसका ब्रह्म रहता हो तो जीवत ही है। सतः प्रसिद्ध पदार्थयुक्त होनेके कारण यह तो मैं जानता हूँ कि 'पाण ब्रह्म-है' किंतु 'क' लोर 'ल' को मैं नहीं जानता।'

शङ्का-मुख और आकाश-विषयक होनेके कारण 'क' और 'स' शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही त्वमेव कस्माद्ब्रह्मचारिणोऽज्ञा-नम् ।

न्तं सुखस्य कंशब्दवाच्यस्य वर्तययकाया क्षणप्रध्यसित्वात्खं-यक्तत्वम् शब्दवाच्यस्य चा-काशस्याचेतनस्य कथं ब्रह्मत्व-मिति मन्यते, कथं च भवतां वाक्यमप्रमाणं स्यादितिः, अतो न विजानामीत्याह ।

तमेवमुक्तवन्तं ब्रक्कचारिणं अध्निकर्वं ते हाग्नय ऊचुः।
समाधानम् यद्वाव यदेव वय
कमवोचाम तदेव खमाकाशमिति। एवं खेन विशेष्यमाणं कं विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुखाश्वितितं स्यान्नीळेनेव विशेष्यमाणमुत्पलं रक्तादिस्यः। यदेव
खमित्याकाशमवोचाम तदेव च
कं मुखमिति जानीहि। एवं च
सुखेन विशेष्यमाणं खं भौतिकादेचेतनात्खान्निवर्तितं स्यान्नीळो-

समाधान-निश्चय ब्रह्मचारी यही

मानता है कि 'क' शब्दका वाच्य सुख

क्षणप्रध्वसी होनेके कारण और 'ख'

शब्दका वाच्य आकाश अचेतन होने-

से किस पकार ब्रह्म हो सकता है :

और आपका वचन भी कैसे अप्रा-माणिक होगा ! इसीसे उसने कहा कि 'मैं नहीं जानता'। इस प्रकार कहते हुए उस ब्रह्मचारीसे अग्नियोंने कहा — 'हम निसे 'क' ऐसा कहकर पुकारते हैं वही 'ख' यानी भाकाश है। इस मकार जैसे 'नील' इस विशेषणसे युक्त कमल रक्तकमल आदिसे विलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार 'ख' शब्दसे विशेषित क' विषय और इन्द्रियोंके सहयोगसे होनेवाले धुलसे निवृत्त कर दिया जाता है। निसे हम 'ख'---आकाश कहते हैं उसीको तू 'क'--- सुल जान। इस पकार नीछोत्परुके समान ही सलसे विशेषित किया हुआ 'ख' ( आकाश ) भौतिक अचेतन 'स्न' से निवृत्त कर दिया जाता है। तात्पर्थ यह है कि

\*\*\*\*\*\*\*\*

त्पलवदेव । सुखमाकाग्रस्य
नेतरल्लौकिकम् । आकाग्रं च
सुखाश्रयं नेतरङ्गौतिकमि
त्यर्थः ।

नन्वाकाशं चेत्सुखेन विशेषविशेषणद्वयेऽ- यितुमिष्टमस्त्वन्यन्यवरस्यायुक्त- तरदेव विशेषणं
स्वयद्भनम् यद्वाव कं तदेव स्विमित्यतिरिक्तमितरत् । यदेव खं तदेव कमिति पूर्वविशेषणं वा ।

नतु सुखाकाशयोरुभयोरिष उभवायव्यय- होकिकसुखाकाशा-क्वापव्यानम् स्यां व्याश्चिरिष्टे-त्यवोचाम । सुखेनाकाशं विशे-पिते व्याश्चित्रुमयोर्थप्राप्तेवेति वेत्सत्यमेवं कि तु सुखेन विशे-पितस्येवाकाशस्य ध्येयत्वं वि-हितं न त्याकाशगुणस्य विशेप- \*\*\*\*\*\*\*
आकागस्थित सुख नहाँ है अन्य लोकिक सुख नहीं तथा सुबके आश्रित रहनेवाला आकाश नहाँ है अन्य भौतिक आकाश नहीं।'

जङ्का-यदि यहाँ थाकाशको सुलके द्वारा विशेषित करना इष्ट है तो कोई भी एक विशेषण रह सकता था; अर्थात् 'यद्वाव कं तदेव स्वम्' ऐसा एक विशेषण रह जाता, दूसरा 'यदेव सं तदेव कम्' यह विशेषण अधिक हैं । अथवा यदि 'यदेव क तदेव कम्' यही रहे तो पहला विशेषण अधिक हैं ।\*

समाधान-किंद्र इन सुल और आकाश दोनोंहीकी लैंकिक सुल और आकाशसे व्यावृत्ति वमीध है—ऐसा हम पहले कह चुके हैं। यदि कहो कि सुलके द्वारा आकाश-के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति स्वतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है, किन्तु इससे सुलसे विशेषित आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा आकाशगुणसे युक्त विशेषणम्त सुलका ध्येयत्व विहित नहीं होगा;

७ तासर्प यह है कि इन दो उक्तियाँमंते किसी मी एक उक्तिने भृतिका अभिप्राच विद्व हो सकता या फिर टोनोका कथन क्याँ दुआ ?

**णस्य** सुखस्य ध्येयत्वं विहितं विशेष्यनियन्तृत्वेनैवोपक्षयात् । अतः खेन सुखमपि विशेष्यते ध्येयत्वाय ।

क्रवश्रेतिसश्रीयते १

कंशब्दस्यापि व्रह्मशब्दस-बन्धात्मकं ब्रह्मेति। यदि हि सुख-गुणविशिष्टस्य विवक्षितं स्थात्कं खं ब्रह्मेति ब्र्युरग्नयः प्रथमम् । न चैव-मुक्त्वन्तः: किं तहिं ? खं ब्रह्मेति । अतो ब्रह्मचारिणो मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरि-तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्देशो युक्त एव यद्वाव कमित्यादिः। **वदेवदग्निभिरुक्तं** 

विशेषणका क्योंकि विशेष्यका निमन्त्रण नाता है । इसिक्रये समाप्त हो [ सुखका भी ] ध्येयत्व प्रतिपादन करनेके छिये आकाशसे सुलको भी विशेषित किया गया है।

शङ्का---किंतु ऐसा किस प्रकार निश्चय किया जाता है ? समाधान---'ब्रह्म' शब्दसे 'क' शब्दका भी सम्बन्ध होनेके कारण 'क' ब्रह्म है—ऐसा निश्चय होता है। यदि सुलगुणविशिष्ट आकाशका ही ध्येयत्व बतलाना इष्ट होता तो अग्निगण पहले 'कं खंब्रहा' ( सुलस्वरूप आकाश त्रह्म है ) ऐसा कहते । किन्त्र उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो क्या कहा है :---'क' त्रहा है. 'ल' त्रहा है. ऐसा कहा है। अतः ब्रह्मचारीके मोहकी निवृत्तिके लिये 'यद्वाव कम्' इत्यादि रूपसे 'क' और 'ख' दोनों ही शब्दोंको एक दूसरेके विशेषणविशे-ष्यरूपसे वतलाना उचित ही है। अग्नियोंके कहे हुए इस वाक्यके मस्मद्वीधाय श्रुतिराह-प्राणं च । अर्थको श्रुति हमारे वीधके लिये

हास्मै ब्रह्मचारिणे तस्याकाश-। कहती है-अनियोंने उस ब्रह्म-स्तदाकाशः प्राणस्य संबन्ध्या- उसके आकाशका अर्थात् आश्रय-श्रयत्वेन हार्द आकाश इत्यर्थः, सुखगुणवन्त्रनिर्देशात्तं चाकाशं विशिष्टता वतलानेके कारण उस सुखगुणविशिष्टं ब्रह्म तत्स्यं च और उसमें स्थित प्राणको प्राणं त्रह्मसंपर्कादेव त्रह्मेत्युसयं त्रह्मे सम्पर्कके कारण ही त्रह्म वतलाया । इस प्रकार प्राण प्राणं चाकाशं च सम्रुच्चित्यं और आकाश इन दोनोंका समुच्चय कर अनियोंने दो त्रह्म त्रह्मणी ऊचुरग्नय इति ॥ ५ ॥ वतलाये' ॥ ५ ॥

चारीको प्राण और 'तदाकाश'— रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाशका उपदेश किया, तथा सुलगुण-आकाशको सुलगुणनिशिष्ट ब्रह्म

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाभ्याये दशमखण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥



## एकादश सगढ

गाहेपत्याग्निवद्या

संभूयाग्नयो ब्रह्मचारिणे [ इस प्रकार ] सब अग्नियोंने मिलकर ब्रह्मचारीको ब्रह्मका उपदेश किया।

ब्रह्मोक्तवन्तः ।

अथ हैनं गाईपत्योऽनुशशास पृथिव्यग्निर-न्नमादित्य इति । य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

फिर उसे गाईपत्याग्निने शिक्षा दी--'पृथिवी, अग्नि, अन्न और ध।दित्य [ ये मेरे चार शारीर हैं ] । आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष दिलायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ'।। १।।

अथानन्तरं प्रत्येकं स्वस्ववि- | फिर उनमेंसे प्रत्येकने अपने-पयां विद्यां तत्रादावेनं ब्रह्मचारिणं गाई- करना आरम्म किया । उनमें सबसे पत्योऽग्निरनुश्रशास । पृथि- पहले उस बह्य नारीको गाईपत्याग्निने व्यग्निरन्नमादित्य इति ममें- शिक्षा दी-- 'पृथिवी, अग्नि, अन्न वाश्रतस्रस्तनवः । तत्र य | और आदित्य--ये मेरे चार शरीर आदित्य एष पुरुषो दृश्यते हैं। उनमें भादित्यमें जो यह पुरुष येथ गाईपत्योऽग्निः स एवा- हूँ और यह नो गाईपत्याग्नि है नही हमादित्ये पुरुषोऽस्मीति । पुनः में आदित्यमें पुरुष हूं । 'वही में हूं' पराष्ट्रस्या स एवाहमस्सीति यह वाक्य [ पूर्ववाक्यकी ] पुनरा-वचनम्।

वक्तुमारेभिरे । अपनेसे सम्बद्ध विद्याका निरूपण गाईपत्योऽग्नि- दिलायी देता है वह मैं गाईपत्याग्नि वृत्ति करके कहा गया है।

पृथिव्यन्नयोरित भोज्य-त्वलक्षणयोः संबन्धो न गाह-पत्यादित्ययोः । अनुत्वपक्तृत्व-प्रकाशनधर्मा अविशिष्टा इत्यत एकत्वमेवानयोरत्यन्तम् । पृथिव्यन्नयोस्तु भोज्यत्वेनाम्यां संबन्धः ॥ १ ॥

भोज्यल ही जिनका रुक्षण है उन प्रियिवी कीर श्रातके समान गार्हपत्याग्नि श्रीर श्रातका सम्बन्ध नहीं हैं। इन दोनोंमें भोक्तुल, पाचकत और प्रकाशकल ये धर्म समानक्ष्पसे हैं; श्रात इन दोनोंका अत्यन्त अमेद हैं। प्रियिवी श्रीर श्रातका तो इनसे भोज्यक्ष्पसे सम्बन्ध हैं॥ १॥

स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां -लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावर-पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्श्च लोके-ऽमुष्मिश्श्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

वह पुरष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, पापकर्मोंको नष्ट कर देता है, अनिन्छोकवान् होता है, पूर्ण आयुक्तो प्राप्त होता है, उन्जवल जीवन व्यतीत करता है तथा इसके उत्तरवर्ती (संतान परम्परामें उपास ) पुरष क्षीण नहीं होते । तथा उसका हम इस लोक और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है [ उसको पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है ] ॥ २ ॥ स यः कश्चिदेवं यथोक्तं जह पुरुष, जो कोई कि इस प्रकार मोन्य और भोकाल्पसे चार प्रकार प्रविभक्त मुपास्ते सोऽपहते (प्रवानिकी उपासना करता है वह विनाशयित पापक्रस्यां पाप

कर्म । लोकी लोकवां श्रास्मदीयेन लोकेनाग्नेथेन तद्वान्भवति
यथा वयम् । इह च लोके
सर्वे वर्षशतमायुरेति प्रामोति ।
न्योगुज्न्वलं जीवित नाप्रख्यात इत्येतत् । न चास्यावराथ ते पुरुषाश्रास्य विदुषः
सन्तिजा इत्यर्थः । न क्षीयन्ते
सन्तत्युच्छेदो न भवतीत्यर्थः ।
किं च त वयमुषभुद्धामः
पालयामोऽस्मिश्र लोके जीवन्तममुस्मिश्र परलोके । य एतमेवं
विद्वानुपास्ते यथोक्तं तस्यैतत्फलमित्यर्थः ॥ २ ॥

हमारे आग्नेय लोकके द्वारा उसी प्रकार लोकी--लोकवान् होता है जैसे कि हम हैं। इस लोकमें भी वह सम्पूर्ण-सौ वर्षकी आयु प्राप्त करता है; ज्योक्—उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है अर्थात् अप्रसिद्ध होकर नहीं जीता तथा इसके अवर पुरुष जो अवर-पश्चादवर्ती यानी संततिमें उत्पन्न हुए पुरुष हैं वे क्षीण नहीं होते अर्थात इसकी संततिका उच्छेद नहीं यही नहीं, इस लोकमें जीवित रहते हुए तथा परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं। यह है कि जो विद्वान इस प्रकार इसको उपासना करता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये एकाद्शसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥



#### हाहक स्ट्राह

-: 0 :--

### अन्याहार्यपचनारिनविद्या

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुहाहाासाणो दिहो। नक्षत्राणि चन्द्रमा इति । य एव चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

फिर उसे अन्वाहार्यपचन (दक्षिणाग्नि) ने शिक्षा दी—'बल, दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ये मेरे चार शरीर हैं]। चन्द्रमार्में जो यह पुरुष दिलायी देता है वह में हूं, वही मैं हूँगा १॥

स य एतसेवं विद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावर-पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुज्ञामोऽस्मिश्श्च लोके-ऽमुष्मिश्श्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते॥ २॥

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें विभक्त खानि ) की उपासना करता है, पापकर्मोंका नाश कर देता है, लोकबान् होता है, पूर्ण शायुको माप्त होता है और उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। उसके पीछे होनेवाले पुरुष ( वंश्चल ) सीण नहीं होते तथा इस लोक और परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनु- फिर उसे अन्वाहार्यपचन— ग्रज्ञास दक्षिणागिनरापो दिशो दक्षिणाग्निने शिक्षा टी—'वल, नक्षत्राणि चन्द्रमा इन्येता सम मेरे चार शरीर हैं। मैं अपनेको चतम्मन्तनवश्रतुर्थाहमन्वाहार्यप- चार प्रकारसे विसक करके अन्वा- चन आत्मानं प्रविमन्याव-स्थितः। तत्र य एप चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति पूर्ववत्।

अन्नसंबन्धान्ज्योतिष्ट्रसामा-न्याचान्त्राहार्यपचनचन्द्रमसोरे-कत्वं दक्षिणदिनसंबन्धाच्च । अपां नक्षत्राणां च पूर्वबदन्नत्वे-नैव संबन्धः । नक्षत्राणां चन्द्र-मसो भोग्यत्वप्रसिद्धेः । अपाम-नोत्पादकत्वादन्नत्वं दक्षिणाग्नेः पृथिवीवद्गार्हपत्यस्य । समान-मन्यत् ॥ १–२ ॥ हार्यपचनरूपसे स्थित हूँ। उनमेंसे चन्द्रमामें जो यह पुरुष दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ—' ऐसा पूर्ववत् समझना चाहिये।

अन्नसे 'सम्बन्ध होनेके कारण, ज्योतिष्ट्रमें समानता होनेसे तथा दिक्षण दिशासे सम्बन्ध होनेके कारण अन्वा हार्यपचन और चन्द्रमाकी एकता है। जल और नक्षत्रोंका तो पूर्ववत् अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, यह प्रसिद्ध है तथा अन्नके उत्विक्तां होनेके कारण जलेंको भी इसी प्रकार दक्षिणागिका अन्नत्व प्राप्त है जैसे प्रथिवोको गाईपस्यागिका। शेष अर्थ पूर्ववत् है। १--२॥

-: & :--

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये द्वादशसण्डमाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

९ दर्श-पूर्णमास यश्चमं अन्वाहार्यपचन अग्निमें इविष्य पकाया जाता है, तया चन्द्रमाके विषयमे 'चन्द्रमाको प्राप्त होकर अन्न हो जाता है' ऐसा श्रुति-वाक्य है। इसक्रिये इन दोनोंका अन्नसे सम्बन्ध है।

२. अन्वाहार्यपचनको दक्षिणानि भी कहते हैं, तथा चन्द्रमाको भी दक्षिण मार्गेसे जानेवाळे ही प्राप्त होते हैं। इसळिये इन दोनोंका दक्षिण दिश्रासे सम्बन्ध है।

# ऋयोदश सग्ड

—: :—

#### आह्वनीयाग्निविद्या

अथ हैनमाहवनीयोऽनुहाशास प्राण आकाशो चौर्विद्युदिति । एष विद्युति पुरुषो हद्रयते सोऽह-मस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥

वदनन्तर उसे आहवनीयाग्निने उपदेश किया—'प्राण, धाकाश, धुरुोक धौर विधुत [ ये मेरे चार शरीर हैं ]। यह जो विधुत्में पुरुष दिखायो देता है वह मैं हूँ, वही में हूँ'॥ १॥

स य एतमेवं विद्वातुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिश्श्च लोकेऽमुष्मिश्श्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस (चतुर्घा विमक्त अग्नि) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता है, लोकवान् होता है, पूर्ण आयुक्ते प्राप्त होता है तथा उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। उसके पश्चाद्वर्ती पुरुष (वंशन) क्षीण नहीं होते तथा उसका हम इस लोक और परलोक्तमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है ॥ २॥ अथ हैनमाहवनीयोञ्जुशशास |
प्राण आकाशो द्यौविंद्युदिति

ममाप्येताश्रतस्रस्तनवः । य एष

विद्युति पुरुषो दृश्यने सोऽहमस्मीत्यादि पूर्ववत्सामान्यात् ।
दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाद्विद्युदाहवनीययोमोंग्यत्वेनैव संवन्धः ।

समानमन्यत् ॥ १-२॥

तदनन्तर उसे आह्वनीयाग्निने उपदेश किया—'प्राण, आकाश, घुलोक और विद्युत—ये मेरे भी चार शरीर हैं। यह जो विद्युत्में पुरुष दिखायो देता है वह मैं हूँ' इत्यादि अर्थ पहलेहीके समान होनेके कारण पूर्ववत् है। युलोक और आकाशके साथ विद्युत् और आहवनीयका मोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि ये कमशः इनके आश्रय हैं। शेष अर्थ पूर्ववत् है।। १-२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये त्रयोद्शकण्डमाध्यं सम्पूर्णम्॥ १३॥



# चतुर्दशः **स**ग्रह

#### याचार्यका आगमन

ते होचुरूपकोसलेंपा सोम्य तेऽस्महिद्यात्मविद्या चाचार्यस्तु नेगति वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा-योंऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥

उन्होंने कहा—'उपकोसल! हे सोग्य! यह अपनी निद्या और आत्मिनिया तेरे प्रति कही। आचार्य तुसे [ इनके फलकी प्राप्तिका ] मार्ग बतलांबेंगे।' तदनन्तर उसके आचार्य आये। उससे आचार्यने कहा— 'उपकोसल।' ॥ १॥

ते पुनः संभूयोचुर्होपकोसरुषा सोम्य ते तवास्मदिद्याप्तिविद्योत्पर्थः। आत्मिवद्या पृवोक्ता
प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मिति
च। आचार्यस्तु ते गतिवक्ता
विद्याफलप्राप्तय इत्युक्त्वोपरेग्रुरम्रयः। आजगाम हास्याचार्यः
कालेन। त च शिष्यमाचार्योऽम्युवादोपकोसल ३ इति ।।१॥

तन उन्होंने पुन एक, साध
कहा—'उपकोसल ! हे सोम्य !
यह हमने तेरे मित अपनी विद्या
व्यर्शत अग्निविद्या और आत्मिविद्या
व्यर्शत अग्निविद्या और आत्मिविद्या
लागे पहले 'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म
खं ब्रह्म' इत्यादि रूपसे कही गयी है
कह दी । अब इस विद्याके फलकी
प्राप्तिके लिये आचार्य जुझे मार्ग
वतलांवेंगे ।' ऐसा कहकर अग्निगण
उपरत हो गये । कालान्तरमें उसके
आचार्य आये तब आचार्यने उस
अपने शिष्यसे कहा—'उपकोसल ।' ।। १ ॥



भगव इति ह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भाति को नु त्वानुराशासेति को नु मानुशिष्याद्रो इतोहापेव निहुत इमे नृनमीदशा अन्यादशा इतीहा-ग्नीनभ्यूदे किं नु सोम्य किलऽते वोचन्निति ॥ २ ॥

उसने 'भगवन् !' ऐसा उत्तर दिया । [ आचार्य बोले— ] 'हे सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेचाके समान जान पहता है; तुझे किसने उपदेश किया है " 'अजी ! मुझे कौन उपदेश करता' ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा । [ फिर अग्नियोंकी ओर संकेत करके बोला— ] 'निश्चय इन्होंने [ उपदेश किया है ] जो अन्य प्रकारके थे और अब ऐसे हें'—ऐसा कहकर उसने अग्नियोंको बतलाया । [ तब आचार्यने पूछा— ] 'हे सोम्य ! इन्होंने तुझे क्या बतलाया है !' ॥ र ॥

इद्मिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचञ्चहं तु ते तद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यतं इति बवीतु मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३॥

तव उसने 'यह वतलाया है' ऐसा फहकर उत्तर दिया । [ इसपर आचार्यने कहा— ] 'हे सोम्य ! उन्होंने तो तुझे केवल लोकोंका ही उपदेश किया है; अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पापकर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रसे जलका सम्बन्ध नहीं होता ।' वह बोला— 'भगवान् मुझे बतलांचें।' तब आचार्य उससे बोले ॥ ३ ॥ भगव इति इ प्रतिगुश्राव।

त्रसविद इव सोम्य ते मुखं प्रसन्तं भाति, को चु त्वाचुशशा-सेत्युक्तः प्रत्याह—को चु मानुशिष्यादचुशासनं कुर्याद्धो मगवंस्त्वयि प्रोपित इतीहापेच निह्नुतेज्पनिह्चुत इवेति व्यव-वितेन सवन्धः, न चापनिह्नुते न च यथावदिशिभिरुक्तं व्रवी-

तीत्यभिप्रायः।

कथम् १ इमेऽप्रयो मया परि-चिरता उक्तवन्तो नृतं यतस्त्वां दृष्टा वेपमाना इवेदृशा दृश्यन्ते पूर्वमन्यादृशाः सन्त इतीहारनी-नभ्यूदेऽभ्युक्तवान्काक्षाग्रीन्दर्श-यन् । किं जु सोम्य किल ते तुभ्यमवोचकानय इति पृष्ट इत्ये- उसने 'मगदन् !' ऐसा उत्तर दिया | फिर आचार्यद्वारा है सौन्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेजाके समान प्रसन्न जान पड़ता है, सो तुझे किसने उपदेश किया है, ऐसा कहे जानेपर

वह बोळा—'भगवन् । आपके वाहर चळे नानेपर मळा मुझे कौन उपदेश करता <sup>21</sup> इस मकार मानो वह [अग्निके कथनका ] अपहव-(गोपन ) सा करने ळगा। 'अप-

इव निह्नुते' इसमें 'खप' उपसर्गका 'इव' के द्वारा व्यवधानयुक्त 'निह्नुते' कियाके साथ सम्बन्ध है, छत्त 'अप-निह्नुते इव' ऐसा समझना चाहिये। तारपर्य यह है कि वह अग्निके कथनको न तो ज्यो-का-त्यों वतलाता ही है और न उसे [सर्वधा] हिपाता ही है।

'सो कैसे <sup>2</sup> देखिये भेरे द्वारा परिचर्श किये हुए इन अग्नियोंने ही मुझे उपदेश किया है; क्योंकि अन आपको देखकर ये इस प्रकार काँपते हुए-से दिखायीदेते हैं, जब कि पहले ये अन्य प्रकारके थे' इस प्रकार काकुवचन (व्यक्तयोक्ति)

नकार अकुरचन (व्यक्षयाकः) के द्वारा उसने अग्नियोंको वतलाया । फिर 'हे सोम्य ! अग्नियोंने तुझे युग वतलाया है १ हम

विभिद्रमुक्तवन्त इत्नेवं इ प्रति- प्रकार पृष्टे नानेतर 'यही कहा है'

जज्ञे प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्रं किञ्चित्र सर्वे यथोक्तमग्निभिरु-क्तमवोचत् ।

यत आहाचार्यो लोकान्वाव पृथिन्यादीन्हे सोम्य किल ते-ऽवोचन न्नस साक्तन्येन । अहं तु ते तुम्यं तद्रस पदिन्छसि त्वं श्रोतुं वक्त्यामि, शृणु तस्य मयोच्यमानस्य न्नसणो ज्ञान-साहात्म्यम्—यथा पुष्करपलाचे पन्नपत्र आपो न श्लिष्यन्त एवं यथा वक्त्यामि न्नस्नैवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते न संवध्यत इत्येवमुक्तनत्याचार्य आहोपको-सलो न्नवीतु से भगवानिति तस्मै होवाचाचार्यः ॥ २-३ ॥ राज्य स्टाइट स्

आचार्यने कहा—'हे सोम्य ! अग्नियोंने तुझे पृथिवी आदि **लोक ही बतलाये हैं, ब्रह्मका पूर्ण-**तया उपदेश नहीं किया। तुझे उस ब्रह्मका उपदेश कहरूँगा, निसे कि तू सुनना चाहता है। मेरेद्वारा कहे जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानका माहात्य सुन-जिस प्रकार पुष्कर-पलाश----फमलपत्रमें श्चिष्ट-सम्बद्ध नहीं प्रकार जैसे नहाका करूँगा उसे जाननेवालेमें पापकर्मका सम्बन्ध नहीं होता।' आचार्यके इस पकार कहनेपर उपकोसलने कहा-'भगवान् मुझे बतलावें भाचार्य उससे बोले॥ २-३॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये चतुर्दशखण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥



# एडस्हार रहराडे

आन्दार्यका उपदेश -- नेत्रस्थित पुरुपकी उपासना

य एषोऽक्षिणि पुरुषो हर्यत एष आत्मेति होवाचैतद्मृतसभयसेतद्ब्रह्मोति । तद्यद्यप्यस्मिन्स-र्पिनोंदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति ॥ १ ॥

'यह चो नेत्रमे पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है'-एसा उसने कहा 'यह अमृत है, अभय है और ब्रह्म है।' उस (पुरुषके स्थानहरू नेत्र ) में यदि घृत या चल डाले तो वह पलकोंमें ही चला जाता है॥१॥

''चसुपश्रसुः'' (के०उ० १।२)

इत्यादिश्रुत्यन्तरात् । नन्वग्निभिरुक्तं वित्वथं यत

आचार्यस्तु ते गति वक्तेति

गतिमात्रस्य वक्तेत्यवोचन्मवि-

य एपोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते । 'जिनका वाह्य इन्द्रियमाम निष्ट्रच हो गया है उन ब्रह्मचर्याद साधन-निवृत्तचक्षुर्भिर्त्रहाचर्यादिसाधन- सम्पन्न, ज्ञान्तात्मा विवेकियोद्वारा बो यह नेत्रके सन्तर्गत दृष्टिका द्रष्टा संपन्नैः शान्तैनिवेकिभिदृष्टेर्द्रष्टा, पुरुष देखा नाता है, नैसा कि ''वह चक्षुओंका चक्षु है'' ऐसी अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है [ वह प्राणियोंका आत्मा है--ऐसा

गङ्का-[ आचार्यके इस कथनसे अग्नियोंका कथन मिथ्या प्रमाणित होता है, क्योंकि उन्होंने तो 'आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता' ऐसा कहकर 'केवल गतिमात्र कहलावेंगे' इतना ही कहा था। तथा इससे भविष्यद्विषयसम्बन्धी ष्यद्विषयापरिज्ञानं चाग्नीनाम् । । ज्ञान न होना सिद्ध होता है ।

नैष दोषः: सुखाकाशस्ये-वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्टुरन्तु-वादात् । एप आत्मा प्राणिना-मिति होवाचैवमुक्तवानेतद्यदेवा-त्मतत्त्वभवोचाम एतदमृतमगर-णधर्म्यविनाश्यत एवाभयं यस्य

हि विनाशाशङ्का तस्य भयोप-पत्तिस्तदभावादभयमत एवैतद्-

ब्रह्म वृद्दनन्तिमिति ।

किञ्चास्य ब्रह्मणोऽक्षिपुरुषस्य माहात्म्य तत्तत्र पुरुपस्य स्थाने-यद्यप्यस्मिन्सपिवींदक वा सिश्चति वर्त्मनी एव गच्छति पश्मावेव गच्छति न चत्त्रपा पद्मपत्रेणेवोदकम् स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यं िं पुनः स्थानिनोऽक्षिप्ररुपस्य निरज्जनत्वं वक्तव्यमित्यभि-, कहना ही क्या है ! यह श्रायः ॥ १ ॥

समाधान-यह कोई दोष है, क्योंकि ऐसा कहकर आचार्यने अग्नियोंके सुखाकाशरूप द्रष्टाका ही नेत्रमें दिखायी देता है' इस प्रकार अनुवाद किया है । यह प्राणियोंका 'इति होवाच'—इस आत्मा प्रकार कहा । जिस आत्मतत्त्वका वर्णन हम पहले कर चुके हैं वही यह अमृत-अमरणधर्मा यानी अविनाशी है, इसीसे अभय भी है, क्योंकि जिसके नाशकी शङ्का होती है उसीको भय हो सकता है, अत: उसका अभाव होनेके कारण यह

अभय है । इसीसे यह ब्रह्म--बृहत् यानी अनन्त है । तथा इस ब्रह्म —नेत्रस्य पुरुषका ऐसा माहात्म्य है कि इस पुरुपके स्थानमृत नेत्रमें यदि घृत या जल **ढाला जाय तो वह इधर-उधर** पलकोंमें ही चला जाता है;पदापत्र-जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध नहीं होता। जब कि स्थानका भी ऐसा माहात्म्य है तो स्थानी नेत्र-स्थ पुरुषकी निःसङ्गताके विपयमें तो । अभिप्राय है ॥ १ ॥

**एतश्संय**द्वाम इत्याचक्षत एतश्हि सर्वाणि वामान्यः

भिसंयन्ति सर्वाण्येनं वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद् ॥२॥

इसे 'संयहाम' पेसा फड़ते हैं, वयांकि सन्दर्ध नेवनीय बखुएँ सन बोरसे इसे ही पाप्त होती है; नी इस प्रमाग कानना है उसे सन्पूर्व सेवनीय वस्तर्णें सब जोरसे प्राप्त होती है ॥ २ ॥

एतं यथोक्त पुरुष सयद्वाम | इन वर्वोक्त पुरुषको 'संबदान' इत्याचक्षते । कस्मात् ? यम्मादेत िष्ता कटते हैं । वर्षा ! वर्षीकि सर्वाणि वामानि वननीयानि सम्पूर्ण वार-वननीय-सम्मन्तीय सभजनीयानि शोभनान्यभिसं- अर्थात शोभन पटार्थ सव कारसे यन्त्यभिसगच्छन्तीत्यतः सय-द्वामः । तथैवविदमेनं सर्वाणि वाननेवाले पुरपक्को—को इसे ऐसा वामान्यभिसयन्ति य एव चेद् | जानता है उसे,सम्पूर्ण सेवनीय पटार्थ ા રા

त्से ही प्राप्त होते हैं, इसलिये यह सयद्वाम है। इसी मकार देखा िसव ओरसे मास होते हैं ॥ २ ॥

एव उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति सर्वाणि वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥

यही वामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण वामोंका वहन करता है। नो ऐसा नानता है वह सम्पूर्ण वामोंको वहन करता है ।। ३ ।।

एप उ एव वामनीर्यस्मादेष। िहि सर्वाणि वामानि पुण्यकर्म- अपने धर्मरूपसे प्राणियोंके प्रति फलानि पुण्यानुरूप प्राणिम्यो उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम— पुण्य कर्मफलोंका बहन करता है। नयति प्रापयति वहति चात्म- इसके विद्वान्को मिलनेवाला फल-

यही वामनी है, क्योंकि यही धर्मत्वेन । विदुषः फलं सर्वाणि नो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वामानि नयति य एवं वेद ।।३।। । वामोंका (पुण्यकर्मफलोंका) वहन | करता है ।। ३ ॥

एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४ ॥

यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोकोंमें भासमान होता है। को ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण लोकोंमें भासमान होता है।। ४॥

वा एसा जानता ह वह सम्पूण काक एव उ एव भामनीरेष हि | यस्मात्सर्वेषु छोकेष्वादित्यचन्द्रा-ग्न्यादिरूपैर्माति दीप्यते । "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" (क॰ उ॰ ६।१६) इति श्रुतेः; अतो भामानि नयतीति भामनीः । य एवं वेदासावपि सर्वेषु छोकेषु भाति ॥ ४ ॥

काम भासमान हाता है। ४॥
यही भामनी है, क्योंकि सम्पूर्ण
लोकोंमें भादित्य, चन्द्र भीर अनि
आदिके रूपोंमें यही भासमान—
दीस होता है। "उसीके प्रकाशसे
यह सब प्रकाशित है" इस श्रुतिसे
यही सिद्ध होता है। भतः भामों
(प्रकाशों) का वहन करता है
इसिंख मामनी है। जो ऐसा
जानता है वह भी सम्पूर्ण लोकमें
भासमान होता है॥ ४॥

बह्मवेत्ताकी गति

अथ यहु चैनास्मिञ्छव्यं कुर्नन्ति यहि च नार्चि-षमेनाभिसंभवन्त्यर्चिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्य-माणपक्षाचान्बद्धदङ्ङेति झासाश्स्तान्मासेभ्यः संव-त्तरश्संवत्तरादादित्यसादित्याचनद्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येव देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥ ५ ॥

अव [श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्मवेचाकी गति वतलावी है--- ] इसके लिये शवकर्म करें अथवा न करें, वह अर्चिरिममानी देवताको ही पाप्त होता है। फिर अचिरिममानी देवतासे दिवसामिमानी देवनाको, दिवसामि-मानीसे शुक्कपक्षाभिमानी देवताको और शुक्कपक्षाभिमानी देवतासे उच-रायणके छः मार्सोको पाप्त होता है । मार्सोसे सवत्सरको, सवत्सरसे षादित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होता है। वहाँसे अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। यह देवमार्ग-ब्रह्ममार्ग है । इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं छौटते नहीं; छौटते ॥ ५ ॥

अथेदानीं यथोक्तत्रहाविदो गतिरुच्यते-यद् यदि उचैवास्मि-नेवविदि शन्यं शवकर्म मृते कुर्वन्ति यदि च न कुर्वन्ति ऋत्विजः सर्वथाप्येवंवित्तेन | शवकर्मणाकृतेनापि प्रतिवद्धो न न त्रक्ष प्रामोति न च करतेन शवकर्मणास्य कश्रनाभ्यधिको लोकः। "न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्'' (बृ०उ ४।४।२३) इति श्रुत्यन्तरात् । **चवकर्मण्यनाद्**रं दर्शय-न्विधां स्तीति न पुनः शवकमेंव-

अब उपर्युक्त ब्रह्मवैत्ताकी गति वतलायी बाती है--इस प्रकार जाननेवाले इस उपासककी उसकी मृत्य होनेपर ऋ त्विगण शव-कर्म करें अथवा न करें उस शव-कर्मके न करनेसे भी इस प्रकार जाननेवाला वह उपासक मतिवद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त न होता हो--ऐसा नहीं होता और न उस शवकर्मके करनेसे इसे कोई ब्रह्मसे उरक्रष्टलोक ही प्राप्त होता है, जैसा कि "यह कर्मसे न तो बढ़ता है और न घटता ही हैं" इस एक अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। रायकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित करता हुआ यह मन्त्र केवल विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार विदो न कर्तव्यमिति । अक्रिय- । चाहिये---यह नहीं वतलाता । इस जाननेवालेका शवकर्म नहीं करना

श्वकर्मणि कर्मणां

फलारम्भे प्रतिवन्धः कश्चिदन्र-इह विद्या मीयतेऽन्यत्र: यत फलारम्भकाले शबकर्म स्यादा वेति विद्यावतोऽप्रतिवन्धेन फलारम्भं दर्शयति । ये सखा-काशमक्षिस्यं संयद्वामी वामनी-र्भामनीरित्येवंगुणग्रपासते प्राण-सहितामग्निविद्यां च, तेषामन्यत् कर्म भवतु मा वा भृत्सर्वथापि तेऽर्चिपमेवाभिसंभवन्त्यर्चिरभि-मानिनीं देवतामभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । अचिषोऽर्चिदेवताया अहरह-रभिमानिनीं देवतामह आपूर्य-माणपक्षं शुक्लपक्षदेवतामापूर्य-माणपक्षाद्यान्षण्मासानुदङ्ह्त्तरां दिशमेति सविता तान्मासानु-

त्तराय देवतां तेभ्यो मासेभ्यः

विद्वान्के सिवा अन्य किरोके लिये तो शवकर्म न करनेपर उसके आरम्भमें कुछ प्रतिबन्ध होनेका अनुमान किया जाता है: क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फल आरम्भ होनेके समय केवल उपा-सकके लिये ही - उसका शवकर्म किया जाय अथवा न किया जाय-अप्रतिवन्धपूर्वेक फलका दिखलाती है। जो लोग नेत्रमें स्थित संयद्वाम, वामनी और भामनी इत्यादि गुणोंसे युक्त सुखाकाशकी उपासना करते हैं तथा पाणसहित अग्निविद्याकी उपासना करते है----उनका अन्य कर्म हो अथवा न हो -- वे सर्वथा अर्चिरभिमानी देवताको हो प्राप्त होते हैं---ऐसा इसका तात्पर्य है।

अचिं:—अचिंरिममानी देवतासे
अहः—अहरिममानी (दिवसाभिमानी) देवताको, अहरिममानी
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष—शुक्कपक्षदेवताको, शुक्कपक्षसे षड्डदर्—
जिन छः महीनोंमें सूर्य उत्तर दिशामें
नलता है उन महीनोंको अर्थात्
उत्तरायण-देवताको, उन उत्तरायणके छः महीनोंसे संवत्सर—सवत्सरा-

सबत्सर संवत्सरदेवतां ततः सब-न्सरादादित्यमादित्याञ्चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्यत तत्तत्रस्थांस्तान् प्ररुपः कश्चिद्वस्रक्षलोकादेत्यामा-नवो मानव्यां सुष्टी भवो मानवो न मानवोऽमानवः स पुरुष एनान्त्रह्म सत्यलोकस्य गमयति गन्तुगन्तव्यगगयित्त्वव्यपदेशे-भ्यः । नन्मात्रज्ञद्यप्राप्ती तदनुप-त्रक्षय सन्त्रह्माप्येतीति हितत्र वक्तं न्याय्यम् । सर्वे-सन्मात्रप्रतिपर्शि

भिमानी देवताको पात होते हैं। फिर संवरसरसे आदित्यको, आदित्य-से चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विध्त-को प्राप्त होते हैं। वहाँ स्थित हुए उन उपासकोंको कोई समानव जो मानवी सृष्टिमें होता है उसे 'अमानव' है, हो उसीका ऐसा कोई अमानव पुरुप ब्रह्मलोक-से आकर सत्यलोकमें स्थित व्रक्षके पास पहुंचा देता है, । गमन करने-वाले, गन्तन्य स्थान और करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण [ यहाँ कार्यवस ही अभिषेत है ] सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमें यह कुछ नहीं कड़ा जा वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 'वह त्रदारूप हुआ ही नदाको मास होता है'। यागे छठे (अध्यायमें ) ध्रुति सम्पूर्ण नेदके बाघहारा सन्मात्र भाकी प्राप्तिका उन्हेम करेगी ।\* तथा निगा देखा हुआ [ एकव-रूप ] मार्ग तो मोलमं उपयोगी प्रध्यति । न चादुष्टी मागीजा- ही दहाँ हो सुरता ।

मनायोपतिष्रते।"स एनमविदिती न भ्रुनक्ति" इति श्रुत्यन्तरात्। एष देवपथः, देवैरचिरादि-मिर्गमयित्त्वेनाधिकृतैरुपलक्षितः पन्था देवपथ उच्यते । त्रक्ष इदि गन्तव्यं तेन चोपलक्षित त्रह्मपथः। एतेन प्रतिपद्यमाना गच्छन्तो ब्रह्मेमं मानवं मनुसंव-न्धिनं मनोः सृष्टिलक्षणमावर्वे नावर्तन्त आवर्तन्तेऽस्मिखनन-मरणप्रवन्धचकारूढा घटीयन्त्र-वत्पुनः पुनरित्यावर्तस्तं न प्रति-पद्यन्ते। नावर्तन्त इति द्विरुक्तिः सफलाया विद्यायाः परिसमाप्ति-प्रदर्शनार्था ॥ ५ ॥

"वह (परमात्मा) विदित न होनेपर इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान करके ] पालन नहीं करता" इस भन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। यह देवमार्ग है---उपासकको पहुँचानेके लिये अधिकारभास होनेके **उप**रुक्षित देवताओंसे कारण यह मार्ग देवमार्ग कहळाता है, तथा ब्रह्म गन्तव्य ( प्राप्तव्य ) स्थान है, उससे उपलक्षित होता है, इसिलये वह ब्रह्ममार्ग ब्रह्मको इसके द्वारा नानेवाछे डपासफ —मनुसम्बन्धी अर्थात् म<u>त</u>ु-की सृष्टिरूप आवर्तमें नहीं लौटते । जन्म-मरणके प्रवाहरूप चकपर चढ़े हुए प्राणी घटीयन्त्रके समान पुनः-पुनः आवर्तन करते हैं उस इस लोकको 'आवर्त' कहते नहीं होते। हें, इसे वे प्राप्त नावर्चन्ते' यह द्विरुक्ति फलके सहित विद्याकी परिसमाप्ति पद्र्शित करनेके लिये है।। ५॥

इतिन्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये पञ्चदशकण्डमाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

यज्ञीपासना

रहस्यप्रकरणे प्रसङ्गादारण्य- । रहस्य (उपासना) के प्रकरणमें

कत्वसामान्याच्च यज्ञे क्षत उत्पन्ने [पूर्वोत्तर प्रकरणोंका] आरण्यकत्वमें

च्याहृतयः प्रायश्चित्तार्था विधा- कोई क्षत पाप होनेपर उसके प्राय-

तन्यास्तद्भिज्ञस्य चर्त्विजो करना है-तथा प्रायश्चित्तको जानने-

वाले ऋतिक ब्रह्माके लिये मौनका विधान करना है—इसल्ये यह भयते— शरम किया नाता है—

एष ह वे यज्ञो योऽयं पवत एष ह यन्निदश्सर्वं पुनाति । यदेष यन्निदश्सर्वं पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनइच वाक्च वर्तनी ॥ १ ॥

यह जो चलता है निरुचय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय इस सम्पूर्ण जगतको पवित्र करता है; क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त संसारको पवित्र कर देता है इसिछिये यही यज्ञ है। मन और वाक--ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥

एप ह वा एप वायुर्योऽय पवतेऽयं यज्ञः । ह वा इति प्रसिद्धार्थावद्योतकौ निपातौ । हैं । श्रुतियोंमें यह वायुरूप प्रतिष्ठा-वायुप्रतिष्ठो हि यज्ञः प्रसिद्धः वाला ही प्रसिद्ध है । जैसा कि

[मार्गोपढेशका] प्रसङ्ग होनेके कारण,

साहच्य होनेके कारण, और यज्ञमें

श्चित्तके लिये न्याहृतियोंका विधान

श्रुतिषु, ''स्वाहा वाते धाः" (यजु० २।२१ तथा ८। २१) "अयं वै यज्ञो योऽयं पवते" इत्यादिश्रुतिम्यः । वात एव हि चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी ''वात एव यज्ञस्यारम्भको वातः प्रतिष्ठा'' इति च श्रवणात् । एष ह यन्गच्छंश्रलन्निदं सर्व जगत्प्रनाति पावयति शोधयति । न ह्यचलतः शुद्धिरस्ति । दोष-चलतो हि दृष्टंन स्थिरस्य । यद्यस्माच्च यन्नेष इदं ] सर्वे पुनाति यस्मादेष एव यज्ञो यत्प्रनातीति । तस्यास्यैवं विशिष्टस्य यज्ञस्य वाक्च मन्त्रोच्चारणे व्यापृता,

मनश्र यथाभृतार्थज्ञाने न्यापृतम्,

वे एते वाङ्मनसे वर्तनी मार्गी |

"यह यज्ञ भापके हाथमें सौंपता हूं । आप इसे वायु देवतामें स्थापित करें।" "यह निश्चय यज्ञ ही है जो कि चलता है" इत्यादि श्रुतियोंसे है। चलनात्मक प्रमाणित होता स्वरूप गुणवाला होनेके कारण वायुका ही कियासे समवाय-सम्बन्ध है; जैसा कि श्रुति कहती है-"वायु ही यज्ञका आरम्भक है और वायु ही उसकी प्रतिष्ठा है।" यह चलता--गमन करता हुआ इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र---शुद्ध कर देता है। जो नहीं चलता [ अर्थात् विहित कियाका अनुष्ठान नहीं करता ] उसकी शुद्धि नहीं होती । दोषनिवृत्ति गतिशीलकी ही देखी जाती है, स्थिरकी नहीं देखी जाती, क्योंकि यह चलता हुआ इस सम्पूर्ण जगत्को पवित्र कर देता है इसिंहिये यही यज्ञ है,

क्योंकि पवित्र करता है।

उस इस प्रकारकी विशेषतावाले यज्ञके मन्त्रोचारणमे प्रवृच्च वाणी और यथार्थ वस्तुके ज्ञानमे प्रवृच्च मन—ये दोनों अर्थात् वाणी और मन 'वर्तनी'—मार्ग हैं। बिन-

१ इस मन्त्रकी एक अर्घाळी इस प्रकार है—'मनस्त्रत इम देव यज्ञ, जाहा वाते घा.' अर्थात् 'हे चित्तके प्रवर्तक देव (परमेश्वर)! मै यह यज्ञ आपके हार्योमें सींपता हूं, आप इसे वायु देवतामें स्थापित करें।'

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* याम्यां यज्ञस्तायमानः प्रश्नते के द्वारा विन्तृत किया हुआ यज्ञ ते वर्तनी । "प्राणापानपरिचलन-हैं । "प्राण और अपन इन दोनोंके वर्तनी उच्चेते यजस्य ॥ १ ॥ वज्ञके नार्ग कहे गये हें ॥ १ ॥

वत्या हि वाचिश्रक्तस्य चोत्तरो- | योगते जिनका परिचलन होता है। त्राक्रमो यद्यज्ञः" इति हि श्रुत्य-क्रम हे वही यज्ञ हैं"-ऐसी एक न्तरम् । अतो वाङ्मनस्यस्यां व्यक्ति कहती है । इस प्रकार व्यक्ती वर्तते इति वाङ्मनसे होता है. इसल्पि वाणी कीर मन

त्रहाके मीनमद्रसे यज्ञकी हानि

तयोरन्यतरां मनसा सश्स्करोति ब्रह्मा वाचा होताष्वर्युरुद्वातान्यतराश्स यत्रोपाञ्चते प्रातरनुवाके पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव वर्तनीश्सश्स्करोतिहीयतेऽन्यतरा स यथैकपादव्रजनरथो वैकेन चक्रेण वर्तमानो रिष्यत्येवसस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञशरिष्यन्तं यजमानोऽनुरिप्यति स इष्ट्रा पापीयान् भवति ॥ ३ ॥

उत्तमेंसे एक मार्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता है तथा होता, अध्वर्धु और उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे नार्गका संस्कार करते हैं। यदि प्रातरनुवाकके आरम्भ हो जानेपर परिघानीया अप्रचाके उचारणसे पूर्व शक्का चोरू टठता है तो वह केवल एक मार्गका ही संस्कार करता

१ क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाला पुरुष ही इनके पूर्वापरमावरूप क्रमपूर्वक यज्ञ-सन्पादन करता है।

है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पाँनसे चळनेवाळा पुरुष अथवा एक पहिंचेसे चळनेवाळा रथ नष्ट हो जाता है उसी प्रकार इसका यज्ञभी नाशको प्राप्त हो जाता है। यज्ञके नष्ट होनेके पश्चान् यजमानका नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी अधिक पापी हो जाता है॥ २–३॥

तयोर्वर्तन्योरन्यतरां वर्तनीं मनसा विवेकज्ञानवता संस्क-रोति ब्रह्मत्विंग्वाचा वर्तन्या होताष्वर्युरुद्धातेत्येते त्रयोऽप्यु-त्विजोऽन्यतरां बाग्ठक्षणां वर्तनीं गाचैव संस्कुर्वन्ति । तत्रैवं सित वाङ्मनसे वर्तनी संस्कार्ये यज्ञे ।

अथ स ब्रह्मा यत्र यस्मिन्काल उपाकृते प्रारच्धे प्रावरनुवाके श्रस्ते पुरा पूर्वं परिधानीयाया श्रम्चो ब्रह्मेतिस्मिन्नन्तरे काले ज्यववद्ति मौनं परित्यज्ञति यदि तदान्यत्रामेव वाग्वर्तनीं संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियसा-णा मनोवर्तनी द्वीयते विनश्यति ज्ञिदीमवत्यन्यत्रा, स यज्ञो वाग्वर्तन्येवान्यत्ररया वर्तितुमश-मनुवन्तिस्पति । उन दोनों मार्गीमेंसे किसी एक मार्गका नक्षानामक ऋदितक विवेक-ज्ञानयुक्त चिच्होरा संस्कार करता है तथा हीता, अध्वर्यु और उद्गाता ये तीनों ऋदितक भी दूसरे वाक्-नामक मार्गका वाणीके द्वारा ही संस्कार करते हैं। अतः ऐसा होनेके कारण यज्ञमें वाक् और मन दोनों ही मार्गोंका संस्कार करना चाहिये।

इसके वाद यह ब्रह्मा जिस कालमें प्रातरतुवाक शक्षका भारम्भ हो गया हो उस समयसे परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे पूर्व बोल उठता है— यदि मौन छोड़ देता है तो एक अर्थात वाक्रूप मार्गका ही संस्कार करता है। इस प्रकार ब्रह्माद्वारा संस्कारशूत्य हुआ एक मनरूप मार्ग विनष्ट अर्थात् छिद्रयुक्त हो जाता है। तव वह यज्ञ एकमात्र वाग्वर्तनीसे ही रहनेमें असमर्थ होनेके कारण नष्ट हो जाता है। क्यमिव ? इत्याह—स यथैकपात्पुरुपो व्रजन्गच्छन्नध्वानं रिष्यति, रथो वैकेन चक्रेणवर्षमानो
गच्छन्तिष्यति, एवमस्य यजमानस्य ज्ञव्रक्षणा यज्ञो रिष्यति
विनश्यति । यज्ञं रिष्यन्त
यजमानोऽजुरिप्यति; यज्ञप्राणो
हि यजमानः, अतो युक्तो यज्ञरेपे रेपस्तस्य । स तं यज्ञमिष्ट्वा
तादृशं पापीयान्पापतरो भवति
॥ १-३॥

किस प्रकार नष्ट हो जाता है श्र यह श्रुति वतलाती है—जिस प्रकार मार्गमें एक पॉवसे चलनेवाला मनुष्य गिर जाता है अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नाशको प्राप्त होता है उसी प्रकार कुल्सित ब्रह्माके द्वारा इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात् यजमानका भी नाश होता है, क्योंकि यज्ञमानका तो यज्ञ ही प्राप्त है, इसिल्ये यज्ञके नाश होनेपर उसका नाश होना उचित हो है। नह इस प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर पापीयान्—अधिकतर पापी होता है॥ र—३॥

वह्यांके मीनपालनये बङ्गकी प्रतिष्ठा

अथ यत्रोपाइते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानी-याया ब्रह्मा व्यववद्रशुभे एव वर्तनी सश्स्कुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥ ४ ॥ स यथोभयपाद्वजन्रथो वोभाभ्यो चक्राभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतिनिष्ठन्तं यज्ञमानोऽनुष्रतितिष्ठति स इष्ट्रा श्रेयान् भवति ॥ ५ ॥

र्थार यदि पाउरनुवाइका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया अहचांत पूर्व बद्राः नहीं बोठना है तो [समस्त ऋत्विक् मिछकर] दोनीं ही मार्गे मा सन्कार कर देते हैं। तव कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। जिस बकार देनीं पैरोमे चलनेवाला पुरुष अथवा दोनीं पहिचोंसे चलने- वाळा रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता है। वह [ऐसा] यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है। ४-५ ॥

अथ पुनर्येत्र ब्रह्मा विद्वान्मौनं । वाग्विसर्गमकुर्वन्वर्तते यावत्परिधानीयाया न व्यवव-दित तथैव सर्वत्विज उमे एव वर्तनी संस्क्रवन्ति न हीयतेऽन्य-तरापि। किमिव १ इत्याह पूर्वोक्तः विपरीतौ दृष्टान्तौ । एवमस्य यजमानस्य यज्ञः स्ववर्तनीभ्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठति स्वेनात्म-नाविनश्यन्वर्तत इत्यर्थः । यज्ञं प्रतितिष्ठन्तं यजमानोऽनुप्रतिति-ष्टित । स यजमान एवं मौनविज्ञान-वद्बद्धोपेतं यज्ञमिष्टा श्रेयानम-वति श्रेष्टो भवतीत्यर्थः ॥४-५॥

किन्तु वहाँ विद्वान् बद्धा मौन प्रहण करनेके अनन्तर परिघानीया ऋचापर्यन्त वाणी उचारण करता हुआ रहता है, मौन त्याग नहीं करता: और उसीकी तरह अन्य सन ऋतिक् भी [नियमबद्ध] रहते हैं. वहाँ वे सब दोनों ही मार्गीका संस्कार कर देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता । फिस प्रकार नष्ट नहीं होता, इसमें श्रुति पहलेसे विपरीत दृष्टान्त देती है। तात्पर्य यह है कि उसी प्रकार अपने दोनों मार्गों-द्वारा स्थित हुआ इस यजमानका यज्ञ प्रतिष्ठित होता है, अर्थात् अपने स्वरूपसे अष्ट न होता हुआ वर्तमान रहता है। यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर यजमान भी उसीकी तरह प्रतिष्ठित इस प्रकारके मौन-विज्ञानयुक्त ब्रह्मावाला वह यजमान यज्ञ करके श्रेयान होता है अर्थात् श्रेष्ठ होता है ॥ ४-५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थान्याये षोडशक्षण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १६ ॥

### समद्रम स्तराह

यड-दोषके प्रायधितरूपते न्याहतियोंकी उपासना

अत्र त्रह्मणो सौनं हैविहितस्ः यहाँ त्रह्माके मौनका विधान
तर्द्रेषे त्रह्मत्वकर्मणि चाथान्यस्मिश्र हौत्रादिकर्मरेषे च्याहतिहोमः प्रायश्चित्तमिति तद्यं है; उसके लिये व्याहतियोंका विधान व्याहृतयो विधातच्या इत्याह- करना है, इसल्यि श्रुति कहती है-

प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाश्रसान् प्रावृहद्गिं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥१॥

भनापतिने छोक्रोंको रूक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया। उन तप किये जाते हुए लोकोंसे उसने रस निकाले । प्रथिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षसे वायु और घुळोकसे आदित्यको उद्भुत किया ॥ १ ॥

प्रजापतिरूक्तिनस्यतपन्छोका
गुद्दिश्य तत्र सार्राज्युक्षया घ्यानलक्षणं तपश्चकार । तेषां तप्य
मानानां छोकानां रसान्साररूपान्त्राष्ट्रहुदुप्यवाञ्चग्राहेत्यर्थः ।

प्रजापतिरूक्ते छोकोंको अर्थात्

लक्षणं तपश्चकार । तेषां तप्य
मानानां छोकानां रसान्साररूपान्त्राष्ट्रहुदुप्यवाञ्चग्राहेत्यर्थः ।

प्रहण क्या । किन रसींको महण कान् १ अग्नि रसं प्रथिन्याः, किया १ प्रथिवीसे अग्निरूप रस

वायुमन्तरिक्षात्, दिवः ॥ १ ॥

आदित्यं | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और घुळोक-से आदित्यरूप रस ग्रहण किया ॥१॥

स प्तास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानानार रसान्त्रावृहद्ग्नेऋचो वायोर्यज्ञूश्वि सामान्यादित्यात् 11 2 11

[फिर] उसने इन तीन देवताओंको रुक्ष्य करके तप किया। उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अग्निसे ऋकः, वायुसे यजुः और मादित्यसे साम महण किये ॥ २ ॥

पुनरप्येवमेवाग्न्याद्याः विद्यां जग्राह ॥ २ ॥

स | फिर भी उसी मकार उसने एतास्तिस्रो देवता उद्दिश्याभ्य- | अनि आदि तीन देवताओंको रुक्ष्य तपत् । ततोऽपि सारं रसं त्रयी- | बनाकर तप किया। उनसे भी त्रयी-विद्यारूप सार-रस महण किया ॥२॥

स एतां त्रयीं विद्यासभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्त्रावृहद्भूरित्यृग्भ्यो भुवरिति यज्जुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः ॥ ३ ॥ तद्ययुक्तो रिष्येद्भुः स्वाहेति गाईपत्ये जुहूचाहचामेव तद्रसेनची वीर्येणची यज्ञस्य विरिष्टश संदंघाति ॥ ४ ॥

[तद्नन्तर] उसने इस त्रयीविद्याको रूक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्यासे उसने रस निकाले। ऋक् श्रुतियोंसे मूः, यजुःश्रुतियोंसे सुवः तथा सामश्रुतियोंसे स्वः इन रसोंको ग्रहण किया। उस यज्ञमें यदि ऋक् श्रुतियोंके सम्बन्धसे क्षत हो तो 'मृः स्वाहा'॥ ऐसा कहकर गार्हपत्याग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह ऋचार्कोंके रससे भूमाओंके वीर्यद्वारा ऋक्सम्बन्धी यज्ञके क्षतकी पूर्ति करता है ॥३-४॥

पुनरभ्यतपत्त्रयी स एता विद्याम् । तस्यास्तप्यमानाया रसं भूरिति व्याहतिमुग्भ्यो जग्राह, भ्रवरिति व्याहतिं यज्ञर्भ्यः, स्वरिति च्याहर्ति सामभ्यः। अतएव स्रोकदेववेदरसा महाच्या-हृतयः अतस्तत्तत्र यज्ञे यद्युक्त ऋक्संबन्धादृङ्निमित्तं रिष्येद्यज्ञः क्षतं प्राप्तुयाद्भःस्वाहेति गार्हेपत्ये जुहुयात्, सा तत्र प्रायश्रित्तिः। कथम् १ ऋचामेव, तदिति क्रिया-विशेषणम्, रसेनचौं वीर्येणौजस-र्ची यज्ञस्य ऋक्संत्रन्धिनो यज्ञस्य विरिष्टं विच्छित्रं शतरूपमुत्पन्नं संदधाति प्रतिसंधत्ते ॥ ३-४ ॥

उसने इस त्रयीविद्याकी फिर रुक्ष्य करके तप किया । उस तप की जाती हुई विद्याके रस 'मृः' इस न्याहृतिको ऋक्ष्रुतियोसे प्रहण किया । तथा 'भुवः' इस न्याहृति-को यजुःश्रुतियोंसे और 'स्वः' इस सामश्रुतियोंसे व्याहृतिको किया । इसीसे ये महाव्याहृतियाँ लोक, देव और वेदकी सारमृत हैं। इसिंखेंये यदि उस यज्ञमें ऋकुसे-ऋकके सम्बन्धसे-ऋकुके कारण क्षत प्राप्त हो तो 'मृः स्वाहा' ऐसा कहकर गाईपत्यानिमें इवन करे। उस अवस्थामें वही शायश्चित्त है। किस भकार १ ऋचाओंके ही रससे ऋचाओंके वीर्य-भोजद्वारा वह यज्ञके ऋक्-सम्बन्धी विरिष्ट---विच्छेद अर्थात् उत्पन्न हुए क्षतकी पूर्ति करता है। 'ऋचामेव तत्' इसमें 'तत्' यह कियाविशेषण है॥ ३-४॥

अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भुवः स्वाहेति दक्षिणाग्नी जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीयेंण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टश्संदधाति ॥ ५ ॥

- :0 :-

भौर यदि यजुःश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'भुवः स्वाहा' ऐसा कहकर दक्षिणाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह यजुओंके रससे यजुओंके वीर्यद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतको पूर्ति करता है ॥ ५ ॥

# अथ यदि सामतो रिष्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यज्ञस्य विरिष्टश्संद्धाति ॥ ६ ॥

और यदि सामश्रुतियोंके कारण क्षत हो तो 'स्वः स्वाहा' ऐसा कहकर आहवनीयाग्निमें हवन करे । इस प्रकार वह सामके रससे सामके वीर्य द्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ६ ॥

अथ यदि यजुष्टो यजुर्निमित्तं

रिष्येद्भवः स्वाहेति दक्षिणाग्नौ

जुहुयात्। तथा सामनिमित्ते रेषे

स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात् ।

तथा पूर्ववद्यज्ञं सद्धाति । ब्रह्म-

निमित्ते तु रेषे त्रिष्वग्निषु ति-

सुभिन्पीहृतिभिर्जुहुयात् । त्रय्या

हि विद्यायाः स रेपः। "अथ केन वह यज्ञक्षत तो त्रयीविद्याका ही क्षत

स्तोर यदि यजुर्निमित्तक क्षत हो तो 'सुवः स्वाहा' ऐसा कहकर दक्षिणाण्निमें हवन करे, तथा सामसम्बन्धी क्षत होनेपर 'स्वः स्वाहा' ऐसा कहकर आहवनीयाण्निमें हवन करे। इस प्रकार वह पूर्ववत् (ऋक्सम्बन्धी क्षतमें किये हुएके अनुसार) यज्ञक्षतकी पूर्ति कर लेता है। [ये सब प्रायश्चित्त होता, उद्गाता और अध्वर्युद्धारा होनेवाले क्षतोंकी पूर्तिके लिये हैं।] ब्रह्माके कारण यज्ञक्षत होनेपर तो तीनों अज्ञित्त्योंमें तीनों व्याह्तियोंद्वारा हवन करे; क्योंकि [उसके द्वारा होनेवाला]

ब्रह्मत्विमत्यनयैव त्रय्या विद्य- | है । जैसा कि "व्रक्षत्व किसके द्वारा सिद्ध होता है । इस त्रयीविद्यासे ही" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । अवया व्रक्षत्वके कारण होनेवाले यज्ञक्षतके लिये कोई और न्याय

मृग्यं ब्रह्मत्विनिमत्ते रेषे ॥ ५-६॥ दूँदना चाहिये ॥ ५-६ ॥

विद्वान महाकी विशिष्टता

तद्यथा लवणेन सुवर्णश्रांदध्यात्सुवर्णेन रजतश रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस श्सीसेन छोहं छोहेन दारु दारु चर्मणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानाम-स्याख्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टश्संदधाति भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवति॥८॥

इस विषयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार रुवण ( क्षार ) से प्रवर्णको, प्रवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुको, त्रपुसे सीसेको, सीसेसे छोहेको, और छोहेसे काष्ठको अथवा चमड़ेसे काष्ठको जोड़ा जाता है। उसी मकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीर्यसे यज्ञके क्षतका मतिसंघान किया जाता है । जिसमें इस मकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो भोषिषयोंद्वारा संस्कृत होता है ॥७-८॥

तद्यथा रुवणेन सुवर्ण सद्- | उस सम्बन्धमें [ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार रुवण-

ध्यात् क्षारेण टङ्कणादिना । टङ्कणादि सारसे सुवर्णको जोहा वाता है, क्योंकि वह कठिन सरे मृदुत्वकरं हि तत्। सुवर्णेन रजतमशक्यसंधानं संदध्यात्। वाता है, क्योंकि वह कठिन सुवर्णको सदु करनेवाला है, सुवर्ण-से चॉदीको—जिसका जुड़ना अत्यन्त कठिन हे—जोड़ते हैं, रजतेन तथा त्रषु, त्रपुणा सीसं इसी प्रकार चोंदीस त्रषु ( राँगा ),

लोहेन लोहं दारु दारु चर्मणा चर्मवन्धनेन। एवमेषां लोकानामासां देवता-नामस्यास्रय्या विद्याया वीर्येण रसाख्येनौजसा यज्ञस्य विरिष्टं सदधाति । मेषजकृतो ह वा एष यज्ञः, रोगार्त इव प्रमांश्विकित्स-केन सुशिक्षितेनैष यज्ञो भवति । यस्मिन्यज्ञ यज एनविद्यथोक्तन्याहृतिहोमप्राय-श्चित्तविदुब्रह्मस्विग्भवति स यज्ञ इत्यर्थः ॥ ७-८ ॥

XXXXXXXXXXXXX त्रपुसे सीसा, सीसेसे छोहा और लोहेसे काष्ठ अथवा चर्म--चमहेके वन्धनसे काष्ठको जोडा जाता है. उसी प्रकार इन लोक, देवता भौर से यज्ञशतकी पूर्ति करते हैं । स्रश्चि-क्षित चिकित्सकके द्वारा निरोग किये हुए ] रोगार्त पुरुषके समान यह यज्ञ निञ्चय ही मानो ओषधियों-द्वारा यसंस्कृत होता है- कौन यज्ञ ? नहाँ अर्थात निस यज्ञमें इस प्रकार नाननेवाला यानी पूर्वोक्त व्याहृति-होमरूप प्रायश्चित्त जाननेवाला ब्रह्मा ऋत्विक् होता है वह यज्ञ—ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ ७-८ ॥

किं च---

—ः ∘ :— { तथा—

एप ह वा उद्वप्रवणो यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवत्येवंविद्श्ह वा एषा ब्रह्माणमनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद्रच्छति ॥ ९ ॥

वहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्पवण होता है। इस प्रकार जाननेवाल ब्रह्माके उद्देश्यसे ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि "वहाँ नहाँ कर्म आष्ट्रच होता है वहीं वह पहुँच जाता है"॥९॥
एष ह वा उदक्प्रवण उदङ्जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदक्प्रवणविम्नो दक्षिणोच्छायो यज्ञो उत्तकी बोर झका हुआ और

भवति, उत्तरमार्गप्रतिपत्तिहेतुरि- दिक्षण ओर उठा हुआ-अर्थात त्यर्थः,यत्रैवविद्ब्रह्मा भवति । एवं-

उत्तरमार्गकी प्राप्तिका हेतु होता है। यर्थः, यत्रैविविद्ब्रह्मा भवति । एवं हस प्रकार वाननेवाले ब्रह्मा महित्वक्के विषयमें ही ब्रह्माकी सहुति करनेवाली यह अनुगाया है— विस-विद्य प्रदेशसे कर्म आर्च होता यतो यत आवर्तते कर्म प्रदेशादृ-द्विजां यत्रः भती मवंस्त तथज्ञस्य भतरूपं प्रतिसंद्धत्त्रायश्चित्तेन सतरूपं प्रतिसंद्धत्त्रायश्चित्तेन गच्छति परिपारुयतीत्येतत् ॥९॥ की सव प्रकार रक्षा करता है ॥ ९ ॥

मानवो ब्रह्मेवैक ऋत्विक्कुरूनश्वाभिरक्षत्येवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानश्सर्वाश्व्यत्विजोऽभिरक्षति तस्मादेवं-विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेवंविद्म्॥१०॥

एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक् है। जिस प्रकार युद्धमें घोड़ी योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला बहा यज्ञ, यजमान और अन्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सब ओरसे रक्षा करता है। अतः इस प्रकार जाननेवालेको ही जहा। बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं, ऐसा न जाननेवालेको नहीं ॥ १० ॥

मान वो ब्रह्मा मीनाचरणान्म- मीनाचरण करनेसे अथवा मनन करनेके कारण ब्रह्मा मानव है; ननाद्वा ज्ञानवत्त्वात्तती ब्रह्मैचैक- अतः ज्ञानवान् होनेके कारण ब्रह्मा ही एक ऋत्विक् है। जिस र्त्विक्क रून्कर्तृ न् योद्धनारूढानथा प्रकार युद्धमें घोड़ी 'कुरून्'---

\*\*\*

विद्या यथाभिरसत्येवंविद् ह वै

विद्या यशाभिरसत्येवंविद् ह वै

विद्या यश्च यजमानं सर्वाश्चन्नः

त्विजोऽभिरस्रति तत्कृतदोपाप
नयनात्। यत एवं विशिष्टी

विद्यान्, तस्मादेविदम्

एव यथोक्तन्याहृत्यादिविदं

विद्याणं कुवींत, नानेवंविदं

कदाचनेति। द्विरम्यासोऽध्याय
परिसमाप्त्यर्थः।। १०।।

कर्ताओंकी यानी अपनी पीठपर चहे हुए योद्धाओंकी सन प्रकारसे रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जानने- वाला ब्रक्षा भी यज्ञ, यजमान और समस्त ऋित्वोंकी, उनके किये हुए दोषोंकी निवृत्ति करके, सन ओरसे रक्षा करता है। क्योंकि विद्धान् व्रक्षा ऐसा विशिष्टगुणसम्पन्न होता है इसल्ये इस प्रकार — उपर्युक्त व्याहृति आदिका ज्ञान रखनेवाले- को ही ब्रब्सा बनावे; इस प्रकार न जाननेवालेको कमी न बनावे। 'वानेवंविदं नानेवंविदम्' यह द्विरुक्ति लध्यायकी समासिके लिये हैं ॥ १०॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये सप्तद्शसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १७ ॥

इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरिवाजकाचायस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्धि-वरणे चतुर्थोऽच्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥



# पञ्चम अध्याय

#### ष्ट्रश्रम स्रग्रह

सगुणब्रह्मविद्याया उत्तरा । गतिरुक्ता । अथेदानीं पञ्जमेऽच्यारे पश्चा-ग्निविदो गृहस्थस्योर्ध्वरेतसां च विद्यान्तरशीलिनां तामेव गतिमनुद्यान्या दक्षिण-दिक्संवन्धिनी केवलक्सिणां धुमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा. **न**तीया वतः कष्टतरा संसारगतिः. वैराग्यहेतोर्वक्तच्या इत्यारभ्यते। प्राणः श्रेष्ठो वागा-दिभ्यः प्राणी वाव संवर्गे इत्यादि च बहुशोऽतीते ग्रन्थे प्राणग्रहणं कृतम्, स कथं श्रेष्टो वागादिषु सर्वेः संहत्यकारित्वाविशेषे, कथं

[ गत अध्यायमें ] सगुण त्रक्ष-विद्याकी उत्तर ( उत्तरायण मार्ग-रूपा) गति कह दी गयी। अब पञ्चम अध्यायमें सनन्तर प्रञ्जारितवेत्ता गृहस्थ विद्याओं में निष्ठा रखनेवाले श्रद्धाळ कर्ध्वरेताषांकी उसी गतिका अनु-वाद कर केवळ कर्मपरायण पुरुषों-की उससे भिन्न दक्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरूपा गति और तीसरी उससे भी क्छिष्टतर संसारगतिका वैराग्यके छिये वर्णन करना है-इसीसे आगेका अन्य आरम्भ किया जाता है । वागादिकी अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ है: क्योंकि गत अन्थर्मे 'प्राण ही संवर्ग हैं इत्यादि अनेकों प्रकार-से प्राणका अहण किया गया है। 'सबके साथ मिलकर कार्य करनेमें समानता होनेपर भी वह वागादि इन्द्रियों में श्रेष्ठ क्यों है ! और क्यों उसकी उपासना करनी चाहिये !'—

च तस्योपासनमिति तस्य श्रेष्ठ- । इस शङ्काकी निवृत्तिके लिये उसके

त्वादिगुणविधित्सयेदमनन्तरमा-रम्यते— अण्डल आदि गुणोंका विधान करने-की इच्छासे यह भागेका श्रन्य आरम्भ किया जाता है—

ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुणोपास**ना** 

# यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ १ ॥

जो ज्येष्ठ **और श्रेष्ठको जानता है वह न्येष्ठ भौर** श्रेष्ठ हो जाता है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है।। १ ॥

यो इ वै कश्चिल्ल्येष्ट च। प्रथमं वयसा श्रेष्ठं च गुणैरम्य- | और श्रेण्ठ--गुणोंमें धिकं वेद, स ज्येष्टश्च इ वै श्रेष्ठश्र भवति । फलेन पुरुषं प्रलोम्याभिम्रखीकृत्याह - प्राणो वाव ज्येष्ठश्च वयसा वागा-दिभ्यः । गर्भस्थे हि पुरुषे प्राणस्य वृत्तिर्वागादिस्यः पूर्वे लन्धात्मिका भवति, यया गर्भो विवर्धते । चक्षुरादिस्थानावय-वनिष्पत्तौ सत्यां पश्चाद्वागादीनां वृत्तिलाभ इति प्राणी ज्येष्ठो वयसा भवति । श्रेष्ठत्वं तु प्रति- | दृष्टिसे प्राण ज्येष्ठ है । तथा उसकी

जो फोई ज्येष्ठ--आयुर्ने प्रथम जानता है वह निश्चय ही वयेण्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। इस मुकार फलके द्वारा पुरुषको प्रलोभित कर उसे प्राणोपासनाके अभिमुख कर श्रुति कहती है--वागादिकी अपेक्षा प्राण ही आयुमें ज्येष्ठ है, क्योंकि पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिकी अपेक्षा प्राणकी वृत्ति पहले लव्घ-स्वरूप होती है, निससे कि गर्भ बढ़ता है । वागादिकी वृत्तियोंका **ळाभ तो चक्षुरादि गोलक और** अवयवोंके निष्पन्न हो जानेके अनन्तर होता है; इसल्ये आयुकी

TOTAL SECTION AND A SECTION ASSECTION पादियण्यति सुद्दय इत्यादिनि- | श्रेष्ठताका सघाते ॥ १ ॥

अतः प्राण एव | दृष्टान्तद्वारा [ वारहवे मन्त्रमे ] च्येष्ठश्च श्रेष्ठश्चास्मिन्कार्यकरण- प्रतिपादन किया जायगा। स्रतः इस कार्यकरणसंघातमें प्राण ही ज्येष्र और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

## यो ह वै वसिष्टं वेद वसिष्टो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्ठः ॥ २ ॥

जो कोई वसिष्ठको जानता है वह स्वजातियोंमें वसिष्ठ होता है; निश्चय ही वाक् वसिष्ठ है।। २॥ यो ह वै वसिष्ठं वसित्र तम-माच्छादयिवृतमं वसुमत्तमं वा यो वेद स तथैव वसिष्ठो इ मवति स्वानां शातीनाम् । कस्तर्हि वसिष्ठः ? इत्याह-वाग्वाव वसिष्ठः, वाग्मिनो हि पुरुपा वसन्त्यभिभवन्त्यन्यान्य-समत्तमाथ, अतो वाग्वसिष्ठः 11 2 11

वो कोई वसिष्ठ--- अत्यन्त वसनेवाले अर्थात् आच्छादन करने-वालेको अथवा अत्यन्त वसुमान् (धनवान्)को जानता है वह प्रकार अपने संजातियों में ਦਜੀ वसिष्ठ होता है। अच्छा तो वसिष्ठ कौन है ! इसपर श्रुति कहती है-निश्चय हो वाक वसिष्ठ है; क्योंकि वाग्मी (श्रेष्ठ वक्ता) लोग ही बसते अर्थात् दूसरोंका पराभव करते हैं; और अधिक धनवान् भी होते हैं; अतः वाक् ही वसिष्ठ है ॥ २ ॥

यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिश्श्र ळोकेऽसुष्मिरश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्टा ॥ ३ ॥

नी कोई प्रतिष्ठाको चानता है वह इस लोक और परलोकमें प्रतिष्ठित होता है; नक्षु ही प्रतिष्ठा है ॥ ३ ॥

यो ह वै प्रतिष्ठां वेद स अस्मिँ क्रोकेऽग्रुष्मिश्च परे प्रति-तिष्ठति ह । का तिर्ह प्रतिष्ठा ? इत्याह—चशुर्वाव प्रतिष्ठा । चशुषा हि पश्यन्समे च दुगें च प्रतितिष्ठति यस्मात्, अतः प्रतिष्ठाः चशुः ॥ ३॥

जो कोई प्रतिष्ठाको जानता है वह इस छोक और परछोक्में प्रतिष्ठित होता है। अच्छा तो प्रतिष्ठा क्या है इसपर श्रुति कहती है—चक्क ही प्रतिष्ठा है, क्योंकि चक्कसे देखकर ही प्ररुष सम और विषम प्रदेशमें स्थित होता है, इसछिये चक्क ही प्रतिष्ठा है।।३।।

यो ह वै संपदं वेद सश्हास्मे कामाः पद्यन्ते दैनाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव संपत् ॥ ४ ॥

बो कोई सम्पद्को जानता है उसे दैव लीर मानुष काम (भोग) सम्पक् प्रकारसे पाप्त होते हैं। श्रोत ही सम्पद् है।। ४॥

यो ह वै संपदं वेद तस्मा
अस्मै दैवाश्च मानुषाश्च कामाः
संपद्यन्ते ह । का तिई संपद् १
इत्याह—श्रोत्रं वाव संपत् ।
यस्माच्छ्रोत्रेण वेदा गृह्यन्ते
तद्र्यविज्ञानं च, ततः कर्माणि
क्रियन्ते, ततः कामसंपत् ।
इत्येवं कामसंपद्वेतुत्वाच्छ्रोत्रं
वा संपत् ॥ ४ ॥

जो कोई सम्पद्को जानता है उसे दैव और मानुष भोग सम्यक् प्रकारसे प्राप्त होते हैं। अच्छा तो सम्पद् क्या है १ इसपर श्रुति कहती है—श्रोत्र ही सम्पद् है, क्योंकि श्रोत्रसे वेद और उनके अथका विशेष ज्ञान प्रहण किये जाते हैं, फिर कर्म किये जाते हैं और तदन्तर भोगोंकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार भोगोंकी प्राप्तिक हेतु होनेके कारण श्रोत्र ही सम्पद् हैं॥ ४॥

यो ह वा आयतनं वेदायतनश्ह स्वानां भवति मनो ह वा आयतनम् ॥ ५ ॥

जो आयतनको जानता है वह स्वजातियोंका आयतन (आश्रय ) होता है। निरुचय ही मन आयतन है। । ५ ॥

यो इ वा आयतनं वेदायतनं ह स्वानां भवत्याश्रयो भवती-त्यर्थः । किंतदायतनम् १ इत्याह मनो इ वा आयतनम् । इन्द्रि-योपहतानां विषयाणां भोक्त्र-र्थानां प्रत्ययरूपाणां मन आय-तनमाश्रयः: अतो मनो ह वा आयतनमित्युक्तम् ॥ ५ ॥

जो आयतनको जानता है वह स्वजनोंका आयतन होता है अर्थाद उनका आश्रय वन जाता है। व<sup>ह</sup> आयतन क्या है १ इसपर श्रुति कहती है--मन ही आयतन है। इन्द्रियोंद्वारा लाये हुए एवं भोक्ताके प्रत्ययस्प विषयोंका मन ही आयतन यानी आश्रय है; इसलिये मन ही आय-तन है-ऐसा कहा गया है।।५॥

#### इन्द्रियों का विवाद

## अथ ह प्राणा अह्रश्रेयसि व्युदिरेऽह्र श्रेयानस्म्यश्ह श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥

एक बार पाण ( इन्द्रियाँ) भैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार अपनी श्रेप्ठताके लिये विवाद करने लगे ॥ ६ ॥

तिसमन्प्रयोजने व्यूदिरे नाना बहुत-सी विरुद्ध वार्ते विरुद्धं चोदिर उक्तवन्तः ॥६॥ र रंगे ॥ ६॥

अथ ह प्राणा एवं यथोक्त- एक बार इस प्रकार पूर्वोक्त गुणाः सन्तः अहंश्रेयसि 'अहं गुणोंसे युक्त माण अपनी श्रेप्टताके श्रेयानस्मि अह श्रेयानस्मि' इत्ये-श्रेयानस्मि अह श्रेयानस्मि' इत्ये-प्रयोजनसे विवाद करने छगे; अर्थात ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुर्भगवन्को नः श्रेष्ठ इति तान्होवाच यस्मिन्व उत्कान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥

उन प्राणोंने अपने पिता प्रजापितके पास जाफर कहा—'भगवन् ! हममें कौन श्रेष्ठ हैं <sup>2</sup> प्रजापितने उनसे कहा—'तुममेंसे जिसके निकळ जानेपर शरीर अत्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने लगे वही तुममें श्रेष्ठ हैं ॥ ७ ॥

ते ह ते हैवं विवदमाना आत्मनः श्रेष्ठत्वविज्ञानाय प्रजा-पतिं पितरं जनयितारं कञ्चि-देत्योञ्चरुक्तवन्तः—हे भगवन्को नोऽस्माकं मध्ये श्रेष्टोऽस्यधिको गुणैः १ इत्येवं पृष्टवन्तः वान्पितोवाच ह-यस्मिन्वो युष्माकं मध्य उत्क्रान्ते शरीर-मिदं पापिष्ठमिवातिशयेन जीव-वोऽपि समुत्क्रान्तप्राणं ततोऽपि पापिष्टतरमिवातिश्ययेन दृश्येत कुणपमस्पृश्यमशुचि दृश्येत, स वो युष्माकं श्रेष्ठः, इत्यवो-चत्काका परि-तदुदुःखं जिहीर्षुः ॥ ७ ॥

इस प्रकार विवाद करते हुए वे अपनी श्रेष्ठताको विशेषहरूपसे जाननेके लिये प्रजापति--अपने पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्ताके पास जाकर बोले---'हे भगदन् । हम सबमें कौन श्रेष्ठ है !' अर्थात् गुणों केकारण कीन सबसे बढ़ा-चढ़ा है-ऐसा पूछा। जनसे पिताने कहा-- 'तुमर्मेंसे जिसके उत्क्रमण करनेपर यह शरीर अतिशय पापिष्ठ-सा अर्थात् नीवित रहते हुए भी प्राणहीन तथा उससे भी अत्यन्त निकृष्ट-सा दिखायी दे और शवके समान अस्पृत्य एवं अपवित्र जान पड़े वही तुमने श्रेष्ठ है।' इस प्रकार उनके दु:खकी निवृत्ति चाहते हुए प्रजापतिने काकुसे [अर्थात् स्वरभङ्ग-रूप उपायविशेषसे। उत्तर दिया ॥७॥

#### वागिन्दियकी परीक्षा

तथोक्तेषु पित्रा प्राणेषु

प्राणोंके मति पिताद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर—

सा ह वागुचकाम सा संवत्सरं प्रोध्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते यज्जोवितुमिति ? यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पर्चन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैविमिति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८॥

उस वाक् इन्द्रियने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष प्रवास करनेके धनन्तर फिर छोटकर पूछा 'मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके !' [ उन्होंने कहा--] 'जिस प्रकार गूँगे लोग विना बोले प्राणसे प्राणन-किया करते, नेत्रसे देखते, कानसे मुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं उसी मकार [हम मी जीवित रहे ]।' ऐसा सुनकर वाक इन्द्रियने शरीरमें प्रवेश किया ॥ ८ ॥

सा इ वागुचकामोत्कान्त-। वती । सा चोत्क्रय्य संवत्सर-मात्रं प्रोष्य स्वन्यापाराविद्वता सती प्रनः पर्येत्येतरान्त्राणानु-वाच-क्यं केन प्रकारेणाशकत शक्तवन्तो यूर्यं मदृते मां विना जीवितुं धारियतुमात्मानमिति. ते होचुर्यथा कला इत्यादि ।

उस वाक् इन्द्रियने उत्क्रमण किया। तथा उसने उत्क्रमण कर केवल एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर--अपने व्यापारसे निवृत्त रहकर फिर छौटकर अन्य प्राणोंसे क्हा-- 'तुमलोग मेरे विना कैसे किस प्रकारसे जीवित रह सके !' तव उन्होंने 'जिस प्रकार गूँगे' इत्याटि उत्तर दिया । जिस प्रकार 'कला '-गूँगेलोग संसारमें वाणीसे कला मुका यथा लोकेजवदन्ती विना बोले भी जीवित रहते हैं-वाचा जीवन्ति । कथम् १ किस प्रकार !—प्राणसे प्राणन

प्राणन्तः प्राणेन परयन्तश्रक्षुषा श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवं सर्वकरणचेष्टां कुर्वन्त इत्यर्थः: एवं वयमजीविष्मे-त्यर्थः । आत्मनोऽश्रेष्ठतां प्राणेषु बुद्धवा प्रविवेश ह वाक्पुनः स्वन्यापारे प्रवृत्ता वसूवेत्यर्थः 11 8 11

करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कानसे धुनते हुए और मनसे चिन्तन करते हुए, तात्पर्थ यह है कि इस प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टाएँ करते हुए कीवित रहते हैं उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। तब प्राणींमें अपनी अश्रेष्ठता समझकर वाक् इन्द्रियने प्रवेश किया; अर्थात् वह पुनः अपने व्यापारमें प्रवृत्त हो गयी ॥ ८ ॥

#### चक्षकी परीक्षा

चन्नुहोंचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति ? यथान्धा अपर्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वद्न्तो वाचा श्रुण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनलैवमिति प्रविवेश ह चक्कः॥ ९॥

ि फिर ] चक्षने उत्क्रमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर छौटकर पूछा—'मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ?' [ उन्होंने कहा---] 'जिस प्रकार अन्धे छोग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोछते, कानसे धुनते और मनसे चिन्तन करते हुए जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] । ऐसा छुनकर चक्षुने प्रवेश किया ॥ ९ ॥

#### श्रोत्रकी परीक्षा

श्रोत्रश होच्चक्राम तत्संवत्सरं घोष्य पर्येत्योवाच कथमशकततें मज्जीवितु मिति ? यथा बधिरा अश्रृण्वन्त

छा॰ उ० २९—

प्राणन्तः प्राणेन बद्न्तो वाचा पर्यन्तश्चभ्रूषा ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १०॥

ितदनन्तर । श्रोत्रने उक्तमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके अनन्तर फिर लैटकर पृद्धा—'मेरे विना तुम कैसे जीवित रह सके !' [ उन्होंने कहा--- ] जिस प्रकार वहरे मनुष्य जिना सुने प्राणसे पाणन करते, वाणीसे वोखते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए चीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम मी चीवित रहे ] i' यह सुनकर श्रोत्रने शरीरमें प्रवेश किया ॥ १० ॥

#### मनकी परीक्षा

मनो होचकाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मजीवितुभिति ? यथा वाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्रक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिनि प्रविवेश ह सनः ॥ ११ ॥

[ तत्पश्चात् ] मनने जल्कमण किया । उसने एक वर्ष प्रवास कर फिर छै।टकर कहा—'मेरे दिना तुम कैसे बीवित रह सके !' [ उन्होंने क्टा-- ] 'लिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे पाणनिकया करते, वाणीसे बोल्ते, नेत्रसे देखते और कानसे धनते हुए नीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी नीवित रहे ] ।' यह सुनकर मनने भी प्रवेश किया ॥ ११ ॥

समानसन्यत्, चसुहोंच-ज्यामण क्रिया एवं मनने उल्लमण काम श्रीत्रं होच्चकाम मनो क्रिया इत्यादि रोप समस्त श्रुतियों-का तालर्य समान है । जिस मकार यथा | चालक 'समना'—समस्द्रहमना

बाला अमनसोऽप्ररूढमनस

अर्थात् जिनका मन विकसित नहीं हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य है

इत्यर्थः ॥ ९-११ ॥

॥ ९-११ ॥

प्राणकी परीक्षा और विजय

एवं परीक्षितेषु वागादिषु---

इस प्रकार वागाविकी परीक्षा हो चुकनेपर---

अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः षड्वी-शशङ्कृन्संखिदेदेवमिसरान्प्राणान्समखिदत्तश्हाभिस-मेत्योचुर्भगवन्नेषित्वं नःश्रे ष्टोऽसि मोत्क्रमीरिति ॥१२॥

फूर प्राणने उक्तमण करनेकी इच्छा की। उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बाँघनेकी कीलोंको उखाड़ डाल्ता है उसी प्रकार अन्य प्राणोंको भी उखाड़ दिया। तब उन सबने उसके सामने जाकर कहा 'भगवन्। आप [हमारे स्वामी] रहें, आप ही हम सबमें श्रेष्ठ हैं. आप उक्तमण न करें ॥ १२॥

. अथानन्तरं ह स मुख्यः प्राण उच्चिक्रभिषमुत्क्रमितुमिच्छन्कि-मकरोत् १ इत्युच्यते—यथा लोके सुह्यः शोभनोऽधः षड्वी-श्राम्ह्रुन्पाद्वन्धनकीलान् परी-क्षणायारूढेन कश्या हतः सन्संखिदेत्समुत्खनेत्समुत्पाटयेत, एवभितरान्वागादीन्प्राणान्सम-खिदत्समुद्धतवान् । ते प्राणाः संचालिताः सन्तैः

स्थातुमनुत्सहमाना

अथ — इसके पश्चात् उस मुख्य प्राणने उक्तमण करनेकी इच्छा करते हुए क्या किया ! सो बतलाया जाता है— च्लेकमें निस पकार अच्छा घोड़ा अपनी परीक्षाके लिये चढ़े हुए मनुष्यद्वारा चानुकसे मारे जानेपर पैर बाँघनेकी कीलोंको उखाड़ डालता है उसी प्रकार उसने वाक् आदि अन्य प्राणोंको उखाड़ दिया अर्थात् [ शरीरसे ] बाहर निकाल लिया ।

[ इसी प्रकार ] विचल्ति कर दिये जानेपर वे प्राण श्वपने गोलकोंमें स्थित रहनेमें असमर्थ होनेके कारण

मुख्यं अभिससेत्य मीरिति ॥ १२ ॥

प्राणं । मुख्यप्राणके सम्मुख जा उससे तमृतु:-हे भगवन्नेधि भव नः विले--'हे भगवन् ! एधि'-'आप स्वासी, तस्मान्त्रं नोऽस्माक हमारे स्वामी हो, क्योंकि हम सबमें श्रेष्ठोऽसिः, मा चास्मादेहादुत्झ- आप श्रेष्ठ हैं। तथा इस शरीरसे आप उत्क्रमण न करें ।। १२ ॥

### इन्द्रियोंद्वारा प्राणकी स्तुति

अथ हैनं वाग्रवाच यद्हं विसष्ठोऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यद्हं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्त्रतिष्ठासीति ॥१३॥ अथ हैन श्रोत्रमुवाच यदह १ संपद स्मित्वं तत्संपदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहसायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४॥

फिर उससे बाक् इन्द्रियने कहा---'में जो विसष्ठ हूं सो तुम्हीं विसप्ट हो।' तदनन्तर उससे चक्षुने इहा--'मैं को प्रतिण्ठा हूँ सो तुम्हीं प्रतिप्ठा हो<sup>?</sup> ।।१३॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा—'मैं जो सम्पद् हैं सो तुन्हीं सम्पद् हो ।' तत्पश्चात उससे मन वोला—'मैं जो आयतन हुँ सी चुम्हीं आयतन हो'।। १४॥

बसिष्टोर्जस्म, यदिति क्रियानिश-पणम्, यद्वसिष्ठत्वगुणास्मीत्य- अर्थात् में बो

अथ हैनं वागादयः प्राणस्य . तदनन्तर वैश्यलोग जिस मकार श्रेष्ठत्वं कार्येणापादयन्त आहु- राजाको मेंट समर्पण करते है उसी पकार वागादि इन्द्रियोंने अपने कार्यसे निर्लिमिव हरन्तो राज्ञे विद्याः । प्राणकी श्रेष्टता सम्पादन करते हुए कथम् १ वाक् ताबद्वाच-यद्हं | व्हा । किस प्रकार कहा य-पहले वाणी वोली-में को वसिष्ठ हूँ, यहाँ मूलम 'यत्' शब्द किया-विशेषण है,

र्थः: त्वं तद्वसिष्ठस्तेन वसिष्ठ-त्वगुणेन त्वं तद्वसिष्ठोऽसि तद्गु-ब्दोऽपि क्रियाविशेषणसेव चत्तुःश्रोत्रमनःसु ॥ १३-१४॥

गुणवासी हूँ सो तुम वसिण्ठ हो--उस वसिण्ठत्व गुणसे तद्वसिण्ठ हो अर्थात् तुम्हीं उस गुणवाले हो।' णस्त्वमित्पर्यः । अथवा तच्छ- अथवा 'तत्' शब्द भी कियाविशेषण् ही है। तब इसका यह तात्पर्य होगा कि 'तुम्हारा किया हूआ त्वत्कृतस्त्वदीयोऽसौ वसिष्ठत्व- अर्थात् तुम्हारा जो यह वसिष्ठत्व गण है यह अज्ञानये 'प्रेग है। ऐसा गुण है वह अज्ञानसे 'मेरा है' ऐसा गुणोञ्जानान्ससेति मयाभिसत मेंने समझ लिया है। दसी शकार इत्येतत् । तथोत्तरेषु योज्यं आगेके चक्षु, श्रीत्र और मनके चाहिये ॥ १३-१४ ॥

श्रुतेरिदं वचो युक्तमिद | वाक् आदि इन्द्रियोद्वारा मुख्य प्राण-वागादिभिर्मुख्य प्राणं प्रत्यिन- के प्रति कहा हुआ जो यह श्रुतिका हितं यस्मात्-- वाक्य है सो ठीक ही है, क्योंकि---

न वै वाचो न चक्षू १ षि न श्रोत्राणि न मना १-सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति ॥ १५॥

[ स्रोकमें समस्त इन्द्रियोंको ] न वाक्, न वक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं; परंतु 'प्राण' ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण ही हैं ॥ १५॥

न वै लोके वाची न चत्तूषि | लोकमं इन वाक् आदि [समस्त] न श्रोत्राणि न मनांसीतिवागा- इन्द्रियोंको लोकिक अथवा शासत दीनि करणान्याचक्षते लौकिका । पुरुष न तो वाक् कहते है और न आगमजा वाः किं तर्हि ? प्राणा इत्येवाचक्षते कथयन्ति । यस्मात् प्राणी होवैतानि सर्वाणि वागा-दीनि करणजातानि भवत्यती मुख्यं प्राणं प्रत्यतुरूपसेव वा-गादिभिरुक्तमिति प्रकरणार्थप्रप-संजिद्दीर्पति ।

नज कथिमदं युक्तं चेतना-वन्त इव पुरुषा अहंश्रेष्टताये विवदन्तोऽन्योन्यं स्पर्धेरन ? इति । न हि चन्नुरादीनां वाचं प्रत्येकं प्रत्याख्याय वढनं संभवतिः तथापगमो देहात्पनः प्रवेशो ब्रह्मगमनं प्राणस्ततिची-पपद्यते ।

तत्राग्न्यादिचेतनावद्देवताधि-ष्टितत्वाद्वागादीना<u>ं</u> तावत्सिद्धमागमतः। तार्किक-समयविरोध इति चेदेह एकस्मि-त्रनेकचेतनावच्वे, न, ईश्वरस्य । ऐसा कहना ठीक नहीं,

और न श्रीत्र कड़ते हैं। तो फिर क्या कहते हैं! वस 'प्राण' ऐसा ही कहते हैं। क्योंकि प्राण ही यह समस्तवागादि इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः मुख्य प्राणके प्रति वागादि इन्द्रियों-द्वारा ठीक ही कहा गया है---इस प्रकार श्रृति इस प्रकरणके अर्थका उपसद्दार करना चाहती है ।

शङ्का-किंतु यह किस प्रकार सम्भवं है कि वागादि प्राणीने चेतनायुक्त पुरुषेकि समान अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए एक दूसरेसे स्पर्धा की व क्योंकि वाक-के सिवा अन्य चक्ष आदि इन्द्रियोमेंसे किसीका भी बोलना सम्भव नहीं है और न उनका देहसे चला जाना. उसमें पनः प्रवेश करना ब्रह्माके पास जाना अथवा प्राणकी स्त्रति करना ही सम्भव है।

संसाधात—उसमें हमारा यह कयन है कि अग्ति आदि चेतन देवतासोंसे अधिष्ठित होनेके कारण वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो शास्त्रसे ही सिद्ध है। यदि कही कि इस पकार एक ही देहमें अनेक चेतनावानों के रहनेसे तार्किकों-विरोध

निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात् । ये तावदीश्वरमभ्युपगच्छन्ति तार्कि-कास्ते मनआदिकार्यकरणाना-माध्यात्मिकानां वाह्यानां पृथिन्यादीनामीश्वराधिष्ठिताना-मेव नियमेन प्रवृत्तिसिच्छन्ति रथादिवत्। न चास्माभिरग्न्याद्या-श्रेतनावत्योऽपिदेवता अध्यात्म भोक्त्र्योऽस्युपगम्यन्तेः किं तर्हि ? कार्यकरणवतीर्ना हि तासां प्राणैकदेवताभेदानासध्यात्माधि-भृताधिदैवमेदकोटिविकल्पाना-मध्यक्षतामात्रेण नियन्तेश्वरो-ऽभ्युपगम्यते. स ह्यकरणः। ''अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचत्तुः स शृणोत्यकर्णः" ( श्वे० उ० ३ | १९ ) इत्यादि मन्त्रवर्णात्। ''हिरण्यगर्भे पश्यत जायमानम्" (श्वे > ड० ४।१२)। ''हिरण्यगर्भं जनयासास पूर्वेम्'' (क्षे॰ ड॰ ३ । ४ ) इत्यादि च श्वेताश्वतरीयाः परुन्ति ।

उन्होंने ईश्वरकी निमित्तकारणता स्वीकार की है। तार्किकलोग जो ईश्वरको स्वीकार करते हैं तो वे रथ आदिके समान ईश्वरसे अधिष्ठित हुए ही मन आदि आध्यात्मक भूत एवं इन्द्रियोंकी तथा पृथिवी आदि बाह्य पदार्थोंकी नियत प्रवृत्ति मानते हैं। तथा हमलोग तो अम्नि आदि देवताओंको भो अध्यात्म ( शरीरान्तर्वर्ती ) भोक्ता मानते । तो क्या मानते हैं १-हम तो अध्यात्म, अधिमृत और अधिदैवमेदसे फरोडों विकल्पोंवाळी प्राणदेवताकी भेदस्वरूप एकमात्र उन देहेन्द्रियवती देवताओंका ईश्वर-को अध्यक्षतामात्रसे नियन्ता मानते हैं, क्योंकि वह (ईश्वर ) अकरण ( इन्द्रियादिरहित ) है। जैसा कि ''वह बिना हाथ-पॉवके ही वेगवान और ग्रहण करनेवाला है तथा विना नेत्रवाला होकर भी देखता है और कर्णहीन होनेपर भी सुनता है" इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता है। इसके सिवा श्वेताश्वतर शाखावाछोंका यह भी पाठ है कि---''डत्पन्न होते हुए हिरण्यगर्भको देखो" तथा 'पहले हिरण्यगर्भेको उत्पन्न किया" इत्यादि।

तिहरूभणो जीव इति वश्यामः । वागादीनां चेह संवादः कल्पितो विदुषोऽन्वयच्यतिरेकाभ्यां प्राण-श्रेष्ठता निर्धारणार्थमः यथा लोके पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठतायै विवदमानाःकश्चिद्गुणविशेषामित्तं पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणैः १ इति तेनोक्ता एकैकश्येनादः कार्यं साध्यतिष्ठयुच्छत, येनादः कार्यं साध्यतिष्ठयुच्छत, येनादः

क्तास्तथा एवोद्यच्छन्त आत्मनीऽन्यस्य वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्तिः,
तथेमं संन्यवहारं वागादिषु
कान्यितवती श्रुतिः, कयं नाम
विद्यान्यागादीनामेकैकस्याभावे-

र्जि जीवनं दृष्टं न तु प्राणस्येति

प्राणश्रेष्ठतां प्रतिपद्येतेति ।

[इस शरीरमें ] उन ईश्वर और देवताओं ते विकक्षण कर्मफरुसे सम्बन्ध रावनेवाला जीव मोक्ता है—ऐसा हम ( आगे ) कहेंगे । वागादिका संवाद तो यहाँ उपासक्ते प्रति अन्वय एवं व्यक्तिकसे प्राणको श्रेण्ठताका निर्णय करानेके लिये करियत किया गया है। जिस प्रकार लोकमें मनुष्य अपनी श्रेण्ठताके लिये

एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किसी विशेष गुणज्ञसे पूछते हैं कि 'हममें गुणोंकी हिएसे कीन श्रेष्ठ है !' और उसके यह कहनेपर कि 'इस कार्यको सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक करके उद्योग करो; जिससे यह कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें श्रेष्ठ है' उसी प्रकार उद्योग करके

अपनी या किसी दूसरेकी श्रेण्ठताकां निर्णय करते हैं—उसी प्रकार श्रुति-ने नागादिमें इस न्यनहारको करपना की है, जिससे कि 'नागादिमेंसे एक-एकके अमानमें भी जीवन देखा गया है किंतु पाणके अमानमें नहीं देखा गया' ऐसा देखकर उपासक

किसी मनार पाणकी श्रेष

समझ जाय।

AAK CKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK तथा च श्रतिः कौपीतकि-नामुः ''जीवति वागपेतो युकान्हि पश्यामी जीवति चज्जरपेतोऽ- हम गूँगोंको देखते हैं; नेत्रके बिना न्धान्हि पश्यामी जीवति श्रोत्रापेतो दिधरान्हि पश्यामी जीवति मनोऽपेतो बालान्हि परयामो जीवति बाहुव्छिनो जीवत्यूरुन्छिन्।": (कौ० उ० ३ । ३ ) इत्याद्या ॥ १५ ॥

ऐसी ही कीषीतिक नाह्मणोपनिषद्-की श्रुति भी है--- "मनुष्य बिना वाणीके जीवित रहता है, क्योंकि नीयित रहता है, क्योंकि हम अन्धोंको देखते हैं: श्रोत्रके बिना नीवित रहता है, वयोंकि हम बहरोंको देखते है: मनके बिना जीवित रहता है, क्योंकि हम वालकोंको देखते हैं तथा भुजा कट जानेपर जीवित रहता है, करु ( जाँघ ) कट जानेपर जीवित रहता है" इत्यादि ॥ १५ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाच्याचे प्रथमकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



# दितीय ख्यह

#### प्राणका अन्ननिर्देश

स होवाच किं मेऽझं भविष्यतीति यक्तिश्चि-दिदमा श्वभ्य आ शक्तिनभ्य इति होचुस्तद्वा एतद-नस्यासमनो ह वें नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंविदि किञ्चनानम्नं भवतीति ॥ १ ॥

उसने कहा—'मेरा अन्न क्या होगा ?' तव वागादिने कहा—'कुचों और पिक्षयोंसे लेकर सब जीवोंका यह जी कुछ अन्न है [सव तुम्हारा अन्न है ]', सो यह सब अन (शाण) का अन्न है। 'अन' यह शाणका प्रत्यक्ष नाम है । इस प्रकार जाननेवालेके किये भी कुछ अनन्न (अमस्य) नहीं होता है ॥ १॥

उस मुख्य प्राणने कहा---'मेरा स होवाच प्रख्यः प्राणः कि मेऽल मविष्यतीति । अन्न क्या होगा !' [ इस प्रकार ] मुख्य प्राणको मानो प्रश्नकर्ता प्राणं प्रधारसिव कल्पयित्वा वनाकर वागादिको उत्तरदाता-सा वागादीन्प्रतिवक्तनिव कल्पित करती हुई श्रुति कहती श्रुतिराइ-यदिवं है---'इस छोक्रमें कुत्तोंके सहित लोकेऽसजातं प्रसिद्धमा श्रम्यः भौर पक्षियोंके सहित सम्पूर्ण श्वभिः सहा शकुनिस्यः सह प्राणियोंका यह जो कुछ अन्न प्रसिद्ध गक्रनियिः सर्वप्राणिनां यद्वं है वहीं तेरा अन्न हैं' ऐसा वागादिने होचुर्वागादय तत्त्रवाद्यमिति कहा । इस मकार सब कुछ माणका सर्वमञ त्राणस्य अञ्च है और प्राण इस अञ्चका मोक्ता सर्वस्यानस्येत्येवं प्राणोऽत्ता हैं—इस वातको समझानेके छिये प्रतिपत्तये कन्पिताख्यायिका-करिपत आख्यायिकाखपसे निवृत्त रूपाद्रचाष्ट्रन्य स्वेन अतिरूपे- हो मन्य अपने श्रुतिरूपसे कहता

णाइ-तद्वा एतद्यत्किश्चित्नोके

प्राणिभिरत्तमधतेऽनस्य प्राणस्य तदक्षं प्राणेनैव तद्यत इत्यर्थः। सर्वप्रकारचेशान्याप्तिगुणप्रदर्शना-र्थमन इति प्राणस्य प्रत्यक्ष नाम। प्राचुपसर्गपूर्वत्वे हि विशेषगति-रेव स्यात्। तथा च सर्वान्ना-नामजुर्नामग्रहणमिठीदं प्रत्यक्षं

नामान इति सर्वानामन्ः साक्षादभिधानम् ।

न इ वा एवंविदि यथोक्तप्राण-

विदि प्राणोऽहमस्मि सर्वभूतस्थः सर्वोन्नानामचेति, तस्मिन्नेवंविदि ह वै किश्चन किश्चिद्दिप प्राणि-मिराद्यं सर्वेरनन्नमनाद्यं न भवति सर्वेमेवंविद्यन्नं भवतीत्यर्थः;

–'यह जो कुछ अन्न इस स्रोकमें प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह अन---प्राणका ही अच है: अर्थात वह प्राणसे ही भक्षित होता है।' प्रक.रकी प्राणका सब चेष्टार्से व्याप्तिरूप गुण पदर्शित लिये उसका 'अन' यह मत्यक्ष नाम है. क्योंकि 'प्र' आदि उपसर्ग पूर्वमें रहने-पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती है। 🛪 इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको भक्षण करनेवाळे प्राणका नाम प्रहण किया गया है अतः उसका 'अन' यह प्रत्यक्ष नाम है: अर्थात् यह सर्वान्नमक्षी प्राणका साक्षात् नाम है। इस प्रकार जाननेवाले-उपर्यक्त प्राणवेत्ताके लिये, अर्थात् जो यह नानता है कि मैं सम्पूर्ण मूर्तों में स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता प्राण लिये कुछ भी, समस्त इं. उसके मिसत होनेवाला प्राणियोंद्वारा कोई भी अन्न, अमध्य नहीं होता। है कि इस तात्पर्य यह नाननेवालेके लिये सभी अन है.

क्ष 'अन प्राणने' इस घातुपाठके अनुधार 'अन' शब्द गतिशीलका वाचक है। उसके पहले प्र, अप, उत् +आ, वि + आ इन उपसर्गोके तथा सम्'शब्दके लगनेसे कमश्च. प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान शब्द सिद्ध होते हैं। इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही स्रोतित होता है।

तदा क्रम्याग्रजमीय प्राणमोति मध्यत्वेन बिहितं स्थान् । तस्य-योविज्ञानार्थयोः बननयोः प्रश्नमान्य विश्वानार्थ त्वादर्धज्ञमीयो न्यापे। २ एकः कल्पयित्म ।

यत् प्रमित्रमाचमन प्राप-त्यार्थे प्राणस्यानस्तरार्थं च न भवर्तात्वुच्यनं, न नना वतमा चमनगुभयायं शुमाः (हि.सि. ?

प्रायत्यार्थाचमनगाधनभृता आ-पः प्राणस्य बास इति दर्शन पान्या सम्बद्धिन्देनो दरिक विभन चीचत इति त्रमः । तत्राचमन- शे प्रशंकती है। सिद्धि निये होने-स्योभयार्थत्वप्रसङ्गदोपचोदनानु- हुप शेएको ग्रह्मा करन उचित्र नहीं है। यदि रही डि 'ऐमी होष्ट पपन्ना । वामोऽर्थ एवानुमन रिना तो तन उत्तिन होता तन तद्रर्धनं स्यादिति चेन् १ लिये ही निया

कि शावगन मार्गक बसके

o यदि कोई मनुष्य कहे कि आधी गाय तो जनान है और आधी पूरी है तो इसे अर्घनस्तीय न्याय कहते हैं। अत ऐसी प्रस्पना नहीं करनी चाहिये कि अलोमें तो नेवल दृष्टिमानका विधान है, भिनु आचमन नवीन विदित है।

नः वासोज्ञानाथंवाक्ये र्ञ्यापूर्वीचमनविधाने तत्रानम-तार्थत्वदृष्टिविधाने च वाक्य-मेदः । आचमनस्य तदर्थत्वम-न्यार्थत्वं चेति प्रमाणाभावात्।।२॥ अन्यार्थत्वमं कोई प्रमाण नहीं है॥२॥

वासी- यह ठीक नहीं; क्योंकि वसदृष्टिके लिये पष्टच हुए वास्यमें वसके लिये नवीन साचमनका विघान और उसमें

#### प्राणविद्याकी स्तुति

कथम् ?

तदेतत्माणदर्शनं स्तूयतेः उस इस प्राणदर्शनकी स्तुति की धम् १ जाती हैं; किस मकार १

तद्धैतत्सत्यकामो जावालो गोश्रुतये वैयावपद्या-योऋवोवाच यद्यप्येतच्छ्रुव्काय स्थाणवे द्रृयाजायेरन्नेवा-स्मिञ्जाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥

उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जाबारुने वैयाघ्रपद्म गो-श्रुतिके प्रति निरूपित करके कहा-'यदि इसे शुष्क स्थाणुके प्रति कहे तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट भावेंगे ॥ ३ ॥

तद्भैतत्त्राणदर्शनं सत्यकामो जावालो गोश्रुतये नाम्ना वैया-व्रपद्याय न्याव्रपदोऽपत्यं वैया-क्त्वोवाचान्यदपि यद्यपि शुष्काय स्थाणव एतदः | इस दर्शनको शुष्क स्थाणुके प्रति

उस इस प्राणदर्शनको सत्यकाम कहते हैं, उस गो्श्रुति नामवालेसे त्रपद्यस्तस्मै गोश्रुत्याख्यायो- कहा कानेवाल वस्यमाणं वचन कहा । उसने नया कहा ! सो वचः । किं तदुवाच १ त्याह-- | वतलाते हैं---यदि प्राणवेचा पुरुष \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* र्शनं त्रृयात्प्राणविज्ञायेरन्तुत्पर्ये- | कहे तो उस स्थाणुमें शालाएँ उत्पन्न रन्नेवास्मिन्स्थाणी शाखाः प्ररो- हो बायँ और पत्ते निकल आवे, हेयुश्र पलाशानि पत्राणि । कि.मु यदि नीवित पुरुषसे कहे तव तो जीवते पुरुपाय त्रूपादिति ॥३॥ | कहना ही क्या है १ ॥ ३ ॥

मन्धकर्म

यथोक्तप्राणदर्शनविद इदं । उपर्युक्त प्राणदर्शनके ज्ञाताके िलये इस मन्थनामक कर्मका आरम्म | किया जाता है---मन्धाख्य कर्मारभ्यते----

अथ यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णसास्याश्रात्रौ सर्वौषधस्य मन्थं दिधमधुनोरूपमध्य ज्येच्ठाय श्रेव्ठाय स्वाहेत्यप्नावाज्यस्य द्वत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ॥ ४ ॥

अन यदि वह महत्त्वको प्राप्त होना चाहे तो उंसे अमावास्थाको दोक्षित होकर पूर्णिमाकी रात्रिको सर्वेषिषके दिष और मधुसम्बन्धी मन्थका मन्थन कर' ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा' ऐसा कहते हुए अग्निमें घृतका हवन कर मन्थपर उसका अवशेष डालना चाहिये ॥ ४ ॥

अधानन्तरं यदि महन्महत्त्वं । प्तं यदि कामयेतेत्ययः; तस्येदं रखता हो तो उसके लिये थनं ततः कर्मानुष्टानं ततश्र

भव इसके पश्चात् यदि वह महत् यानी महत्त्वको प्राप्त होना जिगमिपेद्गन्तुमिच्छेन्सहत्त्वं प्रा- चाहे अर्थात् महत्त्वप्राप्तिकी कामना कर्मका विधान किया जाता है, कर्म विधीयते । महत्त्वे हि मति वर्गोकि महत्त्व प्राप्त होनेपर ही लक्ष्मी श्रीरुपनमते । श्रीमतो हार्थप्राप्त समीप आती है, क्योंकि श्रीमान्को घन तो स्वतः प्राप्त होता ही है, उससे कर्मानुष्ठान होता है और उससे

देवयानं पितृयाणं वा पन्थानं प्रतिपत्स्यत इत्येतत्प्रयोजन-महत्त्वप्रेप्सोरिदं मुररीकृत्य विषयोपभोगका-मस्य । तस्यायं कालादिविधि-रुच्यते

अमावास्यायां दीक्षित्वा दीक्षित भूमिशयनादि इव नियमं कत्वा तपोरूपं सत्य-व्रह्मचर्यसित्यादिधर्मवा-न्भृत्वेत्यर्थः । न पुनर्देक्षमेत्र कर्मजातं सर्वप्रयादत्ते, अतद्वि-कारत्वान्मन्थाख्यस्य कर्मणः। "उपसद्वती" ( वृ० उ० ६।३।१) इति श्रुत्यन्त-रात्पयोमात्रभक्षणं গুদ্রি-च कारणं तप उपादत्ते। पौर्ण-मास्यां रात्रौ कर्मारभते । सर्वौ-षधस्य ग्राम्यारण्यानामोषधीनां यावच्छक्त्यल्पम्ल्पम्रुपादाय त-द्वितुषीकुत्याममेव पिष्टं दधि-मधुनोरौदुम्बरे कंसाकारे चम-

देवयान अथवा पितृयाण मार्ग प्राप्त होना सम्भव है—इस उद्देश्यको लक्ष्यमें रलकर ही महत्त्वपाप्तिकी इच्छावालेके ळिये-विषयोपमोगकी कामनावालेके किये नहीं-यह कर्म भारम्भ किया जाता यह कालादि विधि कही जाती है-अमावास्याके दिन दीक्षित हो-दीक्षित पुरुषके समान मुमिशयन आदि नियम कर अर्थात् तपःस्वरूप-सत्यवचन, ब्रह्मचर्य इत्यादि धर्मवाळा होकर पूर्णिमाकी रात्रिको इस कर्म-का आरम्भ करता है। [ इस कर्ममें दीक्षित होनेवाला पुरुष ] दीक्षा-सम्बन्धी [ मौद्धीबन्धनादि ] समस्त कर्मीका प्रहण नहीं करता, क्योंकि यह मन्थास्य कर्म किसी अन्य कर्मका विकार नहीं है। "उपसद्वती मृत्वा" ऐसी अन्य श्रुति होनेके शुद्धिका कारण वह कारणभूत पयोमक्षणमात्र तप स्वीकार करता है । सर्वोधघ अर्थात् यथाशक्ति माम्य और वन्य समस्त ओषधियोंका थोडा-थोड़ा माग लेकर उन्हें तुषरहित कर उसकी कची पिट्टीको एक धन्य श्रुतिके अनुसार दही और मधुके सहित कंसाकार भथवा चमसाकार

मवनयेत्संस्रवस्रधः 11811

साकारे वा पात्रे श्रुत्यन्तरा- | गूलरके पात्रमें डालकर उसका मन्यन त्प्रक्षिप्योपमध्याग्रतः स्थापयि- कर उसे अपने आगे रख 'ज्येष्ठाय त्वा न्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्ना- श्रेष्ठाय स्वाहा' ऐसा कहते हुए आव-वावसध्य आज्यस्यावापस्थाने | सथ्याग्निमं आवापस्थानमं धृतकी हुत्वा सुवसंलग्नं मन्थे संपात- नाहुति दे और सुवमें लगे हुए नविष्ट पातयेत् हिवको मन्धमें हाल दे अर्थात् उस **घृतकी घाराको मन्थमें गिरा दे ॥४॥** 

वसिष्ठाय स्वाहेत्यभावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपा-तमवनयेस्प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्संपदे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेदायतनाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत् ॥ ५ ॥

[ इसी प्रकार ] 'वसिष्ठाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अभिमें घृताहुति देकर मन्यमें घृतका साव डाले, 'प्रतिष्ठाये स्वाहा' इस मन्त्रसे समिमें ष्ट्रताहुति देकर मन्यमें धृतका साव डाके; 'संपदे स्वाहा' इस मन्त्रसे जिन्में भृताहुति देकर मन्थमें घृतका साव डाले तथा 'आयतनाय स्वाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें घृताहुति देकर मन्यमें घृतका साव हाले ॥ ५ ॥

समानमन्यत्, वसिष्ठाय |

शेष अर्थ पूर्ववत् है; 'वसिष्ठाय, प्रतिष्टाये संपद आयतनाय प्रतिष्टाये, संपदे तथा आयतनाय स्वाहीं ऐसा कहते हुए प्रत्येक स्वाहींत प्रत्येकं तथीन संपात- मन्त्रके अनन्तर आहुति देकर उसी प्रकार धृतका स्नाव [मन्थमें] हाले॥ ५॥

अथ प्रतिसृष्याञ्जली मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सर्वमिद्श्स हि ज्येष्टः राजाधिपतिः स मा ज्यैष्ट्यश्रेष्ट्यश्राज्यमाधिपत्यं गमयत्वहमेवेद् सर्वमसानीति ॥ ६ ॥

तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अञ्जलिमें ले वह 'अमो नामासि' इत्यादि मन्त्रका जप करे। [ अमों नामासि आदि मन्त्रका अर्थ-- ] हे मन्थ ! तू 'अम' नामवाला है, क्यों कि यह सारा नगत् [ अपंने प्राणभूत ] तेरे साथ अवस्थित है। वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा (दीप्तिमान्) और सबका अधिपति है। वह तू मुझे ज्येष्ठल, श्रेष्ठल, राज्य और आधिपत्यको प्राप्त करा । मैं ही यह सर्वरूप हो नाऊँ ॥६॥ अथ प्रतिसृष्याग्नेरीषदपस्-त्याञ्जलौ सन्थमाधाय जपतीमं मन्त्रम् अमो नामास्यमा हि ते। अम इति प्राणस्य नाम. अन्नेन हि प्राणः प्राणिति देह इत्यती मन्थद्रव्यं प्राणस्या-न्नत्वात्त्राणत्वेन स्तुयतेञ्मो ना-मासीति । क्रतः ? यतोऽमा सह हि यस्माचे तव प्राणभृतस्य सर्वे समस्तं जगदिदमतः स हि प्राणभूतो मन्थो ज्येष्ठः श्रेष्ठश्र। अत एव च राजा दीप्तिमानधि-पतिश्राधिष्ठाय पालयिता सर्वस्य। स मा मामपि मन्थः प्राणी

फिर प्रतिसर्पण कर--अग्निसे मन्थको अञ्जलिमें हटकर रख इस मन्त्रको जपता है-'अम नामासि अमा हि ते' इत्यादि। 'अम' यह प्राणका नाम है, अन्नके कारण ही प्राण शरीरमें प्राणनिकया करता है; इसीसे मन्थद्रव्य प्राणका अन्न कारण 'अमी नामासि' इत्यादि मन्त्रद्वारा शाणरूपसे स्तुत होता है। तू क्यों 'अम' नामवाळा है :--- क्योंकि पाणमूत तेरे साथ ही यह सारा जगत् है; अतः वह [तू] प्राणभ्त मन्थ ही ज्येष्ट और श्रेष्ठ है। इसीसे तू राजा-दीप्तिमान् और अधिपति--सवका अधिष्ठान होकर पालन करनेवाला है । वह ज्यैष्ट्यादिगुणपूगमारमनो गम- | मन्यरूपमाण मुझे मी अपने ज्येष्ठल यत्वहमेवेदं सर्वं जगदसानि मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः ॥ ६॥ मन्त्रकी समाप्तिके लिये है ॥६॥

आदि गुणसमृहको प्राप्त करावे । प्राणके समान में भी यह सम्पूर्ण भवानि प्राणवत् । इतिशब्दो नगतस्वरूप हो जाके । 'इति' शब्द

अथ खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति। तत्सवितु-र्वृणीमह इत्याचासति । वयं देवस्य भोजनिसत्याचा-मति । श्रेष्ठश्सर्वधातमित्याचामति । तुरं भगस्य धीमहीति सर्वं पिवति । निर्णिज्य कश्सं चमसं वा पश्चादग्नेः संविशति चर्सणि वा स्थण्डिले वा वाचं-यमोऽप्रसाहः। स यदि स्त्रियं पश्येत्समृद्धं कर्मेति विद्यात् ॥ ७ ॥

फिर वह इस ऋचासे\* पादशः [उस मन्यका] भक्षण करता है । 'तत्त-दितुर्वृणीमहे ऐसा कहकर मक्षण करता है; 'वयं देवस्य मोजनम्' ऐसा कह-कर भक्षण करता है; 'श्रेष्ठ सर्वधातमम्' ऐसा कहकर मोजन करता है: वया 'तुरं मगस्य घीमहि' ऐसा कहकर कंस (क्टोरे) या चमस (चम्मच) की घोकर सारा मन्बलेप पी जाता है। तत्प्रधात वह अग्निके पीछे चर्म अथवा स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञसूमि ) पर वाणीका संयम कर ( अनिष्ट स्वप्नदर्शनसे) व्यममृत न होता हुआ शयन करता है । उस समय यदि वह स्विप्नमें। सीको देखे तो वैसा समझे कि कर्म सफल हो गया ।।७।।

अथानन्तरं खल्वेतया वश्य-।

इसके अनन्तर वह इस कही नानेवाली ऋचासे पादशः आचमन

माणयर्चा पच्छः पादश आचा- - मक्षण करता है: अर्थात इस

८ इस सुनाका अर्थ इत प्रकार ई-- 'इम प्रकाशमान सत्रिताके उस

सर्वविषय अंतर भी नर्ना प्रार्थना करते हैं और शीध ही सविता देवताके

मति भक्षयति मन्त्रस्येकेकेत ग्रासं सक्षयति वद्घोजनं सवितः सर्वस्य वितुः प्राणमादित्यं चैकीकृत्यो-च्यते. आदित्यस्य वृणीमहे प्रार्थ-येमहि मन्थरूपम् । येनान्नेन सा-वित्रेण भोजनेनोपश्चक्तेन वयं सवि-त्रस्वरूपापन्ना भवेमेत्यभिप्रायः। देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संव-न्धः श्रेष्ठं प्रशस्यतमं सर्वानेभ्यः सर्वधातमं सर्वश्य जगतो धार-यित्त**ममतिश्चयेन** विधानुतम-मिति वा । सर्वथा भोजनविशे-षणम् । तुरं त्वरं तूर्णं शीघ्रमि-त्येतत् । भगस्य देवस्य सवितः स्वरूपमिति धीसहि शेषः चिन्तयेमहि विशिष्टभोजनेन संस्कृताः शुद्धात्मानः सन्त इत्यभिप्रायः। अथवा भगस्य श्रियः कारणं महत्त्वं प्राप्तं कर्म ।

मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक प्रास भक्षण करता है। **हम** सविता -सबका पसव करनेवाले आदित्य-के उस मन्थरूप भोजनकी प्रार्थना करते हैं--यहाँ प्राण भौर आदित्य-को एक मानकर ऐसा कहा -बिस **अर्थात** ধন্ন उपमोग देवतासे किये हुए सूर्यस्वरूपको भोजनद्वारा हम प्राप्त होंने—ऐसा इसका अभिपाय है। 'देवस्य सविद्यः' इस पकार 'देवस्य' पदका पहले पद } से सम्बन्ध है। श्रेष्ठ-समस्त अन्नोंकी अपेक्षा प्रशस्यतम, घातमम्'—समस्त जगत्के उत्कृष्ट घारयिता अथवा सम्पूर्ण अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकर्ता ) [—इस प्रकार कुछ भी अर्थ किया नाय ] यह सर्वथा मोननका विशेषण है। इम तुर-त्वर-तुर्ण अर्थात् शीव्र ही भग---सविता देवताके स्वरूपका –'स्वरूप' शब्द यहाँ रोष है-[ अर्थात् यह ऊपरसे लाना है ] ध्यान---चिन्तन तात्पर्य यह कि उस विशिष्ट भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचिच होकर हम उसके स्वरूपका ध्यान करते हैं। अथवा भग यानी श्रीके कारणभूत महत्त्वको प्राप्त करनेके

येमहीति सर्वे च मन्थलेपं पिनति निर्णिज्य प्रक्षाच्य कंसं कंसाकारं चमसं चमसाकारं वौदुम्बरं पात्रम् ।

पीत्वाचम्य प्रश्वादग्नेः য়া-क्शिराः संविशति चर्मणि वाजिने स्थण्डिले केवलायां वा भूमौ, वाचंयमो वाग्यतः सन्नित्यर्थः, अप्रसाही न प्रसद्यते नामिभूयते स्त्र्याद्यनिष्टस्वमदर्शनेन सिन्नत्यर्थः, तथा संयतचित्तः प्नेपु तदा विद्यात्समृद्धं ममेदं

कर्मेति ॥ ७ ॥

कृतवन्तो वयं तद्धीमहि चिन्त- | छिये कर्म करनेवाले इम उसका ध्यान ---चिन्तन करते हैं । ऐसा कहकर कंस-कंसाकार अथवा चमस चमसाकार गूलरके पात्रको घोकर सारे मन्यरेपको पी जाता है।

मन्थ्रहेपको वीकर आचमन करनेके अनन्तर अभिके पीछे चर्म-[ मृगादिकी ] स्त्रारूपर स्यण्डिल-केवल मुमिपर ही पूर्वकी ओर शिर करके वाचंयम अर्थात् संयतवाक होकर तथा अपसाह यानी इस प्रकार संयतचित्र होकर कि जिससे स्त्री आदि अतिष्ट स्वमके देखनेसे विकृत न हो जाय सो जाता स एवं भृतो यदि स्त्रियं पश्येत्स्व- | है । ऐसी अवस्थामें यदि वह स्वप्तमें स्त्रीको देखे तो यह समझे कि मेरा यह कर्म समृद्ध हो गया॥ ७॥

तदेव श्लोको यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियशस्त्रप्रेषु पर्यित समृद्धि तत्र जानीयात्तरिमन्स्वप्ननिदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने ॥ ८ ॥

इस विषयमें यह स्होक है---जिस समय काम्यकर्गीमें स्वप्नमें स्त्रीको देखे तो उस स्वप्नदर्शनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने ॥ ८ ॥ वदेवस्मिन्नर्थे एप श्लोको । उस इसी अर्थमें यह स्टोक-मन्त्रोऽपि भवति । यदा कर्मसु मन्त्र भी है। जब कि काम्य-

काम्येषु कामार्थेषु खियं स्वप्नेषु । कामनाओंके लिये किये हुए कर्मीमें स्वप्रदर्शनेषु स्वमकालेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् । समझे; अर्थात् उन कर्मीका फरू कर्मणां फलनिष्पत्तिर्भविष्यतीति । प्राप्त होगा—ऐसा नाने । तालर्य स्त्र्यादित्रशस्तस्त्रमदर्शने सती-त्यभिप्रायः । द्विरुक्तिः कर्म-समाप्त्यर्था ।। ८ ।।

स्वप्नमें-स्वप्नदर्शनमें अथवा स्वप्न-कालमें स्त्रीको देखे तो उसमें समृद्धि तस्मिन् यह है कि उस स्त्री आदि प्रशस्त स्वप्नदर्शनके होनेपर [कर्मकी सफलता समझे ]। 'तस्मिन्स्वप्न-निद्र्शने तस्मिन्स्वप्ननिद्र्शने यह द्विरुक्ति कर्मकी समाधिके लिये है।।८॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये द्वितीयसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥



पाच्चालोंकी सभामें श्वेतकेत्

त्रक्षादिस्तम्त्रपर्यन्ताः संसार- | मुखुञ्ज पुरुषोंके वैराग्यके लिये नद्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त संसारकी

गतयो वक्तन्या वैराग्यहेतोस्रुम्रुस्-गतियोका वर्णन करना चाहिये— हसीलिये यह आख्यायिका आरम्म की जाती है—

श्वेतकेतुर्हारुणेयः पञ्चालानाश्सिमितमेयाय तथ्ह प्रवाहणो जैवलिख्वाच क्रमारानु त्वाहि।षरिपते-

त्यनु हि भगव इंति॥ १॥

भारुणिका पुत्र इवेतकेतु पञ्चालदेशीय लोगोंकी समामें आया । उससे जीवलके पुत्र प्रवाहणने कहा—'हे कुमार! क्या पिताने तुझे शिक्षा दी हैं !' इसपर उसने कहा-'हाँ, भगवन् !' ॥ १ ॥

गतवन्तं £ नामतो जीवलस्यापत्यं जैन- | जैवल्नि कहा--'हे कुमार । क्या लिस्वाचोक्तवान् । हे कुमा- पिताने तुझे अनुशासित (शिक्षित) रातु त्वा त्वामाशिषदन्व- | किया है ?' अर्थात् 'वया पिताने

श्वेतकेतुनमितः, ह इत्यै- । इवेतकेतु नामवाला—'ह' यह तिह्यार्थः, अरुणस्यापत्यमारु | निपात ऐतिहाके लिये हैं-अरुणके णिस्तस्थापत्यमारूणेयः पञ्चा- पुत्रको आरुणि कहते हैं, उसका पुत्र लानां जनपदानां समिति | आरुपेय पद्माल देशके लोगोंकी सभामेयायाजगाम । तमा- | समामें नाया । उस आये हुएसे प्रवाहणी प्रवाहण नामवाले वीवलके पुत्र थिपत्पिता ? किमनुशिष्टस्त्यं | तुद्दे शिक्षा दी है ?' ऐसा कहे

पित्रेत्यर्थः । इत्युक्तः स आह्- । नानेपर उसने कहा—"हाँ, अनु हि अनुश्विष्टोऽस्मि भगव इति स्चयनाह् ॥ १॥

भगवन् ! मैं अनुशासित। किया गर्या हूँ'—इस प्रकार सूचित करते हुए उसने उत्तर दिया ॥ १ ॥

प्रवाहणके प्रश्न

तं होवाच--यद्यतुश्चिष्ठोऽसि, | उसने उससे कहा---'यदि तुझे शिक्षा दी गयी है तो----

वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ? न भगव इति । वेस्थ यथा पुनरावर्तन्त ३ इति ? न भगव इति । वेत्थ पथोर्देवयानस्य पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति ? न भगव इति ॥ २ ॥

'क्या तुझे माख्य है कि इस लोकसे [ वानेपर ] प्रवा कहाँ वाती है ?' [ इवेतकेतु---] 'भगवन् ! नहीं ।' [ प्रवाहण--] 'क्या त् जानता है कि वह फिर इस छोकमें कैसे आती है !' [ इवेतकेतु — ] 'नहीं, भगवन् !' [ प्रवाहण---] 'देवयान और पित्रयाण-इन दोनों मार्गोका एक दसरेसे विलग होनेका स्थान तुझे माख्स है ?' [श्रेतकेतु---] 'नहीं भगवन् !' ।। २ ॥

वेत्थ यदितोऽस्माल्लोकाद्धि ) प्रयन्ति यत्प्रजाः यद्गच्छन्ति, तर्त्क जानीपे? इत्यर्थः । न भगव इत्याहेतरः, जानेऽहं तद्यरपृच्छसि । ्र एवं तर्हि, वेत्थ जानीपे यथा येन प्रकारेण पुनरावतंन्त इति न भगव इति प्रत्याह।

'क्या तू जानता है कि यहाँसे -इस छोकसे परे प्रजा कहाँ जाती है ? तात्पर्ययह है कि क्या तुझे इसका पता है ?' इसपर दूसरे (श्वेतकेतु) ने कहा—'भगवन् । नहीं, आप जो कुछ पूछते हैं वह मै नहीं जानता ।' 'भच्छा तो: जिस तरह वह इस लोकमें आती हैं वह क्या तुझे माळ्स है १ इसपर उसने उत्तर दिया-'भगवन् ! नहीं ।' क्या

वेत्य पथोर्मार्गयोः सहप्रयाण- | तुझे साय-साथ नानेवाले देवयान योर्देवयानस्य पितृयाणस्य च और पितृयाण इन दोनों मार्गोकी व्यावर्तना व्यावर्तनमित्तरेतर-वियोगस्यानं सह सम्बद्धाः १ वियोगस्थानं सह गच्छताम् १ दूसरेसे अलग होनेके स्थानका पता इत्यर्थः । न भगव इति ॥२॥ है : 'भगवन् । नहीं ॥ २ ॥

वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत ३ इति न भगव इति । वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति ? नैव भगव इति ॥ ३ ॥

[ प्रवाहण—] 'तुझे माळम है, यह पितृलोक भरता क्यों नहीं !' [श्रेतकेतु---] 'भगवन् ! नहीं ।' [ प्रवाहण--] 'क्या तू जानता है कि पॉचवीं आहुतिके हवन कर दिये जानेपर आप ( सोमञ्जादि रस ) 'पुरुष' संज्ञाको कैसे प्राप्त होते हैं !' श्वितकेत्-] नहीं, 'मगवन् ! नहीं' ॥३॥

वेत्थ यथासी लोकः पितृ-सम्बन्धी-यं प्राप्य पुनरावर्तन्ते, वहुमिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन न सम्पूर्यत इति ? न मगवत इति भरता ?' 'मगवन् ! प्रत्याह । वेत्थ यथा येन ऋमेण पश्चम्यां पश्चसंख्याकायामाहुतौ | हुवायामाहुतिनिर्दृत्ता आहुति-साधनाश्चापः पुरुषवत्तसः पुरुष इत्येवं बचोऽभिधानं यासां हय-

'क्या तू जानता है कि यह पितृगणसम्बन्धी छोक, जिसे प्राप्त होकर फिर लौट आते हैं, बहुतींके नानेपर भी किस कारणसे नहीं नहीं' ऐसा उसने उत्तर दिया। 'क्या तुझे कि किस मकार-किस कमसे पॉचवी-पॉच संख्यावाली आहुतिके हुत होने पर आहुतिमें रहनेवाले आहुतिके साधनमूत आप पुरुपवाची हो जाते हैं ! तालर्य यह है कि इवन किये जानेवाले ताः पुरुषतचसः पुरुषशब्दवाच्या भवन्ति पुरुपाख्यां समन्ते १ इत्यर्थः । इत्युक्तो नैव भगव जानामीत्यर्थः ॥ ३ ॥

मानानां क्रमेण पष्ठाहुतिभृतानां विन छठी भाहतिमृत द्रव्योंका 'पुरुष' यही वचन यानी नाम है वे पुरुषवाची कैसे हो जाते हैं ! अर्थात् पुरुषसंज्ञा कैसे मास करते हैं ? ऐसा कहे जानेपर उसने यही कडा-इत्याह, नैवाहमध्र किञ्चन 'भगवन् ! नहीं; अर्थात् मैं इस विषयमें कुछ भी नहीं जानता' ॥३॥

--:::::-

प्रवाहणसे पराभृत खेतकेतुका अपने पिताके पास आना अथानु किमनुशिष्टोऽवोचथा यो हीमानि न विद्यात्कथश्सोऽनुशिष्ठो ब्रवीतेति। स हायस्तः पितुर-

र्धमेयाय तश्होवाचाननुहिष्य वाव किल मा भगवान-ब्रवीद्नु त्वाशिषमिति ॥ ४ ॥

'तो फिर तू अपनेको 'मुझे शिक्षा दी गयी है' ऐसा क्यों वोल्ला था ? जो इन बातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता

है ?' तन वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे बोला--- 'श्रीमान्ने मुझे शिक्षा दिये विना ही कह दिया था कि मैंने तुझे शिक्षा दे दी हैं ॥ ४ ॥

अथैवमज्ञः सन्किमन्त कस्मा- | चमनुशिष्टोऽस्मीत्यवोचथा उक्त- पर भी तूने 'मुझे शिक्षा दी गयी है' वानसि ? यो हीमानि मया पृष्टान्यर्थजातानि न विद्यान विजानीयात्कथं स विद्वत्स्वनु-शिष्टोञ्स्मीति ब्रुबीत 🏻 इत्येवं स 🖡 व्वेतकेतुं राज्ञायस्त आयासितः । पीहित हो वह व्वेतकेतु अपने

'तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने-ऐसा कैसे कहा ? जो पुरुष इन मेरी पूछी हुई वार्तोको नहीं जानता वह विद्वानोंमें 'मुझे शिक्षा दी गयी है' ऐसा कैसे कह सकता है ! इस प्रकार राजासे आयस्त-

सन्पित्रर्धे स्थानमेयायागतवान् , तं च पित्रसुवाच---अनन्-शिष्यानुशासनमकुत्वैव किल भगवान्समावर्तनकालेऽत्र-त्वामिति ॥ ४ ॥

पिताके अर्घ-स्थानपर उस अपने पितासे वोला-'श्रीमान्-ने अनुशासन किये विना ही समा-वर्तन संस्कारके समय मुझसे कह वीदुक्तवानजु त्वाशिपमन्वशिपं | दिया था कि 'मैंने तुझे शिक्षा दे दी हैं? ॥ ४॥

यतः---

पश्च मा राजन्यवन्धुः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नैकश्चना-शकं विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्वं तदैतानवदो यथाहसेषां नैकञ्चन वेद यद्यहिममानवेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यसिति ॥ ५ ॥

क्योंकि

'उस क्षत्रियवन्द्वने मुझसे पॉच पश पूछे घे; किंतु में उनमेंसे एकका भी विवेचन नहीं कर सका ।' उसने कहा—'तुमने उस समय ( आते ही ) जैसे ये परन मुझे चुनाये हैं उनमेंसे में एकको भी नहीं नानता । यदि में इन्हें नानता होता तो तुम्हें क्यों न वतलाता ? ॥५॥ पञ्च पश्चसंख्याकान्प्रश्नान् | राजन्यवन्धृ राजन्या वन्धवो-ऽस्येति राजन्यवन्धुः स्वयं दुर्श्वत इत्यर्थः । अप्राक्षीत्पृष्टवान्; तेषां प्रश्नानां नैकश्चन एकमपि नाशकं न शक्तवानहं विवक्तं विशेषेणा-र्थतो निर्णेतमित्यर्थः ।

'राजन्यवन्ध्रने--राजन्य (क्षत्रिय लोग) निसने वन्धु हों उसे राजन्यवन्य कहते हैं अर्थात नो स्वयं दुराचारी है ऐसे उस राजन्यवन्धुने गुझसे पाँच--गिनतीके पाँच परन पूछे थे: किंत में उन मञ्नोंमेंसे एकका भी विवेचन नहीं कर सका; अर्थात् उनका विशेष-रूपसे अर्थतः निर्णय नहीं कर

स होवाच पिता-यथा मां वत्स त्वं तदागतमात्र एवै-तान् प्रश्नानवद् उक्तवानसि-तेषां नैकश्वनाशकं विवक्तुमिति, तथा मां जानीहि, त्वदीयाज्ञा-नेन लिक्नेन मम तद्विषयमज्ञानं जानीहीत्यर्थः कथम यथाहमेषां प्रश्नानासेकश्चनै-कमपि न वेद न जॉन इति: यथा त्वमेवाङ्गैतान् प्रश्नान जानीपे तथाहमप्येताच जान इत्पर्थः । अतो सच्यन्यथासावी न कर्तेच्यः । कुत एतदेवम् ? यतो न जाने; यद्यहमिमान्प्रश्ना-नवेदिष्यं विदितवानस्मि, कथं तुम्यं प्रियाय पुत्राय समावर्तनकाले पुरा नावक्ष्यं नोक्तवानस्मि ? ॥ ५ ॥

तब उस पिताने कहा---'हे वत्स । तुमने उस समय आते ही जैसे ये पश्नमुझसे कहे हैं उसमेंसे में एकका भी विवेचन नहीं कर सकता । ऐसा ही तम मुझे समझो; सर्योत् अपने अज्ञानस्य लिङ्गसे तुम उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ हो: ऐसा क्यां <sup>2</sup> क्योंकि इन पश्नों-मेंसे में एकको भी नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि हे तात ! जिस प्रकार तुम इन प्रश्नोंको नहीं जानते उसी प्रकार में भी नहीं नानता। अतः भेरे प्रति तुन्हें अन्यथाबुद्धि नहीं करनी चाहिये । किंतु यह समझी जाय ? बात ऐसी कैसे क्यांकि में इन्हें जानता नहीं हैं: यदि मैं इन प्रश्नोंको जानता तो समावर्तनसंस्कारके समय पहले अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न कहता !' ॥ ५ ॥

पिता-पुत्रका प्रवाहणके पास आना इत्युक्त्वा— । ऐसा कहकर— स ह गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायार्हा-श्वकारस ह प्रातःसभाग उदेयाय तश्होवाच सानुषस्य भगवन्गौतम वित्तस्य वरं वृणीथा इति। स होवाच तवैव राजन्मानुषं वित्तंयामेव क्रुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्ता-मेव मे ब्रहीति स ह क्रच्छी वभूव ॥ ६ ॥

तव वह गौतम राजाके स्थानपर आया । राजाने अपने यहाँ आये हुए उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही राजाके सभामें पहुँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उससे कहा—'हे भगवान् गौतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी धनका वर माँग स्रीजिये ।' उसने कहा-- 'राजन् । ये मनुष्यसम्बन्धी घन भाषहीके पास रहें; आपने मेरे पुत्रके प्रति जो बात [ प्रश्नारूपसे ] कही श्री वही मुझे बतलाइये ।' तब वह संकटमें पड़ गया।। ६ ॥

स ह गौतमो गोत्रतः, राज्ञो जैवलेरधँ स्थानमेयायागतवान्। तस्मै ह गौतमाय प्राप्तायाहीम-र्देणां चकार कुतवान्। स च गौतमः कृतातिध्य उपित्बा परेद्यः प्रातःकाले समागे समां गते राज्यदेयाय । भजनं भागः पूजा सेवा सह भागेन वर्तमानी पूज्यमातोऽन्यैः समागः स्वयं गौतम उदेयाय राजान-मुद्गतवान् ।

तं होवाच गौतमं राजा-मानुषस्य भगवनगौतम मनुष्य-सम्बन्धिनो वित्तस्य ग्रामादेवेरं

गौतम-गोत्रोत्पन वह राना जैवलिके स्थानपर आया । अपने यहाँ आये हुए उस गौतमकी उसने अर्हा-पूजा की । इस प्रकार आतिथ्यसत्कारसे सत्कृत वह गौतम उस दिन निवास कर दूसरे दिन सवेरे ही राजाके समागत होने समार्भे पहेँचनेपर उसके समीप गया । अथवा [ 'समागः' पाठ मानकर ऐसा अर्थ हो सकता है-] माग-भवन अर्थात प्रवा-सेवाको कहते हैं जो भागसे युक्त भर्यात दूसरेसे पूजित था वह गौतम स्वय राजाके पास गया ।

उस गौतमसे राजाने कडा-'हे भगवन् ! आप मनुष्यसन्बन्धी प्रामादि धनका वरण करने योग्य वरणीयं कामं वर्णीयाः प्रार्थयेयाः। वर इच्छानुसार माँग छीन्विये।'

गौतमः—तवैव स होवाच राजन्मानुष तिष्ठतु वित्तमः यामेव कुमारस्य मम पुत्रस्यान्ते समीपे वाचं पश्चप्रश्नलक्षणाम-भाषभा उक्तवानसि हासेव वाचं | में मझं ब्र्हि कथयेत्युक्तो गौत-मेन राजा सह कुच्छी दुःखी 'यह कैसे हो सकता है।' कुच्छी बभुव--कथं न्विदमिति ॥६॥ --दुखी हो गया॥६॥

उस गौतमने कहा—'हे यह मनुष्यसम्बन्धी धन तुम्हारे ही पास रहे । तुमने कुमार अर्थात् मेरे पुत्रके भति जो पाँच प्रश्नस्तप बात छड़ी थी वही सुझसे कहो । गौतमके इस प्रकार कहने-पर वह राजा यह फहता हुआ कि

प्रवाहणका षरप्रदान

स ह कृञ्छ्रीस्तोऽप्रत्याख्येयं हस मकार दुली हुए उस राजा-ने 'ब्राह्मणका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये' यह मानते हुए तथा 'विद्या-का नियमानुसार ही उपदेश करना चाहिये' यह समझते हुए —

तश्ह चिरं वसेत्याज्ञापयाञ्चकार तश्होवाच यथा मा त्वं गौतमावदो यथेयं न प्राक् त्वत्तः पुरा विद्या बाह्मणानगच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशा-सनमभूदिति तस्मै होवाच ॥ ७ ॥

उसे 'यहाँ चिरकालतक रहो' ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहा.... हि गौतम ! जिस पकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझो पूर्वकालमें तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी। इसीसे सम्पूर्ण लोकोंमें [ इस विद्याद्वारा ]क्षत्रियोंका ही [ शिष्योंके प्रति] अनुशासन होता रहा है।' ऐसा फहकर वह गीतमसे बोळा—॥ ७॥ तंह गौतमं चिरं दीर्घकालं | उस गौतमको उसने 'यहाँ वसेत्येवमाज्ञापयाश्चकाराज्ञप्त-चिरकालतक रही' ऐसी आज्ञा दी । वान् । यत्पुर्वे प्रत्याख्यातवान्राजा राजाने पहले जो विद्याका प्रत्या-

सिमधं मरीचीरेव शुक्लामाहुति ते अन्तरिक्षं तर्पयतस्ते तत 
उत्क्रामतः ''इत्यादिः एवमेव पूर्वविद्वं तर्पयतस्ते तत आवर्तेते ।
इमामाविश्य तर्पयत्वा पुरुषमाविश्यः । ततः स्त्रियमाविश्य लोकं प्रत्युत्थायी मवतीति ।

तत्राग्निहोत्राहुत्योः कार्यारम्ममात्रमेवंप्रकारं भवतीत्युक्त-

प्रविमन्याग्नित्वेनोपासनग्रुचर-मार्गप्रतिपचिसाधनं विधित्स-न्नाह । असौ वाव लोको गौत-माग्निरित्यादि ।

म् । इह तु तं कार्यारम्समित-

होत्राप्वेविपरिणामलक्षणं पञ्चधा

गुक्ल आहुति बनाती हैं; इस प्रकार ये अन्तरिक्लोकको तुप्त करती हैं\* फिर वहाँसे [ यनमानके उत्क्रमण करनेपर | वे उत्क्रमण करती हैं" इत्यादिरूपसे इसी तरह पहलेहीके घलोकको फलपदानद्वारा ] यजमानको । तत्पश्चात् [ पारव्धसय पुनरावर्तन होनेपर यचमानके करनेपर ] वे वहाँसे लीट आती हैं, तथा इस लोकमें प्रवेश कर इसे तुप्त करनेके अनन्तर [रेत.सेकर्मे समर्थ] करती हैं। फिर प्रवेश स्त्रीमें प्रवेश कर वे परलोकके प्रति ि होकिक कर्म कराती हुई ] उत्थान करनेवाळी होती हैं । 🕇 वहाँ 👸 ( वाजसनेयोपनिषद्में ) तो यह बतलाया गया था कि अग्नि-होत्रको भाहुतियोंका केवल कार्या-रम्भमात्र इस प्रकार होता है; किंतु यहाँ भग्निहोत्रके अपूर्वके विपरिणाम-रूप उस कार्यारम्भको पाँच शकारसे विभक्त कर उनमें उत्तरमार्गकी प्राप्ति-

के साधनमृत अग्निमावसे उपासना-का विधान करनेकी इच्छासे श्रुति

इत्यादि कथन करती है।

**लोको गौतमा**ग्निः'

अर्थात् अन्तरिख्वलेक्स्य यनमानको फलोन्मुल करती हैं। † अर्थात् गर्मेक्स्ते उत्सन्न हुए यनमानको कर्मानुष्ठानमें समर्थ देहकी प्राप्ति करा उसके द्वारा पारलौकिक कर्म कराती हुई उसका परलोकके प्रति गुमन कराती हैं।

सायंत्रातर्शिहोत्राहुती हते पयआदिसाधने श्रद्धापुर:-सरे आइवनीयाग्निसमिद्धुमाचि रङ्गारविस्फुलिङ्गमाविते कर्त्रादि-कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणी-प्रविशन्त्यौ त्क्रम्य द्यहोकं सक्ष्मभूते अप्समवायित्वादप्श-ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा-शब्दवाच्ये।तयोरधिकरणोऽग्निः, अन्यच तत्संबद्धं समिदादीत्यु-च्यते। या चासावग्न्यादिभावना हत्योः सापि तथैव निर्दिश्यते ।

इस छोकमें नल आदि निनके साधन हैं, जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न की जाती हैं, जिनमें आहवनीय अग्नि, समिष् , घुम, अर्चि, अङ्गार और विस्फुलिङ्गकी तथा कर्ता आदि कारककी मावना की गयी है, वे अग्निहोत्रकी सायंकालिक एवं प्रातः-कालिक दो आहुतियाँ अन्तरिक्ष-क्रमसे उत्क्रमण कर द्युलोकमें प्रवेश करती हुई स्हम एवं अप्-समवायिनी ( जलमयी ) होनेके कारण 'अप्' शब्दकी वाच्य हैं और श्रद्धाननित कारण 'श्रद्धा' वाच्य हैं । यहाँ उनके आश्रयमृत अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिघ् आदि हैं उनका वर्णन किया जाता है तथा उन आहुतियोंमें जो अग्नि आदिकी भावना है उसका भी उसी पकार निर्देश किया चाता है।

लोकरूपा अग्निविद्या

असी वाव छोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्रइमयो धूमोऽहर्राचश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्काः॥१॥

हे गौतम ! यह प्रसिद्ध [ धु- ] लोक ही अगिन है । उसका भादित्य ही समिध् है, किरणें घूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा शङ्कार है और नक्षत्र विस्फुलिङ ( चिनगारियाँ ) हैं ॥ १ ॥

असौ वाव लोकोऽग्निहें गौतम यथाग्निहोत्राधिकरणमाहवनीय इह।तस्याग्नेर्धलोकाख्यस्यादित्य एव समित्, तेन हीद्धोऽसौ लोको दीप्यते अतः समिन्ध-नात्समिदादित्यः। रवमयो धृम-स्तदुत्थानात्, समिधो हि धृम उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाश-सामान्यात्,आदित्यकार्येत्वाच । चन्द्रमा अङ्गाराः, अहःप्रशसे-ऽभिन्यक्तेः अचिषो हि प्रशमे-**ऽ**जारा अभिव्यक्यन्ते । नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाथन्द्रससोऽवयवा इव विप्रकीर्णेत्वसामान्यात् ॥ १ ॥ | उनकी समानता है ॥ १ ॥

हे गौतम ! जिस लोकर्मे आहवनीयागि अधिकरण है उसी पकार प्रसिद्ध लोक ही अम्नि है। उस घुलोक्संज्ञक मिनका मादित्य ही समिध् है, उससे सम्यन्प्रकारसे दीष्ठ हुआ ही यह छोक देदीप्यमान होता है; अतः सम्यक् प्रकारसे इन्धन (दीपन) करनेके कारण आदित्य ही समिष्(इन्यन) है। उससे निकलनेके कारण किरणें धूम हैं, क्योंकि समिघ्से ही घूम निकला करता है। प्रकाशमें समानता और आदित्यका कार्य होनेके दिन ज्वाला है। चन्द्रमा अङ्गार है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर अभिन्यक्त होता है; लौकिक अङ्गारे भी ज्वालाके ज्ञान्त होनेपर ही मकट हुआ करते हैं। तथा चन्द्रमा-अवयवोंके विस्फुलिङ्ग है, क्योंकि इधर-उघर छिटके रहनेमें [विस्फुलिङ्गोंके साथ]

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥

उस इस [बुलोकरूप] अग्निमें देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं । उस षाहुतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्यथोक्तलक्षणे-जनौ देवा यजमानप्राणा अग्न्या दिरूपा अधिदैवतम् । श्रद्धामग्नि-होत्राहु तिपरिणामावस्थारूपाः स्स्मा आपः श्रद्धामाविताःश्रद्धा उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो मवन्तीत्यपां होम्य-तया प्रश्ने श्रुतत्वात् । श्रद्धा वा आपः, श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरन्ति, इति च विज्ञायते । तां श्रद्धामत्रूपां जुह्नति । तस्या आहुतेः सोमो राजापां श्रद्धाशब्दवाच्यानां द्युलोकाग्नौ हुतानां परिणामः सोमो राजा संभवति । यथर्ग्वेदादिपुष्परसा ऋगादिमधुकरोपनीतास्त आदि-त्ये यश्रुआदिकार्य रोहितादि-

उपर्युक्त लक्षणवाले उस इस अग्निमें देवगण—[अध्यात्मदृष्टिसे] अधिदैवत-यजमानके प्राण तथा रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका [ ह्वन करते हैं ]। अग्निहोत्रकी आहुतियोंकी परिणामावस्थारूप सूक्ष्म नरु श्रद्धारूपसे भावित श्रद्धा नाता कारण फहा 'श्रद्धा' ियहाँ शब्दसे उल्लेख इसिंहये किया गया है 1 'पाँचवीं' आहुति देनेपर शब्दवाची हो जाता **जरू 'पुरुष'** है' इस प्रश्नमें जल होम्यद्रव्यरूपसे सुना गया था। इसके सिवा यह प्रसिद्ध भी है कि 'श्रद्धा ही जल है तथा श्रद्धांसे आरम्भ करके ही छोग सामग्री जुटाकर कर्म करते हैं'। उस जलरूपा श्रद्धाका वे हवन करते हैं। उस आहुतिसे राजा सोम होता है अर्थात् 'श्रद्धा' शब्दवाच्य जल-का धुलोकरूप अग्निमें हवन किये जानेपर उसका परिणामरूप दीप्ति-मान् चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार (अ०३ खं०१ में ) यह कहा गया है कि 'ऋग्वेदादि पुण्पके रस ऋगादि मधुकरोंद्वारा हे जाये जानेपर भादित्यमें जिस प्रकार रोहितादिरूप

रूपलक्षणमारमन्त इत्युक्तं तथेमा अग्निहोत्राहुतिसमवायिन्यः द्रभाः श्रद्धाशब्दबाच्या आपो घुलोकमंतुप्रविश्य चान्द्रं कार्य-मारभन्ते फलरूपमग्निहोत्राहुत्योः। यजमानाश्च तत्कर्तार आहुति-आहुतिभावनाभाविता मया आहुतिरूपेण कर्मणाकृष्टाः श्रद्धा-प्समवायिनो छलोकमनुप्रविश्य सोमभृता भवन्ति । तद्ये हि तैरग्निहोत्रं हुतम् । अत्र त्वाहुति-परिणाम एव पञ्चाग्निसंवन्ध-क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा-सनार्थं न यजमानानां गतिः। तां त्वविदुषां धृमादिक्रमेणोत्तरत्र वस्यति विदुषां चोत्तरां विद्या-क्रवाम् ॥ २ ॥

यश आदि कार्य आरम्म करते हैं, उसी प्रकार अग्निहोत्रकी आहुतियोंसे सम्बद्ध ये 'श्रद्धा' शब्दवाच्य सूक्ष्म जल धुलोकमें प्रवेश कर अग्निहोत्रकी वाहुतियोंका फलरूप चन्द्रमासम्बन्धी कार्य भारम्भ करते हैं। हवनके करनेवाले तथा उस आहुतिमय---आहुतिकी यजमान मावनासे भावित आहुतिहरूप क्रमेंसे आकर्षित हो श्रद्धारूप नलसे पूर्ण हो घलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो नाते हैं, क्योंकि उसीके लिये उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया पाँच अग्नियोंके सम्बन्धसे आहुतियों-परिणाम ही वतलाना समीष्ट है, यनमानोंकी गति नहीं; उसका तो श्रुति आगे चलकर घुमादिकमसे व्यविद्वानोंकी गतिका तथा विद्यासे होनेवाली विद्वानोंकी उत्तर-मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याचे चतुर्थेखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

पर्जन्यरूपा अग्निविद्या

द्वितीयहोमपर्यायार्थमाह— ) अब श्रुति द्वितीय होमके पर्या-यार्थका वर्णन करती है—

े पर्जन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेव समिद्भ्रं धूमो विद्युदर्चिरशनिरङ्गारा हादनयो विस्फुलिङ्गाः॥१॥

हे गौतम ! पर्जन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिष् है, बाद्छ धूम है, विद्युत् ज्वाला है, वज्र अङ्गार है तथा गर्नन विस्फुलिङ्ग हैं ॥१॥ पर्जन्यो बाब पर्जन्य एव गौतमाग्निः पर्जन्यो नाम वृष्ट्यु-पकरणाभिमानी देवताविशेषः। वायुरेव समित् । पर्जन्योऽग्निः समिष्यते, पुरोवातादिप्रावन्ये वृष्टि होती देखी बानेसे सिद्ध होता वृष्टिदर्शना । अभ्र धूमो धूम-कार्यत्वाद् धूमवच्च लक्ष्यमाणत्वा- है। प्रकाशमें समानता होनेके त् । विद्युदर्चिः, प्रकाशसामा-न्यात् । अशनिरङ्गाराः, काठि-न्यादिद्युत्सम्बन्धाद्या । हादनयो विज्ञ अङ्गार है । हादनय विस्फुलिङ्ग

हे गौतम । 'पर्जन्यो वाव'-पर्जन्य ही अग्नि हैं—वृष्टिके नो साधन हैं उनके अभिमानी देवताविरोषका नाम 'पर्जन्य' है। उसका वायु ही समिष् है, क्योंकि पर्जन्यरूप अग्नि वायुसे ही पदीस होता है, जैसा कि पूर्वीय वायु आदिकी प्रवलता होनेपर है। घूमका कार्य होने तथा घूमवत् देखा जानेके कारण बादल धूम कारण विद्युत् ( विज्ञही ) ज्वाला है । कठिनताके कारण अथवा विद्युत्से सम्बन्ध रखनेके कारण

विस्फुलिङ्गाः, हादनयो गर्जित- | है; मेवोंकी गर्जनाके शब्दोंको द्वादिनः कहते हैं; विप्रकीर्णत्वसा-(इधर-उधर पैले रहने) में समानता मान्यात् ॥ १ ॥

होनेके कारण वे विस्फृलिङ्ग हैं ॥१॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमश्राजानं जुहृति तस्या आहुतेर्वर्षश्संभवति ॥ २ ॥

उस अग्निमें देवगण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहुतिसे वर्षा होती है ॥ २ ॥

त्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः पूर्ववत्सोमं राजानं जुह्वति । तस्या राजा सोमका इवन करते हैं । उस आहुतेर्दर्पं संभवति । श्रद्धाख्या आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये पर्याये पर्जन्याग्नि प्राप्य दृष्टि-त्वेन परिणमन्ते ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण पूर्ववत् माहुतिसे वर्ष होती है। श्रद्धा-संज्ञक आप इस द्वितीय पर्योयमें सोमके आकारमें परिणत हो पर्ज-न्याग्निको प्राप्त होकर वृष्टिरूपर्मे परिणत हो जाते हैं ॥ २ ॥

इतिच्छान्द्रोग्योपनिषदि पञ्चमाच्याये पञ्चमसण्डसाध्यं सम्पूणम् ॥ ५ ॥



## षष्ट स्वाह

पृथिवीरूपा अग्निविद्या

पृथिवी वाव गौतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिंदिंशोऽङ्गारा अवान्तर-दिशो विस्फुळिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! प्रथिवी ही अग्नि है । उसका संवत्सर ही सिमध् है, आकार्ज़ धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

पृथिवी वाव गौतमाग्निरि- त्यादि पूर्ववत् । तस्याः पृथि- व्याख्यस्याग्नेः संवत्सर एव सिमतः संवत्सरेण हि कालेन सिमद्धा पृथिवी ब्रीह्मादिनिष्प- चये मवति । आकाशो धूमः, पृथिव्या इवोत्थित आकाशो दृश्यतेः यथाग्नेर्धूमः । तात्रि- रचिः, पृथिव्या ह्मकाशात्मि- काया अनुरूपा रात्रिः; तमो- रूपत्वात्, अग्नेरिवानुरूपमचिः ।

'हे गौतम! पृथिवी ही अग्नि है' हत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये। उस पृथिवीसंज्ञक अग्निका संवत्सर ही समिध् है, क्योंकि संवत्सररूप कालसे समिद्ध होकर अर्थात् पृष्टि लभ करके ही पृथिवी धान्यादिकी निष्पत्तिमें समर्थ होती है। आकाश धूम है,क्योंकि आकाश पृथिवीसे उठा हुआ-सा दिलायी देता है,जिस मकार कि अग्निसे धुआँ उठता दिलायी देता है। रात्रि ज्वाला है; अपकाशास्मिका पृथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला है; क्योंकि वह तमोरूपा है; अतः [पृथिवीरूप] अग्निके समान यह उसके अनुरूप ज्वाला है।

दिशोऽङ्गाराः, उपशान्तत्वसा-। उपशान्तिमें समानता होनेके फारण मान्यातः । अवान्तरदिशो दिशाएँ अङ्गारे हैं तथा श्रद्धत्वमें समा-विस्फ्रालिङ्गाः, शुद्रत्वसामा- । नता होनेके कारण अवान्तर-दिशाएँ न्यात् ॥ १ ॥

(कोण) विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

# तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षं जुह्वति तस्या आहुतेरन्नश्संभवति ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे अन होता है।। २।।

वस्मिनित्यादि समानम् । ; 'वस्मिन्नेतस्मिन्' इत्यादि श्रुविका

तस्या आहुतेरत्नं ब्रोहियवादि | अर्थ पूर्ववत् है। उस आहुतिसे ब्रीहि-सभवति ॥ २ ॥ यवादिरूप अन्न होता है ॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये पष्टसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥



### 節形形 混积积

t 00 t-

### पुरुषरूपा अग्निविद्या

पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो जिह्वाचिश्रक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । उसकी वाक् ही समिष् है, प्राण पूम है, जिह्ना ज्वाला है, चक्षु अङ्गारे और श्रोत्र विस्फुलिङ हैं ॥१॥ प्ररुपो बाव गौतमाग्निः। तस्य वागेव समित्र, वाचा हि मुखेन समिध्यते पुरुषो न मुकः। प्राणी धृमः, धूम इव ग्रुखानिर्गमनात् । जिह्वा- नियोंकि वह धूमके समान गुखसे र्विर्लोहितत्वात् । चक्षुरङ्गाराः, मास आश्रयत्वात श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः, विप्रकीर्णस्व-साम्यात् ॥ १ ॥

हे गौतम । पुरुष ही अग्नि है। उसकी वाक् ही समिष् है, क्योंकि वाणीरूप मुखके द्वारा ही पुरुष सुशोभित होता है, मूक शोमित नहीं होता। प्राण धूम है, निकलता है, लाल होनेके कारण जिह्ना न्वाला है; प्रकाशका आश्रय होनेके कारण नेत्र अङ्गारे हैं तथा विभकीर्णत्वमें समानता श्रोत्र विस्फुलिङ्ग हैं ॥ १ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेतः संभवति ॥ २ ॥

उस इस अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं । उस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

समानमन्यत् । अन्नं जुह्वति | शेष अर्थ पूर्ववत् है । देवगण इसमें ब्रीह् आदिसे सम्यक् प्रकारसे वीद्यादिसंस्कृतम् । तस्या तैयार किये हुए अन्नका हवन करते हैं । जुस आहुतिसे वीर्य उत्पन्न हैं। उस आहुर्त आहुते रेतः संमवति ॥ २ ॥ | होता है ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये , सप्तमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥



## DFF HYR

—: o :—

## स्त्रीरूपा अग्निविद्या

योषा वाव गौतसाग्निस्तस्या उपस्थ एव सिम-यदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुळिङ्गाः ॥ १ ॥

हे गौतम ! स्त्री ही अग्नि हैं । उसका उपस्य ही समिष् हैं, पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है तथा जो भीतरकी भोर करता है वह अङ्गारे हैं और उससे जो सुख होता है वह विस्फुलिङ हैं ॥ १ ॥

योषा वाव गौतमाग्निः ।
तस्या उपस्य एव समित्,
तेन हि सा पुत्राद्युत्पादनाय
समिष्यते । यदुपमन्त्रयते स
धूमः, क्षीसंभवादुपमन्त्रणस्य । योनिरचिलों हितत्वात् । यदन्तः करोति तेज्ङ्गारा अग्निसंबन्धात् । अभिनन्दाः सुखलवा विस्फुलिङ्गाः
स्त्रद्भत्वात् ॥ १ ॥

हे गौतम । स्त्री ही अग्नि है । उसका उपस्थ ही सिमध् है, क्योंकि उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके लिये सिमद्ध होती है । पुरुष जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति स्त्रीसे ही होती है । लोहितवर्ण होनेके कारण योनि ज्वाला है तथा जो भीतरकी जोर करता है वह अग्निके सम्बन्धके कारण अद्गरि हैं और अग्निनन्द— मुखके कगमात्र शुद्ध होनेके कारण विस्मुलिक हैं ॥ १॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा रेतो जुहृति तस्या आहुतेर्गर्भः संभवति ॥ २ ॥

उस इस लग्निमें देवगण वीर्यका हवन करते हैं, उस लाहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है ॥ २ ॥

तस्मिन्नेतस्मिन्नग्री देवा रेतो ज्रह्वति, तस्या आहुतेर्गर्भः समवतीतिः एवं श्रद्धासोमवर्ण-न्न रेतोहवनपर्यायक्रमेणाप गर्भीभृतास्ताः । तत्रापामाह-तिसमवायित्वात्प्राधान्यविवक्षाः आपः पश्चम्यामाहुतौ प्ररूपवच-सो मवन्तीति। न त्वाप एव केवलाः सोमादिकार्यमारमन्ते, न चापोऽत्रिवृत्कृताः सन्तीति। त्रिवृत्कृतत्वेऽपि विशेषसंज्ञालामो दृष्टः पृथिवीयमिमा आपोऽग्रम-प्रिरित्यन्यतमवा<u>ह</u>्व्यनिमित्तः । ।

उस इस अग्निमें देवगण वीर्यका इवन करते हैं; उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है-इस प्रकार श्रद्धा. सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप आहतियोंके हवनके पर्यायकमसे वह जल ही गर्र रूपमें परिणत होता है। उनमें आहुतियोंसे सम्बद्ध होनेके कारण श्रुतिको जलको ही प्रधानता वतलानी अभीष्ट है, इसीसे उसने कहा है कि पाँचवीं आहुतिमें जल पुरुषवाची हो जाता है। केवल **जल ही सोमादि कार्य छारम्म** कर देते हों-- यह बात नहीं है, और न जल अत्रवृत्कृत (पृथिवी, जल भीर तेज इन तीनोंके सम्मिश्रणसे रहित ) हों--ऐसी ही वात है। त्रिष्टकात होनेपर भी एक-एक मृतकी बहुलताके कारण उनमेंसे प्रत्येकको 'यह प्रथिवी है, यह जल है, यह अग्नि हैं' इस प्रकार मिन्न-मिन्न नाम प्राप्त होता देखा काता है। अतः बरुकी

भूतान्य-मादिकार्यारम्भकाण्याप पश्चम्यामाहुतौ हुतायां रेतो-रूपा आपो गर्भीभृताः ॥ २ ॥

होनेके कारण बहुलता सम्मिल्ति हुए सभी भूत सोमादि-कार्य आरम्भ करनेवाले 'बल' कहे जाते हैं। इसके सिवा सोम, वृष्टि, च्यन्ते । दृश्यते च द्रवनाहुल्यं वहुळता भी देखी ही जाती है। सोमशृष्टधन्नरेतोदेहेषु । बहुद्रवं शरीर यद्यपि पार्थिव होता है, तो भी उसमें द्रवकी अधिकता होती च ग्ररीरं यद्यपि पार्थिवम् । तत्र है । उनमें पाँचवीं आहुतिके हुत होनेपर वीर्यरूप जल गर्भमें परिणत हो जाता है [धर्मात 'पुरुष' शब्द-वाची हो जाता है ] ॥ २ ॥

> इतिच्छान्टोग्योपनिषदि पञ्चमाप्यायेऽ-ष्ट्रमखण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



### तक्स खराह

--: 0 ---

पञ्चम आहुतिमे पृरुषत्पको प्राप्त हुए जलकी गति

इति तु पश्चस्यासाहुतावापः पुरुषवचसो भव-न्तीति स उत्वादृतो गर्भो दश वा नव वा मासा-नन्तः शियता यावद्वाथ जायते ॥ १ ॥

इस प्रकार पाँचवां आहुतिके दिये जानेपर आप 'पुरुष' जञ्दवाची हो जाते हैं। वह जरायुसे आवृत हुआ गर्भ दस या नौ महीने अथवा जवतक [ पूर्णाङ्ग नहीं होता तवतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १ ॥

इति त्वेवं तु पश्चम्यामाहुता-वापः पुरुषवचसो भवन्तीति व्याख्यात एकः प्रश्नः यत्तु धुस्रोकादिमां प्रत्याष्ट्रचयोराहु-त्योः पृथिवीं पुरुषं श्चियं क्रमे-णावित्रय स्रोकं प्रत्युत्थायी भवतीति वाजसनेयक उक्तं तत्प्रासङ्गिकिमहोच्यते । इह च प्रथमे प्रश्न स्कम् 'वेत्थ यदि-वोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति ?' तस्य चायमुपक्रमः ।

इस प्रकार पाँचवी आहुतिमें बल पुरुपवाची हो जावा है---इस एक प्रश्नकी न्याख्या हुई। तथा घुलोकसे वालसनेय-श्रुतिमें नी पृथिवीकी स्रोर सायी हुई हो आहुतियोंके विषयमें यह कहा गया है कि वे कमश. पृथिबी, पुरुष और स्रीमें भवेश कर परलोकके प्रति टत्यान करनेवाली होती है, उसका मी पसङ्गवश यहाँ वर्णन कर दिया नाता है। यहाँ नो पहले प्रश्नमें कहा गया है कि 'क्या तुम जानते हो कि यह प्रजा [मरनेके अनन्तर] यहाँसे कहाँ जाती है !' उसका यह उपकम है।

स गर्भोऽपां पश्चमः परिणाम-विशेष आहुतिकर्मसमवायिनीनां श्रद्धाब्द्दवाच्यानामुल्वाइत उन्वेन जरायुणावृतो देष्टितो दश वा नव वा मासानन्तर्मातुः क्वसौ शयित्वा यावद्वा यावता कालेन न्यूनेनातिरिक्तेन वाथा-नन्तरं जायते।

उल्नाष्ट्रत इत्यादि वैराग्य-हेतोरिद्गुच्यते । कष्टं हि मातुः इक्षो सूत्रपुरीयवातिपत्तरुक्या-दिपूणे तदन्जित्तस्य गर्भस्यो-ल्नानुचिपटाष्ट्रतस्य लोहितरेतो-ऽगुचिनीजस्य मातुर्शितपीत-रसानुप्रवेशेन विवर्धमानस्य निरुद्धनाक्तियलवीर्यतेजः प्रज्ञा-चेप्टस्य श्रयनम् । ततो योनिद्धा-रेण पीट्यमानस्य कप्टतरा निःश्च-तिर्जन्मेति वैराग्यं ग्राह्यति । ग्रहूर्तमप्यसद्धं दश्च वा नव वा

ন্ত্ৰাণ বত ইহ---

आहुतिकमेंसे सम्बद्ध 'श्रद्धा' शन्द्रवाच्य जलका पञ्चम परिणाम-विशेष वह गर्भ उल्वावृत—उल्व अर्थात जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन चर्मसे आवृत—वेष्टित हुआ दश या नी मासतक अथवा जितने भी न्यून या अषिक समयमें पूर्णाक्ष हो, माता-की कुक्षिमें शयन करनेके अनन्तर फिर उरणन होता है।

उल्बावृत इत्यादि यह सब्कथन वैराग्यके लिये हैं। उल्बरूप अपवित्र वस्त्रसे लिपटे हुए, रज और वीर्यस्त्रप अपवित्र बीजवाले, माताके खाये-पीये पदार्थीके रसके प्रवेशसे बढनेवाले तथा जिसके शक्ति, बरु, वीर्य,तेज, बुद्धि और चेष्टा-ये सब निरुद्ध ( अविकसित ) रहते हैं उस गर्भका माताफी मल-मूत्र-वात-पित्त कफादिसे भरी हुई कुक्षिमें शयन करना कष्टमय ही है। उससे भी अधिक कष्टमद योनिद्वारसे पीडित हुए गर्भका बाहर निकलनारूप जन्म है; इस प्रकार श्रुति वैराग्यका प्रहण कराती है। इसके सिवा जो एक महर्चके लिये भी अस्य है उस मातृकुक्षिमें दश या नौ मासके

मासानितदीघेंकारुमन्तः शयि- | दीर्घकारुपर्यन्त

श्यन अनन्तर [ जन्म हेना भी वैरायका ही हेत्र है । । १ ॥

खेति च ॥ १ ॥

स जातो यावदायुषं जीवति तं प्रेतं दिष्टमितो-ऽम्रय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो भवति॥२॥

इस मकार टरपन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है। फिर मरनेपर कर्मवश परलोकको प्रस्थित हुए उस लीवको अग्निके प्रति ही ले नाते हैं, नहाँसे कि वह आया या और निससे उत्पन्न हुआ था ॥२॥

स एवं जातो यावदायुप पुनः।

पुनर्घेटीयन्त्रबद्गमनागमनाय कर्म क्रवेन्क्रलालचक्रवहा विर्येग्सम-णाय यावत्कर्मणोपात्तमायुस्ताव-जीवित । तमेनं भीणायुपं प्रेतं । माप्त की होती है उतना नीवित मृतं दिष्टं कर्मणा निर्दिष्टं पर-लोकं प्रति यदि चेजीवन्वेदिके कर्मणि ज्ञाने वाधिकृतस्त्रमेनं मृतमितोऽस्माद् ग्रामाद्वयेऽान्य-र्शमिनने स्मीन पुत्रा वान्त्य-

इस मकार उत्पन्न हुआ वह जनतक ब्रायु होती है घटीयन्त्रके समान पुनः-पुनः चावागमनके लिये अथवा कुछालचकके समान चारौं ओर चक्कर काटनेके लिये कर्म करता हुआ कर्मद्वारा जितनी आयु रहता है। फिर विसकी आयु स्रीण हो गयी है ऐसे इस प्रेत-मृत एवं दिष्ट<del>---कर्मद्वारा परलोकके प्रति</del> नियुक्त किये हुए इस चीवको-क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होता **जतः टस मरे हुए प्राणीको यहाँसे** —इस शामसे ऋत्विक अथवा

कर्मणे । यत एवेत आगतोऽग्नेः सकाशाच्छुद्धाद्याहुतिक्रमेण, यतश्र पश्चभ्योऽग्निम्यः संभृत हरन्ति स्वामेव योनिमग्निमा-पादयन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

पुत्रगण अन्त्येष्टि कर्मके लिये अग्नि-के मित है जाते हैं, जिस अग्निसे कि श्रद्धा आदि आहुतियोंके कमसे वह यहाँ आया था तथा जिन पाँच भग्नियोंसे उत्पन्नो भवति, तस्मा एवाग्नये वह उत्पन्न होता है, उस अग्निके प्रति ही ये इसे ले जाते हैं। तात्पर्य यह हैं कि जसे अपनी योनिमृत अग्निको ही प्राप्त करा देते हैं ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये नवमकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९ ॥



प्रथम प्रश्नमा उत्तर

वेत्थ यदिवोऽधि प्रजा प्रय-न्तीत्ययं प्रश्नः प्रत्युपस्थिवोऽपा-कर्तव्यवया। जन, 'क्या तृ जानता है हि इस लोकसे परे प्रजा कहाँ वार्ण है !' ऐसा यह प्रश्न निराक्तणके

तद्य इत्थं विदुः। ये चे मेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिपमभिसंभवन्त्यर्चिपोऽहरह् आपूर्यमाणपक्षमापू-र्यमाणपक्षाद्यान्यदुदुङ्डेति मासारस्तान् ॥१॥ मासेभ्यः संवत्सर्थ संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्त्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥

वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अचिके अभि-मिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं, श्राचिके अभिमानी देवताओंसे दिवसा-्रिमानी देवताओंको, दिवसायिमानियोंसे शुक्कपशामिमानी देवताओंको; शुक्क-.पक्षाभिमानियोंसे निन छः महीनोंमें सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन छ महीनोंको ॥ १ ॥ उन महीनोंसे संवत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको; भादित्यसे चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत्को प्राप्त होते हैं । वहाँ एक अमानव पुरुष है, वह उन्हें ब्रह्म ( फार्यब्रह्म ) की पाप्त करा देता है । यह देवयानमार्ग है ॥ २ ॥

तत्तत्र लोकं प्रत्युत्थितानाम-गृहस्येषु विदु-धिकृतानां गृह-षामुत्तरमार्गः मेधिनां य इत्थ-कर्मिणा च दक्षिण-सेवं यथोक्तं मार्गे इति स्थापनम् पञ्चारिनदर्शनं क्रमेण द्यलोकाद्यग्निभ्यो वयं अग्निस्वरूपाः पश्चा-इत्येवं विदु-ग्न्यात्मान र्जानीयुः ।

कथमवगम्यत इत्थं विदु-रिति गृहस्था एवोच्यन्ते नान्य इति १

गृहस्थानां ये त्वनित्थंविदः केवलेष्टापूर्तद्चपरास्ते धूमादिना चन्द्रं गच्छन्तीति वस्यति । ये चारण्योपलक्षिता वैखानसाः परित्राजकाश्च श्रद्धा तप इत्यु-पासते तेषां चेत्थंविद्धिः सहार्चिरादिना गमनं वस्यति पारिशेष्यादिशहोत्राहुतिसंवन्धाच गृहस्था एव गृह्यन्त इत्थं विदु-रिति ।

षहीँ हैसे छोक़ भित देखित हुए अधिकारी - मृहस्थोंमें जो इस प्रकार यानी उपर्युक्त पश्चामिनविधा-को जानते हैं अर्थात जो ऐसा समझते हैं कि धुळोकादि अग्नियोंसे क्रमशः उत्पन्न हुए हमळोग अग्निस्व-रूप यानी पञ्चामिनमय हैं [ वे अभिके अभिमानी देवताओंको पास होते हैं ]।

शङ्का-'इत्थं विदुः' इस [सामान्य निर्देश ] से यह कैसे जाना गया कि यहाँ गृहस्थोंके विषयमें ही कहा गया है, जौरोंके ळिये नहीं १ समाधान-गृहस्थोंमें जो ऐसा

जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल

इष्टापूर्त एवं दत्त कर्मोंमें ही लगे रहते हैं वे धूमादिके द्वारा चन्द्रमा-को ही प्राप्त होते हैं—पेसा श्रुति भागे कहेगी; तथा जो 'अरण्य' पद-से उपलक्षित वानमस्य एवं संन्यासी 'श्रद्धा और तप' इनकी उपासना

करते हैं उनका तो इस प्रकार जाननेवार्लोके साथ गमन फरना श्रुति आगे कहेगी; अतः परिशेषसे और अग्निहोत्रकी आहुतियोंका सम्बन्ध

ह्मिक्कारण-बीक्स्य विदः इस कथन-से गृहस्थोंका ही महेण सीता है ।

नतु ब्रह्मचारिणोऽप्यगृहीता ग्रामश्रुत्यारण्यश्रुत्या चातुप-लक्षिता विद्यन्ते कथं पारिशेप्य-सिद्धिः ।

दोषः, पुराणस्पृति-प्रामाण्यादृष्ट्येरेतसां नैष्टिकन्नस-चारिणामुत्तरेणार्थम्णः पन्थाः प्रसिद्धः। अतस्तेऽप्यरण्यवासि-भिः सद्द गमिष्यन्ति । उपकुर्वा-णकास्तु स्वाध्यायग्रहणार्था इति न विशेषनिर्देशार्हाः । ननुष्वरेतस्त्वं चेदुत्तरमार्ग-प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति-प्रामाण्यादिष्यतः इत्थं विनवम-नर्थकं प्राप्तम् । नः गृहस्थान्त्रत्यर्थवन्वातः । गृहस्था अनित्थंविदस्तेपां दक्षिणो धुमादिः पन्थाः प्रसिद्धस्तेषां य इत्थं

शङ्का-निनका ग्रामश्रुति और अरण्यश्रुति दोनोंहीसे प्रहण नहीं होता वे प्रश्नचारी लोग भी तो रह नाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी सिद्धि कैसे हो सकती है!

समाधान-यह कोई दोप नहीं है. पुराण और स्मृतियोंसे कर्घ्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्यसम्बन्धी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है, अतः वे भी अरण्यवासियोंके साथ ही जायेंगे। तथा उपकुर्वाणक व्रधचारी स्वाध्यायमहणके लिये होते हैं: मतः वे विशेष निर्देशके योग्य नहीं हैं। शङ्का-यदि पुराण और स्मृतियोंकी प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्राप्तिका कारण कर्ध्वरेता होना माना जाता है तव तो इस प्रकार पञ्चाग्ति-विद्याका ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है ? समाधान-ऐसी बात नहीं है. क्योंकि गृहस्थोंके लिये वह सार्थक जो गृहस्थ ऐसा बाननेवाले नहीं हैं उनके छिये स्वभावतः घूमादि दक्षिण-मार्ग प्रसिद्ध है, किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं अथवा जो इनसे मिन्न सगुणब्रह्मके विदुः सगुणं वान्यद्ब्रह्मविदुः,''अय| उपासक हैं वे (छा० ४। १५। ५

कुवंन्ति चैवास्सिञ्ज्ञन्यं नाचिषसेव" इति लिङ्गादुत्तरेण ते गच्छन्ति । ननर्ष्वरेतसां गृहस्थानां च समान आश्रमित्वे ऊर्घ्वरेतसामे-वोत्तरेण पथा गमनं न गृहस्था-नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि-वैदिककर्मबाहुल्ये च सति । नैष दोषः. अपूता हि ते । कर्षरेतसा वनौ- शत्रुमित्रसंयोगनि-क्षा च उत्तर- मित्तं हि तेषां राग-मार्ग एव हेंपी तथा धर्माधर्मी **हिंसानुग्रहनिमि**चौ हिं-सानृतमायाब्रह्मचर्योदि च बह्न-**शुद्धिकारणमपरिहायँ** तेषाम् . अतोऽपूताः । अपूतत्वाकोत्तरेण पथा गमनम् । हिंसानृतसाया-त्रक्षचर्यादिपरिहाराच शुद्धात्मा-

"इस ( सगुण) ब्रह्मोपासक ) के लिये प्रेतकर्म करें अथवा न करें वह अर्चिरादि मार्गको ही प्राप्त होता है" इस श्रुतिरूप लिङ्गके धनुसार उत्तर मार्गसे ही जाते हैं। शङ्का-ं ऊर्ध्व रेता और गृहस्थ-ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही हैं । अतः उनमें केवल कर्घ्व रेताओं-का ही उत्तरायणमार्मसे गमन होता है, गृहस्थोंका अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मोंकी बहुळता होनेपर भी नहीं होता—यह ठीक नहीं है । समाधान-यह कोई दोष है. क्योंकि वे अपवित्र होते हैं। शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके कारण उनमें राग-द्वेष रहते हैं तथा हिंसा और क्रुपाके कारण घर्माधर्म भी रहते ही हैं। उनके छिये हिंसा. अनृत, कपट और अब्रह्मचर्य आदि बहुतसे अशुद्धिके कारण अनिवार्य ही ₹; इसल्यि अपवित्र होनेके मार्गसे गमन किंतु दूसरे वान-हो सकवा प्रस्थादि हिंसा, अनृत, माया और अब्रह्मचर्यका त्याग कर देनेके कारण l शुद्धवित्त हो नाते हैं.

नो हीतरे शत्रुमित्ररागद्वेपादि- | मित्रसम्बन्धी भाव और राग-द्वेपका परिहाराच्च विरजसस्तेषां युक्त उत्तरः पन्धाः ।

तथा च पौराणिकाः ''धे प्रजामीषिरेऽधीरास्ते रमगा-नानि भेजिरे। ये प्रजां नेपिरे धीरास्तेऽमृतत्वं हि भेजिरे" इत्याहुः।

इत्यंविदां गृहस्थानामरण्य-वासिनां च समानमागॅत्वेऽमृत-त्वफले च सत्यरण्यशस्त्रिनां विद्यानर्थक्यं प्राप्तम् । तथा च श्रतिविरोध: "न तत्र दक्षिणा नाविद्वांसस्तपस्विनः" इति "स एनमविदितो भ्रनिक" इति च विरुद्धम् । आभृतसंप्लवस्थान-स्यामृतत्वेन विवक्षित-.''आभृतसंप्लवं स्थान-

देनेसे वे मल्हीन हो त्याग कर **मत. उनके लिये उत्तर** मार्ग ठीक ही है।

तथा पौराणिक लोग भी ऐसा कहते हैं कि "निन मन्दमति पुरुयों-ने संतानकी इच्छा की वे रमशान-को ही पास हुए, किंतु बुद्धिमानोंने संतानकी इच्छा नहीं की वे अमरत्वको ही प्राप्त हुए"। शङ्का-इस भकार जाननेवाले गृहस्थ और वनवासियोंको समान-मार्ग और अमृतत्वरूप होनेपर तो वनवासियोंके व्यर्थता सिद्ध होती है होनेसे ''वहॉ दक्षिणमार्गी अज्ञानी तपस्वी नहीं जाते" श्रुविसे विरोध भाता है तथा "सपना ज्ञान न होनेपर वह (परमात्मा) चीवका [ मोक्षदानद्वारा ] पालन नहीं करता" यह कथन भी विपरीत हो जाता है।

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ षमृतत्वसे मृतोंके प्रलयपर्यन्त रहना ही अभिप्रेत है। इसी सम्बन्धमें पौराणिकॉने कहा है कि ''भूतोंके **अ**ख्यपर्यन्त रहना

ममृतत्वं हि भाष्यते" इति ।

यच्चात्यन्तिकममृतत्वम्, तदपेक्षया "न तत्र दक्षिणा यन्ति"

"स एनमविदितो न मुनक्ति"

इत्याद्याः श्रुत्यः, इत्यतो न
विरोधः ।

"न च पुनरावर्तन्ते" इति "इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते" ( छा० उ० ४ । १५ । ५ ) इत्यादिश्रुतिविरोध इति चेत्। न: 'इमं मानवम्' इति विशे-षणात ''तेषामिह न प्रनरावृ-चिरस्ति' इति यदि ह्येकान्तेनैवनावर्तेरिक्समं विशेषणमनर्थकं इममिहेत्याकृति-इति मात्रमुच्यत न: अनावृत्तिशब्देनैव नित्याना-प्रतीतत्वादाकृतिक-ल्पनानर्थिका । अत इममिहेति कहलाता है।" किंतु को आत्यन्तिक अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे "वहाँ दक्षिणमार्गी नहीं काते" "अपना ज्ञान न होनेपर वह (परमात्मा ) इस क्षीवका [मोक्षमदानद्वारा] पाळन नहीं करता" इत्यादि श्रुतियाँ हैं; अतः इससे कोई विरोध नहीं है।

शङ्का---किंतु [ ऐसा मार्ने तो ]
"वे फिर नहीं छोटते" "इस मानव आवर्त्तमें फिर नहीं आते" इत्यादि श्रुतिसे विरोध आता है।

समाधान-ऐसा कहना ठीक नहीं

है; क्योंकि 'इमं मानवम्' ऐसा विशे-पण है, तथा यह भी कहा गया है कि'उनकी यहाँ पुनराष्ट्रचि नहीं होती'। यदि उनकी सर्वथा पुनराष्ट्रति न होती तो 'इमं मानवस्' तथा 'इह'--ये विशेषण व्यर्थ हो जाते । यदि कही कि 'इमम्' और 'इह' इन शब्दोंसे आकृतिमात्र बतलायी गयी है [ अर्थात् किसी देशकालविशेषका नियम न करके उसके नित्य मोक्षका प्रति-पादन किया गया है ]-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नित्य अना-वृत्तिरूप अर्थकी प्रतीति तो 'अना-वृत्ति' शब्दसे ही हो जाती है, अत: उसमें आकृतिकी कल्पना निरर्थक ही

## कल्पनीया ।

न च 'सदेकमेवाद्वितीयम्' आत्मविदोऽनु- इत्येवं प्रत्ययवतां कान्तिनिरुपणम् मूर्यन्यनाङ्याचि रादिमार्गेण गमनम्, सन्ब्रह्माप्येति" ( वृ० उ० ४ । ४। ६)। "तस्मात्तत्सर्वेमभवत्" (ब्रुट उ०१।४।१०)। "न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । अत्रैव समबलीयन्ते''(चृ०उ०४। ४।६) इत्यादि श्रुतिशतेभ्यः। नतु तस्माजीवादुधिक्रमिपोः नोत्क्रामन्ति सहैव प्राणा गच्छन्तीत्ययमर्थः कल्प्यतः इति चेत् १ नः'अत्रैव समवलीयन्ते' इति विशेषणानथेंक्यात्, "सर्वे प्राणा

अनुस्क्रामन्ति" (यु० उ० ४।

है। इसल्ये 'इमम्' और 'इह' इन विशेपणोंकी सार्थकताके ल्ये उसकी अन्यत्र चाष्ट्रित माननी चाहिये।\* इसके सिवा जिनका ऐसा अनुमव है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत् ही है' उनका शीर्पस्थानीय नाडीद्वारा अर्चि-रादि मार्गसे गमन भी नहीं होता; जैसा कि "वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्मकों भास होता है" "इसीसे यह सब कुछ हो गया" "उसके भाण उल्क्रमण नहीं करते, यहीं जीन हो चाते हैं" इल्यादि सैकड़ों श्रुतियोंसे भमाणित होता है।

शहा —यदि इस श्रुतिका ऐसा
अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण
करनेकी इच्छाबाले उस जीवके पाससे माण उत्क्रमण नहीं करते, बल्कि
उसके साथ ही जाते हैं, तो !
समाधान—ऐसी बात नहीं है,
क्योंकि ऐसा माननेसे 'यहीं छीन
हो जाते हैं' यह विशेषण व्यर्थ हो
जायगा । तथा इसके सिवा "सव
प्राण उसका अनुगमन करते हैं"

छ अचिमार्ग अनिवाले पुरुपकी इस छोकमें तो आहत्ति नहीं होती; किंतु ब्रह्मछोकमें ही ऐसे कई छोक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रभावसे जाता है। मह, जनः, तप और सत्य—ये चारों ही छोक ब्रह्मछोकके अन्तर्गत हैं। सावक अपनी सावनाके प्रमावसे हनमें किसी एक छोकमें जाता है और फिर वहाँ से आनद्वारा उत्तरीचर छोकमें जाता हुआ सत्यछोकमें पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह छोकान्तरगमन ही उसकी अन्यत्र आञ्चित है।

४।२) इति च प्राणैर्गमनस्य प्राप्तत्वात् । तस्माद्धत्क्रामन्तीत्य-नाशङ्केवैपा ।

यदापि मोक्षस्य संसारगति-वेंलक्षण्यात्प्राणानां जीवेन सहा-गमनमाशङ्कच तस्माकोत्क्राम-न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रैव समव-लीयन्त इति विशेषणमनर्थकं स्यात् । न च प्राणैविंयुक्तस्य गतिरुपपद्यते जीवत्वं वा । सर्वे-गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात प्राणसंबन्धमात्रमेव ह्यग्निविस्फ्र-लिङ्गवजीवस्वभेदकारणमित्यत-स्त्रद्वियोगे जीवत्वं गतिर्वान शक्या परिकल्पयितुं श्रुतयश्चे-त्रमाणम् । न च सतोऽणुरवयवः स्फुटितो

**छिद्री**क्कवेंन्

गच्छतीति शक्यं कल्पयित्रम् ।

इस श्रुतिसे माणोंके सहित जीवका गमन सिद्ध भी होता है। अतः 'प्राण उत्क्रमण करते हैं' ५स विषयमें कोई शङ्का नहीं हो सकती।

इसके सिवा संसारगतिसे मोक्ष-की विरुक्षणता होनेके कारण जब कि जीवके साथ प्राणों के न जानेकी आशहा करके ऐसा कहा जाता है कि वे उससे उरक्रमण ही नहीं करते [ अर्थात् जीव प्राणोंके विना ही चला जाता है ] तो उस समय भी 'वे यहीं छीन हो जाते हैं' यह विशेषण व्यर्थ हो जाता है. क्योंकि प्राणींसे वियुक्त हुए प्राणीकी गति अथवा जीवत्व सम्भव ही नहीं है। क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और निरवयव है: प्राणसे सम्बन्ध होना ही अग्निके विस्फुलिङ्गोंके समान चीवभावरूप मेदका कारण है । श्रुतिको प्रमाण माना अतः यदि जाय तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी करूपना नहीं की जा सकती

इसके सिवा ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सदात्माका उससे अलग हुआ अणुमात्र अवयव जीवसंज्ञक है और वह सदात्माको छिद्रयुक्त करता हुआ जाता है।

तस्मात् "तयोध्नेमायनमृतत्व-मेति" इति सगुणन्नक्षोपास-कस्य प्राणैः सह नाड्या गम-नम्, सापेक्षमेन चामृतत्वम्, न साक्षान्मोक्ष इति गम्यते; "तद्पराजिता प्स्तदैरं मदीयं सरः" इत्याद्युक्त्वा "तेपामेनैप नक्षकोकः" इति विशेषणात् ।

अतः पञ्चाग्निविदो गृहस्था

ये चेमेऽरण्ये वानप्रस्थाः परिव्राजकाश्र सह नैष्ठिकब्रह्मचारिमिः

अद्वा तप इत्येवमाद्युपासते

अह्धानास्तपस्विनश्रेत्यर्थः ।
उपासनग्रन्दस्तात्पर्यार्थः, "इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते" इति यद्वत् ।

श्रुत्यन्तराग्रे च सत्यं ब्रह्म

हिरण्यगर्भाख्यग्रुपासते ते सर्वेऽचिंगमर्चिरिममानिनीं देवतास
भिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते । समा-

अतः "उस मूर्घन्य नाहीसे ऊपरकी ओर जाता हुआ वह अमरत्वको प्राप्त होता है" इस प्रकार सगुण ब्रह्मोपा-सकका प्राणेंके साथ मूर्धन्य नाहीसे जाना सापेक्ष अमृतत्वाही है, साझात् मोक्ष नहीं है—यह जाना जाता है; क्योंकि श्रुतिने "वह अपराजिता पुरी है, वह हपोंत्पादक सरोवर है" ऐसा फड्कर "उन [ सगुण ब्रह्मोपासकों ] को ही यह ब्रह्मोक मिल्ला है"— ऐसा विशेषण दिया है।

अतः पञ्चागिनवेत्ता गृहस्थ और नो ये वनवासी—नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके सहित वानमस्थ और संन्यासी 'श्रद्धा और तप' इत्यादिकी उपासना करते हैं अर्थात् श्रद्धाछ एव तपस्वी हैं। जैसा कि 'इष्टापूर्ते दर्जमस्युपासते" इस श्रुतिमें हैं उसीके समान यहाँ 'उपासन' शब्द तत्परताके अर्थमें हैं। तथा एक अन्य श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्भसंज्ञक सत्यब्रह्मी उपासना करते हैं वे सव अर्चि यानो अर्चिके अभिभानी देवताको प्राप्त होते हैं। जेष सव चतुर्थं अध्यायके अन्तर्गत [ उपकोसछ विद्यामें ( छा० ४।१५।५

नमन्यचतुर्थगतिव्याख्यानेन । एष देवयानः पन्था न्याख्यातः। सत्यलोकावसानः,नाण्डाद्वहिः, | "यदन्तरा पितरं भातरं च" (बृ० ७०६।२।२) इति मन्त्रवर्णात् ॥ १-२ ॥

) बतलायी हुई व्याख्याके समान है। "यह सत्यळोकमें होनेवाले देवयानमार्गकी समाप्त व्याख्या की गयी; इस मार्गकी ब्रह्माण्डसे बाहर गति नहीं है; जैसा कि को "पिता ( चुछोक ) और माता (पृथिवी) के बीचमें है" इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥१-२॥

तृतीय प्रश्नका उत्तर

· ( देवयान और धूमयानका ज्यावर्तनस्थान )

'अथ य इसे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूम-मभिसंभवन्ति धूमाद्रात्रिश्रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाचान्षड् द्क्षिणैति मासा १स्तान्नैते संवत्सरमभित्राञ्जवन्ति ॥३॥

तथा जो ये गृहस्थलोग श्राममें इष्ट, पूर्च और दच-ऐसी उपासना करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमें सुर्य दक्षिणमार्गसे जाता है उनको प्राप्त होते हैं । ये लोग संवत्सरको प्राप्त नहीं होते ।। ३ ॥ 🖁

अथेत्यर्थान्तरप्रस्तावनार्थः, य। इमे गृहस्था ग्रामे, ग्राम इति गृहस्थानामसाधारणं विशेषण-मरण्यवासिभ्यो व्यावृत्त्यर्थम् . यथौ: वानप्रस्थपरिव्राजकानाम-रण्यं विशेषणं गृहस्थेभ्यो व्या- व्यावृत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका

'अथ' यह शब्द दूसरे विषयकी प्रस्तावनाके लिये हैं, जो ये गृहस्थ-गण ग्राममें---जिस प्रकार 'अरण्यम' यह वानप्रस्थ और परित्रानकोंका गृहस्थोंसे व्यावृत्ति करनेके लिये असाधारण विशेषण থা. प्रकार 'ग्रामे' यह वनवासियोंसे

वृत्त्यथंस्, तद्रत्; इष्टापूर्ते इष्टमप्ति-| असाघारण विशेषण है । 'इष्टापूर्ते'-होत्रादि वैदिकं कर्म, पूर्व वारी-ञ्चवत्हागारामादिकरणम्; दत्तं वहिर्देदि यथाशक्त्यहें भ्यो द्रव्य-संविमागो दत्तम्; इत्येवंविधं परिचरणपरित्राणाद्युपासते, इति-शन्दस्य प्रकारदर्शनार्थत्वात् । ते दर्शनवजितत्वाद्ध्मं ध्रमा-भिमानिनीं देवतामभिसंभवन्ति प्रतिपद्यन्ते ।

तयातिवाहिता धूमाद्रात्रि रात्रिदेवतां रात्रेरपरपश्चदेवता-मेव कृष्णपक्षाभिमानिनीमपर-पक्षाद्यान्यण्यासान्दक्षिणा दक्षिणां दिशमेति सविता, तान्मासान्दक्षि-णायनपण्मासामिमानिनीद्वताः

आदि वैदिक 'इप्ट' कहते हैं तथा वापी, तड़ाग एवं वगीचे आदि छगवानेका नाम पूर्त है; और वेदीसे वाहर दानपात्र व्यक्तिबोंको यथाशक्ति धन कह्लाता मकार जो परिचर्या ( गुरुशुध्धा ) एवं परित्राण (धर्मरक्षा ) आदिका तत्परतापूर्वक सेवन करते हैं-क्योंकि यहाँ 'इति' शब्द अनुष्ठानका मकार मदर्शित करनेके लिये है-वे उपासनाशून्य होनेके धूम---धूमाभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं ।

घूमाभिमानी देवतासे अतिवाहित ( आगे हे जाये जाते ) हुए वे धूमसे रात्रिको--रात्रिदेवता-को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण-पक्षसे जिन छः महीनेंसिं सूर्य दक्षिण दिशाकी ओर होकर चलता है उन महीनोंको अर्थात् दक्षिणायनके छः महीनोंके अभिमानी देवताको मास होते हैं—ऐसा इसका तात्पर्य है । ये षण्मासामिमानी देवता एक

हि पण्यासदेवता इति मासानिति वहुवचनप्रयोगस्तासु ।
नैते कर्मिणः प्रकृता संवत्सरं संवत्सराभियानिनीं
देदतामभित्राप्तुवन्ति ।
कृतः प्रनः संवत्सरप्राप्ति-

प्रसङ्गो यतः प्रतिषिध्यते १

अस्ति हि प्रसङ्गः;संवत्सरस्य स्रोकस्यावयवभूते दक्षिणोत्तरा-यणे, तत्राचिरादिमार्गप्रवृत्ताना-ग्रुदगयनमासेभ्योऽवयविनः संव-त्सरस्य प्राप्तिरुक्ता । अत इहापि तद्वयवभूतानां दक्षिणा-यनमासानां प्राप्ति श्रुत्वा तद्वयविनः संवत्सरस्यापि पूर्व-वत्प्राप्तिरापनाः; इत्यतस्तत्प्राप्तिः प्रतिपिच्यते नैते संवत्सरमभि-प्राप्तुवन्तीति ॥ ३ ॥

संघमें रहनेवाले हैं; इसिल्ये उनके लिये 'मासान्' ऐसा बहुवचनका प्रयोग किया गया है। यहाँ जिनका प्रकरण है, वे ये कर्म-काण्डी संवत्सरको—संवत्सरामिमानी देवताको प्राप्त नहीं होते।

शङ्का—र्कितु यहाँ संवत्सरमाप्ति-का प्रसङ्ग ही कहाँ था जो प्रतिवेध किया गया ?

समाधान—हाँ, प्रसङ्ग है; दक्षिणायन और उत्तरायण—ये एक ही सवत्सरके दो अवयव हैं, उनमें अर्चि आदि मार्गसे जानेवाले पुरुषों-की उत्तरायणके महीनोंसे अपने अवयवी संवत्सरकी प्राप्ति वतलायी गयी थी। इसल्यिये यहाँ मी उससे अवयवमूत दक्षिणायनसे महीनोंकी प्राप्ति सुनकर पूर्ववत् उनके अवयवी संवत्सरकी भी प्राप्ति हो जाती है, इसीसे 'वे संवत्सरको प्राप्त नहीं होते' —ऐसा कहकर उसकी प्राप्तिका प्रतिषेष किया जाता है॥ ३॥

मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशा-चन्द्रमसमेष सोमो राजा तहेवानामक्नं तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥

दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोकको, पितृलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको पाप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा सोम है। वह देवताओंका अन्न है, देवतालोग उसका भक्षण करते हैं ॥ ४ ॥

पित्-मासेम्यः पितृलोकं लोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसम् **।** कोऽसौ यस्तैः प्राप्यते चन्द्रमाः ? य एष दृश्यतेऽन्तरिक्षे सोमो राजा ब्राह्मणानाम्, तदन्नं देवा-नाम्, तं चन्द्रमसमन्नं देवा इन्द्रादयो भक्षयन्ति । अतस्ते भ्रमादिना गृत्वा चन्द्रभृताः कर्मिणो देवैर्भक्ष्यन्ते । नन्वनर्थायेष्टादिकरणं यद्यन्न-

नैष दोषः—अन्नमित्युपकर-णमात्रस्य विवक्षितत्वात्; न हि ते कवलोत्क्षेपेण देवैर्भक्ष्यन्ते,कि

मृता देवैभेंक्ष्येरन ।

तर्हिं?उपकरणमात्र देवानां भवन्ति

वे दक्षिणायनके महीनोसे पितृ-लोकको, पितृलोकसे और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा चो प्राप्त किया जाता है वह यह चन्द्रमा कौन है! यह जो आकाशमें दिखायी देता है तथा जो सोम ब्राधणोंका राजा है, वह देवताओंका **मन है; उस चन्द्रमाह्य मनको** इन्द्रादि देवता भक्षण करते हैं। अत. धूमाढि मार्गसे जाकर चन्द्रमा-रूप हुए वे कर्मी देवतामीसे भक्षित होते हैं।

श्रष्टा-यदि वे अन्नरूप होकर देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो इष्टादि कर्मीका करना अनर्थके ही क्रिये है !

समाधान-- यह दोष नहीं है, क्योंकि 'अन्न' इस शब्दसे केवल उपमोगकी सामग्री हो विवक्षित है। वे देवताओंद्वारा प्रासकी तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो भिर क्या होता है ! वे स्त्री, पशु एवं सेवकादिके समान देवताओं के ते स्त्रीपशुसृत्यादिवत् । दृष्टश्रान्न- । केवल उपकरणमात्र होते हैं । 'अन्न'

तदुक्तं

शब्द उपकरणेषु स्त्रियोऽसं पशवोऽन्नं विशोऽन्नं राज्ञामि-त्यादि । न च तेषां स्त्र्यादीनां पुरुषोपभोग्यत्वेऽप्युपभोगो नास्ति । तस्मात्क्रमिणो देवा-नामुपभोग्या अपि सन्तः सुखिनो देवैः क्रीडन्ति । श्ररीरं च तेषां सुखोपभोगयोग्यं चन्द्रमण्डल आप्यमारम्यते ।

आपो बुलोकाग्नौ हुताः सोमो राजा संभवतीति ।

पुरस्तात्-श्रद्धाशब्दा

ता आपः कर्मसमवायिन्य भृतैरनुगता बुलोकं प्राप्य चन्द्रत्वसापन्नाः श्ररीरा-द्यारस्भिका इष्टाद्युपासकानां भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा-हुतायामग्निना हुतावग्नौ दह्ममाने शरीरे तदुत्था आपो धूमेन सहोध्व यजमान-प्राप्य-चन्द्रमण्डलं क्रशमृत्तिकास्थानीया राह्य-

शब्दका उपकरणोंमें भी प्रयोग देखा ही जाता है; जैसे 'राजाऑका स्त्रियाँ अन्न हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य अन्न हैं' इत्यादि। पुरुपके उपमोग्य होनेपर भी उन श्री आदिको उप-मोग प्राप्त न होते हों—ऐसी बात नहीं है। अतः कर्मी लोग देवताओंके उपमोग्य होनेपर भी सुखी होकर देवताओंके साथ कीडा करते हैं। तथा उनका सुखोपमोगयोग्य जलीय शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्म होता है। पहले यह बात कही भी जा चुकी है कि 'श्रद्धा' शब्दवाच्य जलका सुलोकस्त्रप अन्तिमें हवन किये जाने-पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है।

वह कर्मसम्बन्धी जल अन्य
भूतोंसे अनुगत हो धुलोकमें पहुँचकर चन्द्रमावको प्राप्त हो इष्टादि
कर्मोंकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके
शरीरादिका आरम्म करनेवाला
होता है। फिर शरीररूप अन्तिम
आहुतिके हुत होनेपर जन अग्निद्वारा
शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे
उत्पन्न होनेवाला जल धूमके साथ
यजमानको आच्छादित कर जपर
चन्द्रमण्डलंग पहुँचकर कुश एवं

ह्यशरीरारम्भिका भवन्ति ।। तदारव्येन च गरीरेणेष्टादिफल-भ्रपभुज्जाना आस्ते ॥ ४ ॥

मृत्तिकास्थानीय वाद्य जारम्भ करनेवाला होता है। उससे जारम्भ हुए शरीरसे ही वे इष्टादि कर्मोका फल भोगते हुए वहाँ रहते

द्वितीय प्रस्नुका उत्तर ( पुनरावर्तनका कम )

तस्सिन्यावत्संपातसुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त-न्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भृत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्रं भवति॥ ५॥

वहाँ कर्मीका क्षय होनेतक रहकर वे फिर इसी मार्गसे जिस भकार गये थे उसी प्रकार छोटते हैं । [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते हैं और आकारासे वायुक्तो, वायु होकर वे घूम होते हैं और धूम होकर अम्र होते हैं ॥ ५ ॥

यावत्तदुपभोगनिमित्तस्य कर्मणः क्षयः, संपत्तन्ति येनेति संपातः कर्मणः क्षयो यावत्संपातं यावत्कर्मणः क्षय इत्यर्थः; ताव-त्तर्सिश्चन्द्रमण्डल उपित्वाशान-न्तरमेतमेव वश्यमाणमध्वानं मार्ग पुनर्निवर्तन्ते । पुनर्निवर्तन्त इति

जनतक उस चन्द्रलोकके उप-भोगोंके निमित्तम्त कर्मका क्षय होता है---निसके द्वारा सम्पतन होता है उसे सम्पात अर्थात् कर्मका क्षय कहते हैं, यादत्सम्पात अर्थात जनतक कर्मकाक्षय होता है तनतक उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके पश्चात् इस आगे कहे जानेवारे मार्गमें ही फिर लीट आते हैं। 'पुनर्निवर्तन्ते' (फिर होट भाते हैं ) ऐसा भयोग होनेसे यह जाना जाता प्रयोगात्पूर्वभप्यसकुच्चन्द्रमण्डलं है कि पहले भी कई वार चन्द्र-

गता निवृत्ताश्रासन्त्रिति गम्यते ।

तस्मादिह लोकं इष्टादिकमोंप-चित्य चन्द्रं गच्छन्ति, तत्सये चावर्तन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र स्थातु न रुभ्यते, स्थितिनिमित्त-कर्मक्षयात्, स्नेहक्षयादिव प्रदीपस्य ।

तत्र कि येन कर्मणा चन्द्रकर्मस्यस्य मण्डलमारूटस्तस्य
सावशेपत्व सर्वस्य क्षये तस्मानिरवशेषत्व वा १ द्वरोहति किं वा
सावशेष इति ।

किं ततः ?

यदि सर्वस्यैव क्षयः कर्मण-

थन्द्रमण्डलस्थस्यैव मोक्षः

प्राप्नोति, तिष्ठतु तावचत्रैव मोक्षः स्याच वेति, तत आगतस्येहं

शरीरोपभोगादि न संभवति ।

SCHOOL HOUSENESS मण्डलको पाप्त होकर छीट चुके हैं; अतः वे इस लोकमें इष्टादि कर्म करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं: तथा उनका क्षय होनेपर फिर छीट व्याते हैं। उस समय वहाँकी निमित्तमृत स्थितिके कर्मीका क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं हो सकता,जिस प्रकार कि तैलका क्षय हो जानेपर दीपक नहीं उहर सकता ।

पूर्व ० — जिस कर्मके द्वारा वह चन्द्रमण्डलपर आरूट होता है क्या उस सबका क्षय होनेपर वह उससे उतरता है अथवा कुछ शेष रह जानेपर ही उतर आता है ! सिद्धानती—इससे तम्हें क्या

लेना है १

पूर्व ० — यदि सारे ही कर्मका
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डलमें
रहते हुए ही जसका मोक्ष सिद्ध
हो जाता है, और 'वहाँ रहते
हुए ही मोक्ष होता है या नहीं
होता' इस विचारको रहने भी
दिया जाय तो भी वहाँ से आनेपर
इस लोकमें उसके शरीरोपभोग
भादि सम्भव नहीं हो सकते तथा

ततः श्रेपेणेत्यादिस्पृतिविरोधश्र

स्यात् ।

नन्विष्टापूर्तदत्तव्यतिरेकेणापि मनुष्यस्रोके शरीरोपभोगनिमि-त्तानि कर्माण्यनेकानि संस-

वन्ति, न च तेषां चन्द्रमण्डल उपभोगः, अतोऽक्षीणानि तानि।

यित्रमित्तं चन्द्रमण्डलमारूढ-स्तान्येव श्रीणानीत्यविरोधः ।

शेषशब्दश्च सर्वेषां कर्मत्वसामा-न्यादविरुद्धः।

अत एव च तत्रैव मोधः स्यादिति दोपामावः: विरु-**डानेक्योन्युपमोगफलानां कर्मणामेकैकस्य** जन्तोरारम्भ-चैक-कत्वसंभवात न सर्वेकर्मणां क्षय स्मिञ्जन्मनि **ब्रह्महत्यादेश्वैकै**-कर्मणोऽनेकजन्मार-कस्य म्भकत्वस्मरणात् स्थाव-

सिद्धान्ती-इस मनुप्यलोकर्मे

इष्ट. पूर्व और उत्त-इन कर्मीसे भिन्न और भी अनेकों शहीरीप-भोगके निमिचम्त कर्म हो सकते हैं; उनका चन्द्रमण्डलमें फलोपमोग भी नहीं होता, इसिंखये वे अक्षीण ही रहते हैं। जिन कर्मोंके कारण वह चन्द्रमण्डलपर आरूढ़ होता है उन्होंका वहाँ क्षय भी होता है-इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं है । सब कर्मों हा कर्मेल समान होनेके कारण [ उपर्युक्त स्मृतिमें ] 'शेष' शब्दका प्रयोग किया गया है। इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है। इसीलिये 'उसका वहीं मोश्र हो जाना चाहिये' ऐसा भी दोष नहीं था सकता. क्योंकि एक-एक जीवके ऐसे कर्मोंका जारम्भकल सम्भव हो ही सकता है जिनके फल अनेकों विरुद्ध योनियोंमें भोगे जाया। एक ही जन्ममें समस्त कर्मोंका क्षय हो जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि स्मृतियोंमें 'त्रसहत्या आदि एक-एक कर्म अनेक जन्मोंके आरम्भक हैं' ऐसा वतलाया गया है। तथा यत्तु कैश्चिद्वच्यते सर्वकर्माश्रयोपमदेन श्रायेण कर्मणां
जन्मारम्भकत्वम् । तत्र कानिचित्कर्माण्यनारम्भकत्वेनैव तिष्ठनित कानिचिज्जन्मारमन्त इति
नोपपद्यते; मरणस्य सर्वकर्मामन्यञ्जकत्वात्स्वगोचरामिच्यञ्जकप्रदीपवदिति । तदसत्
सर्वस्य सर्वात्मकत्वाम्युपगमात्।

जो स्थावरादि योनियोंको शप्त हुए अत्यन्त मूह जीव हैं उनके उत्कर्पके हेतुमूत कर्मोंका आरम्भकत्व तो असम्भव ही हैं। [इसके सिवा कोई-कोई ऐसा भी समझने ठर्मेंगे कि ] गर्भद्धप होकर क्षीण हुए जीवोंके कोई कर्म न होनेके कारण उन्हें संसारकी प्राप्ति होना ही असम्भव है। अतः एक ही जन्ममें समस्त कर्मोंका उपमोग नहीं हो सकता।

कुछ लोगोंका जो ऐसा कथन है कि 'सिंचित- ] कर्म प्रायः सम्पूर्ण [ प्रारब्ध ] कर्मीके आश्रय शिरीर का नाश जन्मके आरम्भक होते हैं; उस अवस्थामें कुछ कर्म तो जन्मके अनारम्भकरूपसे ही और कुछ जन्मका करते हैं---यह बात सम्भव नहीं है, क्योंकि मरण तो अपने विपयके अभिन्यञ्जक दीपकके समान सारे ही कर्मीका अभिन्यञ्जक है !'---सो उनका यह कथन ठीक नहीं: [ मधुब्राह्मणमे ] सर्वात्मकत्व स्वीकार किया

न हि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे देश-कालनिमित्तावरुद्धत्वात्सर्वीत्म-कस्यचित्यवचिद्धि-च्यक्तिवीं सर्वोत्सनीपप्राते। तथा कर्मणामि साश्रयाणां भवेत । यशा च पूर्वानुभृतमनुष्यम-युरमर्कटादिजनमामिसंस्कृता वि-रुद्धानेकवासना मर्कटत्वप्रापकेन मर्कटजन्मारसमाणेन नोपमृद्यन्ते तथा कर्माण्यप्यन्य-जन्मग्राप्तिनिमिचानि नोपम्रधन्त इति युक्तम् । यदि हि सर्वाः पूर्वजनमानुभववासना उपमृद्येर-न्मक्टअन्मनिमिचेन मर्कटजन्मन्यारव्ये मकॅटस्य जात्- तकाल उत्पन्न हुए वानरको माताके

संबका और निमित्तसे होनेपर देश, काल अवरुद्ध होनेके कारण किसी पटार्थ-का सर्वेद्या नाश अथवा अभिन्यक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही कर्म और उनके आश्रमके विपयमें भी होगा [ अर्थात् उनका भी सर्वधा नाज अथवा सर्वधा व्यविर्माव नहीं हो सकता ।।

निस प्रकार पहले अनुभव किये हुए मनुष्य, मयूर एवं बानर आदि जन्मोंमें सम्पादित की हुई अनेकों विरुद्ध वासनाएँ वानरत्वकी प्राप्ति करानेवाले वानरजन्मके आरम्भक कर्मसे क्षीण नहीं होती उसी प्रकार **जन्मों की प्राप्तिके निमित्तभूत** कर्म भी क्षीण नहीं होते--यह ठीक ही है। यदि वानरजन्मके निमित्त-मृत कर्मसे पूर्वजन्मोंके अनुभवकी समस्त वासनाएँ क्षीण हो जाती तो वानरचन्मका होनेपर

इसका तालर्य यह है कि समस्त पदार्थों ने न्यूनाधिक रूपसे सभीकी सत्ता रहती है। प्रत्येक पटार्थकी अभिन्यक्ति और विनागके कारण भी भिन्न-भिन्न हैं। अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्ही चंचित कर्मोकी अभिज्यञ्जक होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती । इसिक्टिंगे श्रेष्ट कर्म अपने उपयुक्त अभिन व्यञ्जक निमित्तकी प्राप्तितक फलोन्मुख नहीं होते और न वे आगामी जन्मके आरम्मक ही होते हैं।

मात्रस्य मातः मातुरुदरसंल-ग्नत्वादिकौशलं न प्राप्नीति. जन्मन्यनम्यस्तत्वात्: चातीतानन्तरजन्मनि मर्केटत्व-मेवासीत्तस्येति शक्यं वक्तम्, ''तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञाच" ( बृ० उ० ४। ४।२) इति श्रुतेः। तस्माद्धा-सनावनाशेषकर्मोपमर्द इति शेष-कर्मसंभवः। यत एवं तस्मा-च्छेषेणोपश्चक्तात्कर्मणः संसार उपपद्यत इति न कश्चिद्विरोधः । कोऽसावध्वा यं प्रति निवर्तन्ते? इत्युच्यते--यथेतं यथागतं नि-

पितृलोकं पित्लोकादाकाश-कमयोर्भेद आक्षेप.

वर्तस्ते ।

एक शाखासे दूसरी शाखापर जाते समय उसके पेटसे चिपके रहने आदिकी कुशलता प्राप्त न होती: जन्ममें तो उसका क्योंकि इस अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी कहा नहीं जा सकता कि इसके पूर्ववर्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व ही प्राप्त था। "विद्या और कर्म अनुगमन करते हैं तथा उसका पूर्वजन्मकी वासना मी" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता वासनाके समान समस्त कर्मीका भी क्षय नहीं हो सकता, इसिलये शेव कर्मीका रहना सम्भव है। क्योंकि ऐसी बात है इसलिये उपभुक्त हुए कर्मीसे बचे हुए कर्म-द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है--इस प्रकार कोई विरोध नहीं भाता ।

वह कौन मार्ग है जिसके प्रति ये हीटते हैं ! इसपर श्रुति यह कहती है कि जिस मार्गसे गये है उसीसे छौटते हैं ।

शृङ्का---गमनका कम तो इस प्रकार बतलाया गया था कि मासोंसे पितलोकको. पितलोकसे आकाशको और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त माकाशाच्चन्द्रमस- होता है. किंत्र निवृत्ति इस प्रकार

मिति गमनक्रम उक्तो न तथा निवृत्तिः। किंतर्हि ? आकाशाद्वायु-मित्यादि, कथं यथेतमित्युच्यते? नैष दोपः. आकाशप्राप्ते-स्तल्यत्वात्प्रथिवी-प्राप्तेश्व । न चात्र तत्परिहार यथेतमेवेति नियगोऽनेवंविधमपि निवर्तन्ते प्रनर्निवर्तन्त इति त नियमः। अत उपस्रभणार्थमेत-द्यथेतमिति अतो भौतिकमाकाश तावस्त्रतिपद्यन्ते ।

> यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा-रिम्मका आप आसंस्तास्तेषां तत्रोपमोगनिमित्तानां कर्मणां क्षये विलीयन्ते, घृतसंस्थानिम-वाग्रिसयोगे। ता विलीना अन्त-रिसस्था आकाशभृता इव स्हमा

नहीं वतलायी जाती। तो कैसे वतलायी जाती है ?— आकाशसे वायुको मात होता है इत्यादि रूपसे वतलायी जाती है; फिर 'जिस मार्गसे गये थे उसीसे लौटते हैं'— ऐसा कैसे कहा जाता है !

समाधान —यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और पृथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें समान हैं। इसके सिवा इसमें ऐसा नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे गये थे उसीसे छोटें, किसी अन्य प्रकार भी छोटे ही सकते हैं। नियम तो केवल इतना ही है कि वे फिर लौटते हैं। अतः 'जिस मार्गसे गये थे' इत्यादि कथन केवल उप-लक्षणमात्र है। अतः भौतिक आकाशको तो वे प्राप्त होते ही हैं।

चन्द्रमण्डलमें जो उनके शरीरका आरम्भ करनेवाला जल होता है वह वहाँके उपमोगके निमिचमूत कर्मोंका सय होनेपर विकीन हो जाता है, जिस पकार कि अग्निका संयोग होनेपर घृतका पिण्ड विकीन हो जाता है। वह अन्तरिक्षस्थ जल विकीन होकर आकाशमूतके समान सूक्स

वायुप्रतिष्ठा वायुभृता इतश्रामुतश्रोह्यमानास्ताभिः सह क्षीणकर्मा वायुभूतो भवति। वायुर्भृत्वा ताभिः सहैव धूमी-मवति । धूमो भृत्वाभ्रम् अन्म-रणमात्ररूपो भवति ॥ ५ ॥

सवन्ति । ता अन्तरिक्षाद्वायुर्स- | हो जाता है । अन्तरिक्षसे वायुरूप हो जाता है। वह वायुमें स्थित होकर वायुरूप हुआ इघर-उघर ले नाया नाता है तथा उसके ही साथ, जिसके कर्म क्षीण हो गये हैं यह जीव वायुरूप हो जाता है। वायु होकर वह उस जलके सहित ही धूम हो नाता है तथा धूम होकर अअ-नलमरणमात्ररूप हो नाता है॥५॥

अभ्रं भूत्वा सेघो भवति सेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह बीहियवाओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जाय-न्तेऽतो वै खल्ल दुर्निष्प्रपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥ ६ ॥

वह अन्न होकर मेघ होता है, मेघ होकर वरसता है। तब वे नीव इस लोकमें घान, नी, ओषघि, वनस्पति, तिल भीर उद्दद सादि होकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह निष्क्रमण निश्चय ही अत्यन्त कप्टपद है। उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है ओर जो-जो वीर्यसेचन करता है, तद्रूप ही वह जीव हो जाता है ॥ ६ ॥

अभ्रं भूत्वा ततः सेचन-। समर्थी मेघो भवति; मेघो भूत्वोन्नतेषु प्रदेशेष्वय प्रवर्षतिः करता है अर्थात् कर्मीके शेष रहने-वर्षधारारूपेण शेषकर्मा पत- के कारण वर्षको धाराओंके रूपमें । त इह

अम होकर उसके पश्चात् वह वर्षा करनेमें समर्थ मेघ होता है। फिर मेघ होकर ऊँचे स्थानोंमें वृष्टि त्रीहि- | गिर जाता है । वे जीव इस लोकमें ओपधिवनस्पत्तयस्तिलः । धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल माषा इत्येवंप्रकारा जायन्ते क्षीणकर्मेणामनेकत्वाद्बद्धवचन-निर्देशः। मेघादिषु पूर्वेष्वेक-

रूपत्वादेकवचननिर्देश:

यस्माद्गिरितटदुर्गनदीसमुद्रा-रण्यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि वर्षधारामिः पतितानाम्, अत-स्तस्माद्धेतोर्वे खलु दुनिष्प्रपत्तरं दुर्निष्करणं दुनिःसरणम् । यतो गिरितटादुदकस्रोतसोह्यमाना नदीः प्राप्तवन्ति,ततः समुद्रं ततो मकरादिभिर्मक्ष्यन्ते; तेऽप्यन्येन:

मकरेण

समुद्राम्भोमिर्जलधरै-

पुनर्वर्षधाराभिर्मरुदेशे

शिलातटे वागम्ये पतितास्तिष्ठ-

तत्रैव च सह

और उड़द इत्यादि प्रकारसे उत्का होते हैं। सीणकर्मा जीवोंकी अनेकता होनेके कारण यहाँ [ 'ते जायन्ते' इत्यादि रूपसे ] बहुवचनका निर्देश किया गया है; इससे पहले मेष आदिमें एकरूप होनेके कारण एकवचनका निर्देश हुआ है।

क्योंकि वर्षकी घाराओंद्वारा गिरे हुए बीवॉंके पर्वततट, दुर्ग, नदी, समुद्र, वन एवं मरुस्थल आदि सहस्रों स्थान हैं, अतः कारणोंसे उनका यह दुर्निध्यपतर---दुर्निष्क्रमण जर्यात् कृष्टमय निःसरण है;क्योंकि बलके प्रवाहद्वारा गिरितट-

से हे जाये वाते हुए वे (बीव) नदीको पाप्त होते हैं और उससे समुद्रको; तथा उसके पक्षात् मक-रादिसे खाये जाते हैं और वे भी द्सरोंसे मक्षित होते हैं। तथा वहाँ समुद्रमें ही यदि मक्तरके साथ लीन हो गये तो समुद्रके करुके साथ

मेघोंसे आकर्षित होकर फिर वर्षाकी घाराओंद्वारा मरुम्मि. शिकातट अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पहे रहते हैं, क्रमी सर्प एवं मृगादिसे न्ति, कदाचिद्व्यालम्गादिपीता | पी लिये जाते हैं अथवा अन्य

अव्याद्धान्यः; तेऽप्यन्येरित्येवंप्रकाराः परिवर्तेरन्, कदाचिदमक्ष्येषु जातास्तत्रैव शुष्येरन्;
मक्ष्येष्वपि स्थावरेषु जातानां
रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्रुभ एव,
बहुत्वात्स्थावराणाम् इत्यवो
दुर्निण्कमणत्वम्।

अथनातोऽस्माद्त्रीहियवादिमा-

वाब्दुर्निष्प्रपतरं दुनिगंमतरम् । दुनिष्प्रपतरमिति तकार एको छुप्तो द्रष्टव्यः । वीद्यियवादिभावो दुनिष्प्रपतस्तस्मादिष दुनिष्प्र-पताद्रेतःसिग्देदसंवन्धो दुनिष्प्र-पततर इत्पर्थः; यस्माद्ष्वंरेतो-भिर्वालैः पुंस्त्वरिहतैः स्थविरैर्वा मिर्भाता अन्तराले शीर्यन्ते, अनेकत्वादम्नादानाम् । कदाचि-त्काकतालीयद्वत्या रेतःसिग्म-

जीवोंद्वारा मिसत होते है और वे मी किन्हीं अन्य जीवोंद्वारा ला लिये जाते हैं [ इस प्रकार वे अनुशयी जीव परिवर्तित होते रहते हैं ] ! क्मी अभक्ष्योंमें उत्पन्न होनेपर वे वहीं स्ख जातें है । \* मध्योंमें मी स्थावरींमें उत्पन्न हुए जीवोंको वीर्यसेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि स्थावरोंकी संख्या बहुत हैं। इसल्ये अनुशयी जीवका निष्क्रमण दु:खमय ही है ।

अथवा यों समझो कि इस ब्रीहि-यवादिभावसे जीवका छुटकारा होना 'दुर्निण्प्रपत्तरम' बहुत कठिन है । इस पदमें एक तकार छुप समझना चाहिये। थतः तालर्य यह है कि नीष्ट्रियवादिमाव दुर्निष्प्रपत है और उस दुर्निष्प्रपतसे भी वीर्य सेचन फरने-वाले शरीरका सम्बन्ध दुनिंष्प्रपततर है. क्योंकि अन्न भक्षण करनेवाले अनेकों होनेके कारण ऊर्घ्वरेता. नालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों-द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही नष्ट हो जाते हैं ।\* जिस समय काक-ताळीयन्यायसे वे कभी वीर्यसेचन करनेवाले पुरुषोंद्वारा मक्षित किये

क इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही है, वह वैराययहिक उद्देश्यसे स्वर्गावरोहणकी अतिशय दु.खरूपता प्रदिशत करनेके ळिये है।

मंस्यन्ते यदा, तदा रेतःसि-। जाते हैं उसी समय वीर्यसेनक ग्भावं गतानां कर्मणी इति-लाभः ।

कथम् ? यो यो हान्नमत्त्य-नुवयिभिः संश्विष्टं रेतःसिक् यश्च रेतः सिञ्चत्यृतुकाले योषिति तद्भ्य एवतदाकृतिरेव मवति: तदवयवाकुतिभृयस्त्वं भूय इत्युच्यते, रेतोरूपेण योवितो गर्माशयेऽन्तःप्रविष्टोऽनुशयी रेतसो रेतःसिगाकृतिभावितत्वात्, "सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभृतम्" (ऐ० उ० ४।१) इति श्रुत्यन्तरात् । अतो रेतःसिगा-सवतीत्यर्थः । तथा हि-पुरुपात्पुरुपो जायते गोर्गवा-कृतिरेव न जात्यन्तराकृतिः, तस्मायुक्तं तङ्कृय एव भवतीति । कथन ठीके ही है।

हुए उन बीवोंको रूपताको प्राप्त वृत्तिलाभ होता प्रकार -नो-नो वीर्यसेचक सनुश्र्यी नीवोंसे युक्त अन्न मक्षण करता है और फिर ऋतुकालमें स्त्रीमें वीर्य-सेचन करता है वह जीव 'तद्भूय' अर्थात् उसीके आकारका हो जावा है। उसके अवयवोंकी आकृतिकी अधिकता होना 'मूय' ऐसा कहा नाता है। इस प्रकार वीर्यक्रपरे स्त्रीके गर्माशयमें प्रविष्ट हुआ जीव नाता वीर्यसेचन करनेवालेकी माइतिसे भावित होता है,जैसा कि ''वीर्य पुरुषके सम्पूर्ण अङ्गोसे उत्पन हुआ तेज होता है" इस अन्य श्रुविसे भमाणित होता है । इस लिये तालर्य यह है कि वह बीर्य सेचन करनेवालेकी ही **आकृतिका** 

हो जाता है। इसीसे पुरुषसे पुरुष

और वैल्से वैलके आकारवाला ही

अन्य जातिकी

होता

₹,

भाणी होता

भाकृतिवाला नहीं

वह 'तद्भृय' ही होता

ये त्वन्येऽनुशयिभ्यश्चन्द्र-रैब्रीहियवादिभावं प्रतिपद्यन्ते, न पुनर्मनुष्यादिभावम्, तेषां नानु-श्रायिनामिव । दुनिष्प्रपत्रम् । कस्मात् ? कर्मणाहि तैर्वीहिय-वादिदेह उपात्त इति तदुपभोग-निमित्तक्षये वीह्यादिस्तम्बदेह-विनाशे यथाकर्माजितं देहान्तरं जल्कावत्संक्रमन्ते नवं एव; ''सविज्ञानो सविज्ञानसेवात्ववक्रा-(बृ० उ० ४।४।२) इति श्रुत्यन्तरात् । यद्यप्युपसंहु-देहान्तरं गच्छन्ति तथापि स्वप्नबद्देहान्तर. प्राप्तिनिमित्तकर्मोद्धावितवासना-ज्ञानेन सविज्ञाना एव देहान्तरं गच्छन्ति, श्रुतिश्रामाण्यात ।

किंतु को अनुशयी जीवोंसे भिन्न प्राणी अपने घोर पापकर्मीके कारण चन्द्रमण्डलपर आरूढ हुए विना ही त्रीहि-यवादि भावको प्राप्त होते हैं. मनुष्यादि भावको प्राप्त नहीं होते. उनका ब्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण होना बहुत कष्टपद नहीं है। क्यों नहीं है ? क्योंकि उन्होंने कर्मके कारण ही मीहि-यवादि देह पाप्त किया है: अतः उस उपभोगके निमित्तका क्षय होनेपर त्रीहि आदि स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारणवे जान-बृझकर एक तिनकेसे दृसरे तिनकेपर जाने-वाळी जोंकके समान अपने कर्मानुसार उपार्वित अन्य नवीन-नवीन शरीरमें विज्ञानयुक्त रहकर ही संक्रमण करते "वह सविज्ञान क और सविज्ञान हुआ ही अन्य शरीरमें संक्रमण करता है" इस अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध होता है । यद्यपि जीव इन्द्रियोंका उप-संहार (हृदयमें रूथ) हो नानेपर ही देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति-प्रमाणसे वे स्वप्नके समान देहान्तरकी प्राप्तिके निमित्तमृत कर्मसे उत्पन्न की हुई वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान हुए ही देहान्तरको पास होते हैं।

तथाचिरादिना धुमादिना ज्ञानेन, लन्धवृत्तिकर्मनिमि-यिनां त्रीहादिभावेन जातानां सविज्ञानसेव रेतःसिग्योषिदेह-संवन्ध उपपद्यते, न हि ब्रीह्या-दिलवनकण्डनपेपणादी च सवि-ज्ञानानां स्थितिरस्ति ।

ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोइतां इष्टापूर्वाटिः देहान्तरगमनस्य तु-रुक्तितेहुँ स्वरूप- स्यत्वाञ्जल्कावत्स-लान्छाचानर्थ- विज्ञानतैव युक्ता, क्यमित्याक्षेप तथा सति घोरो नरकानुभव इष्टापूर्तादिकारिणां चन्द्रमण्डलादारभ्य प्राप्तो याव-द्त्राक्षणादिजन्मः; तथा च सत्य-नर्थायैवेष्टापूर्वाद्युपासन विहित स्यातः श्रुतेश्वानामाण्यं प्राप्तम् , वैदिकानां कर्मणासनर्थानुवन्धि-त्वात्।

इसी प्रकार उपासकोंका अर्चि आदि मार्गसे और सकाम कर्मियोंका धूम आदि मार्गसे जो गमन होता है वह भी स्वप्नके समान उद्भुतवासना-त्मकविज्ञानसे सविज्ञान हुए नीवों-का ही होता है; क्योंकि वह गमन रुब्धवृत्ति ( अपना फरू देनेके लिये उन्मुल ) कर्मके कारण होता है ! किंतु मीहि यवादिस्तपसे उत्पन्न हुए अनुश्यी जीवोंका नो वीर्यका आघान करनेवाले पुरुष अथवा स्त्रीके देहोंसे सम्बन्ध होता है वह उनके सविज्ञान रहते हुए ही हो, यह सम्भव नहीं है,क्योंकित्रोहि आदिके काटने, कुटने अथवा पीसनेमें सविज्ञान बीवोंकी स्थिति नहीं रह सकती। श्रङ्का —चन्द्रमण्डलसे उतरनेवाले जीवोंका देहान्तरगमन भी बैसा ही होनेके कारण उनकी भी जोंकके समान सविज्ञानता ही माननी उचित है । ऐसा होनेपर इष्ट-पूर्च आदि करनेवालोंको चन्द्रमण्हलसे लेकर जनतक ब्राह्मणा दिजनमकी माप्ति होगी तवतक घोर नरकका अनुभव होना सिद्ध होगा । धवस्थामें इष्ट-पूर्त आदि उपासना अनुर्धके लिये ही विहित मानी जायगी और इस प्रकार वैदिक कर्मके अनर्थकारी होनेके कारण श्रुतिकी अपामाणिकता सिद्ध होगी।

न, वृक्षारोहणपतनबद्धिशेष-

संमवात् । देहाहेहा-आक्षेप-

न्तरं प्रतिपित्सो:

परिहार'

कर्मणी लब्धवत्तित्वा-त्कर्मणोद्धावितेन विज्ञातेन सविज्ञानत्वं युक्तम् । 'वृक्षाग्रमा-रोहत इव फलं जिन्नुक्षीः, तथा-चिरादिना गच्छतां सविज्ञानस्वं भवेतः धूमादिना च चन्द्रसण्ड-लमारुरुक्षताम् । न तथा चन्द्र-मण्डलादवरुष्ट्रभतां युक्षाग्रादिव पततां सचेतनत्वम ।

ग्रद्धराद्यभिष्ठतानां तदभिषातवेदनानिमित्तसंमूर्निछ-तप्रतिबद्धकरणानां नीयमानानां

–ऐसी बात नहीं है. समाधान-क्योंकि वृक्षपर चहने और उससे गिरनेके समान इन अवस्थाओं में अन्तर रहना सम्भव है। एक देहसे द्सरे देहको पास करानेकी इच्छा-वाहे कर्म स्डावृत्ति होनेके कारण उन कर्मोद्वारा उत्पन्न किये हुए चीवका सविज्ञान विज्ञानसे उस रहना उचित है। फल लेनेकी इच्छासे बृक्षपर चढ़नेवाले मनुष्यकी जिस प्रकार सविज्ञानता सम्भव है. इसी प्रकार अर्चिशदि मार्गसे जाने-वाले तथा घुमादि मार्गसे चन्द्र-मण्डसपर आरूढ़ होनेवारे जीवोंकी भी सविज्ञानता सम्भव है । बुक्षाग्रसे गिरनेवाले इसी तरह पुरुषोंके समान चन्द्रमण्डलसे गिरने-वार्लोकी सचेतनता सम्भव नहीं है। जिस प्रकार कि सुदुगरादिसे आहत पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ उनके व्याघातोंकी वेदनाके कारण मुर्च्छित अथवा प्रतिबद्ध (क्रिण्ठत) हो गयी हैं. अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थानपर हे जाते समय विज्ञान-शून्य (अचेत) देखे गये हैं. उसी प्रकार स्वर्गभोगके निमित्त-

कर्मोंका

जिनके जळीय शरीर नष्ट हो गये

स्वर्गभोगनि**मित्त**-वरुरुभवाँ कर्मक्षयान्मृदिवाब्देहानां प्रति-अतस्तेऽपरि-बद्धकरणानाम् । त्यक्तदेहवीजभृताभिरद्भिमूँछिंता डवाकाशादिक मेणेसासवरुह्य कर्मनिमित्तजातिस्थावरदेहैं: सक्षिष्यन्ते । प्रतिवद्धकरणतया-नुद्धतविज्ञाना एव । लवनकण्डनपेषणसं-स्कारभक्षणरसादिपरिणामरेतः -सेककालेपु मूर्छितबदेव, देहा-कर्मणोऽसव्धव-न्तरारम्मकस्य त्तित्वात् । देहवीजभृताप्सदन्धा-परित्यागेनैव सर्वास्ववस्थास वर्तन्त इति जल्कावश्वेतनावन्त्रं न विरुष्यते । अन्तराहे त्ववि-ज्ञान मुख्तिवदेवेत्यदोपः।

इसी प्रकार वे काटने, कूटने, पीसने, प्रकाने, लाने, रसादिरूपमें परिणत होने और वीर्थसेचनके समय भी मूर्च्छितसे ही रहते हैं, क्योंकि उनका देहान्तरका धारम्भ करनेवाला कर्म अल्ट्यावृत्ति रहता है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके बीजमृत जलका सम्बन्ध न छोढ़ते हुए ही विद्यमान रहते हैं, अतः जॉकके समान उनके चेतनायुक्त होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता। बीचमें जो विज्ञानशून्य दशा रहती है वह मूर्च्छितके समान है; इस-लिये उसमें कोई दोष नहीं है। स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः न च वैदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तत्वेनोभयहेतुत्वं शक्यः मनुमातुम्, हिंसायाः शाख्रचोदितत्वात् ''अहिंसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः'' इति श्रुतेः शास्त्रचोदिताया हिंसाया नाधर्महेतुत्वमभ्युप गम्यते । अभ्युपगतेऽप्यधर्महेतुत्वे सन्त्रैविषादिवत्तदपनयोपः पत्तेने दुःखकार्यारम्भकत्वोपपत्तिवैदिकानां कर्मणां मन्त्रेणेव विषभक्षणस्यति ॥ ६ ॥

अनुशयी जीवोंकी कर्मानुरूप गति

तय इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रम-णीयां योनिमापचेरन्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापचेरञ्श्ययोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ॥ ७॥

उन (अनुशयो जीवों) में जो अच्छे आचरणवाले होते हैं वे शीष्ट्र ही उत्तम योनिको प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनि प्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे तत्कारू अशुभ योनिको प्राप्त होते हैं। वे कुत्तेकी योनि, स्करयोनि अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते हैं।। ७॥

तत्तत्र तेष्वत्रज्ञयिनां य इह लोके रमणीयं शोभनं चरणं शीलं येपां ते रसणीयचरणा रमणीयचरणेनोपलक्षितः शोस-नोऽनुशयः प्रण्यं कर्म येषां ते रमणीयचरणा उच्यन्ते । क्रौर्या-नृतसायावर्जितानां हि ज्ञक्य उपलक्षयितुं शुमानुशयसद्भावः। तेनानुशयेन पुण्येन कर्मणा चन्द्रमण्डले भक्तशेवेणाभ्याशी ह क्षिप्रमेव, यदितिक्रियाविशे-षणम्, ते रमणीयां क्रीयीदि-योनिमापद्येरन्प्राप्तु-**युर्वाह्मणयो**नि क्षत्रिय-वा योनि वा वैश्ययोनि वा स्व-कर्मानुरूपेण ।

अय पुनरें तद्विपरीताः कपूयचरणोपलक्षितकर्माणोऽशुभानुश्रया अभ्याशो ह यत्ते कपूयां
यथाकर्म योनिमापश्चेरन्कपूयामेव धर्ममंबन्धवितां जुगुप्सितां
योनिमापश्चेरन्थयोनिं वा

तत-वहाँ उन अनुश्रयी नीवोंमें निनका इस लोकमें रमणीय-शुम चरण-शील होता है वे शुद्धाचारी रमणीयचरणसे लीव ---- जिनका उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य-है-वे रमणीयचरण कर्म होता कहळाते हैं । जो लोग करता. असत्य और कपटसे रहित हैं उन्हींमें **ગુમાનુ**શયकી देखी ना सचा चन्द्रमण्डलके भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय यानी कर्मसे वे अभ्याश--शीध्र ही रमणीय---क्ररता मादिसे योनिको पास होते हैं। यहाँ 'यत' गव्द कियाविशेषण है । अपने कर्मोंके अनुसार वे बाह्यणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त करते हैं।

किंद्य उनसे विपरीत जो कपूय-चरणसे उपलक्षित कर्मवाले अर्थात् अशुम अनुजयवाले होते हैं वे शीम ही अपने कर्मानुसार कपूययोनिको प्राप्त होते हैं। कपूय— धर्मसम्बन्ध-से रहित अर्थात् निन्दनीय योनिको ही प्राप्त होते हैं। वे भी अपने सकरयोनि वा स्वकर्मात्ररूपे-योनि वा णैव ॥ ७ ॥

चाण्डाल-। कर्मीके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, सुकरयोनि अथवा / चाण्डालयोनि पाप्त करते है ॥ ७ ॥

## चतुर्थ प्रश्नका उत्तर ( अशास्त्रीय प्रवृत्तिवालींकी गति )

ये तु रमणीयचरणा द्विजा-।

तयस्ते स्वकर्मस्थाश्चेदिष्टादिका-रिणस्ते भूमादिगत्या न्त्यागच्छन्ति च पुनः पुनर्घ- | रहते है और यदि उन्हें [उपासना-टीयन्त्रवत् । विद्यां चेत्प्राप्तु-त न विद्यासेविनो नापीष्टा-दिकर्म सेवन्ते तदा-

शुभाचरणशील किंद्र जो द्विजाति हैं वे यदि अपने कर्मोंमें स्थित रहकर इष्टादि कर्म करनेवाले तो घटीयन्त्रके समान घूमादि मार्गसे पुनः-पुनः आते-जाते रमको विद्याकी प्राप्ति हो जाती है तो अर्चि आदि मार्गसे जाते हैं। युस्तदार्चिरादिना गच्छन्ति । यदा और जिस समय वे न तो उपासना करनेवाले होते हैं और न इष्टादि कर्मीका ही सेवन करते हैं, उस

अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि श्लुद्रा-ण्यसकृदावर्तीनि सृतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वेत्ये-तत्तृतीयश्स्थानं तेनासौ छोको न सम्पूर्यते तस्माज्जु-ग्रप्सेत तदेष श्लोकः ॥ ८ ॥

इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते । वे ये श्चद्र और वारम्बार भाने-जानेवाले प्राणी होते हैं । 'उत्पन्न होमो मौर मरो' यही उनका वृतीय स्थान होता है । इसी कारण यह परलोक नहीं भरता । अतः [इस संसारगतिसे] घृणा करनी चाहिये।इस विषयमें यह मन्त्र है-॥८॥

पथोयंथोक्तयोर-अर्थेतयो: चिधंसादिलक्षणयोर्न कतरेण अन्यतरेण च नापियन्ति भूतानि तानीमानि भुद्राणि दंशसञ्चककीटादीन्यस्कदावर्तीनि भवन्ति । अत उभयमार्गपरि-भ्रष्टा ह्यसङ्ख्जायन्ते म्रियन्ते तेषां जननमरण-सन्ततेरज्ञकरणमिदयुच्यते जायस्य म्रियस्वेतीश्वरनिसित्त-चेष्टोच्यते । जननसरणक्षणेनैव कालयापना भवति, न त्र क्रियास शोमनेष भोगेष वा कालोऽस्तीत्यर्थः ।

एतत्सुद्रजन्तुरुक्षणं स्तीयं पूर्वोक्ती पन्यानावपेक्ष्य स्थानं संसरताम्, वेनैवं दक्षिणमार्गमा अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि-स्रुतानां ज्ञानकर्मणोरगमनमेव दक्षिणेन पर्यति, तेनासी लोको न सम्पूर्यते।

वे इन पूर्वोक्त अर्चि आदि और धूमादि मार्गीमेंसे किसी भी एकके द्वारा नहीं जाते। वे ये क्षद्र मागी डाँस, मच्छर और कीड़े आदि वारम्बार आने-जानेवाले जीव होते हैं। अतः तारपर्य यह है कि वे इन दोनों ही मार्गोसे परिश्रष्ट होकर वारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं। यह उनके जन्म-भरणकी अविच्छिन्न परम्पराका अनुकरण कहा जाता है: 'जन्म को और मरो' यह ईश्वर-सम्बन्धी चेष्टा बतलायी बाती हैं \*। अर्थात उनका समय जन्म हेने और मरनेमें ही जाता है, कर्म करने अथवा सुन्दर भोग मोगनेके लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिळता। जन्म-मरण-परम्परामें पहे हुए जीवोंका पहले दो मार्गोंकी भपेक्षा यह शह नीवरूप तीसरा स्थान है । क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमार्गगामी भी छौट आते हैं तथा ज्ञान और कर्मके अनधिकारियोंका तो दक्षिण-मार्गसे वहाँ लाना भी नहीं होता, इस्रिके यह परलोक नहीं भरता ।

की वार्त्य यह है कि उन जीवोंको दोनो मागाँसे पतित हुए देखकर मानो देवर ही कटता है कि 'तुन जन्म की और मरो।'

पञ्चाप्रि-प्रश्नः विद्यया न्याख्यातः प्रथमी दक्षिणोत्तरमार्गाभ्यामपाकतः । पथोर्ब्यावर्त-दक्षिणोत्तरयोः नापि-मृतानामग्नौ प्रक्षेपः समानः, वर्तो च्यावर्तना. अन्येऽचिंरादिना यन्ति, अन्ये धुमादिना, प्रनम्तरदक्षिणायने षण्मासान्त्राप्तुवन्तः संयुष्य प्रनर्व्यावर्तन्ते, अन्ये संवत्सर-मन्ये मासेभ्यः पित्रलोकस-इति व्याख्याता । पुनरावृत्ति-रपि श्रीणातुश्चयानां चन्द्रमण्ड-लादाकाशादिक्र**मे**णोक्ता अग्रष्य लोकस्यापूरणं स्वशब्दे-नैवोक्तम् . तेनासौ लोको न सम्पूर्यत इति । यस्मादेवं कष्टा संसारगति-

स्तस्मान्ज्रगप्सेत

[ उपर्युक्त प्रश्नोंमेंसे ] पाँचवें प्रश्नकी व्याख्या पश्चारिनविद्याद्वारा की गयी: प्रथम प्रश्नका अपाकरण दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे किया गया। तथा-मरे हुए उपासक और कर्मठ इनको अग्निमें डालना एक समान होता है, वहाँसे भागे उनका वियोग होता है, उनमेंसे एक अर्चि आदि मार्गसे बाते हैं धूमादि मार्गसे; फिर उत्तरायण और दक्षिणायन----इन छः-छः मासोंको प्राप्त होकर वे एक बार फिर बिछह जाते हैं । उनमेंसे एक तो संवत्सरको प्राप्त होते है और दूसरे मासाभिमानी देक्ताओंसे पित-लोकको जाते है--इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गीकी व्यावर्तनाः व्यावृत्तिकी भी व्याख्या की गयी। जिनका अनुशय (कर्म) क्षीण हो गया है, उन जीवोंकी चन्द्रमण्डलसे आकाशादि कमसे पुनरावृत्ति भी बतलादी गयी । इस परलोककी अपूर्तिका तो 'तेनासौ लोको न सम्पर्यते' ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोंसे ही उल्लेख कर दिया गया। क्योंकि इस प्रकार संसारगति

अत्यन्त कष्टमयी है, इसल्यि उससे

चाहिये

घुणा करनी

यस्माच

जन्ममरणजनितवेदनानुभवकृत-क्षणाः भद्रजन्तवो ध्वान्ते च घोरे दस्तरे प्रवेशिताः सागर इवागाघेऽप्लवे निराशाश्रोत्तरण. प्रति: तस्माच्यैवंविधां ससार-गतिं जुगुप्सेत वीभत्सेत घृणी भवेत्, मा भृदेवविधे संसार-महोदधौ घोरे पात इति । तदेतस्मिन्नर्थ एप श्लोकः पश्चा-विविद्यास्तुतये ॥ ८ ॥

होनेवाली वेदनाके जन्म-मरणसे अनुभवमें ही जिनका समय जाता है वे क्षद्र जीव नौकाहीन अगाघ सागरके समान, जिसे पार करनेमें वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर घोर अज्ञानान्यकारमें प्रविष्ट कर दिये नाते हैं; इसलिये इस प्रकारकी जुगुप्सा--वीभत्सा संसारगतिमें अर्थात् घृणा करनी चाहिये कि इस प्रकारके घोर संसार महासागरमें हमारा पतन न हो । उसी अर्थमें पश्चाग्निविद्याकी स्तुतिके लिये यह मन्त्र है।। ८।।

पॉच पतित

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबश्श्च गुरोस्तल्पमावसन्त्र-ह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पश्चमश्चाचरश्स्तैरिति ॥९॥

धुवर्णका चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुस्तीगामी, बहाहत्यारा ये चारों पित होते हैं और पॉचवॉं उनके साथ संसर्ग करनेवाला भी ॥ ९ ॥ स्तेनो हिरण्यस्य ब्राह्मणस-सन् । गुरोश्र तल्पं दारानाव-

सुवर्णका चोर अर्थात् ब्राह्मणका वर्णस्य हर्ता। सुरां पिवन्त्राह्मणः | सोना चुरानेवाला, ब्राह्मण होकर मदिरा पीनेवाला, गुरुके तरुप यानी पत्नीसे सहवास करनेवाला और सन् । त्रसहा त्राक्षणस्य हन्ता त्रसहा—त्राह्मणकी हत्या करनेवाला चेत्येते पतन्ति चत्वारः पञ्च- चे चार पतित होते हैं और ं पॉचवॉं उनके साथ मश्र तैः सहाचरन्निति ॥ ९ ॥ ं ( न्यवहार ) करनेवाला ॥ ९ ॥

पञ्चारिनविद्याका महत्त्व

अथ ह य एतानेवं पञ्चाम्नीन्वेद न सह तैर-प्याचरन्पाप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद् य एवं वेद ॥ १० ॥

किन्तु जो इस प्रकार इन पद्याग्नियोंको जानता है वह उनके साथ आचरण (संसर्ग) करता हुआ भी पापसे किस नहीं होता । वह शुद्ध पवित्र और पुण्यलोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता है॥१०॥

अथ ह पुनर्यो यथोक्तान्प-।
आधीनवेद, स तैरप्याचरन्महापातिकिभिः सह न पाप्मना
लिप्यते, शुद्ध एव । तेन पश्चाग्रिदर्शनेन पानितो यस्मात्पृतः,
पुण्यो लोकः प्राजापत्यादिर्यस्य
सोऽयं पुण्यलोको सन्नति ।
य एवं वेद यथोक्तं समस्तं
पश्चिभः प्रश्नैः पृष्टमर्थजातं वेद ।
हिरुक्तिःसमस्तप्रश्ननिर्णयप्रदर्शनार्था ॥ १०॥

किंतु जो उपर्युक्त पञ्चामियोंको जानता है वह उन महापापियोंके साथ आचरण ( व्यवहार ) करता हुआ भी पापसे लिस नहीं होता, गुद्ध ही रहता है; क्योंकि उस पञ्चामितवासे वह पित्र हो जाता है इसलिये पुण्यलोक— जिसे ब्रह्मलें है ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो कि इस प्रकार जानता है अर्थात पाँच प्रक्तोंद्वारा पूछे हुए उपर्युक्त समस्त विषयको जानता है । द्विरुक्ति समस्त प्रक्तोंका निर्णय पदिशित करनेके लिये हैं ॥१०॥

इतिच्छान्दोग्योपनिर्षाद पञ्चसाध्याये दशसद्यण्डंसाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

## एकाद्य रूपह

दक्षिणेन पथा गच्छतामन्नभाव उक्तः -- 'तद्देवानामन्नम्'
'तं देवा मक्षयन्ति' इतिः छुद्रजन्तुलक्षणा च कष्टा संसारगविरुक्ता । तदुभयदोषपरिजिद्दीर्षया वैश्वानरातृभावप्रतिपन्यर्थध्वत्तरो ग्रन्थ आरम्थते,
'अस्यन्नं परयसि गियम्'

इत्यादिलिङ्कात् । आख्यायिका तु सुखावनीधार्था विद्यासंप्रदा-नन्यायप्रदर्शनार्था च ।

'वह देवताओंका अन्न है' देव-गण उसका भक्षण करते हैं'—ऐसा कहकर दक्षिणमार्गसे जानेवालींके अन्नमावका प्रतिपादन किया गया तथा क्षुद्रजन्तुरूप संसारकी कष्टमयी गति भी बतलायी गयी । उन दोनों दोषोंको त्यागनेकी इच्छासे वैश्वानर संज्ञक मोक्तृत्वकी प्राप्तिके लिये आगे-का ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-जैसा कि 'तू अन्न भक्षण करता है, वियको देखता है' इत्यादि हिर्क्सेसे बाना बाता है। यहाँ जो भारूया-यिका है वह सरलतासे समझानेके और विद्यापदानकी उचित विधि मदर्शित करनेके खिये है।

औपमन्यव आदिका आत्ममीमांसाविषयक प्रस्ताव

प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पौल्लिपिरन्द्र-चुम्नो भाक्ष्वेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिल आश्वतरा-श्विस्ते हैते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य सीमाश्सा-खक्रुः को न आत्मा कि ब्रह्मोति ॥ १॥

उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुत्रंपका पुत्र सत्ययञ्ज, भल्लविके पुत्रका पुत्र इन्द्रधुम्न, शर्कराक्षका पुत्र जन और अधतराधका पुत्र बुडिरु—ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार करने रुगे कि हमारा आत्मा कीन है और ब्रद्य क्या है ? ॥ १ ॥

प्राचीनशाल इति नामत उप-मन्योरपत्यभौपसन्यवः । सत्य-यज्ञो नामतः पुलुपस्यापत्यं पौलुषिः । तथेन्द्र द्युम्नो नामतो मह्नवेरपत्यं भाह्नविस्तस्यापत्यं भाव्यवेयः। जन इति नामतः शकराक्षस्यापत्यं शार्कराक्ष्यः। बुह्लिं। नामतोऽश्वत्राश्वस्या-पत्यमाश्वतराश्चिः । पश्चापि ते हैते महाशाला महागृहस्था वि-स्तीर्णाभिः शालाभिर्धुक्ताः संपना इत्यर्थः । महाश्रोत्रियाः श्रुता-घ्ययनवृत्तसंपन्ना इत्यर्थः । त एवंभूताः सन्तः समेत्प संभूय क्वचिन्मीमांसां विचारणां चक्रुः कृतवन्त इत्यर्थः । कथम् १ को नोऽस्माक-

मात्मा ? कि नक्ष ? इत्यात्म-न्रक्षश्चन्दयोरितरेतरिवशेषणविशे-च्यत्वम् । न्रक्केत्यच्यात्मपरि-च्छिन्नमात्मानं निवर्तयत्या-त्मेति चात्मच्यतिरिक्कस्या-दित्यादिन्नक्षण उपास्यत्वं निवर्तयति । अभेदेनात्मैव नक्ष

जो नामसे प्राचीनशाल था वह उपमन्युका पुत्र भौपमन्यव, पुलुष-का पुत्र पौछुषि जो नामसे सत्ययज्ञ था, भरूलविके पुत्रको भारूलवि कहते हैं, उसका पुत्र भाल्छवेय को नामसे इन्द्रद्यम्न था, जन ऐसे नामवाला शर्कराक्षका पुत्र शार्कराक्ष्य तथा बुहिल नामक अधतराधका आश्वतराश्चि--ये पाँचों ही महा-शाल—बड़े कुटुम्बी क्यांत् विस्तृत शालाओंसे युक्त तथा महाश्रोत्रिय <del>षर्यात् श्रुत यानी शास्त्राध्ययन</del> और सदाचारसे सम्पन्न थे प्रकारके वे किसी सब आपसमें मिलकर मीमांसा अर्थात विचार करने लगे ।

किस मकार विचार करने छने ?——'हमारा थाला कीन है ? बसा क्या है ?' यहाँ 'भारमा' धौर 'ब्रह्म क्या है !' यहाँ 'भारमा' धौर 'ब्रह्म' शब्दों का परस्पर विशेषण-विशेष्यभाव है । 'ब्रह्म' इस शब्दसे श्रुति देह-परिच्छित्र आत्माके महणका निवारण करती है तथा 'भारमा' इस शब्दसे आरमासे भिन्न थादित्यादि ब्रह्मके उपास्यत्वकी निष्टुचि करती है । थतः दोनोंका अमेद होनेके

ब्रह्मैवात्मेत्येवं सर्वात्मा वैश्वानरो ब्रह्म स आत्मेत्येवत्तिद्ध भवति। "मूर्घा ते व्यपतिप्यत्" (छा० उ०५।१२।२) "अन्धोऽम-विष्यः" (५।१३।२) इत्यादिलिङ्गात्॥१॥

कारण आत्मा ही त्रहा है और त्रहा ही आत्मा है;अतः सर्वात्मा वैश्वानर त्रहा हे और वही आत्मा है-यह सिद्ध होता है। यह वात [लण्ड १२ से १७ तक आये हुए] "तेरा मस्तक गिर जाता" "तू अन्या हो जाता" इत्यादि टिक्नोंसे जानी जाती हैशा १॥

जीपमन्यवादिका उदालकके पास जना

ते ह संपादयाश्चमुख्दालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति तर्हन्ताभ्यागच्छा-मेति तरहाभ्याजग्मुः ॥ २ ॥

🛱 आने यह टिखलाया गया है कि आरुणिके सिंहत औपमन्यवादि पाँची मुनि राजा अश्वपतिके पास गये और उसते वैश्वानर आत्माका उपदेश करनेके िवये प्रार्थना की । तब अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येकसे अलग-अलग यह प्रवन किया कि तुम किसे वैधानर ( विराट् रुप ) समझकर उपासना करते हो ? इसपर बौपमन्यवने कहा कि मैं युळोकको वैश्वानर समझता हूँ। तव अस्वपति बोळा-'यह वैश्वानर धात्माका मस्तक है । इसकी तुम समस्त वैश्वानर-दुद्धिसे उपासना करते हो इसल्पिये यद्यपि तुन्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी सामग्रीकी बहुळता है तथापि यदि मेरे पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके दोवसे हुम्हारा मस्तक गिर जाता ।' इसके पश्चात् उसने सस्ययज्ञसे पूछा तो वह बोळा—'म आदित्वको वैश्वानर समझकर उपासना करता हूँ ।' इसपर अश्वपतिने कहा--'यह उसका केवछ नेत्र है; इसकी समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है तथापि यदि हुम मेरे पाछ न आते तो . अन्वे हो साते ।' इसी प्रकार अन्य मुनियोंसे भी पूछा गया और यह देखकर कि उनमें अप्येक ही वैश्वानर आत्माके किसी-न-किसी अङ्गकी ही उपासना करता है उसने उनकी न्यस्तोपासनाके परिणाममें उनके उन्हीं-उन्हीं अङ्काँके मंग होनेका मय दिखलाते हुए अन्तमें अठारहवें खण्डमें वैश्वानरके स्वरूपका उपदेश किया है। यहाँ दो श्रृतियोंके प्रतीक देकर यह दिखळाया है कि भेदोपासनामें श्रृति मय प्रद्शित करती है, इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अमेद ही अमिमत है।

उन पूजनीयोंने स्थिर किया किं<sup>)</sup> यह अरुणका पुत्र उद्दालक इस समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है; अतः हम उसके पास चर्छे । ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २ ॥

ते ह मीमांसन्तोऽपि निश्चय-मलभगानाः संपादयाश्वकः स-पादितवन्त आत्मन उपदेष्टा-रम् । उदालको वै प्रसिद्धो नामतो भगवन्तः पूजावन्तोऽय-मारुणिररुणस्यापत्यं संप्रति सम्यगिममात्मानं वैश्वानरम-स्मदमिप्रेतमध्येति स्मरति तं हन्तेदानीसस्यागच्छासेत्येवं निश्चित्य तं हाम्याजग्मुर्गतव-न्तस्तमारुणिकम् ॥ २ ॥

विचार करनेपर भी कोई निश्चय होनेपर उन पूजावानोंने न सम्पादन किया--अपना उपदेशक स्थिर किया। वि बोले-- ] 'इस समय उदालक नामसे प्रसिद्ध यह अरुणका पुत्र आरुणि इस हमारे अभि-प्रेत वैश्वानर आत्माको 'मध्येति'----स्मरण रखता यानी जानता है। अच्छा तो. अब उसके पास चर्छे।' इस पकार निश्चयकर वे उस आरुणिके पास आये ॥ २ ॥

उहालकका औपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके पास आना

स ह शंपादयाञ्चकार प्रक्ष्यन्ति सामिमे सहा-शाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये इन्ताहमन्यसभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥

उसने निश्चय किया ये परम श्रोत्रिय महागृहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे, किंतु मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा अतः मै उन्हें दुसरा उपदेष्टा बतला दुँ।। ३ ।।

स इ तान्दृष्ट्वैव तेषामागमन- उन्हें देखते ही उसने उनके आने-भा प्रयोजन समझकर [चित्रमें] हियर किया। किस मजार स्थिर किया व्यकार; कथम् ? प्रक्ष्यन्ति मां | ये महागृहस्य और परम श्रोत्रिय वैश्वानरिममे महाञाला महा- । मुझसे वैश्वानरके विषयमें पूछेंगे ।

श्रोत्रियास्तेम्योऽहं न सर्वमिनः। पृष्टं प्रतिपत्स्ये वक्तुं नोत्सहे। पूरी तरह नहीं वतला सक्ना। अतो हन्ताहमिटानीमन्यमेणम् अवो इन्ताहमिदानीसन्यभेपास-म्यनुशासानि वस्याम्युपदेष्टार-मिति ॥ ३॥

किंतु में इन्हें इनकी पूछी हुई बार उपदेएाके लिये अनुशासन करता हुँ अर्थात् इन्हें दूसरा उपदेशक वतलाये देता हूं ॥ ३ ॥

एवं संपाद्य---

ऐसा निश्चय कर----

तान्होवाचाश्वपतिवें भगवन्तोऽयं केकेयः संप्रती-ममात्मानं वैश्वानरमध्येति तश्हन्ताभ्यागच्छामेति तश्-हाभ्याजग्मः॥ ४॥

उसने उनसे कहा—'हे पूजनीयगण ! इस समय केक्युकुमार अश्वपति इस वैश्वानरसंज्ञक भारमाको अच्छी तरह जानता है । आइये, हम उसीके पास चर्छे।' ऐसा कहकर वे उसके पास चर्छ गये॥ ४॥ तान्होवाच--अश्वपतिर्वे ना-। उसने उनसे मतो भगवन्तोऽयं केकयस्याप- | भगवन् । इस समय केकयका पुत्र त्यं कैंकेयः संप्रति सम्यगिममा- | अधपति नामवाला कैकेय इस वैश्वा-त्मानं वैश्वानरमध्येतीत्यादि स- नर आत्माको भच्छी तरह समझता मानम् ॥ ४ ॥ हैं इत्यादि अर्थ पूर्ववत् है।। ४।।

अश्वपतिद्वारा मुनियोंका स्वागत

तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगर्हाणि कारयाञ्चकार स ह प्रातः संजिहान उत्राच न में स्तेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपो नानाहिताग्निनीविद्वाञ्च स्वैरी स्वैरिणी कुतो यक्ष्यमाणो वे भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकेकस्मा

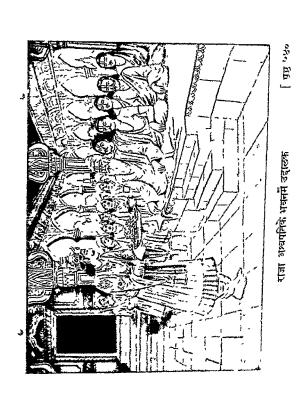

# ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्भगवद्भचो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥

अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने अळग-अळग सत्कार कराया । [दूसरे दिन] सबेरे उठते ही उसने कहा—'मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है तथा न अदाता, न मद्यप, न अनाहितािन, न अविद्वान और न परक्रीगामी ही हैं; फिर कुळटा स्त्री तो आयी ही कहाँसे ! हे पूज्यगण! मैं भी यज्ञ करनेवाळा हूं । मैं एक-एक ऋत्विक्को ज्ञितना धन दूँगा उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपकोग यहाँ ठहरियें ।। ५ ।।

राजा प्राप्तेभ्यः ह पृथवपृथगहीण्यहीणानि पुरोहि-तैभूंत्येश्व कारयाश्वकार कारित-वान् । स हान्येद्यू राजा प्रातः संजिहान उवाच विनयेनोपग-म्यैतद्धनं मत्त उपादध्वमिति । त्रत्याख्यातो मयि दोषं · पश्यन्ति नृतं यतो न प्रतिगृ-ह्यन्ति मत्तो धनमिति मन्वान आत्मनः सदुवृत्ततां प्रतिपिपाद-यिषनाह-न में मम जनपदे स्तेनः परस्वद्वर्ता विद्यते। न कदर्योऽदाता सति विभवे। न मद्यपो द्विजोत्तमः सन् । नाना-हितारिनः शतगुः। नाविद्वानधि-

भपने पास आये ऋषियोंका राजाने पुरोहित और सेवकोंसे धळग-धळग कराया । दूसरे दिन राजाने प्रातः-काल उठते ही उनके शस जाकर विनयपूर्वक कहा-आपछोग मुझसे यह धन ग्रहण कीजिये। तब उनके निषेष करनेपर यह सोचकर कि निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं. क्योंकि मुझसे घन नहीं होते. अपने सदाचारका प्रतिपादन इच्छासे उसने कहा---भेरे राज्यमें कोई चोर--दूसरेका घन हरण करनेवाला नहीं रहे, न कोई कदर्य —सम्पत्ति रहते हुए दान करनेवाला है, न कोई द्विजश्रेष्ठ करनेवाला है. गौओंवाला होकर अनाहिताग्नि है; न अपने अधिकारके अनुरूप कोई

कारानुरूपम् । न स्वैरी परदा- | अविद्वान् है और न कोई स्वैरी-रेषु गन्ता । अत एव स्वैरिणी कुतो दुष्टचारिणी न सभव-तीत्यर्थः ।

वयं धनेनाथिन इत्युक्त आहाल्पं सत्वैते धन न गृह्वन्तीति । यभ्यमाणो वै कति-मिरहोमिरह हे भगवन्तोऽस्मि, तद्यं क्लप्त धन मया यावदे-यथोक्तमृत्विजे धनं दास्यामि तावत्प्रत्येकं भगव-द्म्योऽपि दास्यामि। वसन्तु भगवन्तः पश्यन्तु ন্ব यागभू ॥ ५॥

परिख्योंके मित गमन करनेवाल स्वैरिणी भी कैसे हो सकती है ? अर्थात् कोई दुराचारिणी स्त्री होनी भी सम्भव नहीं है ।

फिर उनके यह कहनेपर कि 'हम धनके अर्थी नहीं हैं' यह समझकर कि ये छोग थोड़ा मान-कर धन नहीं लेते, उसने कहा-है पूज्यगण | कुछ दिनोंमें मैं यज्ञा-नुष्टान करनेवाला हूं, उसके लिये मैंने घनका संकल्प कर दिश है। **उस समय** शास्त्राज्ञानुसार मैं नितना-नितना धन एक-एक ऋ त्विक्को दूँगा। उतना ही आपमेंसे प्रत्येकको भी दूँगा। अत. आपलोग यहीं ठह-रिये और मेरा यज्ञ देखिये' ॥५॥

#### अस्वपतिके प्रति मुनियोंकी प्रार्थना

इत्युक्ता:-

इस प्रकार कहे जानेपर-

ते होचुर्येन हैवार्थेन पुरुषश्चरेत्तश्हेव वदेदात्मान-मेवेमं वैश्वानरश्संप्रत्यध्येषि तसेव नो ब्रूहीति ॥ ६ ॥

वे वोले—'निस प्रयोजनसे कोई पुरुप कहीं जाता है उसे चाहिये कि अपने उसी प्रयोजनको कहे। इस समय आप वैश्वानर आरमाको जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन,कीनिये' ॥ ६ ॥

हैवार्थेन होचु:--येन प्रयोजनेन यं प्रति चरेद्रच्छेत्प्ररू-रुपस्तं हैवार्थं बदेत्, इदमेव प्रयोजनमागमनस्येत्ययं न्यायः सताम् । वयं च वैश्वानरज्ञाना- हमलोग भी वैश्वा रको जाननेकी थिनः । आत्मानसेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येषि सम्यग्जानासि । अतस्तमेव नोऽस्मम्यं त्रृहि ॥६॥ वर्णन कोजिये ॥ ६ ॥

वे बोले-निस अर्थे यानी पयोजनसे कोई पुरुष किसीके पास जाय उसे वह प्रयोजन अपना बतला देना चाहिये कि 'मेरे आने-का केवरू यही प्रयोजन है। सरपुरुषोंका ऐसा ही नियम है। इच्छावारुं है । इस समय आप इस वैश्वानर आत्माको अच्छी तरह जानते हैं; अतः इमारे प्रति उसीका

राजाके प्रति मनियोंकी उपसत्ति

इत्युक्तः

इस प्रकार कहे जानेपर-

तान्होवाच प्रातर्वः प्रतिवक्तास्मीति ते ह सियत्पा-णयः पूर्वाह्ने प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयैवैतदुवाच ॥७॥

वह उनसे बोला—'भच्छा, मैं प्रातःकाल आपलोगोंको इसका उत्तर दूँगा।' तव दूसरे दिन वे पूर्वाहमें हाथमें समिघाएँ हेकर राजाके पास गर्ये । उनका उपनयम न करके ही राजाने उस विद्याका उपदेश किया॥७॥

तान्होवाच-प्रातवीं युष्मभ्यं प्रतिवक्तास्मि प्रतिवाक्यं दाता-स्मीत्युक्तास्ते ह राज्ञोऽभिप्राय-ज्ञाः समित्पाणयः समिद्धारहस्ता अपरेद्यः पूर्वाह्वे राजानं प्रति-चक्रमिरे गतवन्तः।

उनसे बोला--भैं आप **लोगोंको** इसका उत्तर पात काल द्रा।' इस प्रकार कहे जानेपर राजाके अभिप्रायको जाननेवाले वे मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमें समित्याणि -- हाथोंमें समिधाएँ छिये रानाके पास आये ।

यतः एवं महाशाला महाश्रो-त्रिया बाह्मणाः सन्तो महा-शालत्वाधिमसानं हित्वा सिम-द्धारहस्ता जातितो हीनं राजानं विद्यार्थिनो विनयेनोपजग्रः. तथान्येविद्योपादित्समिर्भवित-व्यम् । तेभ्यश्रादाद्विद्यामनुप-नीयैवोपनयनमकृत्वैव । तान्यथा विद्यामदात्तथान्ये-नापि विद्या दातन्येत्याख्या-यिकार्थः । एतद्वैद्यानरविज्ञान-मुवाचेति वश्यमाणेन संबन्धः 11 9 11

क्योंकि इस प्रकार महागृहस्य और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी वे महागृहस्थत्व आदिके व्यभि-मानको छोडकर हाथोंने समिघाएँ ले विद्यार्थी वन अपनेसे हीन जाति-वाले राजाके पास विनयपूर्वक गये थे इसलिये विद्योपार्जनकी इच्छावाले अन्य पुरुषोंको भी ऐसा ही होना चाहिये । तव राजाने उनका उप-नयन न करके ही उन्हें विद्या दे दी । अतः इस आख्यायिकाका यही तालर्य है कि जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियोंको राजाने विद्या दी थी उसी पकार दूसरोंको भी विद्यादान करना चाहिये । [ मूलके 'एतत्' शब्दका ] 'एतद् वैश्वानरविज्ञानम् उवाच' इस प्रकार आगे कहे जानेवाले वैश्वानरविज्ञानसे सम्बन्ध है ॥ ७ ॥

े इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याचे एकादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥



अश्वपति और औपमन्यवका संवाद

स कथमुवाच १ इत्याह— उसने किस प्रकार उपदेश दिया १ सो वतळाते हैं—

औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इति। दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्माचव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृइयते ॥ १ ॥

[ राजा--- ] 'हे उपमन्युकुमार ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' 'हे पूच्य राजन् ! मैं चुळोककी ही उपासना करता हूं' ऐसा उसने उत्तर दिया । [ राजा<del>ं </del>] 'तुम जिस भारमाकी उपासना करते हो यह निश्चय हो, 'स्रुतेना' नामसे प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे कुछमें सुत, प्रमुत और आसुत दिलायी देते हैं' ॥ १ ॥

औपमन्यव हे कमात्मानं | 'हे औपमन्यव ! तुम फिस

अपमन्यव ह कमात्मान ह आपमन्यव ! प्रमाश्न वैश्वानरं त्वसुपास्स इति विश्वानरं त्वसुपास्स इति विश्वानरं त्वसुपास्स इति हो !' ऐसा राजाने पूछा । सङ्गा-किंद्र आचार्य होकर भी शिष्यसे पूछता है—यह तो अनुचित है । समाधान—यह कोई दोप नहीं है; क्योंकि 'को कुछ तू जानता है उसे बतलकर तू मेरे प्रति मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व वस्यामिं । उपस्त हो; तव उससे आगे में

इति न्यायदर्शनात् ।अन्यत्राप्या-¦ तुझे वतहार्केंगा' ऐसा न्याय देखा चार्यस्याप्रतिभानवति शिष्ये प्रति-मोत्पादनार्थः प्रवनो दृष्टोऽजात-शत्रोः, 'क्त्रेप तदाशृत्कृत एत-दागात्' इति ।

दिवमेव घुस्रोकमेव वैश्वानर-सुपासे भगवो राजनिति होवाच। एप नै सुतेजाः शोमनं तेजो यस्य सोऽयं सुतेजा इति प्रसिद्धी वैद्या-नर आत्सा, आत्मनोऽवयवभूत-त्वात् । यं त्वमात्मानमात्मैकदेश-मुपास्से तस्मात्स्रुतेजसो वैश्वानर-स्योपासनात्तव सुतमभिपुतं सी-मरूपं कर्मणि प्रसुतं प्रक्षेंण च स्तमास्तं चाहर्गणादिप् तव

नाता हैं क्षी इसके सिवा अन्यत्र भी आचार्य अजातशत्रुका अपने प्रतिभा-शून्य शिष्यमें प्रतिमा उत्पन्न करनेके **छिये** 'तो फिर यह कहाँ उत्पन्न हुआ, और कहाँसे आया !' ऐसा प्रश्न-करना देखा जाता है।

'हे पूज्य रावन् ! में घुलोककी ही अर्थात् घुरुोक्रह्म वैश्वानरकी ही उपासना करता हूं' ऐसा उसने उत्तर दिया । [तव राजाने कहा-] 'यह निश्चय ही 'सुतेना'—निनका तेन जोभन है ऐसा यह 'स्रतेना' नामसे प्रसिद्ध वैधानर भारमा है। क्योंकि आत्माका अवण्वभूत है: निस भारमा भर्यात् भारमाके एक देशकी तुम डपासना करते हो उसी सुतेजा वैश्वानरकी उपासना करनेसे यहाँ---तुम्हारे कुल्में अह-र्गण (एकाहादिरूप ज्योतिष्टोम) भाडिमें 'सुत'—अभिपुत (निकासा हुआ) सोमरूप रुताद्रव्य, [अहीन] कर्ममें प्रञुत-विशेषद्धपसे निकाला हुआ द्रव्य तथा [सत्रमें] 'आधुत'

यह न्याय हा० ७ । १ । ७ में चनत्हुमार्की उक्तिसे नाना नाता है ।

कुले दृश्यतेऽतीव कर्मिणस्त्व- (सर्वतोभावेन निकाला हुणा) स्रोमरस

अधिक देखा जाता है। तालर्य यह है कि तुम्हारे इट्टम्बी बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं'॥ १॥

क्कलीना इत्यर्थः ॥ १ ॥

अत्स्यन्नं पर्श्यसि प्रियमत्त्यन्नं पर्श्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं क्रुले य एतमेवसात्मातं वैश्वानर-मुपारते सूर्घा खेष आत्मन इति होवाच मूर्घा ते व्यपतिष्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें बसतेज होता है। यह वैश्वानर आत्माका मस्तक है। ऐसा राजाने कहा. और यह भी कहा कि-'यदि तम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता' ॥२॥

अत्स्यशं दीप्राग्निः सन्प-। रयिंग च पुत्रपौत्रादि प्रिय-मिष्टम् । अन्योऽप्यत्त्यन्तं पश्यति च प्रियं मवत्यस्य हुतं प्रसुतमा-स्तमित्यादि कर्मित्वं ब्रह्मवर्चसं कले यः कश्चिदेतं यथोक्तमेवं वैश्वानरमुपास्ते । सूर्धा त्वात्मनो यहवैश्वानर आत्माका मस्तक ही है,

'तुम दीष्ठामि होकर अन्न भक्षण करते हो। तथा पुत्र-पौत्रादिरूप पिय-इष्टका दर्शन करते हो । और भी जो कोई इस उपयुक्त वैश्वानरकी इस प्रकार उपासना करता है वह भी अन्न मक्षण करता है, नियका दर्शन करता है और उसके कुछमें स्रुत, प्रस्रुत एवं आस्रुत इत्यादि कर्मित्वरूप ब्रह्मतेन होता है। किंत्र वैश्वानरस्येष न समस्तो वैश्वानरः । सम्पूर्ण वैश्वानर नहीं है; अतः इस- कार्पीयन्मामागतोऽसीत्यमि-प्रायः ॥ २ ॥

अतः समस्तबुद्ध्या वैश्वानरस्यो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके पासनान्मुर्धा शिरस्ते विपरीत- कारण विपरीत ग्रहण करनेवाले ब्राहिणो व्यपतिष्यद्विपतितम् जिम्हारा मस्तक गिर जाता, यदि भविष्यत्, यद्यदि मां नागिम- जिम मेरे पास न आते अर्थात् मेरे प्यो नागतीऽभविष्यः । साध्व- पास आगमन न करते । वालर्य यह है कि तुम मेरे पास चले आये यह अच्छा ही किया' ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाष्याये द्वादशस्य सम्पूर्णम् ॥ १२॥



### त्रयोदश सगड

#### अश्वपति और सत्ययज्ञका संवाद

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौछुषि प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरो यंत्वमात्मान-मुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं क्रुळे दृश्यते ॥ १ ॥

फिर उसने पुछ्रषके पुत्र सस्ययज्ञसे कहा— है पाचीनयोग्य ! तुम किस सात्माकी उपासना करते हो ?' वह बोळा— है पूज्य राजन् ! मैं सादित्यको ही उपासना करता हूँ।' [ राजाने कहा— ] 'यह निश्चय ही विश्चरूप वैश्वानर सात्मा है, जिस सात्माकी तुम उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुळमें बहुत-सा विश्वरूप साधन दिसायी देता हैं। ! १ ॥

अथ होवाच सत्ययज्ञं पौलु-षि हे प्राचीनयोग्य कं त्वमा-त्मानम्रुपास्से १ इत्यादित्यमेव भगवो राजिक्षित होवाच । शुक्लनीलादिरूपत्वाद्विश्वरूपत्व-मादित्यस्य, सर्वरूपत्वाद्वा, स-वीणि रूपाणि हि त्वाष्ट्राणि यरोऽतो वा विश्वरूप आदित्यः

फित उसने पुछुषके पुत्र सत्ययज्ञ-से कहा—'हे प्राचीनयोग्य! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' तब उसने 'हे पूज्य राजन्! में आदित्य-की ही उपासना करता हूँ' ऐसा उत्तर दिया । शुक्लनीलदिरूप होनेके कारण आदित्यकी विश्वरूपता है, अथवा सर्वरूप होनेके कारण; या सारे रूप खष्टाके ही हैं, इस लिये आदित्य विश्वरूप हैं । उसकी तदुपासनात्तव वहु विश्वरूपमि- | उपासनाके कारण तुम्हारे कुरूमें बहुत-हामुत्रार्थमुपकरणं दृरयते कुले सा विश्वलप ऐहिक स्रोर पारलेकिक 11 8 11

साधन दिखायी देता है ॥ १ ॥

किं च त्वामत्र—

तथा तुम्हारे पीछे-

प्रवृत्तोऽइवतरीरथो दासीनिव्कोऽत्स्यन्तं पर्वयसि प्रियमन्यन्नं पर्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतभेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते चश्चध्वेतद्गत्मन इति होवाचान्धोऽसविष्यो यन्सां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'ख़चरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार पदृत है । तुम सक महाण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस वैद्यानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है. पियका दर्शन करता है आर उसके कुरुमें ब्रह्मतेन होता है। किंतु यह आत्माका नेत्र ही है।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा—'यदि तुन मेरे पास न आते तो अंघे हो जाते'॥ २ ॥

प्रवृत्तोऽश्वत्रीस्यां युक्तो रथा-अ्यवरीरयो दासीनिब्को दासी- | युक्त स्य और दासीनिब्क-दासियो-मिर्युक्तो निष्को हारी दासी- से युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है। पूर्ववत् ॥ २ ॥

खचरियोंसे 'अश्वतरोरथ—दो अस्यश्वसित्यादि । 'अत्यन्नम्' इत्याविका चतुर्वेश्वानरस्य तु | पूर्ववत् है। किंतु सूर्य वैश्वानरका सविता। तस्य समस्तबुद्धथोपा- <sup>(</sup> नेत्र ही है। उसकी समस्त बुद्धिसे सनादन्धोऽभविष्यश्रक्षुद्दींनोऽभ- | उपासना करनेके कारण, यदि तुम विष्यो यन्मां नाग्रसिष्य इति मिरेपासनआते तो अन्धे ही जाते'-ऐसा पूर्ववत् जानना चाहिये ॥ २ ॥

> इतिञ्छान्दोग्योपनिषदि त्रयोदशसग्डमार्ग्यं सम्पूर्णम् ॥ १३॥

# चतुदंश खगड

#### अश्वपति और इन्द्रद्युम्नका संवाद

अथ होवाचेन्द्रयुरुनं भाछवेयं वैयावपय कं त्व-मात्मानमुपास्स इति वायुभेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै पृथग्वस्मीस्मा वैइवानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्वां पृथम्बलय आयन्ति पृथप्रथश्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १ ॥

तदनन्तर राजाने भारुलवेय इन्द्र द्युम्नसे कहा-'हे वैयाध्रपद्य । तुम किस आत्माकी उपासना करते हो " वह वोळा — हे पूज्य राजन् ! मैं वायुकी ही उपासना करता हूं ।' [ राजाने कहा- ] 'जिस आत्माकी तुम **उपाक्षना करते हो वह** निश्चय ही प्रथम्बर्स्मा वैश्वानर भारमा है; इसीसे तुम्हारे प्रति पृथक्-पृथक् उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे पृथक् पृथक् रथकी पङ्क्तियाँ चलती हैं'॥ १ ॥

अथ होवाचेन्द्रद्युम्नं भान्नवेयं | वैयाघ्रपद्य कं त्वमात्मानग्रुपास्से | द्युम्नसे कहा—'हे वैयाघ्रपद्य । तुम इत्यादि समानम् । पृथग्वर्त्मा नाना बर्त्सानि यस्य वायोराव-होद्रहादिभिमेँदैर्नरभानस्य सोऽयं मेदोंसे विद्यमान जिस वायुके अनेको पृथग्वत्मी वायुः । तस्मारपृथग्व-पृथग्वत्मी वैश्वानर आत्माकी उपासना

तदनन्तर राजाने भाल्छवेय इन्द्र-किस आत्माकी उपासना करते हो ? इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये । प्रथावरमी—आवह, उद्वह आदि रमीत्मनो वैश्वानरस्योपासनात्पृ- | करनेके कारण वुम्हारे पास प्रथक् थङ्नानादिकास्त्वां नलयो वस्ता- , —नाना दिशाओंसे वस एवं नादिलक्षणा वलय आयन्त्या- अनादिरूप उपहार आते हैं; त्या गच्छन्ति । पृथग्रधश्रेणयो रथ- | पृथक्-पृथक् रथश्रेणियाँ --रयकी

पङ्कयोऽपि स्वामनुयन्ति ॥१॥ । पङ्कियाँ भी तुम्हारे पीछे बलती हैं। १

अस्यन्नं पर्यसि प्रियमन्यन्नं पर्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतसेवमात्मानं वैद्या-नरसुपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्त उद्कमिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्जन करते हो। जो कोई इस मकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुलमें महातेल होता है। किंतु यह आत्माका प्राण ही हैं'-ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न भाते तो तुम्हारा प्राण उक्तमण कर नाता'।।२॥ अत्स्यन्नमित्यादि , समानम् । प्राणस्त्वेष आत्मन इति होवाच प्राणस्ते तवोदक्रमिष्यदुत्क्रान्तो- कहा और यह भी कहा कि 'यदि ऽमविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति प्राण उक्तमण कर जाता अर्थात 11 2 11

'अस्यन्नम्' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है । 'किंतु यह मात्मांका प्राण ही है' ऐसा राजाने उकान्त हो नाता'॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याचे चतुर्दशसण्डमाष्यं सम्पूणम् ॥१४॥

#### पञ्चहम्र सम्ब

**--: e :---**

#### अश्वपति और जनका संवाद

अथ होवाच जनश्शार्कराक्ष्य कं त्वमात्मानमु-पास्त इत्याकाशमेव सगवो राजन्निति होवाचैष वै बहुल आत्मा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥

तदनन्तर राजाने जनसे कहा—'हे शार्कराक्ष्य ! तुम किस भारमाकी उपासना करते हो ?' उसने कहा —'हे पूज्य राजन् ! मैं भाष्काशकी ही उपासना करता हूँ !' [ राजा बोळा— ] 'यह निश्चय ही बहुळसंज्ञक वैधानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो । इसीसे तुम प्रजा और घनके कारण बहुळ हो? ॥ १ ॥

अथ होवाच जनिमत्यादि स-मानम् । एष वै बहुल आत्मा वैधानरः । बहुल्ख्यमाकाशस्य सर्वगतत्वाद्वहुल्गुणोपासनाच। त्वं बहुलोऽसि प्रजया च पुत्र-पौत्रादिलक्षणया धनेन च हि-रण्यादिना ।। १ ।।

'फिर उसने जनसे कहा' इत्यादि धर्ष पूर्ववत् है। यह निश्चय ही बहुउसंज्ञक वैश्वानर धारमा है। सर्वगत होनेके कारण तथा बहुउगुणरूपसे उपासित होनेके कारण आकाशका बहुउत्व (पूर्णत्व) है। इसीसे तुम पुत्र पौत्रादिरूप प्रजा और सुवर्णादि धनसे बहुउर (परिपूर्ण) हो॥ १॥

अत्स्यन्नं पर्श्यास प्रियमत्त्यन्नं पर्श्यति प्रियं भवस्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवसारमानं वैद्यानर-

# सुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते ज्यशीर्यचन्यां नागसिष्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है. पियका दर्शन करता है और उसके क़ुलमें बसतेज होता है । किंतु यह आत्माका संदेह ( घरीरका मध्यभाग ) ही है।' ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तम्हारा संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाता' ॥ २ ॥

सदेहस्त्वेप संदेहो मध्यम श्रारि वैश्वानरस्य । दिहेरुपच-सदेह कहते हैं । क्योंकि 'दिह्' धातु उपचय ( दृद्धि ) अर्थवाका है और शरीर मास, रुघिर एवं अस्थि अ बहुलं भरीर तत्सदेहः, ते तब आदिते बहुल ( उपचित ) है इस-लिये वह संदेह है, तुम्हारा वह सदेह अर्थात् शरीर नष्ट हो जाता, यदि तुम मेरे पास न द्यन्मों नागसिष्य इति ॥ २ ॥ । आते ॥ २ ॥

किंतु यह वैश्वानरका सदेह ही है । शरीरके मध्यभागको

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमास्याचे पञ्चद्शक्षण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥



# জীভক্ত ব্যৱস্থা

#### अश्वपति और वुडिलका संवाद

अथ होवाच बुडिलमाइवतराहिंव वैयाघपद्य कं त्वभात्मानसुपास्स इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचेष वे रयिरात्मा वैइवानरो यं त्वमात्मानसुपा-स्से तस्मान्वश रियमान्पृष्टिमानसि ॥ १ ॥

फिर उसने अस्वतरास्वके पुत्र बुडिलसे कहा-- 'हे वैयावपद्य ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ?' उसने कहा—'हे पूज्य राजन् ! मैं तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजा बोला—] 'जिसकी तुम ज्पासना करते हो वह निश्चय ही रियसंज्ञक वैश्वानर भारमा है; इस्रीसे तुम रियमान् ( धनवान् ) और पुष्टिमान् हो' ॥ १ ॥

अथ होवाच बुडिलमाश्व-। तराश्चिमित्यादि समानम् । एप पत्र बुडिक्से कहा'—इत्यादि अर्थ वै रियरात्मा वैश्वानरो धनरूपः, अद्भयोऽनं ततो धनमिति। **तस्माद्रयिमान** पुष्टिमांथ शरीरेण, पुष्टेश्वा-व्यनिमित्तत्वात् ॥ १ ॥

'तदनन्तर राजाने अञ्चतराञ्चके पूर्ववत् है। यह निश्चय ही घन-रूप रियसंज्ञक वैश्वानर भात्मा है; क्योंकि जलसे अन्न होता है और धनवांस्त्वं | अन्नसे धन । इसीसे तुम रियमान् यानी धनवान् हो तथा श्ररीरसे पुष्टिमान् हो, न्योंकि पुष्टि अनन्ते कारण हुआ करती है।। १।।

अत्स्यन्नं पर्चास श्रियमत्त्यन्नं पर्चात श्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुळे य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-

# मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच वस्तिस्ते व्यभेत्स्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तम अन मझण करते हो और पियका दर्शन करते हो। बो पुरुष इस वैश्वानर आरमाकी इस प्रकार उपासना करता है वह सब मझण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुरुमें ब्रह्मतेच होता है। किंत्र यह जात्माका वस्ति हो हैं — ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा वस्तिस्थान फट बाता' ॥ २ ॥

वस्तिस्ते व्यमेत्स्यद्भिनोऽम- है। यदि तुन मेरे शस न आते तो विष्यद्यन्मां नागमिष्य इति 11 7 11

वस्तिस्त्वेप आत्मनो वैश्वा- | 'यह वैश्वानर आत्माका वस्ति हैं: बस्तिमूत्रसंग्रहस्थानं वित्ति मृत्रसंग्रहके स्थानको कहते तुम्हारा वस्ति भिन्न-विदीर्ण हो वाता'—ऐसा रावाने वहा ॥२॥

> रविच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याचे पोडशकण्डमाम्यं सम्पर्णम् ॥ १६॥



### समहज्ञ खगह

अश्वपति और उदालकका धंवाद

अथ होवाचोद्दालकमारुणि गौतम कं त्वमात्मान-मुपास्स इति पृथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे प्रतिष्ठातमा वैश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्ते तस्मात्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १ ॥

तत्मश्चात् राजाने अरुणके पुत्र उदालकसे कहा—'हे गौतम ! तुम किस भात्माकी उपासना करते हो ?' उसने कहा—'हे पूज्य राजन् ! मैं तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हूँ ।' [ राजा बोका— ] 'जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही प्रतिष्ठासंज्ञक वैश्वानर आत्मा है । इसीसे तुम प्रजा और पशुओं के कारण प्रतिष्ठित हो' ॥ ? ॥

अत्स्यन्नं पर्यसि त्रियमत्त्यन्नं पर्यति त्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर-मुपास्ते पादौ त्वेतावात्मन इति होवाच पादौते व्यक्छा-स्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥

'तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुल्में नक्षतेज होता है। किंतु यह आत्माके चरण हो हैं' ऐसा उसने कहा और यह भी कहा कि 'यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिथिल हो जाते' ॥ २ ॥

#### 沙野 張哥里契

अञ्चपतिका उपदेश—वैश्वानरकी समस्तोपासनाका फल तान्होवाचैते वे खळु यूयं पृथगिवेमसात्मानं वैश्वानरं विद्वाश्सोऽन्नमस्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेश-मात्रमभिविसानमात्मानं वैश्वानरसुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति ॥ १ ॥

राजाने उनसे कहा-- 'तम ये सब लोग इस वैश्वानर आत्माको अलग-सा जानकर अन्न मक्षण करते हो ! जो कोई 'यही मैं हूं' इस प्रकार अभिमानका विषय होनेवाले इस प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह समस्त छोकोंमें, समस्त प्राणिबोंमें और समस्त आत्माओं में अन्न मक्षण करता है। । १ ॥

तान्यथोक्तवैश्वानरदर्शनवतो | होवाच-एते यूयम्, वे खिल्वत्य- वैश्वानर दिष्टवाळोसे राजाने कहा-नर्थको, यूर्य पृथगिवापृथक्सन्त- ये तुमलोग अपनेसे अमिन्न होनेपर मिममेकं वैश्वानरमात्मानं विद्वाँ न्या वानकर अन्न मक्षण करते हो । सोऽन्नमत्थ्. परिच्छिन्नात्म-बुद्धेत्येतत्-हस्तिदर्शन इव के हस्तिदर्शनके समान\*तुम परि-जात्यन्धाः ।

यहाँ 'वै' भीर 'खट्ट' ये दो भी इस वैश्वानर आत्माको पृथक्-तात्पर्य यह है कि जन्मान्य पुरुषों-च्छिन्न आत्मबुद्धिसे उसे नानते हो ।

<sup>🛱</sup> अर्थात् जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध, जिन्होने हाथीको कभी नही देखा, उसके आकारका अनुमान करने छगें तो उनमेंने जो पुरुष हाथीके स्ड, शिर, कान अथवा टाँग आदि जिस अवयवका रपर्श करता है वह उसे ही हाथीका समग्रह्य समझने लगता है, उसी प्रकार तुम सबकी भी वैश्वानरके अवयवोंमें समग्र वैश्वानरबुद्धि हो रही है।

यस्त्वेतमेव यथोक्तावयवैद्युमूर्घा- | किंतु जो कोई घुळोकरूप मस्तकसे

पृथिवीपादान्तेर्विशिष्ट-मेकं प्रादेशमात्रम्, प्रादेशेंधुंसूधी-पृथिवीपादान्तैरध्यात्म मीयते ज्ञायत इति प्रादेशमात्रम्। करणेष्यत्तृत्वेन मुखादिषु वा मीयत इति प्रादेशमात्रः। धुली-कादिपृथिव्यन्तप्रदेशपरिसाणी वा प्रादेशमात्रः । प्रकर्षेण शाखेणा-दिश्यन्त इति प्रादेशा घुलोका-दय एव तावत्परिमाणः प्रादेश-मात्रः ।

शाखान्तरे तु मूर्धादिश्चिबुक-प्रतिष्ट इति प्रादेशमात्रं कल्प-यन्ति, इह तुन तथाभिष्रेतः. 'तस्य ह वा एतस्यात्मनः' इत्या-

द्युपसद्दारात् ।

त्रत्यगात्मत्याभिविमीयतेऽह-

लेक्रर पृथिवीरूप पादपर्यन्त इन पूर्वोक्त अवयवासे युक्त एक पादेश-मात्र—को पंत्यगात्मामें ही चुमूर्घासे लेकर पृथिवीपादपर्यन्त पादेशोंद्वारा मित होता है अर्थात् नाना नाता पादेशमात्र डिपासना करता है]। अथवा मुख आदि करणोंमें भोक्ताखपसे मित होता है इसिंख्ये प्रादेशमात्र हैं। या घुळोकसे लेकर पृथिवीपर्यन्त प्रदेश ही उसका परिमाण है इस-लिये प्रादेशमात्र है । अथवा शास-द्वारा प्रकर्षसे आदिष्ट होते हैं इसलिये बुलोफ आदि प्रादेश हैं उतने ही परिमाणवाला होनेसे प्रादेशमात्र है । अन्य शालामें तो मुधिसे हेकर चिवुकपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसलिये उसे भादेशमध्य कल्पित करते हैं, यहाँ वह इस मिप्रेत नहीं है, क्योंकि 'उस इस भारमाका [ चुलोक ही मूर्घा है ]' इत्यादि [सार्वात्य-] रूपसे उप-संहार किया गया है।

बह पत्यगात्मरूपसे अभिविमान किया जाता है अर्थात् 'में' इस मकार जाना जाता है; इसलिये मिति ज्ञायत इत्यभिविमानस्तमेत-। अभिविमान है, उस इस वैश्वानर मात्मानं वैश्वानरम्-विश्वानरान्न-| यति प्रण्यपापानुरूपां गतिं सर्वा-त्मैप ईश्वरो वैश्वानरो विश्वो नर एववा सर्वात्सत्वात्, विश्वैर्वा नरैः प्रत्यगात्मतया प्रविभज्य नीयत इति वैश्वानरस्तमेवग्रुपा-स्ते यः,सोऽदन्त्रन्नादीः; सर्वेषु लो-केषु द्युलोकादिषु सर्वेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वेष्वात्म्रस्य शरीरे-न्द्रियमनोबुद्धिपु तेपु ह्यात्मक-न्पनाव्यपदेशः प्राणिनाम्, अन्न-मत्ति, वैश्वानरवित्सर्वात्मा सन्न-न्नमत्ति, न यथाज्ञः पिण्डमा-त्राभिसानः सन्नित्यर्थः ॥ १ ॥

आत्माकी-सर्वात्मा नरोंको पुण्य-पापानुह्दप गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा सर्वात्मा होनेके कारण विश्व (सर्व) नरस्वरूप है इसलिये, 'वैश्वानर' है, या समस्त नरोंद्वारा अपने प्रत्यगात्म-रूपसे विभक्त करके छे जाया जाता है इसिछये 'वैश्वानर' है-उसकी जो इस प्रकार उपासना करता है वह अन भक्षण करता हुआ अन्नादी (अन लानेवाला) होता है, चुलोकादि समस्त लोकोंमें, सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें तथा शरीर; इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप समस्त आत्माओंमें-क्योंकि इन्हींमें आत्मकरपनाका निर्देश प्राणियोंकी किया जाता है ... अन्न भक्षण करता है। तात्पर्य यह है कि वैश्वानरवेचा सर्वात्मा होकर अन्न भक्षण है अज्ञानियोंके समान पिण्डमात्रमें अभिमान करके अन्न नहीं खाता ।१।

--: क्षः— वैश्वानरका साङ्गोपाङ्ग स्वरूप

कस्मादेवम् १ यस्मात्---

ऐसा क्यों है ? क्योंकि-

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुते-जाश्रञ्जविश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा संदेहो बहुळो बस्तिरेव रियःपृथिञ्येव पादावुर एव वेदिळीमानि बर्हि-र्इद्यंगार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः।२। उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही स्रुतेजा ( घुळोक ) है, चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण पृथावर्मा ( वायु ) है, देहका मध्य-भाग बहुल ( आकाश ) है वस्ति ही रिष ( जल ) है, पृथिवी ही दोनों चरण है, वक्षःस्थल वेदी है, लोम दर्भ है, हृदय गार्हपत्यानि है, मन अन्वाहार्यपचन है और मुख खाहवनीय है ॥ २ ॥

तस्य इ वै प्रकृतस्यैधैतस्या-त्मनो वैश्वानरस्य भृधेंब सुते-जाश्रभुविश्वरूपः प्राणः पृक्षम्ब-त्मित्मा सदेहो बहुलो वस्ति-रेव रियः पृथिन्येव पादी । अथवा विष्यर्थमेतद्वचनमेवसु-पास्य इति ।

अथेदानीं वैश्वानरविदो भो-जनेऽग्निहोत्रं संपिपादयि-वेश्वानरस्य सन्नाह-एतस्य वेदिराकारसा-एव मान्यात् । लोमानि वहिंदेंद्या-मिवोरसि लोमान्यास्तीर्णान हृद्यं गाईंपत्यो हृदयाद्धि मनः प्रणीतमिवान-न्तरीभवत्यतोऽन्वाहार्यपचनोऽ-ग्निमॅनः । आस्यं मुख्याहव-नीय इवाहवनीयो ह्यतेऽस्मि-चन्नमिति ॥ २ ॥

उस इस प्रकृत वैश्वानर आत्मा-का मस्तक ही धुतेना है, चश्च विश्वदूप है, प्राण प्रथम्बर्गाद्भप वायु है, शरीरका मध्यभाग बहुल है, वस्ति ही रिप है और प्रथिवी ही चरण हैं। अथवा यह वावय विधिक लिये हैं; अर्थात् इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिये। अब इससे आगे वैश्वानरविज्ञों भीजतमें अपन्होत्रका निश्चय करने-

थव इससे आगे वैक्वानरवैचाके भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय करने-की इच्छासे राजा ऋहता है-इस वैश्वानर यानी भोक्ताका वक्ष-स्थल ही आकारमें समान होनेके कारण वेदी है, लोम कुशाएँ हैं स्योंकि वेदीमें विछे हुए कुशोंके समान वे व्धास्थलपर विक्रे हुए दिखायी देते हैं, हृदय गाईपत्यागित है क्योंकि मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर उसका अन्तर्वर्ती होता है, इसीलिये मन अन्वाहार्यपचन अग्नि है तथा आस्य---मुख **आह्**वनीयाग्निके समान आहवनीय है क्योंकि इसमें अन्नका हवन होता है ॥ २ ॥

इतिन्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१८॥

# एकोनिर्देश सगड

भोजनकी अग्निहोन्नत्वसिद्धिके लिये 'प्राणाय स्वाहा' इस पहली साहृतिका वर्णन

### तयद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्दोमीयश्स यां प्रथमा-माहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्याणाय स्वाहेति प्राणस्तृ-प्यति ॥ १ ॥

अतः नो मन्न पहले माने, उसका हवन करना चाहिये, उस समय वह मोक्ता नो पहली आहुति दे उसे 'प्राणाय स्वाहा' ऐसा कह-कर दे। इस प्रकार प्राण कृप्त होता है।। १।।

तत्तत्रैवं सित यद्भक्तं सोजन-काल आगच्छेद्भोजनार्थम्, तद्धोमीयं तद्धोतच्यम्, अग्नि-होत्रसपन्सात्रस्य विवक्षितत्वा-न्नाग्निहोत्राङ्गेतिकर्तव्यतात्रा-सिरिहः, स भोक्ता यां प्रथमा-माहुति जुहुयात्तां कथं जुहु-यात् १ इत्याह-प्राणाय स्वाहे-त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा-नप्रमाणमन्नं प्रक्षिपेदित्यर्थः । तेन प्राणस्तृष्यति ॥ १ ॥

अतः ऐसा होनेके कारण भोजनके समय जो भात (अन्न) आवे उससे हवन करना चाहिये । यहाँ अग्नि-होत्रकी फल्पनामात्र विवक्षित है इस-लिये धरिनहोत्रकी अङ्गमूत इति-कर्तव्यता (सहकारी साधनों) की प्राप्ति नहीं है। वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे किस प्रकार दे १ सो श्रुति बतलाती है-'प्राणाय स्वाहा' इस मन्त्रसे, यहाँ 'आहुति' शब्द होनेके कारण **अवदानप्रमाण** ( जितना कि भाहतिमें विहित है उतना ) अन्न [ मुलर्मे ] हाले-ऐसा इसका तात्पर्य है। उससे माण वुस होता है ॥ १ ॥

\*\*\*\*\*\*\*

प्राणे तृप्यति चत्तुरतृष्यति चक्कषि तृष्यत्यादित्यरतृष्यत्यादित्ये तृष्यति चौरतृष्यति दिवि तृष्यन्त्यां
यिकं च चौश्चादित्यश्चाधितिष्ठतरतनृष्यति तस्यानु
तृषिं तृष्यति प्रजया पशुभिरत्नाचेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥ २॥

प्राणके तृप्त होनेपर नेनेन्द्रिय तृप्त होती है, नेनेन्द्रियके तृप्त होनेपर सूर्य तृप्त होता है, सूर्यके तृप्त होनेपर छुळोक तृप्त होता है तथा धुळोक के तृप्त होनेपर जिस किसीपर धुळोक और आदित्य (स्वापिमावसे) अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर स्वयं भोका प्रजा, पशु, अन्नाय, तेज और बहातेजके द्वारा तृष्ठ होता है ॥ २ ॥

प्राणे तृष्यति चक्षुस्तृष्यति, चक्षुरादित्यो द्यौद्येत्यादि तृष्यति यच्चान्यद्द्यौश्चादित्यश्च स्वामि-त्वेनाधितिष्ठतस्त्यन्यत्यति, तस्य तृप्तिमतु स्वयं भ्रञ्जानस्तृष्यत्येवं प्रत्यक्षम् । किश्च प्रजादिशिश्च ।

लत्वं प्रागृल्भ्यं वा; ब्रह्मवर्चसं

तेजः शरीरस्था दीप्तिः, उल्ल्य-

इत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजः ॥२॥<sup>)</sup> 'ब्रह्मतेल' है ॥ २ ॥

प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, भादित्य, बुलोक इत्यादि तुप्त होते हें तथा और भी जिस किसीपर <u>च्</u>लोक और आदित्य स्वामिभावसे अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है। तथा उसकी तृप्तिके पश्चात् स्वयं भोजन करनेवाला भी तृप्त होता —यह तो प्रत्यक्ष ही है। यही नहीं, भोक्ता प्रजादिके द्वारा भी तृस होता है। शरीरस्थ दीसि, उज्ज्वलता अथवा प्रगल्भताका नाम 'तेल' है तथा सदाचार और स्वाध्यायके कारण होनेवाला तेन

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पुन्चामाध्याये पकोनविशकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥

### ৰিক্স বৰ্বৰ

-03000

'न्यानाय स्थाहा' इस दूसरी आहुतिका वर्णन

अथ यां द्वितीयां जुहुयाद्वचानाय स्वाहेति व्यानस्तृष्यति ॥१॥व्याने तृष्यति श्रोत्रं तृष्यति श्रोत्रे तृष्यति चन्द्रसास्तृष्यति चन्द्रससि तृष्यति दिशस्तृष्यन्ति दिश्च तृष्यन्तीषु यस्कि च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृष्यति तस्यानु तृप्तिं तृष्यति प्रजया पशुभिरन्नाचेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥

तत्पश्चात् जो दूसरी आहुति दे उसे 'ज्यानाय स्वाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये। इससे ज्यान तृत होता है।। १।। ज्यानके तृत होनेपर श्रोत्रेन्द्रिय तृत होती है, श्रोत्रके तृत होनेपर चन्द्रमा तृत होता है, चन्द्रमाके तृत होनेपर दिशाएँ तृत होती हैं तथा दिशाओं के तृत होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिशाएँ [स्वामिभावसे] अधिष्ठत हैं वह तृत होता है। उसकी तृतिके पश्चात् वह मोक्ता मना पश्च, अन्नाद्य, तेन और ब्रह्मतेनके द्वारा तृत होता है।। २।।

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पन्चमाध्याये विश्वखण्डः सस्पूर्णः ॥ २० ॥

# एकर्षिक्षं स्वयद्ध

### 'अपानार्य स्वाहा' इस तीसरी याहुनिका वर्णन

अथ या तृतीयां जुहुयातां जुहुयाद्पानाय स्वा-हेत्यपानस्तृप्यति ॥ १ ॥ अपाने तृप्यति वाकृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामग्निस्तृप्यत्ययो तृप्यति पृथिवी तृप्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्कि च पृथिवी चाग्नि-श्चाधितिष्ठतस्तनृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

फिर जो तीसरी आहुति दे इसे 'अपानाय खाहा'. ऐसा कहकर देना चाहिये; इससे अपान तृष्ठ होता है।। १।। अपानके तृप्त होनेपर वागिन्त्रिय तृष्ठ होती है, वाक्के तृष्ठ होनेपर अग्नि तृष्ठ होता है, अग्निके तृष्ठ होनेपर पृथिवी तृप्त होती है तथा पृथिवीके तृप्त होनेपर जिस किसीपर पृथिवी और अग्नि [स्वासिमावसे] अधिष्ठित हैं वह तृष्ठ होता है, एवं उसकी तृष्ठिके पश्चात् भीका मुखा, पशु, अन्नाद्य, तेव और ब्रह्मतेकके द्वारा तृष्ठ होता है।। २।।

-: 00 :--

इतिञ्ज्ञान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये पकविंशसण्डः सम्पूर्णः ॥ २१ ॥

# दाविश क्राड

--: 0 :--

'समानाय स्वाहा' इस चौथी आहुतिका वर्णन

अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वा-हेति समानस्तृप्यति॥१॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युत्तु-प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यिकं च विद्युद्य पर्जन्य-श्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति तस्यानु तृतिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति॥ २॥

तदनन्तर जो चौथी आहुति दे उसे 'समानाय स्वाहा' ऐसा कहकर देना चाहिये, इससे समान तृष्ठ होता है ॥ १ ॥ समानके तृष्ठ होनेपर मन तृष्ठ होता है, मनके तृष्ठ होनेपर पर्जन्य गृष्ठ होता है, पर्जन्यके तृष्ठ होनेपर विद्युत तृष्ठ होती है तथा विद्युतके तृष्ठ होनेपर जिस किसीके ऊपर विद्युत् और पर्जन्य अधिष्ठत हैं वह तृष्ठ होता है, एवं उसकी तृष्ठिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पद्यु, अन्नाद्य, तेज और ब्रक्षतेजके द्वारा तृष्ठ होता है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याचे द्वाविंशसण्डः सम्पूर्णः॥ २२॥

---: 0 :---

# अयोर्विश लग्ह

#### 'ठदानाय स्वाहा' इस पाँचवी आहुतिका वर्णन

अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्वाहे-खुदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वकृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायौ तृप्यत्याकाशप्तृ-प्यत्याकाशे तृप्यति यिकं च वायुश्चाकाशश्चाधितिष्ठ-तस्तचृप्यति तस्यानु तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुमिर-न्नायेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥

फिर जो पॉॅंचवीं आहुति दे उसे 'उदानाय स्वाहा' ऐसा कड़कर देना शिहिये, इससे उदान तुस होता है !! १ !! उदानके तृस होनेपर लंका तृस होती है, तक्वांक तृस होनेपर बाय त्रम होता है, बायुके तृस होनेपर आकांश तृस होता है तथा आकांशक तृस होनेपर जिस किसीपर बायु और आकांश [स्वामिभावसे] स्विधित हैं वह तृस होता है, और उसकी तृसिके पथात स्वयं भोका प्रजा. पशु, अन्नाध, तेज और ज्ञारतेजके द्वारा तृस होता है !! २ !!

अथ यां दितीयां त्तीयां | 'अथ यां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी चतुर्थीं पश्चमीमिति समानम् | पञ्चमीम्' इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ ।। ५ । २०—५ । २३ ।। समान है॥५ । २०—५ । २३॥

> इतिच्छान्दोग्योपनियदि पञ्चमास्याचे त्रयोविंदारूण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२३॥

# चतुर्विक्ष खग्ड

一 帝:--

#### अविद्वान्के हवनका स्वरूप

# स य इदमविद्वानिश्वहोत्रं जुहोति यथाङ्गारान-पोह्य भस्मनि जुहुयात्तादक्तरस्यात्॥१॥

बह जो कि इस वैश्वानरिवधाको न जानकर हवन करता है उसका वह हवन ऐसा है, जैसे अङ्गारोंको हटाकर भस्ममें हवन करे॥ १॥

स यः कश्चिदिदं वैश्वानस-दर्शनं यथोक्तमविद्वानसन्त्रश्चित्रं प्रसिद्धं ज्रहोति,यथाङ्गारानाहु-तियोग्यानपोद्धानाहुतिस्थाने मस्मिन जुहुयात्, तादृक् तजुल्यं तस्य तद्गिहोत्रहवनं स्यादृश्वानरविदोऽग्रिहोत्रम-पेक्ष्येति प्रसिद्धाग्रिहोत्रनिन्दया वेश्वानरविदोऽग्निहोत्रं स्तुयते ॥ १॥

वह, जो कोई कि इस उपर्युक्त वैश्वानर-विद्याको न जाननेवाळा होकर ही छोकप्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है उसका वह हवन वैश्वानरोपासकके अग्निहोत्रकी अपेक्षा ऐसा है अर्थाव इसके सहरा है जैसे कि आहुतियोग्य अङ्गारोंको हटाकर कोई आहुति न देनेयोग्य स्थान—भस्ममें आहुति वे । इस प्रकार प्रसिद्ध अग्निहोत्रकी निन्दाह्यारा वैश्वानरोपासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की जाती है ॥ १ ॥

#### विद्वान्के हवनका फल

अत्रश्चेतिद्विशिष्टमग्निहोत्रम् । इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि-कथम् ?

अथ य एतदेचं विद्यानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सबेषु सृतेषु सबेष्वात्मसु दूतं भवति ॥ २ ॥

क्योंकि जो इस (बैधानर) को इस प्रकार जाननेवाला पुरुष धानिहोत्र ररता है उसना समस्त लोह, सारे मृत और सम्पूर्ण नातायोंमें इंटन हो नाता है ॥ २ ॥

वंखानगीयशानवतः **होकेष्वित्यायुक्ता**धम् 11 2 11

अय य एक्देवं विद्वान- | क्योकि को इसे इस प्रकार जानने-निन्द्रोग जुहोति तस्य यथोक्त-वाला पुरुप अग्निहोत्र करता है उस उपर्युक्त वैश्वानर विद्यादान्का 'सर्वेषु सर्वेषु होकेषु' इत्यादि शब्दोंका अर्थ पहले । (छा० ५।१८।१ के भाष्यमें) पदा ना चुका है, क्योंकि वहाँके हतमन्नगत्तीत्यनयोरेकार्घत्वात् विष्या अति वहाँके 'सन्नम् अति' इन होनों पदोंका एक ही अर्थ है ॥२॥

য়ি ন---

1 841-

नयथेपीकात्लमनी प्रोतं प्रद्येतेवश्हास्य सवें पाप्मानः प्रदृयन्ते य एनदेवं विद्यानगिनहोत्रं जुहोति॥३॥

इस निकास वर १९२३ मी है—िहस प्रतार संस्का स्थासार किं क्षा देनेने तराम जर मार्च इसी महार जी इस महार जनवेदका दीन्य गाँउतिय शरा है उसके समन पार भस्म हो बर्द के का दें क

रंश्ते भेराकान्त्रकाम्रसमो |ार्गासक्ते,सराष्ट्रम्य हेें-तिसर केर की. व क्रोने करते । वहर संक्रा सूज-प्रमाण कीन-

क्षिप्रमेवं हास्य विदुषः सर्वातम-भृतस्य सर्वानानामत्तः सर्वे निरवशिष्टाः पाप्सानी धर्मा-धर्माख्या अनेकजन्मसश्चिता इह च प्राग्जानोत्पत्तेज्ञीनसह-भाविनश्र प्रदूयन्ते प्रदह्येर-न्वर्तमानशरीरारम्भकपाप्स-वर्जम् ; लक्ष्यं प्रति मुक्तेषुवतप्र-**वृत्तफलत्वात्तस्य** एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुद्दोति भ्रुङ्क्ते ॥ ३ ॥

में डारुनेपर तुरन्त ही जरू जाता है उसी प्रकार सबके अन्तरात्ममृत और समस्त अन्नोंके भोका इस विद्वान्के अनेकों जन्मोंमें संचित हुए तथा इस जन्ममें ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व और ज्ञानके साथ-साथ होने-**वर्माधर्मसंज्ञ**क नि:शेष पाप दग्ध हो जाते हैं: केवल वर्तमान शरीरका आरम्भ करनेवाले पाप रह जाते हैं. क्योंकि रुक्ष्यके पति छोड़े हुए बाणके समान फल देनेमें प्रवृत्त हो जानेके कारण उनका दाह नहीं हो सकता है। जो इस (वैश्वानरदर्शन) को इस प्रकार जाननेवाला होकर हवन करता यानी भोजन करता है [ उसे उपर्युक्त फल मिलता है ।। ३ ॥

तस्माद् हैवंविचचपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छे-दात्मनि हैवास्य तद्देश्वानरे द्वतश्स्यादिति तदेष श्रुवेकः ॥ ४ ॥

अतः वह इस प्रकार जाननेवाला यदि चाण्डालको उच्लिष्ट भी दे तो भी उसका वह अन्न वैश्वानर आत्मामें ही हुत होगा । इस विषयमें यह मन्त्र है॥ ४॥

स यद्यपि चाण्डालायोच्छिष्टा-दद्यात्प्रतिषिद्धमुच्छिष्टदानं यद्यपि । अर्थाव् प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी

यद्यपि **उच्छिष्टदानके** वह प्रयच्छेदुच्छिएं । अयोग्य चाण्डारुको उच्छिष्ट भी दे

हैवास्य ण्डालदेहरूथे वैश्वानरे तद्धुतं हिथत वैश्वानर आत्मामें ही हुत स्यानाधर्मनिमित्तिमिति निद्या- होगा, अधर्मका हेतु नहीं होगा-मेव स्तौति। तदेतस्मिन्स्तुत्यर्थे मन्त्रोऽप्येप भवति **इलोको** 11 8 11

च- | करे तो भी वह चाण्डालके देहमें ऐसा कड्कर श्रुति विद्याकी ही स्तुति करती है। उस इस स्तुतिके विषयमें यह श्लोक वानी मन्त्र भी है ॥४॥

यथेह भ्रुधिता बाला नातरं पर्युपासत एवश्सर्वाण क्रतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति॥५॥

जिस प्रकार इस छोकमें मूखे वालक सब प्रकार माताकी उपासना करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण पाणी इस ज्ञानीके भोजनरूप अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं. अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं।। ५ ॥

यथेह लोके क्षुधिता बुग्रुक्षि-ता बाला मातर पर्युपासते कदा मातास प्रयच्छतीति. एव सर्वाणि भृतान्यन्नादान्येवं-विदोऽग्निहोत्रं मोजनप्रपासते न्वसौ भोक्ष्यत इतिः जगत्सर्वे विद्वद्धोजनेन तृप्त भवतीत्यर्थः । द्विरुक्तिरच्यायप-रिसमाप्त्यर्था ॥ ५ ॥

जिस मकार इस लोकमें क्ष्रिघत-भूखे वाळक सब प्रकार माताकी उपा-सना (पतीक्षा) करते हैं कि माता हमें कव अन्न देगी १ उसी प्रकार अन मक्षण करनेवाले समस्त प्राणी इस प्रकार जाननेवालेके अग्निहोत्र क्यांत् मोजनकी उपासना करते हैं कि यह कव भोजन करेगा. क्योंकि विद्वान्के भोजन करनेसे सारा जगत् तृप्त होता है-यह इसका तात्पर्य नो द्विरुक्ति है वह अध्यायको समाप्तिके छिये है।।५॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याचे चतुर्विशद्धण्डभाष्यं सभ्पर्णम् ॥२४॥ इति श्रीमद्गोविन्दभगवत्यूज्यपादिभिष्यस्य परमहसपरिवासकाचार्यस्य श्रीमच्छकरभगवत कृती छान्दोग्योपनिषद्धि-वरणे पञ्चमोऽध्याय समाप्तः॥ ५॥

# षष्ठ अध्याय

--: 0 :---

#### 建海社 经通信

आरुणिका अपने पुत्र स्वेतकेतुके प्रति उपदेश

रवेतकेतुई रिणेय आसेत्याद्य-ध्यायसंबन्धः-'सर्व

पूर्वतः सम्बन्ध-प्रदर्शनम्

खल्विदं ब्रह्म त-जलान्' इत्युक्तम्, कथं तस्मा-जगदिदं जायते तस्मिन्नेव च लीयतेऽनिति च तेनैवेत्येतहक्त-व्यम् । अनन्तरं चैकस्मिन्धक्ते विदुषि सर्वं जगनुष्तं भवतीत्यु-क्तम्, तदेकत्वे सत्यात्मनः सवेभृतस्थस्य उपपद्यते नात्म-मेदे। कथं तदेकत्वमिति ₹ त्तदर्थो ऽयं षष्ट्रोऽध्याय आरम्यते । पितापुत्राख्यायिका विद्यायाः सारिष्ठत्वप्र-दर्शनाथी।

'श्वेतकेतुर्हारुणेय आस' इत्यादि मन्त्रसे आरम्भ होनेवाले अध्यायका सम्बन्ध इस प्रकार है---- जपर यह कहा जा चुका है कि 'यह सब निश्चय ब्रह्म ही है तथा उसीसे उत्पन्न हुआ है, उसीमें लीन होने-वाला है और उसीमें चेष्टा कर रहा है'। अब यह बतलाना है कि यह जगत् किस प्रकार उससे उत्पन्न होता है, कैसे उसीमें लीन होता है और किस तरह उसीके द्वारा चेष्टा कर रहा है १ अभी-अभी यह बतलाया गया है कि एक विद्वान्के मोजन करनेपर सारा संसार तृप्त हो नाता है। ऐसा सम्पूर्ण भूतों में स्थित आत्माका एकत्व होनेपर ही हो सकता है, आत्माका मेद होने-पर नहीं हो सकता। उसका एकत्व किस प्रकार है ? इसीके लिये यह छठा अध्याय आरम्भ किया जाता यहाँ जो पिता और पुत्रकी आख्यायिका है वह इस विद्याका सार-तमत्व प्रदर्शित करनेके लिये है ।

व्वेतकेतुर्हारुणेय आस तश्ह पितोवाच व्वेत-केतो वस ब्रह्मचर्यस् । नवैसोस्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥

अरुणका सुप्रसिद्ध पौत्र च्वेतकेतु था, उससे पिताने कहा—'हे च्वेतकेतो ! तू ब्रह्मचर्यवास कर; क्योंकि 'हे सोम्य ! हमारे कुरुमें उत्पन्न हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके ब्रह्मवन्धु-सा नहीं होता'॥ १॥

व्येतकेतुरिति नामतो हेत्यैति-ह्यार्थः आरुणेयोऽरुणस्य पौत्र आस त्रभूव । तं पुत्रं ह्यारुणिः पिता योग्यं विद्यामाजन सन्वा-नस्तस्योपनयनकालात्ययं च पश्यन्तुवाच-हे द्वेतकेतोऽत्तुह्यं गुरुं छलस्य नो गत्वा वस ज्ञह्य-चर्यम् । न चैतद्युक्तं यदस्मत्तु-लीनो हे सोम्यानन् व्यानधीत्य ज्ञह्यन्ध्यपदिश्चति न स्वयं ज्ञाह्यणवृत्त हृति ॥ १ ॥

'श्वेतकेतु' ऐसे नामवाला, 'ह' यह निपात ऐतिहाका द्योतक है; **भारणेय—अरुणका पौत्र**,था । उस प्रत्रसे पिता भारुणिने, उसे योग्य--विद्याका पात्र जानकर और उसके उपनयनसंस्कारके समयका अति-कम होता देखकर, कहा-- हि श्वेतकेतो । तू हमारे कुळके अनुरूप ब्रह्मचर्यवास गुरुके पास जाकर कर । हे सोम्य । यह उचित नहीं है कि हमारे कुलमें उत्पन्न होकर कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्ध-सा हो जाय। जो ब्राह्मणोंको अपना वन्धु वतलाया है किन्तु स्वयं बाह्यणोंका आचरण नहीं करता उसे ब्रह्मवन्ध्र कहते हैं ॥ १ ॥

इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता

है कि उसका पिता घरसे वाहर

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx प्रवासो**ऽ**लुमीयते तस्यातः

पितुः । येन स्वयं गुणवान्सन्पुत्रं

नानेवाला है, इसीसे गुणवान् वह स्वयं पुत्रका नोपनेष्यति । स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विभशतिवर्षः सर्वान्

वेदानधीत्य सहासना अनुचानसानी स्तब्ध एयाय। तश्ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्तु सोम्येदं सहामना अनुचान-मानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशसप्राक्ष्यः ॥ २ ॥

वह इवेतकेतु बारह वर्षकी अवस्थामें उपनयन कराकर चौवीस वर्षका होनेपर सम्पूर्ण वेदीका अध्ययन कर अपनेको नड़ा बुद्धिमान् और व्याख्या करनेवाळा मानते हुए उद्दण्डमावसे धर छीटा । उससे पिताने कहा---पण्डितम्मन्य और अविनीत है सो 'हे सोम्य ! तू जो ऐसा महामना, क्या तृने वह भादेश पूछा है ?'॥ २ ॥

स पित्रोक्तः स्वेतकेतुई द्वाद-शवर्षः सन्तुपेत्याचार्यं यावच्चतः-विंशतिवर्षी वसूव, तावत्सर्वान् तृदर्थं च वेदांश्रतुरोऽप्यधीत्य चुद्दवा महासना महद्गरसीरं मनो यस्यासममात्मानमन्यैर्म-न्यमानं मनो यस्य सोऽयं महा-मना अनुचानमान्यनुचानमा-त्मानं मन्यत इत्येवंशीलो यः सोऽनुचानमानी स्तव्धोऽप्रणत-स्वभाव एयाय गृहम् ।

पिताके कहनेपर वह स्वेतकेतु वारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके समीप नाकर नवतक कि चौनीस वर्षका हुआ तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर और उनका अर्थ महामना---- जिसका मन धर्थात् गम्भीर हो यानी जिसका मन अपनेको दूसरेके समान न समझने-वाला हो उसे महामना कहते हैं, अनुचानमानी--अपनेको प्रवक्ता माननेवाला अर्थात् जो ऐसे स्वभाववाला हो उसे अनुचानमानी कहते हैं. और स्तब्ध-अविनीत-स्वभाव होकर घर छीटा ।

तमेवंभृतं हात्वनोऽनसुइप-। ज्ञीलं स्तव्धं मानिनं पुत्रं दृष्ट्वा **पितोवाच** सद्धर्मादतारचिकी-र्पया । श्वेतकेतो यन्निदं अनुचानमानी सहामना स्तब्धश्रासि कस्तेऽतिशयः शाप्त उतापि उपाध्यायात तमादेशमादिञ्यत इत्यादेगः केवलशासाचार्योपदेशगम्यमि-त्येतत्, येन त्रहादिञ्यते स आदेशस्त-मप्राल्यः **पृष्टवानस्याचार्यम** 11 2 11

उस अपने पुत्रको इस प्रकारका अर्थात् अपनेसे विपरीत स्वभाव-वाला, उद्दण्ड और अभिमानी हुआ देलकर उसमें सद्धर्मकी प्रवृत्ति करने-की इच्छासे पिताने कहा-'हे श्वेत-केतो ! तू जो ऐसा महामना, सनू-चानमानी और स्तब्ध हो रहा है सो त्रहे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या विशेषता प्राप्त हो गयी है ? क्या तूने वह आदेश पूछा है---जिसका उपदेश किया बाता है उसे आदेश कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है कि वस केवड आख और गुरुके उपदेशसे ही ज़ेय है। अथवा जिसके द्वारा परत्रहाका उपदेश किया नाय उसे आदेश कहते हैं-सो क्या तने वह आचार्यसे पृष्ठा है—॥ २॥

तमादेशं विशिनष्टि--

उस आदेशके स्टिथे श्रुति विशे-पण देती है—

येनाश्रुतश्श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातः मिति । कथं तु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥

'जिसके द्वारा अधुत ध्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है भीर अविज्ञात विशेषरूपसे जात हो जाता है।' [ यह मुनकर स्वेतकेतु-ने पृद्धा--- ] 'भगदन् ! वह आदेश केसा है ?' ॥ ३॥



आरुणि और श्वेनकेतु

કરા, જુવુ

च्छतं भवत्यमतं भतमतकितं तर्कितं भवत्यविज्ञातं विज्ञातम-निश्चितं निश्चितं भवतीति । स-र्वानिष वेदानधीत्य सर्वे चान्य-द्वेद्यमधिगम्याप्यकृतार्थ<u>े</u> भवति यावदात्मतत्त्वं न जाना-वीत्याख्यायिकातोऽवगम्यते । तदेतदद्भतं श्रुत्वाह कथं न्वेतद-प्रसिद्धसन्यविज्ञानेनान्यद्विज्ञात भवतीत्येवं मन्वानः पृच्छति कथं स केन प्रकारेण हे मगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥

'निस आदेशके विना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, समत अर्थात् बिना विचार किया हुआ मत-विचारा हुआ हो जाता है और अविज्ञात-**ध्यनिश्चित विज्ञात---**निश्चित नाता है। इस भाख्यायिकासे यह जाना जाता है कि समस्त वेदोंका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण ज्ञेय पदार्थीका ज्ञान प्राप्त करनेपर जबतक पुरुष भारमतत्त्वको नहीं जानता, तबतक अक्रुतार्थ ही रहता है। इस विचित्र प्रश्नको सुनकर श्वेतकेतुने यह सोचते हुए कि यह अपसिद्ध बात कैसे हो सकती है कि अन्य वस्त्रके ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थीका भी ज्ञान हो जाय, कहा---'हे भंगवन् । वह कैसा---किस है ?'॥ ३ ॥

यथा स आदेशो भवति | तच्छृणु---- पिता-वह भादेश निस प्रकार है सो सुन---

यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातश् स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्॥४॥ हे सोम्य । जिस प्रकार एक मृतिकाके पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण मृन्मय पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणीके आश्रयमूत नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृतिका ही है ॥ ४ ॥

है सोम्य यथा लोक एकेन मृत्पिण्डेन करककुम्मादिकारण-भूतेन विश्वातेन सर्वेशन्यत्ति-कारजातं मृन्मयं मृद्धिकारजातं विज्ञातं स्यात् । कथं मृत्यिण्डे कारणे विज्ञाते कार्यमन्यद्विज्ञातं स्यात् ? नैप दोषः कारणेनानन्य-त्वात्कार्यस्य यन्मन्यसे-**ऽन्यस्मिन्विज्ञातेऽन्यन्न** ज्ञायत इति. सत्यमेवं स्यात्, यद्यन्य-त्कारणात्कार्ये स्यान्न त्वेवमन्य-**ित्कारणात्कार्यम्** । कथं वहींदें लोक इदं कारण-मयमस्य विकार इति ?

शृणु; वाचारम्भणं

हे सोग्य ! लोकमें जिस पकार कमण्डल और घट आदिके कारण-मृत एक मृत्पिण्डके जान छिये जानेपर ही उसका विकारजात सम्पूर्ण मृत्मय अर्थात् मृतिकाका कार्यसमूह जान लिया जाता है। शङ्का---मृत्तिकाके पिण्डरूप कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कार्थ-वर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है ? समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि कार्य अपने कारणसे अभिन्न होता है। तम जो ऐसा मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनेपर अन्य नहीं जाना जा सकता, सो यह बात उस समय तो ठीक होती चव कि कारणसे कार्य मिन्न होता. मकार कार्य अपने र्नित इस कारणसे मिन्न है नहीं । शङ्का-तो फिर छोकमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह कारण है और यह इसका विकार है ! समाधान—धुनो, यह वाचा-भण—वागारम्भण भर्धात् वाणी-

रम्भणं वागालम्बनमित्येततः । पर ही अवलम्बत है। कौन १ नाम-कोऽसौ १ विकारो नामघेयं घेय विकार—'नामघेय' पदमें नाम स्वार्थे घेयप्रत्ययः लम्बनमात्रं नामेव केवलं न वस्तुतः विकार नामकी कोई वस्तु विकारो नाम वस्त्वस्ति परमा- नहीं है, यह तो केवल वाणीपर र्थतो मृत्तिकेत्येव मृत्तिकेव तु अवलम्बत नाममात्र ही है। सत्य सत्यं वस्त्वस्ति ॥ ४ ॥

वागा- | शब्दसे स्वार्थमें 'घेय' प्रत्यय हुआ है। वस्तु तो एकमात्र मृतिका ही है॥४॥

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातश्स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं छोह-मित्येव सत्यम् ॥ ५ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार एक छोह्मणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोहमय ( सुवर्णमय ) पदार्थ जान लिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणी-पर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५ ॥

यथा सोम्यैकेन लोहमणिना । सुवर्णपिण्डेन सर्वमन्यद्विकार- | लोहमणि—सुवर्णपिण्डके जातं कटकमुक्कटकेयूरादि विज्ञातं ं स्यात् । वाचारम्भणमित्यादि समानम् ॥ ५ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार एक द्वारा धन्य कटक, मुकुट एवं केयूरादि सारा विकारजात जान लिया जाता है 'वाचारम्भणम्' इत्यादि शब्दोंका अर्थ पूर्ववत है ॥ ५ ॥

यथा सोम्येकेन नखनिक्रन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं विज्ञातश्स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसिम-त्येव सत्यमेवश्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार एक नखकून्तन ( नहन्ना ) के ज्ञानसे सम्पूर्ण छोहेके पदार्थ जान छिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर अवछन्वित केवल नाममात्र है, सत्य केवल छोहा ही है; हे सोम्य | ऐसा ही वह आवेश भी है।। ह ॥

यथा शीम्येंकेन नखिनकुन्त-नेनोपलिक्षतेन कृष्णायसिपिण्डे-नेत्यर्थः, सर्वं कार्ष्णायसं कृ-ष्णायसिकारजातं विज्ञातं स्यात्; समानमन्यत् । अनेक-दृष्टान्तोपादानं दार्ष्टीन्तिकानेक-मेदानुगमार्थं दृढप्रतीत्यर्थं च, एवं सोम्य स आदेशो यो मयोक्तो भवति ॥ ६ ॥

है सोम्य ! विस प्रकार एक नलकून्तनसे अर्थात् उससे उपलक्षित लोहपिण्डसे सम्पूर्णं कार्ष्णायस— लोहेका विकारसमृह नान लिया नाता है। शेष सव पूर्ववत् है। यहाँ नो अनेक दद्यान्त लिये गये हैं वे दार्थान्तके अनेक मैदोंका बोध और इद प्रतीति करानेके लिये हैं—हे सोम्य ! ऐसा ही वह आदेश है नो कि मैंने कहा है'॥ ६॥

इत्युक्तवित पितर्याहेतरः— | पिताके इस मकार कहनेपर दूसरा (श्वेतकेतु ) नोळा—

न वै नूनं भगवन्तस्त एतद्वेदिषुर्थद्धचेतद्वेदि-ष्यन् कथं मे नावक्ष्यन्निति भगवाश्स्त्वेव मे तद्ववीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

'निञ्चय ही ने मेरे पूज्य गुरुदेन इसे नहीं जानते थे। यदि ने जानते तो मुझसे क्यों न कहते। सन साप ही मुझे वह वतलाइये।' तब पिताने कहा—'अच्छा, सोम्य ! वतलाता हूँ'॥ ७॥ न नै न्तं भगवन्तः पूजा-वन्तो गुरवो मम ये त एवद्यद्ध-वदुक्तं वस्तु नावेदिपुर्न विज्ञात-वन्तो नूनम् । यद्यदि छवेदि-ष्यन्विदितवन्त एतद्वस्तु कथं मे गुणवते भक्तायानुगताय नाव-क्ष्यन्नोक्तवन्तस्तेनाहं मन्ये न विदितवन्त इति । अवाच्यमि गुरोर्न्यग्मावमवादीत्पुनर्गुरुकुलं प्रति प्रेषणभयात् । अतो भगवां-स्त्वेव मे मद्यं तद्वस्तु येन सर्व-ज्ञत्यं ज्ञातेन मे स्याचद्वनीत् कथयत्वित्युक्तः पितोवाच तथा-स्तु सोम्येति ॥ ७ ॥

निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव थे, वे आपको कही हुई इस वातको नहीं जानते थे। यदि वे जानते अर्थातः उन्हें इस वातका पता होता तो मुझ गुणवान् भक्त एवं अपने अनुगत शिष्यके प्रति क्यों कहते । इससे मैं समझता हूँ उन्हें इसका पता नहीं था। कहने योग्य न होनेपर भी उसने फिर गरुक्रस्को मेजे जानेके भयसे गुरुका रुघुत्व कह डाला । अतः अव आप ही मेरे प्रति उस वस्तुका वर्णन कीनिये जिसका ज्ञान होनेपर मुझे सर्वज्ञत्व पाप्त हो जाय । इस प्रकार कहे नानेपर पिताने कहा---'सोम्य ! अच्छा, ऐसा ही हो' ॥ ७ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पप्ठाध्याये प्रथमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१॥



# हिंतीय स्वाह

अन्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगत्की सद्रपताका समर्थन

### सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयम् । तद्धैक आहुरसदेवेदमय आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्माद्सतः सजायतः ॥ १ ॥

हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही था । उसीके विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय असत् ही था । उस असत्से सत्की उत्पत्ति होती है ।। १ ॥

सदेव सदित्यस्तितामात्रं वस्तु ध्वस्मं निर्विशेषं सर्वेगतमेकंनिरद्धनं निरवयवं विज्ञानं यदवगम्यते सर्वेवेदान्तेम्यः । एवशव्दोऽवधारणार्थः । किं तदविधयत इत्याह—इदं जगन्नामरूपिक्रयाविद्विकृतग्रुपरुभ्यते यत्तत्त्वेदासीदित्यासीच्छव्देन संवध्यते ।

कदा सदेवेदमासीदित्यु-च्यते १ 'सदेव'—'सत' यह अस्तिल-मात्र वस्तुका नोघक है, जो कि सम्पूर्ण वेदान्तोंसे स्क्ष्म, निर्विशेष, स्वगत, एक, निरक्षत, निरवयब और विज्ञानस्वरूप जानी जाती है। 'एव' शब्द निश्चयार्थक है। इससे किस वस्तुका निश्चय किया जाता है—यह [आरुणि] वतलाता है— यह जो नामरूप एवं कियावान् विकारी जगत दिलायो देता है 'सत्' ही था—इस प्रकार 'आसीत्' (था) शब्दसे 'सत्' शब्दका सम्बन्ध है। ग्रह्मा—यह किस समय सत् ही या—ऐसा कहा जाता है! अग्रे जगतः प्रागुत्पत्तेः।

किं नेदानीमिदं सद्येनाग्र

आसीदिति विशेष्यते ? न । कथं तर्हि विशेषणम् ?

इदानीमपीदं सदेव किं तु बगतः चटैव नामरूपिवशेषणव-चन्मात्रत्वे चहेतु- दिदंशब्दचुद्धि-दृशन्तप्रदर्शनम्

भवति । प्रागुत्पचेस्त्वग्रे केवल-सच्छव्दबुद्धिमात्रगम्यमेवेति सदेवेदमग्र आसीदित्यवधार्यते । न हि प्रागुत्पचेर्नामवद्गृपवद्धेद-मिति ग्रहीतुं शक्यं वस्तु सुषुप्त-काल इव । यथा सुषुप्तादुत्थितः सच्चमात्रमवगच्छति सुषुप्ते स-

प्रागुत्पत्तेरित्यमिश्रायः ।

समाधान—आगे अर्थात् नगत्-की उत्पत्तिके पूर्व । शङ्का—तो क्या इस समय यह सत् नहीं है जो 'आरम्भमें था' इस प्रकार निरोषण दिया गया है ! समाधान—नहीं,ऐसी नात नहीं है। सङ्का—तो फिर यह निरोषण क्यों दिया गया है !

समाधान-इस समय भी यह सत् ही है; किंतु नामरूप विशेषण-युक्त तथा इदं शब्द भीर इदं वुद्धि-का विषय होनेके कारण 'इदम्' (यह) इस प्रकार भी निर्देश किया नाता है । किन्तु उत्पत्तिके पूर्व **आरम्भमें केवल सत् शब्द और** सदुबुद्धिका ही विषय होनेके कारण 'यह पहले सत् ही था' इस प्रकार निश्चय किया जाता है। सुषुप्तकाल-के समान उत्पत्तिसे पूर्व यह नाम-युक्त अथवा रूपयुक्त है इस प्रकार ब्रहण नहीं किया जा वस्त्रका सकता । जिस प्रकार सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी सत्तामात्रका अनुभव करता है अर्थात् केवल इतना जानता है कि सुबुधिमें केवल सन्मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार उत्पत्तिसे पूर्व जगत् था--ऐसा इसका अभिपाय है।

पूर्वाहे यथेदम्रच्यते लोके कुलालेन म स्पिपतं प्रसारित्रमुपलम्य प्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतोऽपराहे तत्रैव घटशरावाद्यनेकमेदमिन्नं कार्यभुपलस्य मृदेवेदं घटशरा-वादि केवलं पूर्वात आसीदिति तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्रशासी-दिति। एकमेवेति. स्वकार्य-पतितमन्यनास्तीत्येकमेवेत्युच्य-ते। अद्वितीयमिति, मृद्वचित-रेकेण:सदो यथान्यद्घटाद्याका-रेण परिणमयित्कलालादिनिमि-त्तकारणं दृष्टं तथा सद्दयतिरेकेण सहकारिकारणं द्वितीयं वस्त्वन्तरं प्राप्तं प्रतिषिष्यतेऽद्धि-तीयमिति, नास्य द्वितीयं वस्त्व-न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम् ।

निस मकार लोकमें इच्छावाले कुन्हारद्वारा पुर्वाहमें मृतिङाके पिण्डको फैलाया हुआ देखकर कोई पुरुष किसी अन्य शाममें लाकर मध्याह्वीच(कारुमें उसी स्थानमें घट-शराव आदि अनेकों मेदोंवाले मृतिकाके कार्यको देखकर यह कहता है कि पर्वाहमें ये घट-शरावादि र तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 'यह आरम्भमें केवल सत् ही था' ऐसा कहा जाता है। यह एक ही था; अर्थात् अपने कार्यवर्गमें पितत कोई दूसरा नहीं था, इसलिये 'एक ही था' ऐसा कहा जाता अद्भितीय धाः मृत्तिकासे अतिरिक्त [ दूसरी चस्तु नहीं थी ] निस भकार मृतिकाको आकारमें परिणत करनेवाला कुळाल आदि निमित्तकारण देखा जाता है उसी प्रकार सत्से भिन्न सतका सहकारी कारणस्त्रप कोई अन्य पदार्थ मास होता है, उसका 'मद्रिवीय था' ऐसा कहकर प्रतिपेध किया जाता है। अर्थात् इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, इसल्जिये यह अद्वितीय था।

XXXXXXXXXX

नजु वैशेषिकपक्षेत्रिष सत्सा-मानाधिकरण्यं सर्वस्योप-पद्यते, द्रव्यगुणादिषु सच्छव्द-बुद्ध्यनुवृत्तेः; सद्द्रव्यं सन्गुणः सत्कर्मेत्यादिदर्शनात् । सत्यमेनं स्यादिदानीम्, प्रा-

सस्यभव स्थाददानाम्, त्रान्वेशिषककित्तात् गुत्पत्तेस्तु नैदेदं स्वोऽत्र भेदः कार्यं सदेवासीप्रदर्शनम् दित्यस्युपगम्यते वेशेषिकः; प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासत्त्वास्युपगमात् । न चैकमेवं सदद्वितीयं प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति ।
तस्माद्वेशेषिकपरिकन्पितात्सत्तोऽन्यत्कारणिमदं सदुच्यते मृदादिदृष्टान्तेस्यः ।

तत्र हैतस्मिन्प्रागुत्पत्तेवेस्तु-वैनाधिकमतम् निरूपण एके वैना-श्विका आहुवेस्तु निरूपयन्तोऽसत्सद्भावमात्रं प्रा-गुत्पत्तेरिदं जगदेकमेवाग्रेऽद्विती-यमासीविति । सदभावमात्रं हि

कल्पयन्ति

प्रागुत्पत्तेस्तत्त्वं

शङ्का-किंतु सत्के साथ सबका सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमें भी सन्भव है; क्योंकि द्रव्य एवं गुण भादिमें सत् शब्द भौर सद्-बुद्धिकी अनुवृत्ति होती है; जैसा कि 'सद् द्रव्यम्' 'सन् गुणः' एवं 'सत् कर्म' इत्यादि प्रयोगोंमं देखा जाता है। समाधान —ठीक है, वर्तमान कारुमे ती ऐसा ही है, किंतु उत्पत्तिसे पूर्व यह कार्य सत् ही था-ऐसा वैशेपिक मतावलम्बियोंको मान्य नहीं है, क्योंकि **उ**त्पत्तिसे पूर्व वे कार्यका असत्त्व स्वीकार करते हैं । उत्पत्तिसे पूर्व एकमात्र अद्वितीय सत् ही था-ऐसा मानना उन्हें अभीष्ट नहीं है। अतः मृत्तिका आदिके दृष्टान्तोंसे यह वैशेषिकोंद्वारा परिकल्पित सत्की अपेक्षा अन्य सत् फारण बतलाया जाता है।

इस विषयमें अर्थात् उत्पत्तिसे पूर्व वस्तुका निरूपण करनेमें एक यानी वैनाशिक (वौद्ध) वस्तुका निरूपण करते हुए कहते हैं— 'उत्पत्ति से पूर्व आरम्भमें यह जगत एक अद्वितीय असत् अर्थात् सत्का अभावमात्र ही था। वौद्ध छोग उत्पत्तिसे पूर्व सत्के अभावमात्रको बौद्धाः । न तु सत्प्रतिद्वन्द्वि वस्त्व न्तरमिच्छन्तिः यथा सचास-दिति गृह्यमाणं यथाभृतं तद्विप-रीतं तन्त्वं भवतीति नैयायिकाः। नजु सदमावमात्रं प्रागुत्पत्ते-वैनाशिकमत- इचेद्रिमिप्रेतं वैना-चमीखणम् जिकैः. कथं श्रागु-त्पचेरिदमासीदसदेकमेवाद्वितीयं चेति कालसंबन्धः संख्यासंब-न्धोऽद्वितीयत्वं चोच्यते तैः। वार्ढं न युक्तं तेषां भावामाव-मात्रमभ्युपगच्छताम् । असत्त्व-मात्राम्युपगमोऽप्ययुक्त एव. अभ्युपगन्तुरनम्युपगमानुपपत्तेः। इदानीमस्युपगन्तास्युपगस्यते न प्रागुत्पचेरिति चेत् ? नः प्रागु-त्पत्तेः सदभावस्य प्रमाणाभा-

वात् । प्रागुत्पचेरसदेवेति कल्प-

नानुपपत्तिः ।

मानते हैं। वे ही तत्त्व विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं मानते; जैसा कि नैयायिकोंका मत गृहीत होनेवाली यथाभूत वस्तु और उससे विपरीत तत्त्व ये कमशः 'सत्' और 'असत्' हैं । शङ्का-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे अभावमात्र ही मानते पूर्व सत्का हैं तो 'उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र **अद्वितीय असत् ही था' ऐसा कह-**कर वे उसका कालसम्बन्ध, संख्या-सम्बन्ध और सद्वितीयत्व कैसे निरूपण करते हैं !

समाधान-ठीक है. असत्तामात्र माननेवाले उन लोगोंका ऐसा कड्ना उचित नहीं है। इसके असत्तामात्र मानना भी अनुचित ही है; क्योंकि बो[ऐसा] माननेवाला है उसका न मानना सम्भव नहीं है। यदि कही कि इस समय तो माननेवाला भाना ही जाता है उत्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जाता, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व इस मकार उत्पत्तिसे अभावको सिद्ध करनेवाला रहता, और नहीं 'उत्पत्तिसे पूर्व असत् ही था' ऐसी फरपनाका होना सम्भव नहीं होता।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ननु कथं वस्त्वाकृतेः शब्दार्थत्वेऽसदेकमेवाद्वितीयमितिपदार्थवाक्याथोंपपत्तिः, तदनुपपत्तौ
चेदं वाक्यमप्रमाण प्रसज्येतेति
चेत् १

नैष दोषः, सद्ग्रहणनिवृत्ति-

मीमांसकोद्धावित-प्रत्वाद्धाक्यस्य ।
वोपनिराकरणम् सदित्ययं तावच्छब्दः सदाकृतिवाचकः । एकमेवाद्वितीयमित्येतौ च सच्छव्देन
समानाधिकरणौः तथेदमासीदिति च। तत्र नज् सद्धाक्ये प्रयुक्तः
सद्धाक्यमेवावरुम्व्य सद्धाक्यार्थद्विषयां बुद्धि सदेकमेवाद्वितीयमिदमासीदित्येवंरुक्षणां ततः सद्धाक्यार्थोन्निवर्तयत्यश्चारुद्ध इवाश्चारुम्बनोऽश्चं तद्मिम्रुखविषयान्निवर्तयति तद्धत् । न तु पुनः सद-

मीमांसक—िकंतु शब्दका अर्थ तो वस्तुकी आकृति ही होती है, ऐसी अवस्थामें एकमात्र अद्वितीय असत् ही था, इन पर्दोका अथवा इस वाक्यका अर्थ कैसे ठीक हो सकता है! और ठीक न हो सकने-पर तो यह [ श्रुतिका ] वाक्य ही अप्रामाणिक सिद्ध होगा।

सिद्धान्ती-यहाँ यह दोप नहीं भाता; क्योंकि यह वाक्य केवल सत्को ग्रहण करनेकी निवृत्ति करने मात्रमे ही तात्पर्य रखता है। 'सत्'यह शब्द तो सत्की आकृतिका वाचक है ही । 'एकमात्र अद्वितीय' ये दोनों शब्द 'सत्' शब्दके साथ समानाघि-करणरूपसे प्रयुक्त हैं । इसी प्रकार 'इंदम्' और 'आसीत्' शब्द भी समानाधिकरण हैं | ऐसी अवस्थामें सद्-वाक्यमें प्रयोग किया 'नञ् '' सद्-ंवाक्यको ही भालम्बन करके 'एकमात्र अद्वितीय सत्ही था' ऐसी सद्-वाक्यार्थसम्बन्धिनी बुद्धिको, जिस प्रकार कि घोड़ेपर चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही साश्रय हेकर उसे उसके अभिमुख विषयों से फेर देता है उसी प्रकार, सद्-वानयके अर्थसे निवृत्त कर देता है। वह

१ 'असत्' बब्दमें 'जो 'अ' है उसीको 'नज्' कहा गया है।

मावमेवामिधत्ते । अतः पुरुपस्य | विपरीतग्रहणिनष्टस्यर्धपरिमदमसदेवेत्यादि वाक्यं प्रयुज्यते । दर्शियत्वा हि विपरीतग्रहणं विदेशियत्वा हि विपरीतग्रहणं विदेशियत्वा हि विपरीतग्रहणं विदेशियत्वा हि विपरीतग्रहणं विदेशियत्वा हिन्यस्य श्रीतत्वं श्रामाण्यं च सिद्धिमित्यदोषः । वस्मादसतः सर्वाभावस्थात्सिद्धिद्यमानं जायत सम्रुत्पन्नम् । अडमावरुष्टान्दसः ॥ १ ॥

सत्के अभावका ही निरूपण नहीं करता अतः पुरुषके विपरीत महणकी निवृत्तिके लिये ही 'यह असत् ही था' इत्यादि वाक्यका प्रयोग किया गया है। विपरीतम्हणको दिखला-कर ही उससे निवृत्त करना सम्भव हे । इस प्रचार असत् आदि वाक्य सार्थक होनेके कारण उसका श्रीतल और पानाण्य सिद्ध ही है। अत इसमें कोई टोष नहीं है। उस सर्वामावरूप असत्से सत् अर्थात् विद्यमान कार्यकात उत्पन्न हुआ। [मूलमें 'सज्बायत' के स्थानमें 'सत् अनायत' ऐसा होना चाहिये था. सो 'नायत इस कियापदमें ] अट्का अभाव वैदिक है ॥ १ ॥

तदेतद्विपरीतप्रहणं महावै-नाशिकपक्षं दर्शयित्वा प्रति-पेषति—

इस प्रकार यह विपरीतमहणस्प महावैनाशिकका पन्न दिखलाकर अव [आरुणि] उसका प्रतिषेघ करता है—

कृतस्तु खल्ल सोम्येवशस्यादिति होवाच कथम-सतः सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येद्मग्र आसीदेक-मेवाद्वितीयम् ॥ २ ॥

"र्कितु हे सोम्य ! ऐसा कैसे हो सकता है, भला असत्से सत्की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ! अत हे सोम्य ! आरम्प्रमें यह एकमात्र अद्वितीय सत् ही या' ऐसा [आरुणिने ] कहा ॥ २ ॥

प्रमाणात्खलु हे सो-वैनाशिकमत- म्येवं स्यात्, असतः क्रतो सजायेतेत्येवं खण्डनम् भवेत ? न कुतश्चित्प्रमाणादेवं संमवतीत्पर्थः । यदपि वीजोप-मर्देऽङ्करो जायमानो दृष्टोऽभावा-तदप्य म्युपगमविरुद्धं तंपाम्। कथम् १ ये तावद्बी-जावयवा बीजसंस्थानविशिष्टास्ते ऽङ्करेऽप्यनुवर्तन्त एव. तेषाम्रुपमर्दोऽङ्करजन्मनि । यत्पु-नवींजाकारसंस्थानम्, तद्बीजा-वयवच्यतिरेकेण वस्तुभूतं न वैनाशिकेरभ्युपगम्यते, यदङ्करज-न्मन्युपमृद्येत । अथ तद्हत्यवयव-व्यतिरिक्तं वस्तुभूतम्, तथा च सत्यभ्युपगमविरोधः। अथ संदृत्याभ्युपगतं वीज-

संस्थानरूपम्रुपमृद्यत इति चेत् ?

हे सोम्य ! ऐसा प्रमाणसे हो सकता है ! असत्से सत् उत्पन्न हो-ऐसा कैसे हो सकता है । तालप यह है कि ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे सम्भव नहीं है तथा वे छोग जो यह मानते हैं कि बीजका नाश होनेपर अभावहीसे अङ्कर उत्पन्न होता देखा गया है वह भी उनके ही सिद्धान्तके विरुद्ध है। प्रकार विरुद्ध है ? बीजके आकारसे युक्त जो बीजके अवयव हैं उनकी अनुवृत्ति अङ्कुरमें भी होती ही है; अद्भरके उत्पन्न होनेपर उनका नाग नहीं हो जाता । तथा जो बीजाकार-का संस्थान है उसे तो वैनाशिक भी बीबके अवयवींसे भिन्न कोई वस्त्र नहीं मानतेः निसका कि अङ्करकी उत्पत्ति होनेपर नाश हो। यदि कहो कि बीजावयवोंसे न्यति-रिक्त वह वास्तविक स्वरूपसे है तो यह उनकी ही मान्यताके विरुद्ध होगा। यदि कहो कि संदृति ( लौकिक व्यवहार ) द्वारा माना गया बीज-सस्थानका रूप नष्ट् होता है तो यह बतलाओं कि यह संवृति क्या

केयं संवृतिर्नाम-किमसावमाव उत माव इति १ यद्यमावः, दृष्टा-न्तामावः । अथ मावः, तथापि नामावादङ्करोत्पत्तिः; वीजावयवे-स्यो ह्याङ्करोत्पत्तिः ।

अवयवा अप्युपमृद्यन्त इति
चेत् १ नः तद्वयवेषु तुल्यत्वात् । यथा वैनाशिकानां
वीजसंस्थारूपोऽवयवी नास्ति,
तथावयवा अपीति तेपामत्युपमर्दानुपपत्तिः । वीजावयवानामपि स्रक्ष्मावयवास्तद्वयवानामप्यन्ये स्रक्ष्मतरावयवा इत्येवं
प्रसङ्गस्यानिष्ठचेः सर्वत्रोपमर्दानुपपत्तिः । सद्बुद्ध्यनुष्ठचेः स-

चीन है। यह मान है या अभाव ! यदि अमान है तो [अभावसे मानकी उत्पित होनेमें ] कोई हष्टान्त नहीं है। [अतः अभावरूप संवृत्ति बीनकी सत्पाकी साधिका नहीं हो सकती ] और यदि भाव है तो भी अभावसे अक्रुरकी उत्पत्ति होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अङ्करकी उत्पत्ति तो बीनके अवयवसि ही होती है।

और यदि ऐसा मानें कि अव-यवोंका भी नाश हो जाता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह दोष अवयवीके समान उसके अवयवों में भी प्रकार वैनाशिकोंके मतमें वीज-संस्थानरूप अवयवी नहीं है उसी प्रकार अवयव भी नहीं है: अतः उनका नाश होना सम्भव नहीं है। वीबावयवोंके भी सहम अवयव होने चाहिये और उन अवयवोंके भी दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये-इस मकार प्रसङ्गकी अनिवृत्ति ( अनवस्था दोष ) होनेके सर्वत्र नाश होना सम्भव नहीं है। तया सर्वत्र सद्बुद्धिकी अनुवृत्ति होनेके कारण सत्त्वकी निवृत्तिनहीं होगी । इस प्रकार सद्वादियोंकी वद्वादिनां सत् । मानी हुई सत्से सत्की उलिंच

\*\*\*\*
एव सदुत्पित्तः सेत्स्यिति । न
त्वसद्वादिनां दृष्टान्तोऽस्त्यसतः
सदुत्पत्तेः । मृत्पिण्डाद्घटोत्पत्तिदृंदयते सद्वादिनां तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात् ।

यद्यभावादेव घट उत्पद्येत घटार्थिना मृत्पिण्डो नोपादी-येत । अभावशब्दझुद्धयनुद्वतिश्च घटादी प्रसज्येत न त्वेतदस्त्यतो नासतः-सहुत्पत्तिः ।

यदप्याहुर्शृद् बुद्धिर्घटबुद्धेरिमित्तमिति मृद्बुर्द्धिर्घटबुद्धेः
कारणग्रुच्यते, न तु परमार्थत
एव मृद्घटो वास्तीतिः, तद्दिष
मृद्बुद्धिर्विद्यमाना विद्यमानाया
एव घटबुद्धेः कारणमिति नासतः
बहुत्पत्तिः।

ही सिद्ध होगी। असत्से सत्की उत्पित्त होनेमें असद्वादियोंके पास कोई दृष्टान्त भी नहीं है। सद्वादियोंके मतमें मृत्तिकाके पिण्डसे घटकी उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी सत्ता है और उसका अमाव होनेपर घटका भी अमाव हो नाता है।

यदि समावसे ही घटकी उत्पत्ति होती तो घट बनानेकी इच्छावाले-को मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव-श्यकता न होती तथा घटादिमें 'अमाव' शब्द और समाव-बुद्धिकी सनुवृत्तिका भी प्रसंग उपस्थित होता। किंतु ऐसा है नहीं। इसल्यि असत्से सत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

इसके सिना वे छोग जो ऐसा कहते हैं कि 'मृतिकाबुद्धि मटवुद्धि-का निमित्त हैं; अतः मृद्बुद्धि ही घटवुद्धिका कारण कही जाती है, वस्तुतः मृतिका अथवा घट कुछ भी नहीं हैं इसके अनुसार भी विद्यमान मृद्बुद्धि ही विद्यमान घट-बुद्धिका कारण है; अतः असत्से सत्की जयित्त सिद्ध नहीं

मृदुघटबुद्धयोनिमित्तनैमित्ति-कतयानन्तर्यमात्रं न त कायं-चेत् कारणत्वमिति नः नैरन्त्ये गम्यसाने वैनाशिकानां बहिदृंष्टान्ता-मावात् । अतः इतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच कथं प्रकारेणासतः सच्जायेतेति असतः सदुत्पत्तौ न कश्चिढपि दुष्टान्तत्रकारोऽस्तीत्यमिश्रायः । एवमसद्घादिपक्षग्रन्मध्योपसंह-रति सत्त्वेव सोम्येदमप्र आसी-दिति स्वपक्षसिद्धिम् । सद्वादिनोऽपि सतः सदत्पद्यत इति नैव दष्टान्तो-ऽस्ति। घटादृघटान्तरोत्पन्यदश्चं-नात्।

यदि कहो कि मृद्बुद्धि तथा घट-बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकरूपसे आनन्तर्यमात्र**∗ है;** कार्य कारण भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि इन बुद्धियोंकी निरन्तरताका ज्ञान करानेमें वैनाशिकोंके कोई वाह्य दृष्टान्त नहीं है II 'अतः हे सोम्य । ऐसा कैसे हो सकता है ?' ऐसा आरुणिने कहा। मर्थात् असत्से सत्की कैसे--किस मकार हो सकती है। तात्पर्य यह है कि असत्से सत्की टलित होनेमें कोई भी दृष्टान्तका प्रकार नहीं है। इस तरह अस-द्वादीके पक्षका उन्मन्यन (निरसन) कर आरुणि 'हे सोम्य । यह सत् ही था' इस मकार अपने पक्षकी सिद्धिका उपसंहार करता है। शङ्का-किंत्र सद्वादीके मतानुसार उलित होती है सत्से सत्की तो कोई दृष्टान्त नहीं क्योंकि एक घटसे दूसरे घटकी उत्पत्ति होती नही देखी नाती ।

ॐ अर्थात् पहले मृद्बुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि—यही त्रचित करता है।

<sup>1</sup> बौदमतावरूमी बाह्य पदायोंनी चचा नहीं मानते, अतः उनके खिद्धा-न्वागुसार मृद्दुद्धि, घटबुद्धि आदि भी असत् ही है। ईस्टिये इनका नैरन्तर्य अथवा निमित्तनीमित्तिकल बतलाना भी अवगत ही है!

ľ

सस्यसेवं न सतः सदन्तर-म्रत्पद्यते किं तर्हि ? सदेव संस्था-नान्तरेणावतिष्ठते । यथा सर्पः क्रण्डलीभवति । यथा च मृच्चूणे पिण्डघटकपालादिप्रमेदैः।

यद्येवं सदेव सर्वप्रकारावस्थं प्रागुत्पत्तेरिदमासीदित्य-च्यते । नतु न श्रुतं त्वया सदेवेत्य-

वधारणसिदंशब्दवाच्यस्य ?

प्राप्तं तर्हि प्रागुत्पत्तरसदेवा-सीन्नेदंशब्दवाच्यमिदानीमिदं जातमिति ।

एवेदशब्दवद्धि-विपयतयावस्थानाद्यथा मृदेव पिण्डघटादिशब्दब्रद्धिविषयत्वेना-वतिष्ठते तद्वत मद्रस्त्वेवं पिण्ड-

ससाधान-यह ठीक है. दूसरे सत्की उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है !-सत् ही एक दूसरे आकारमें स्थित हो जाता है, जिस प्रकार कि सर्व ही क्रण्हली हो नाता है और जैसे मृत्तिका ही चूर्ण, पिण्ड, घट, कपारूदि मेदोंसे स्थित हो जाती है।

शङ्गा-यदि ऐसी वात है तो सम्पूर्ण प्रकारोंमें स्थित सत् ही है फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह उत्पत्तिसे पूर्व था ?

समाघान-अरे ! क्या तूने नहीं सुना कि 'सदेव' यह पद इदंशब्द-वाच्यका निश्चय फरानेके लिये है। शङ्का-सब तो यह सिद्ध होता है कि उत्पत्तिसे पूर्व असत् ही था, इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी उलन हुआ है।

समाधान-ऐसी बात नहीं है. जिस प्रकार मृत्तिका ही पिण्ह एव घटादि शन्द भौर बुद्धि-का विषय होकर सिद्ध होती है उसी प्रकार सत् ही इदंशव्द भार इदं-बुद्धिके विषयस्वपसे स्थित होता है।

विस

घटाद्यपि तद्वत्सद्बुद्धेरन्यबुद्धि-विषयत्दात्कार्यस्य सतोऽन्यद्व-स्त्वन्तरं स्यात्कार्यजातं यथा-च्वाद्धीः । पिण्डघटादीनामितरे-तरव्यभिचारेऽपि मृत्त्वाच्यसि-चारात्। यद्यपि घ्दः पिण्हं

व्यभिचरति पिण्डश्च घटं तथा-पि पिण्डघरौ मृत्त्वं न व्यसि-चरतस्तरमान्यन्मात्रं पिण्डघटी। व्यक्षिचरति रवश्वं गीरश्वो वा गाय । तस्मान्मृदादिसंस्थानमात्र

घटाद्यः । एवं सत्संस्थानमात्र-

मिदं सर्वमिति युक्तं प्रागुत्पत्तेः

सदेवेतिः वाचारम्भणमात्रत्वा-

#### द्विकारसंस्थानस्य ।

नजु निरवयवं सत्, ''निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निर-ञ्जनम्" ( श्वेता०उ० ६। ६५)

मृत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड थीर बटादि भी हैं । उन्होंके समान सत्का कार्थ सद्वृद्धिसे अन्यवृद्धि-का विषय होनेके फारण वह सत्की अपेक्षा कोई सन्य वस्तु होना चाहिये, जिस मकार कि अधसे गौ। समाधान-ऐशी वात नहीं क्योंकिपिण्ड और घटादिका परस्पर व्यमिचार होनेपर भी उनमे मृति-कात्वका व्यक्षिचार नहीं है। यद्यपि घट विण्डसे पृथक् रहता है मिण्ड घटसे, तो भी पिण्ड घट दोनों ही मृत्तिकात्वसे पृथक नहीं होते । अत. पिण्ड और घट भादि तो मृत्तिकामात्र ही है। गौको किंतु भरव **अरवको प्रथक् करते हैं; इस**लिये घटादि केवल एतिकादिके संस्थान ( आकार ) मात्र पकार यह सारा जगत् सत्का संस्था-है । भत उत्पत्तिसे पूर्व सत् ही था---यह कथन ठीक ही है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल वाणीके ही साश्रित है। ग्रङ्का-किंतु "पुरुष निष्कल,

निष्क्रिय, शान्त, निर्मल, निर्हेप है"

तथा 'दिव्य, अमूर्च, बाहर-भीतर वर्त-

<a href="mailto:"><a href="mailto:"><a href="mailto:"><a href="mailto:"<a href="mailto:"><a href=

नैष दोपः, रज्ज्वाद्यवयवेक्यः सर्पादिसंस्थानववृद्धद्धिपरिकल्पि-तेम्यः सदवयवेभ्यो विकार-संस्थानोपपत्तेः "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" (छा० उ०६।१।५) एवम् 'सदेव सत्यम्' इति श्रुतेः। एकमेवाद्वितीयं परमार्थत इदं-बद्धिकालेऽपि।। ३।।

मान और अजन्मा हैं" इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार सत् निरवयन हैं। उस निरवयन सत्का निकार संस्थान होना कैसे सम्मव हैं!

क्रिक्ट्रिट्समें कोई दोष नहीं है, क्योंकि रज्जु श्रादिके श्रवहरोंसे सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान बुद्धिसे करूपना किये हुए सत्के अवयवोंसे विकारसंस्थानका प्रतीत होना सम्भव है; जैसा कि कहा है—"विकार वाणीके आश्रित केवल नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य है"। इसी प्रकार 'सत् ही सत्य है" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वस्तुतः इतंतुद्धिके समय भी वह एकमात्र अद्वितीय ही है।। २॥

तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्रजत । तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तद्पोऽस्रजत । तस्माधत्र क च शोचित स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तद्ध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥

उस (सत्) ने ईक्षण किया 'मैं बहुत हो जाऊँ—धनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ'। इस प्रकार [ईक्षण कर ] उसने तेन उत्पन्न किया। उस तेजने ईक्षण किया 'में बहुत हो जाऊँ—नाना प्रकारसे उत्पन्न होऊँ'। इस प्रकार [ईक्षण कर ] उसने जलकी रचना की। इसीसे जहाँ कहीं पुरुष शोक (सताप) करता है उसे प्रसीने आ जाते हैं। उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है॥ ३॥

तत्सदेशतेशां दर्शनं कृतवत् । कन्पितं जयत्कारणम्; प्रधान-स्याचेतनत्वास्युपगमात्, इदं तु सच्चेतनमीक्षित्त्वात्। तत्क्रथमै-क्षत ? इत्याह-बहु प्रभृतं स्यां भवेयं प्रजायेय प्रकर्पेणोत्पद्येय । यथा मृद्घटाद्याकारेण, यथावा रज्ज्वादि सर्पाद्याकारेण बुद्धि-परिकल्पितेन ।

नः सत एव द्वेतमेदेनान्य-थागृह्यसाणत्वान्नासत्त्वं कस्यचि-क्कचिदिति त्रमः । यथा सतो-ऽन्यद्वस्त्वन्तरं परिकल्प्य पुनस्त-{ ममस्वं ब्रुवते वार्किका न तथा- | पश्चाव उसकी असचा वतलाते हैं

रन्ज्रित्व सर्पाद्याकारेण।

उस सत्ने ईक्षण किया, ईक्षण अर्थात् दर्शन किया । इससे सिद्ध संख्यिका होता है कि किया हुआ प्रधान जगत्का कारण नहीं है, क्योंकि प्रधान अचेतन माना गया है और यह सत् ईक्षण करनेके कारण चेतन है। उसने किस प्रकार ईक्षण किया सो श्रुति वतलाती है—मैं वहु—अधिक हो नार्के 'प्रनायेय'-प्रकृषेसे उत्पन्न होऊँ, विस प्रकार कि भाकारसे मृतिका अथवा बुद्धिसे करपना किये हुए सर्पाद आकारसे रज्जु उत्पन्न होती है।

सङ्गा-तव तो रज्जु जिस प्रकार असदेव तहिं सर्व यद्गृहाते । सर्गादि आकारसे प्रहण की जाती है उसी प्रकार जो कुछ ब्रह्ण किया नाता है वह असत् ही है।

समाधान-नहीं, हमारा तो यह कथन है कि द्वैतमेद्से सत्ही अन्यधारूपसे गृहीत होनेके कारण कभी किसी पढार्थकी असत्ता नहीं है। अिन इसी वातको और अधिक स्पष्ट करते हैं-] जिस प्रकार तार्किक लोग सतुसे भिन्न स्यव प्रागुत्पत्तेः प्रध्वंसाचीर्ध्व- किसी अन्य पत्रार्थकी करपना कर फिर टरपितसे पूर्व और नाशके

कदाचित्कचिदपि स-तोऽन्यद्भिधानमभिषेयं वा वस्तु परिकल्प्यते । सदेव त सर्व-मभिधानसभिधीयते च यदन्य-बुद्धधा । यथा रज्ज़रेव सर्प-बुद्धचा सर्प इत्यमिधीयते यथा वा पिण्डघटादि मृदोऽन्यबुद्धचा पिण्डघटादिशब्देन अभिधीयते लोके। रज्जुविवेकदर्शिनां तु सर्गीमिधानबुद्धी निवर्तेते यथा च घटादिशब्द-मृद्धिवेकदर्शिनां बुद्धी तद्वत्सिहवेकदिशंनामन्य-विकारशब्दबुद्धी निवर्तेते । ''यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह" (तै० उ० २।४) "अनिरुक्तेऽनिलयने" (तै० उ०२ | ६ | १) इत्यादि श्रुतिस्यः ।

उसी प्रकार हमारेद्वारा कभी कहीं भी सत्से भिन्न किसी नाम अथवा नामकी विषयभूत वस्तुकी फरूपना नहीं की जाती। सारे नाम और अन्यवुद्धिसे कहे जाते हैं वे सारे पदार्थ सत्ही हैं, जिस प्रकार कि ठोकमें रज्जु ही सर्पबुद्धिसे 'सर्प' इस मकार कही जाती है अथवा जिस प्रकार मृत्तिकासे अन्य-बुद्धिके कारण पिण्ड भौर घटादिको **विण्ड एवं घट आदि शब्दोंसे पुकारा** नाता है। निस प्रकार रज्जुका विवेक करके देखनेवालोंकी दृष्टिमें 'सर्प' शब्द और सर्पबुद्धि निष्टृत्त हो नाते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक करके देखनेवालोंकी दृष्टिमें घटादि-शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका निरास हो जाता है, उसी मकार सत्का विवेक करके देखनेवालोंके लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द और बुद्धि निवृत्त हो बाते हैं. जैसा "बहाँसे मनके सहित वाणी न पहुँचकर लौट आती है" "जो वाणीका अविषय और अनाश्रथ है उसमें" इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है।

एवमीक्षित्वा तत्त्रेजोऽस्मृजत तेजः खृष्टवत् । नन "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभृतः'' (तै॰ उ० १) इति अविभिध् कथं प्राथम्येन तस्मादेव तेजः सन्यते तत एव चाकाश्वमिति विरुद्धम् । दोषःः आकाशवायु-सर्गानन्तरं तत्सत्तेजोऽस्जतेति-कल्पनोपपत्तेः । अथ वाविवक्षित इह सृष्टिक्रमः । सत्कार्यमिदं सर्व-मतःसदेकमेवाद्वितीयमित्येतद्वि-मृदादिदृष्टान्तात् । अथवा त्रिवृत्करणस्य विवक्षित-त्वाचेजोऽवन्नानासेव सृष्टिमाचष्टे तेज इति प्रसिद्धं लोके दग्ध पक्तृ प्रकाशकं रोहित चेति।

इस प्रकार ईक्षण कर उसने तेजकी रचना की !

राज्या (रेना नाता)
राज्या - किंतु "उस इस आत्मासे
आकाश उत्पन्न हुआ [ तथा
आकाशसे वायु और वायुसे तेव हुआ ]" ऐसी भी श्रुति है। फिर उसीसे सबसे पहले तेन रचा गया और उसीसे आकाश-यह विरुद्ध कथन क्यों किया जाता है।

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी करपना भी की जा सकती है कि आकाश और वायको रचनाके अनन्तर सतने तेजकी रचना की। अथवा यह भी सम्भव है कि यहाँ सृष्टि-इष्ट न कम वत्तलाना चगत् सत्का कार्य है. इसिल्ये एकमात्र अद्वितीय सत् ही है—यही वतलाना इष्ट हो, क्यों-कि यहाँ मृत्तिका आदिका दृष्टान्त दिया गया है। अथवा त्रिवृत्करण विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, अप और अन्तकी ही सृष्टिका निरूपण करती है । तेज--यह दग्ध करनेवाला, पकानेवाला. मकाशक और कुछ लाल रंगका छोकमें प्रसिद्ध है।

तत्सत्सृष्टं तेज ऐक्षतः तेजोरूप-संस्थितं सदैशतेत्यर्थः । स्यां प्रजायेयेति पूर्ववत् । तद-पोऽसजत् । आपो द्रवाः स्निग्धाः स्यन्दिन्यः शुक्लाश्रेति प्रसिद्धा लोके । यस्मात्तेजसः कार्यभृता आपस्तस्माद्यत्र क्व च देशे काले वा शोचित संतप्यते स्वेदते प्रस्विद्यते वा पुरुषस्तेजस एव तत्तदापोऽधिजायन्ते ॥ ३ ॥

सत्के रचे हुए उस ईक्षण किया; अर्थात् तेनके रूपमें स्थित सत्ने 'मैं बहुत हो जाऊ"-अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ इस प्रकार पूर्ववत् ईक्षण किया । उसने जलकी रचना की । जल द्रवरूप, स्निग्ध, बहनेवाला और शुक्ल वर्ण इस प्रकार लोकर्मे प्रसिद्ध है। क्योंकि जल तेजका कार्यमृत है. इस्किये जब कहीं किसी देश या कालमें पुरुष शोक-संताप करता है तो पसीनेसे युक्त हो जाता है। उस समय तेनसे ही नलकी उत्पत्ति होती है।। ३।।

ता आप ऐक्षन्त बह्वचः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमस्टजन्त । तस्मायत्र क च वर्षति तदेव भूयि-ष्ठमन्नं भवत्यद्भच एव तद्ध्यन्नाचं जायते ॥ ४ ॥

उस जलने ईक्षण किया 'हम बहुत हो जायँ-अनेक रूपसे उत्पन्न हों। उसने अन्नकी रचना की। इसोसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत-सा अन्न होता है। वह अन्नाद्य नरुसे ही उत्पन्न होता है ॥४॥ वह्वचः प्रभूताः स्पाम भनेम अधिक हो नायँ, प्रकर्षसे उत्पन्न प्रजायेमह्युत्पद्येमहीति । ता अन्त-। हों ।' उसने प्रथिवीरूप अन्तकी

ता आप ऐक्षन्त पूर्ववदेवादा- | उस जरूने ईक्षण किया, अर्थात् पहलेहीके समान जरूरपमें स्थित सत्ने ईक्षण किया । 'हम् बहुत—

पृथिवीलक्षणम् । मसजन्त पार्थिवं ह्यनं तस्माद्यत्र क देशे तत्तत्रैव स्र्यिष्ठं प्रभृतमसं भवति । अतोऽद्भच एव तदनामद्यधिजायते। ता अन्नमस्जन्तेति पृथिन्युक्ता तु दृष्टान्तेऽन्नं पूर्वमिद्द ৰ तदाद्यं चेति विशेषणादुवीहिय-वाद्या उच्यन्ते । अन्नं च गुरु स्थिर धारणं कृष्णं च रूपतः प्रसिद्धम् । नतु तेजःप्रभृतिष्वीक्षणं न हिंसादिप्रतियेधाभावा-त्त्रासादिकार्योन्तुपलम्माच । तत्र कथं तत्तेज ऐक्षतेत्यादि । नैष दोषः, ईक्षित्कारणपरि-णामत्वाचेजः प्रभृतीनां सत् एवेक्षितुर्नियतक्रमविशिष्टकार्यो-तंजः**प्रभृतीक्ष**त त्पादकत्वाच्च इवेक्षत इत्युच्यते भृतम् ।

रचना की । अन्न पृथिवीका विकार है, इसलिये नहाँ कहीं वर्ण होती बहुत सा अन्न हो जाता है । अतः वह अन्नाद्य वलसे ही उत्पन्न होता है। 'उसने अन्नकी रचना की' ऐसा कहकर पहले तो श्रुतिने 'अन्न' शब्दसे पृथिवी कही है और अब द्रप्टान्तमें 'बह अन्न और आद्य' ऐसा विशेषण देनेके शब्दसे ] कारण [ आद्य हैं। अन्न भारी, नौ भादि महे करनेवाला घारण रूपसे कृष्णवर्ण होता है-प्रसिद्ध है।

शङ्का— किंतु तेज आदिमें तो ईक्षण होना समझमें नहीं आता, क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिषेषका अभाव है और त्रास आदि कार्य मी नहीं देखे जाते । फिर श्रुतिने 'तेजने ईक्षण किया' इत्यादि कथन कैसे किया '

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तेज आदि मृत ईक्षण करनेवाले कारणके परिणाम हैं। ईक्षण करनेवाला सत् ही नियत-कमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न करनेवाला होनेसे तेज आदि मृतोंने 'मानो ईक्षण किया' ऐसे अर्थमें 'ईक्षण किया' ऐसा कहा जाता है।

नच सतोऽप्यपचरितमेवेक्षि-तृत्वम् । नः सदीक्षणस्य केवलग्रन्द-शक्यग्रपचरितं गम्यत्वान कल्पयितुस् । तेजःप्रभृतीनां त्वनुमीयते मुख्येक्षणाभाव युक्तग्रुपचरितं इति कल्प-यितुम् । नतु सतोऽपि मृद्धत्कारणत्वा-दचेतनत्वं शक्यमनुसातुम् अतः प्रधानस्यैवाचेतनस्य सत-श्चेतनार्थत्वान्तियतकालक्रम-विशिष्टकार्योत्पादकत्वाच्चैक्षतेवैक्ष-तेति शक्यमनुमात् ग्रुपचरित-मेवेक्षणम् । दृष्टश्र लोकेऽचेतने चेतनबदुपचारः यथा कुलं तद्वत्सतोऽपि पिपतिषतीति स्यात् । नः तत्सत्यं स आत्मेति

तस्मिनात्मोपदेशात्।

शङ्का—किंतु सत्का ईक्षण भी तो उपचारसे ही है !

समाधान—नहीं, सत्का ईक्षण केवल शब्दगम्य है; इसलिये वह उप-चारसे है-ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। तेज आदिके मुख्य ईक्षण-का अभाव तो अनुमानसे सिद्ध है; इसिलये उसे उपचरित मानना ठीक है। शङ्का-परंतु मृत्तिकाके समान कारण होनेसे सत्के अचेतनत्वका भी अनुमान किया जा सकता है। अतः अचेतन प्रधानरूप जो सत् है वह चेतनके प्रयोजनके लिये है और नियतकालकमसे विशिष्ट उत्पादक है. इस कारण उसीने ईक्षण करनेके समान ईक्षणकिया-इस प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही है, ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है। लोकमें अचेतनमें चेतनके समान उप-चार होता देखा ही जाता है, जिस प्रकार 'किनारा गिरना चाहता है' ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार सत्का ईक्षण भी औपचारिक हो सकता है। समाधान-ऐसा नहीं हो सकता,

क्योंकि, 'वह सत्य हैं' वह आत्मा है, ऐसा कहकर उसीम कात्माका

उपदेश किया गया है

आत्मोपदेशोऽप्युपचरित इति चेवथा ममात्मा भव्रसेन इति सर्वायकारिण्यनात्मन्यात्मोप-चारस्वद्वत् । नः वदस्मीति सत्सत्यामि-

संधस्य 'तस्य ताबदेव चिरम्'

इति मोक्षोपदेशात् ।
सोऽप्युपचार इति चेत्,
प्रधानात्मामिसंबस्य मोक्षयामीप्यं वर्वत इति मोक्षोपदेशोऽप्युपचरित एवः यथा लोके
ग्रामं गन्तु प्रस्थितः प्राप्तयानहं ग्राममिति वृयाच्चरापेक्षया
तद्वत् ।
नः येन विज्ञातेनाविज्ञात
विज्ञातं भवतीत्युपक्षमात् । सत्येकस्मिन्विज्ञाते सर्वं विज्ञातं
मर्वति तदनन्यत्वात्सर्वस्याद्वितीयवचनाच । न चान्यद्विज्ञा-

शहा-केंद्र भित्रीन भेग आगा र्डे' इस वाण्यमें बिस मक्षर जात्माके सम्बंदिः क्रमेग्रहे भागाया उत्पन दशी प्रतार यह डक्नामी हो है एमा शर्ने तो ! नमाभार---ऐसा जाना ठीक नहीं, स्वीति वह सन में हैं। इम ५क्प सामें द्व समिनिवेश करनेवार्रेक निय उसके मोशर्मे देशं है (चपतम कि शरीरपात नदां होता 🖟 एस. प्रजार मोक्षका उपदेश जिया गया है। यहा-यदि वह भी उपचार ही हो तो । जिस महार लोहरें गाँव-जानेवाटा पुरुष अपनी शीवताकी अपेजाले एड देवा है कि 'मैं तो गाँवमें पहुँच गया' उसी प्रकार प्रधानमे आत्मबुद्धि वालेके लिये मोक्षकी समीपना होनेके कारण यह मोक्षका उपदेश भी उपचारसे ही हो तो ! समाधान-नहीं, क्योंकि जिसे नान लेनेपर विना नाना हुना भी नान लिया नाता है--ऐसा उपक्रम किया गया है। एक सत्के जान लेनेपर ही सब कुछ जान लिया नाता है, क्योंकि सब उससे अभिन्न

है और उसे अद्वितीय भी वतलाया

तव्यमविश्धं श्रावितं श्रुत्यातुमेयं वा लिङ्गतोऽस्ति येन
मोक्षोपदेश उपचरितः स्यात् ।
सर्वस्य च प्रपाठकार्थस्योपचरितत्वपरिकल्पनायां द्वथा श्रमः
परिकल्पयितः स्यात्पुरुषार्थसाधनविज्ञानस्य तकेंजैवाधिगतत्वात्तस्य । तस्माद्वेदश्रामाण्याम
युक्तः श्रुतार्थपरित्यागः । अद्वश्रेतनावत्कारणं जगत इति
सिद्धम् ॥ ४ ॥

गया है। उसके सिना कोई और विज्ञातन्य न तो श्रुतिसे सुना गया है और न किसी िन्हिसे ही अनुमान किया जा सकता है, जिसके कारण इस मोशोपदेशको उपचरित माना जाय। तथा सारे प्रपाठकका उपचरितस्य माननेमें तो इस प्रकारको करपना करनेवालेका श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसके सिद्धान्तानुसार पुरुषार्थको साधनमूत विज्ञान तो तकसे ही सिद्ध हो जाता है। अतः वेदकी प्रमाणता होनेके कारण इस श्रुत (प्रसिद्ध) अर्थका त्याग करना उचित नहीं है। इसल्थिये यह सिद्ध हुआ कि संसारका चेतन कारण है॥।।।।।

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये द्वितीयसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २ ॥



# तृतीय खराड

—ः • ः— सृष्टिका कम

### तेषां खल्वेषां भूताना त्रीण्येव वीजानि भव-न्त्याण्डजं जीवजमुद्धिजमिति ॥ १ ॥

उन इन [ पक्षी आदि ] प्रसिद्ध प्राणियोंके तीन ही बीन होते हैं—आण्डन, जीवन भीर उद्घिज्न ।। १ ॥

तेषां जीवाविष्टानां खल्वेपां पस्यादीनां भृतानाम्, एपामिति प्रत्यक्षनिर्देशान्न तु
तेजःप्रभृतीनां तेषां त्रिष्टत्करणस्य वस्यमाणत्वादसति त्रिष्टत्करणे प्रत्यक्षनिर्देशान्तुपपत्तिः ।
देवताशब्दप्रयोगाच तेजःप्रभृतिष्विमास्तिस्रो देवता ।
इति । तस्मात्तेषां खल्वेषां भृतानां पक्षिपशुस्थावरादीनां ।
त्रीण्येव नातिरिक्तानि वीजानि ।
कारणानि भवन्ति ।

नीवोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी आदि प्राणियोंके--यहाँ 'एपाम्' ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण ['इन पक्षी आदि मूर्तोके' ऐसा अर्थ करना चाहिये ] 'उन तेन.-प्रमृति म्तोंके' ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं, वयोंकि आगे त्रिवृत्करण-का वर्णन किया जानेवाला है और त्रिवृत्करणके हुए विना ही प्रत्यक्ष निर्देश वन नहीं सकता। सिवा तेज प्रमृतिके छिये तिस्रो देवताः' इस प्रकार 'देवता' शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 'मृत' शब्दसे पक्षी विवक्षित हैं ]—अत. उन इन पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध मृतोंके तीन ही बीज हैं, इससे अधिक वीज-कारण नहीं हैं। कानि वानि १ इत्युच्यन्ते,
आण्डजमण्डान्जातमण्डजम् ,
अण्डजमेवाण्डजं पश्यादि ।
पिक्षसपीदिस्यो हि पिक्षसपीदयो जायमाना दृश्यन्ते ।
तेन पक्षी पिक्षणां बीजं सर्पः
सपीणां तथान्यद्प्यण्डान्जातं
वज्जातीयानां वीजमित्यर्थः ।
नन्वण्डाजातमण्डजमुच्यते-

ऽतोऽण्डमेव बीजमिति युक्तं कथमण्डजं बीजमुच्यते । सत्यमेवं स्यात्, यदि त्वदि-च्छातन्त्रा श्रुतिः स्यातः स्वतन्त्रा श्रुतिः, ₫ यत आहाण्डजाद्येव बीजं नाण्डा-दुश्यते चाण्डजा-द्यमावे तञ्जादीयसन्तत्यभावो नाण्डाद्यभावे । अतोऽण्डजादी-न्येव वीजान्यण्डजादीनाम् ।

हैं ? सो बतलाये वे कौन-से बाते हैं-आण्डब-अण्डसे हुएको अण्डब कहते अर्थात् पक्षो ही आण्डन ₹. आदि: क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे पक्षी और सर्पाद उत्पन्न होते देखे गये हैं: अतः पक्षियोंके बीज पक्षी हैं और सर्पींके सर्प । इसी प्रकार अण्डेसे उत्पन्न हु**ए** अन्य जीव भी अपनी-अपनी जातिके बीज हैं---ऐसा इसका तात्पर्य है। शङ्का—किंतु अण्डेसे हुएको अण्डन कहते हैं; इसिलये अण्डा ही वीज है--ऐसा कहना उचित है. फिर अण्डनको बीन क्यों कहा जाता है ! समाधान--यदि श्रुति तुम्हारी इच्छाके अधीन होती तो सचमुच ऐसा ही होता; किंतु श्रुति स्वतन्त्र

है. क्योंकि उसने अण्डन आदिको

बीज बतलाया है, अण्डे आदिको नहीं

बतलाया। यही बात देखी भी जाती है

कि अण्डल आदिका अभाव होनेपर ही उस जातिकी संततिका अभाव होता

है, अण्डे आदिका अभाव होनेपर

मण्डनादि ही हैं।

अतः अण्डबादिके वीन

जीवाज्जातं जीवजं जरायुजमित्येतत्पुरुषपश्चादि उद्भिन्जमुद्भिनचीत्युद्भित्स्थावरं ततो जातमुद्धिन्ज धाना वी-इत्युद्धिन्ज द्धिचतो जायत स्थावरबीजं स्थावराणां चीज-मित्यर्थः । स्वेदजसंशोकजयो-रण्डजोद्धिज्जयोरेव यथासभव- | मन्तर्भावः । एवं ह्यवधारणं **दो**जानीत्युपपन्नं भवति ।। १ ।।

इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ जीवन यानी चरायुच पुरुष एवं पशु आदि तथा उद्गिज्ज-नो पृत्रिवी-को ऊपरकी ओर मेदन करता है उसे उद्भिद् यानी स्थावर फहते हैं, रससे उत्पन्न द्वुएका नाम उद्भिज्न है, अथवा घाना (बीज) उद्भिद् है उससे उत्पन्न हुआ उक्किज स्थावरवीन अर्थात् स्थावरोका बीन है। स्वेदन और संशोकन (ऊप्मासे उत्पन्न होनेवाले) जीवोंका यथासम्भव अण्डन और उद्भिज्नोंमें ही अन्तर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा माननेपर ही 'तीन ही वीज है' यह निश्चय उत्पन्न हो सफ़ता है ॥ १ ॥

# सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिलो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥२॥

उस इस [ 'सत्' नामक ] देवताने ईक्षण किया, 'मैं इस जीवारम-रूपसे' इन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिन्यक्ति करूँ '॥२॥

सेय प्रकृता सदाख्या तेजो- | **प्त्रन्योनिर्देवतोक्तैक्षतेक्षितवती** 

उस इस सत् नामक तेज, जल और अन्नके गोनिमृत उपर्युक्त देवताने, जैसा कि पहले ईक्षण किया था कि 'मैं बहुत हो चार्जे' यथापूर्वं वहु स्यामिति । तदेव । उसी मकार, ईक्षण किया । वह बहुभवनं प्रयोजनं नाद्यापि निर्वृत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृत-वती बहुभवनभेव प्रयोजन-ग्रुररीकृत्य।

कथस् १ हन्तेदानीमहसिमा यथोक्तास्तेजआधास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनेति स्वबुद्धिस्थं पूर्व-सृष्ट्यनुभृतप्राणाधारणमात्मान-मेव स्मरन्त्याहानेन जीवेनात्म-प्राणधारणक्रज्ञीत्सनेति वचनात्स्वात्मनोऽन्यतिरिक्तेन चेतन्यस्बरूपतया विश्विष्टेनेत्ये-तद्दर्भयति । अनुप्रविषय तेजोऽ-वनभूतमात्रासंसर्गेण लब्धविशे-पविद्याना सती नाम च रूपं च नामरूपे न्याकरवाणि विरुपष्ट-माकरवाण्यसौ नामायमिदंरूप इति न्याक्कर्यामित्यर्थः ।

नतु न युक्तमिदमसंसारिण्याः सर्वज्ञाया देवताया बुद्धि-

पूर्वकमनेकशतसहस्रानशीश्रयं

बहुत होनारूप प्रयोजन अमीतक समाप्त नहीं हुआ था, इसक्रिये बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें रखकर उसने फिर ईसण किया।

किस मकार ईक्षण फिया ! 'अब मैं इन उपर्युक्त तेच आदि तीन देवताओं में इस जीवरूपसे--ऐसा कहकर श्रुति पूर्वसृष्टिमें अनुमृत प्राणधारी आत्माका स्मरण करती हुई ही कहती है कि इस जीवा-–प्राण घारण करनेवाले भारमाके द्वारा-इस कथनसे श्रुति यह दिखळाती है कि अपने आत्मासे अर्थात् चैतन्यस्वरूपतया आत्मासे भविशिष्ट जीवरूपसे अनु-प्रवेश कर अर्थात् तेष, अप् और अन्न इन मृतमात्राओंके संसर्गसे. जिसने विशेष विज्ञान मास किया है, ऐसा होकर में नामरूप-नाम और रूपोंका न्याकरण-न्यक्तीकरण करूँ, अर्थात् यह इस नामवाला है और इस ह्यपना है-ऐसा अभिव्यक्त कहाँ।

शङ्का — किंतु स्वतन्त्रता रहते हुए भी अससारी सर्वज्ञ देवताका, बुद्धिपूर्वक ऐसा संकल्प करना कि, सैकड़ों — हजारों अनथोंके सत्यमेवं न युक्तं स्याद्यदि
स्वेनैवाविकृतेन रूपेणानुप्रवि-श्रेयं दुःखमनुभवेयमिति च संकल्पितवती, न त्वेनम्; कथं तर्हि ? अनेन जीवेनात्मनानु-प्रविश्येति वचनात् ।

जीवो हि नाम देवताया आ
मासमात्रम् । बुद्धधादिश्त्त
मात्रासंसर्गजनित आदर्श इव

प्रविष्टः पुरुषप्रतिविम्नो जलादिष्विव च सर्यादीनाम् ।

अचिन्त्यानन्तशक्तिमत्या देवताया बुद्धधादिसंवन्धश्चेतन्या
मासो देवतास्वरूपविवेकाग्रहण
निमित्तः सुखी दुःसी मृढ इत्या
धनेकविकल्पप्रत्यश्चेतः ।

आश्रयमृत शरीरमें अनुप्रवेश करके दुःखका अनुभवकरूँ,और फिर उसमें अनुप्रवेश करना सम्भवनहीं है।

समाधान - ठीक है, यदि वह ऐसा संकल्प करता कि अपने अवि-कृतरूपसे ही अनुप्रवेश करूँ ओर दु लका अनुभव करूँ तव तो ऐसा करना ठीक नहीं था, किंतु ऐसी बात है नहीं । तो फिर क्या है '— 'इस जीवात्मारूपसे अनुप्रवेश करूँ'' ऐसा वचन होनेके कारण [ उसका साक्षात् प्रवेश सिद्ध नहीं होता ]।

जीव तो उस देवताका आभासमात्र है, जो दर्पणमें प्रविष्ट हुए
पुरुषके प्रतिविम्वके समान तथा जल
आदिमें प्रविष्ट हुए सूर्यके आभासके
समान बुद्धि आदि मुत्मात्राओंके
ससर्गते उत्पन्न हुआ है। अचिन्त्य
एवं अनन्त शक्तिसे युक्त उस देवताका बुद्धि आदिसे सम्बन्धक्त्प जो
नैतन्याभास है वही उस देवताके
स्वरूपका विवेक प्रहण न करनेके
कारण सुखी, दुखी, मूढ इत्यादि
अनेकों विकल्पोंकी प्रतीतिका कारण
होता है।

जीवरूपेणानु-प्रविष्टत्वाद्देवता न दैहिकैः स्वतः **सुखदुःखादि**भिः संबध्यते । यथा प्ररुपादित्यादय आदर्शोद-कादिषुच्छायामात्रेणातुप्रविष्टा आदर्शोदकादिदोषैर्न संबध्यन्ते तद्वद् देवतापि। ''स्योगिया सर्व-लोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चान्न-पैर्वाह्यदोपैः। एकस्तथा सर्व-भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक-दुःखेन बाह्यः" (क० उ० २ | २।१२)। ''आकाशवत्सर्वग-तश्च नित्यः" इति हि काठके । ''ध्यायतीव लेलायतीव'' (बृह० उ०४।३।७) इतिचवा-जसनेयके ।

नतुच्छायामात्रश्रेजीवो पेंच प्राप्तस्तथा परलोकेहलोकादि च तस्य।

नैप दोषः; सदात्मना सत्य-स्वाभ्युपगमात् । सर्वे च नाम- ! स्वीकार किया गया है ।

छायामात्र जीवरूपसे अनुप्रविष्ट होनेके कारण वह देवता स्वयं देहके मुल-दुःखादिसे सम्बद्ध नहीं होता । निस प्रकार दर्पण और नल भादिमें छायामात्रसे अनुपविष्ट हुए मनुष्य और सर्य आदि दर्पण और नल आदिके दोषोंसे छिप्त नहीं होते उसी प्रकार वह देवता भी निर्लिप्त रहता है। "जिस प्रकार **छोकका चक्षुरूप सूर्य** चक्षुसम्बन्धी बाह्य दोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा छौकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता बल्कि उनसे बाहर रहता है" "तथा वह आकाराके समान सर्वत्र व्यास एवं नित्य है" प्रकार कठोपनिपद्में तथा "मानो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है'' इस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्भें भी कहा है। शङ्का-यदि जीव छायामात्र ही

है तो वह मिथ्या ही सिद्ध होता है तथा उसके परलोक, इहलोक सादि भी मिध्या ही ठहरते हैं ? समाधान--ऐसा दोष नहीं है,

क्योंकि सत्त्वरूपसे उसका सत्यत्व

रूपादि सदात्मनैव सत्यं विका-

रजातं स्वतस्त्वनृतमेव । 'वाचा-रम्भणं विकारो नामधेयम्' इत्यु-क्तत्वात् । तथा जीवोऽपीति । यक्षानुरूपो हिवलिरिति न्याय-प्रसिद्धिः । अतः सदात्मना सर्व-व्यवहाराणां सर्वविकाराणां च सत्यत्वं सतोऽन्यत्वे चानतत्व-मिति न कश्चिद्दोपस्तार्किकैरिहा-नुपङ्कुं शक्यः। यथेतरेतर-विरुद्धद्वैतवादाः स्ववुद्धिविकल्प-मात्रा अतन्वनिष्ठा इति शक्यं वक्तुम् ॥ २ ॥

नाम-रूपादि विकारजात सत्त्वहरूसे ही सत्य है, स्वयं तो वह मिथ्या ही है, क्योंकि 'विकार तो केवल कहनेके सिये नाममात्र हैं ऐसा कहा जा चुका है ऐसा ही जीव भी है। 'जैसा यक्ष वैसी ही बलि' यह न्याय प्रसिद्ध ही है। अतः सत्त्वरूपसे सम्पूर्ण ब्यवहार और सारे विकारोंकी सत्यता है तथा सत्से पृथक् माननेपर उनका मिथ्यात्व है-इस प्रकार तार्किको-द्वारा इस विषयमें किसी दोषका प्रसङ्ग नहीं उपस्थित किया सकता, जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक दूसरेसे विरुद्ध द्वैतवाद अपनी ही वृद्धिके विकल्पमात्र और अतत्त्वनिष्ठ हैं ॥ २ ॥

सैवं तिस्रो देवता अनुप्रविश्य | स्वात्मावस्थे बीजभृते अन्याकृते प्रकार ईक्षण कर कि 'मैं अपने नामरूपे व्याकरवाणीतीक्षित्वा-

इस प्रकार उसने उन तीनों देवताओंमें अनुप्रवेश कर भीर इस स्थित सन्याकृत नाम रूपोंका व्याकरण कर्रूंं ?-

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याकरोत ॥ ३ ॥

'और उनमेंसे एक-एक देवताको त्रिवृत्-त्रिवृत् करूँ' ऐसा विचार कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनुप्रवेश कर नामरूपका व्याकरण किया ॥ ३ ॥

तासां च तिसृणां देवताना-मेकैकां त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणि ト एकैकस्याः प्राधान्यं द्वयोईयो-गेंणमावीऽन्यथा हि रक्टवा इबैकमेव त्रिवृत्करणं स्यात्, न तु तिस्णां पृथकपृथिकत्रवृत्करण-मिति। एवं हि तेजोऽबन्नानां पृथङ्नामप्रत्ययलाभः स्यात्तेज इद्मिमा आपोऽन्नमिद्मिति च सति चं पृथङ्नामप्रत्ययलामे देवतानां---सम्यग्व्यवहारस्य प्रसिद्धिः प्रयोजनं स्यात् । एवमीक्षित्वा सेयं देवतेमा-स्तिस्रो देवता अनेनैव यथोक्ते-नैव जीवेन सर्यविम्बवदन्तः-प्रविश्य चैराजं पिण्डं प्रथमं

देवादीनां च पिण्डानन्प्रविश्य

'और उन तीनों देवताओंसंसे एक-एकको त्रिवृत्-त्रिवृत् करूँ।' एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमें एक-एककी प्रधानता और दो-दोकी गीणता रहती है, नहीं तो तीन [लड़वाली] रस्सीके समान एक ही त्रिवृत्करण होता । तीनों देवताओं-पृथक्-पृथक् त्रिवृत्करण नहीं होता। इस प्रकार ही तेज, अप और अन्नको 'यह तेज है, यह जल है, यह अन्त हैं' ऐसे पृथक्-पृथक् नाम और प्रतीतिकी प्राप्ति हो सकती है, और पृथक-पृथक नाम तथा प्रतीतिकी श्राप्ति ही देवताओं के सम्यक् व्यवहारकी प्रयोजनको पूर्ति हो सिद्धिरूप सकती है।

इस प्रकार ईक्षण कर उस देवता-ने इन तीनों देवताओं में इस उपर्धुक्त जीवरूपसे ही सूर्यविम्बके समान भीतर प्रवेश कर अर्थात् पहले विराट् फिण्डमें और उसके पश्चात् देवादि फिण्डों में अनुप्रवेश कर अपने संकल्प-के अनुसार ही नाम-रूपोंका यशासंकल्पमेव नामरूपे व्या-। व्याकरण किया। अर्थात् इति ११ ३ ११

पदार्थ इस नामवाठा और इस रूपवाठा है---इस प्रकार पदार्थीका व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥

तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोयथा तु खल्ल सो-म्येमास्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानीहीति ॥ ४ ॥

उस देवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिवृत्-त्रिवृत् किया । हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिष्टत-त्रिष्टत् हैं वह मेरेद्वारा जान ॥ ४ ॥

तासां च देवतानां गुणप्रधान-भावेन त्रिवतं त्रिवतमेकैकाम-करोत्कृतवती देवता। तिष्ठत ताबद्देवतापिण्डानां नामरूपा-भ्यां व्याकृतानां तेजोऽनन्नभय-त्वेन त्रिधात्वं यथा त बहिरिमाः पिण्डेम्यस्तिस्रो देवतास्त्रिवृत्त्रि-वदेकैका भवति तन्मे सम निगदतो विजानीहि विस्पष्टमव-धारयोदाहरणतः ॥ ४ ॥

उस देवताने उन देवताओं मेंसे एक-एकको गुण-प्रधानभावसे त्रिवृत्-त्रिवृत् किया । सभी, नामरूपसे व्यक्त हुए देवता सादि पिण्होंके तेज, अप् और अन्नरूपसे त्रिविषल-की वात अलग रहे, इन पिण्डोंसे वाहर भी ये तीनों देवता एक-एक करके किस प्रकार त्रिवृत-त्रिवृत हैं सो मेरे कथनद्वारा जान अर्थात् **उदाहरणद्वारा** अच्छी तरह समझ है।। ४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि वतीयकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

एकके ज्ञानसे सवका ज्ञान

यत्तद्देवतानां त्रिवृत्करणधुक्तं तस्यैवोदाहरणग्रुच्यते, उदाहरणं | दिया जाता है। उदाहरण नामैकदेशप्रसिद्धथाशेषप्रसिद्ध्य- द्वारा सम्पूर्ण देशकी प्रसिद्धिके लिये

उन देवताओंका चो त्रिवृत्करण कहा गया है. उसका उदाहरण कहते हैं, जो एक देशकी प्रसिद्धि-कहा जाता है। श्रुति वही उदा-🗕 <sup>|</sup> हरण देती है-

र्थमदाहियत इति । तदेतदाह-

यद्ग्ने रोहितश्रूपं तेजसस्तद्र्पं यच्छुक्कं तद्पां तद्वस्यापागाद्येरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ १ ॥

अग्निका जो रोहित ( हारू ) रूप है वह तेनका ही रूप है, जो शक्क रूप है वह जलका है और जो कृष्ण है वह अन्नका है। इस प्रकार अग्निसे अग्नित्व निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ] विकार वाणीसे कहनेके लिये नाममात्र है; केवल तीन रूप हैं—इतना ही सत्य है।।१।। यदग्नेस्त्रिवृत्कृतस्य रोहितं रूपं प्रसिद्धं लोके तदत्रिवृतकृतस्य तेजसो रूपमिति विद्धि । तथा यच्छुक्लं रूपमग्नेरेव तदपामत्रि-वृत्कृतानां यत्कृष्णं तस्यैवारने रूपं तदनस्य पृथिन्या अतिवृ-रकृताया इति विद्धि ।

लोकमें त्रिवृत्कृत (तीन तत्त्वोंसे मिश्रित ) अग्निका जो रोहित रूप प्रसिद्ध है वह अत्रिवृत्कृत ( केवल ) तेनका रूप है-ऐसा जानो । तथा उस अग्निका ही जो ग्रक्त रूप है वह तीन तत्त्वोंके सम्मिश्रणसे रहित केवल जलका है और उसीका जो कृष्ण रूप है वह अन्नका-अन्निवृत्कृत पृथिवीका रूप है--ऐसा जानी।

तत्रैवं सति रूपत्रयव्यतिरेके-णाग्निरिति यन्मन्यसे त्वं तस्या-ग्नेरप्रित्वमिदानीमपागादपगतम्। प्राप्रपत्रयविवेकविज्ञानाद्यप्ति-बुद्धिरासीचे साग्निबुद्धिरपग-ताग्निशब्दश्चेत्यर्थः। यथा दृश्य-मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिको पद्मरागोऽयमिति-गह्यमाणः शब्दबुद्धचोः प्रयोजको भवति प्रागुपधानस्फटिकयोर्विवेकविज्ञा-नात्तद्विकविज्ञाने तु पद्मराग-शब्दबद्धी निवर्तेते तद्विवेक-विज्ञातुस्तद्वत् ।

नन् किमत्र चुद्धिशब्दकल्प-

नया क्रियते प्राग्न्पत्रयविवेक-करणादग्निरेवासीचद्रग्नेरग्नित्वं

ऐसा होनेपर, तू जो समझता या कि अग्नि इन तीनों रूपोंसे **अरुग भी कोई वस्तु है सो उस** अग्निका अग्नित्व अव चला गया । तालर्थ यह है कि इन तीनों रूपोंका विशेष ज्ञान होनेसे पूर्व तेरी जो अग्निवृद्धि थी वह अग्निवृद्धि और 'अग्नि' शब्द अब निष्टत्त हो गये । जिस प्रकार दिखायी देते हुए छाछ रंगके उपधान (समीपवर्ती पदार्थ) से मिला हुआ स्फटिक माप्त होनेपर उपघान और स्फटिकका पार्थक्य ज्ञात होनेसे पूर्व 'यह पद्मराग है' इस प्रकारके शब्द और बुद्धिका प्रयोजक होता है, किंत्र पार्थक्य ज्ञास होनेपर उसमें उस पार्थक्यज्ञानीके पद्मराग शब्द भौर पद्मराग-बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार [ रूपत्रयका विवेक होनेपर अग्निका अग्नत्व निवृत्त हो बाता है।

गङ्का-किंतु यहाँ ( इस अग्निके सम्बन्धमें ) अग्निवृद्धि और अग्नि-शब्द ऐसी अधिक कल्पना करके क्या हेना है ? रूपत्रयका विवेक करनेसे पूर्व अग्नि ही था। वह रोहितादिरूपविवेककरणादपा-गादिति युक्तम्; यथा तन्त्वपक-र्षणे पटामावः ।

नैवं दुद्धिशन्दमात्रमेव ह्यन्नियत आह वाचारम्भणमन्तिर्मा विकारो नामधेयं नाममात्रमि-त्यर्थः । अतोऽग्रिचुद्धिरपि मृपैव कितिहं तत्र सत्यम् ! त्रीणि रूपा-णीत्येव सत्यम् , नाणुमात्रमपि रूपत्रयन्यितरेकेणसत्यमस्तीत्य-वधारणार्थः ॥ १ ॥

अग्निका अग्नित्व रोहितादि रूपोंका विवेक करनेसे निवृत्त हो गया-इतना ही कहना उचित 诺 जिस प्रकार कि तन्तुओंको निकाल लेने-पर पटका अभाव हो जाता है। समाधान-ऐसी वात नहीं है, क्योंकि अग्नि तो अग्निबुद्धि और अग्निशब्दमात्र ही है, कारण श्रुति कहती है 'भग्निरूप जो विकार है वह वाणीपर अवस्रम्बित नामधेय अर्थात् नाममात्र ही है ।' इसिक्ये अग्निबुद्धि भी मिथ्या ही है। तो फिर उसमें सत्य क्या है ! बस. तीन रूप ही सत्य है-यह कथन इस नातको निश्चित करनेके लिये हैं तीन रूपोंके अतिरिक्त और रूळ अणुमात्र मी **स**त्य नहीं है ॥१॥

तथा----

इसी प्रकार——

यदादित्यस्य रोहित १ रूपं तेजसस्तद्र्पं यच्छुक्कं तद्पां यरकृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्वं वा-चारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् । ॥२॥ यचन्द्रमसो रोहित १ रूपं तेजसस्तद्र्पं यच्छुक्कं तद्पां यरकृष्णं तदन्नस्यापागाचन्द्राचन्द्रत्वं वाचार-म्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्॥३॥ चिद्युतो रोहितश्रूपं तेजसस्तद्र्पं यच्छुक्नं तद्पां चत्कुष्णं तद्वस्यापागाद्वियुतो विद्युत्वं वाचारम्भणं विकारो नासधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ८ ॥

आदित्यका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो ग्रुक्त रूप है वह जलका है और जो इप्णरूप है वह अन्तका है। इस प्रकार आदित्य से आदित्य ति निष्ठुच हो गया, क्योंकि [ आदित्य रूप ] विकार वाणीपर अवलिनत नाममात्र है, तीन रूप हें—हतना ही सत्य है।। २।। चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्तका है। इस प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रस निश्च हो गया, क्योंकि [ चन्द्रमारूप ] विकार वाणीपर अवलिक ताममात्र है, तीन रूप हैं—हतना ही सत्य है।।३।। विश्वतका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह जलका है और जो कृष्ण रूप है वह अन्तका है। इस प्रकार विश्वत्स विश्वतका निश्चित हो। यी, क्योंकि [ विश्वत्रूप ] विकार वाणीपर अवलिवत नाममात्र है, तीन रूप हैं—हतना हो सत्य है।। ४॥

यदादित्यस्य यचन्द्रमसो

यद्विद्युत हत्यादि समानम् ।

नन्न यथा तु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवतासिङ्गिन्द्रहेकैका
भवति तन्मे विज्ञानीहीत्युक्त्वा
तेजस एव चतुभिरप्युदाहरणैरगन्यादिभिसिङ्गहत्करणं दक्षितं
नावज्ञयोस्दाहरणं दक्षितं
त्रिङ्गत्करणे।

जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, जो विधुत्का हरवादि अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये।

राङ्का-किंतु 'हे सोम्य! जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके अत्येक त्रिवृत-त्रिवृत् हैं वह मेरेद्वारा जान' ऐसा कहकर अग्नि आदि चारों उदाहरणोंसे तेवका ही त्रिवृत्करण दिखलाया गया है, त्रिवृत्करणमें जल और अन्नका तो स्दाहरण प्रदर्शित किया ही नहीं गया! नैष दोषः; अवन्नविषयाण्य-प्युदाहरणान्येवमेव च द्रष्टव्या-नीति मन्यते श्रुतिः, तेजस उदाहरणमुपलक्षणार्थम् । रूपव-च्वात्स्पष्टार्थत्वोपपत्तेश्च । गन्ध-रसयोरनुदाहरणं त्रयाणामसंभ-वातः न हि गन्धरसौ तेजसि स्तः । स्पर्शशब्दयोरनुदाहरणं विभागेन दर्शयितुमशक्यत्वात् । यदि सर्वे जगत्त्रिद्यत्कृतमि-

यदि सर्वे जगिलत्र इत्कृतिम-त्यग्न्यादिवस्त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यमग्नेरिग्नत्ववद्पागाज्जगतो जगन्वम् । तथान्नस्याप्यप्जुङ्ग-त्वादाप इत्येव सत्यं वाचारम्म-णमात्रमन्तम् । तथापामिप तेजः-गुङ्गत्वाद्वाचारम्भणत्वं तेज इत्येव सत्यम् । तेजसोऽपि सच्छुङ्गत्वा-द्वाचारम्भणत्वं सदित्येव सत्य-मित्येपोऽर्थ विविस्ततः ।

समाधान--यह कोई दोष नहीं है। श्रुति ऐसा मानती है कि जल और अन्तविषयक उदाहरणोंको भी इसी प्रकार जानना चाहिये । तेज-उदाहरण उनका उपलक्षण करानेके लिये है। इसके सिवा, होनेके कारण द्वारा स्पष्टार्थता भी सम्भव है। गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये नहीं दिया गया कि इन तीनोंमें उनका होना असम्भव है; तेजमे गन्ध और रस हैं ही नहीं। तथा [ त्रिविष ] स्पर्श और [ त्रिविष ] शब्दको अलग करके नहीं दिखाया ना सकता इसिछिये उनका भी उदाहरण नहीं दिया । यदि सारा ही जगत त्रिवस्कृत है और अग्नि आदिके समान केवल तीन ही रूप सत्य हैं तो अग्निके अग्नित्वके समान ससारका संसारत्व भी निवृत्त हो गया। तथा अन्त बलका कार्य है, इसलिये नल ही सत्य है, अन्न केवल वाचारम्भणमात्र है: तथा तेजका कार्य होनेके कारण जल भी वाचारम्भणमात्र ही है. तेज ही सत्य है और तेज भी सतका

कार्य है इसिंछये वह भी वाचारम्भण ही है, केवरु सत् ही सत्य है।

इस प्रकार

बतलाना अभीष्ट है।

इससे यही

नुत्र वाय्वन्तरिक्षे त्वत्रिष्ट-त्कृते तेजःत्रभृतिष्वनन्तर्भृतत्वा-दवशिष्येते । रान्धरस-शब्दस्पर्शाश्रावशिष्टा इति कथं विज्ञातेन सर्वेमन्यद-विज्ञातं विज्ञातं भवेत् ? तहि-ज्ञाने वा प्रकारान्तरं वाच्यम् । नेप दोषः; रूपवतुद्रच्ये सर्व-स्य दर्शनात्। कथम् ? तेजसि ताबद्रपवति शब्दस्पर्शयोरप्युप-लम्माद्वाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र स्पर्श-शन्दगुणवतोः सद्भावोऽनुनीय-ते । तथावन्नयो रूपवतो रस-गन्धान्तर्भाव इति । रूपवतां त्रयाणां तेजोऽनन्नानां त्रिवृत्कः रणप्रदर्शनेन सर्वे सद्धिकारन्वात्त्रीण्येव विज्ञान मन्यते श्रृतिः । न हि तिन रूप ही सत्य जाने गये हैं;

गङ्का---किंतु बायु और अन्त-रिक्ष तो तेज आदिके अन्तर्गत न होनेके कारण अत्रिवृत्कृत ही रह जाते हैं। इसी प्रकार गन्ध, रस, शुट्द और स्पर्श भी वन रहते हैं; फिर एकमात्र सत्को जान हेनेपर ही और सब अज्ञात पदार्थीका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है। अथवा उनका ज्ञान होनेके लिये श्रुतिको कोई दूसरा प्रकार वतलाना चाहिये । समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि रूपवान् द्रव्यमें सव गुण देखे जा सकते हैं मकार ? [सो वतलाते रूपवान् तेजमें शब्द और स्पर्शकी भी उपल्रविध होनेके कारण उसमें स्पर्श क्षीर शब्द गुणवाले वायु कीर आकाशके सद्भावका भी अनुमान किया जाता है। तथा रूपवान् जल और अन्नमें रस एवं गन्धका अन्तर्भाव हो जाता है। इस प्रकार तेन, जल और अन-त्रिवृत्करण रूपवार्नाका करनेसे शृति ऐसा मानती है कि

थन्तर्गत

साराका

होनेके कारण

मृते रूपवदुद्रव्यं प्रत्याख्याय वाय्वाकाशयोस्तद्गुणयोर्गन्ध-रसयोर्वा ग्रहणमस्ति । अथवा रूपवतामपि त्रिवृत्क-प्रदर्शनार्थमेव मन्यते रण त्रिदृत्कृते श्रुतिः । यथा র त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् . पश्चीकरणेऽपि समानो न्याय इत्यतः सर्वस्य सद्धि-कारत्वात्सता विज्ञातेन सर्व-मिदं विज्ञातं स्यात्सदेकमेवा-द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव भवति । तदेकस्मिन्सति विज्ञाते विज्ञातं मवतीति स्कम् ॥ २-४ ॥

क्योंकि रूपवान् मूर्च पदार्थीको छोड़कर वायु भौर भाकाशका तथा उनके गुण एवं गन्घ और रसका प्रहण ही नहीं हो सकता । अथवा इन रूपवान् पदार्थीके त्रिवृत्करणको भी श्रुति पदर्शनके ही लिये मानती है। जिस प्रकार त्रिवृत्करणमें तीन रूप ही सत्य हैं उसी प्रकार पञ्चीकरणमें भी समान नियम ही समझना चाहिये। इस प्रकार सब कुछ सत्का ही विकार होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह साराका सारा जान छिया जाता है। अतः एकमात्र अद्वितीय सत् ही सत्य है--यह सिद्ध ही है। इसलिये यह ठीक ही कहा है कि उस एकको जान लेनेपर यह सब नान लिया नाता है ॥ २-४॥

एतद्ध सम वै तिद्वद्वाश्स आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रियान नोऽच कश्चनाश्रुतममतमिवज्ञातमुदा-हरिष्यतीति ह्येभ्यो विदाश्चकुः॥ ५॥

इस ( त्रिष्टुत्करण ) को जाननेवाले पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महा-श्रोत्रियोने यह कहा था कि इस समय हमारे कुलमें कोई बात अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात है—ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन अमिन आदिके दृष्टान्तद्वारा वे सब कुळ जानते थे ॥ ५ ॥ एतद्विद्वांसो विदितवन्तः पूर्वेऽतिक्रान्ता महाशाला महाश्रोत्रिया आहुई सम वै किल ।
किम्रुक्तवन्तः १ इत्याह—न नोऽस्माकं कुलेऽखेदानीं यथोक्तविज्ञानवतां कश्चन कश्चिद्प्यश्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति
नोदाहरिष्यति, सर्वं विज्ञातमेवासमत्कुलोनानां सद्विज्ञानवन्त्वादित्यभिप्रायः ।

ते पुनः कथं सर्वे विज्ञात-वन्तः १ इत्याइ-एम्यिह्मस्यो रोहितादिरूपेम्यस्त्रिष्टरकृतेस्यो विज्ञातेस्यः सर्वभण्यन्यच्छिप्टमेव-मेवेति विदाश्चकुर्विज्ञातवन्तो य-स्मात्तस्मात्सर्वज्ञा एव सहिज्ञा-नात्त आसुरित्यर्थः । अथवैम्यो विदाश्चकुरित्यग्न्यादिस्यो दृष्टा-न्तेस्यो विज्ञातेस्यः सर्वमन्यद्वि-दाश्चकुरित्येतत् ॥ ५ ॥

इस ( त्रिष्टुत्करण ) को जानने-वाले पूर्ववर्ती अर्थात् अतीतकाळीन महागृहस्थ और महाश्रोत्रियोंने कहा था । क्या कहा था ! सो वतलाते हैं—'उपर्युक्त विज्ञानको जाननेवाले हमलोगोंके कुलमें आज—इस समय कुछ भी अश्रुत, अमत अथवा अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं वता सकेगा। तालर्य यह है कि सत्के विज्ञानसे युक्त होनेके कारण हमारे कुडुम्बियों-को सब कुछ ज्ञान ही है।'

किंत उन्होंने किंस मकार सब कुछ नाना है, सो श्रुति वतलाती है-- 'क्योंकि इन तीन अर्थात [इस प्रकार] जाने हुए त्रिवृत्कृत रोहितादि रूपेंद्वारा, अन्य अवशिष्ट पदार्थ भो ऐसे ही हैं-इस प्रकार वे जानते हैं, अतः सत्के विज्ञानके कारण वे सब सर्वज्ञ ही हो गये तात्पर्य है। हैंग--ऐसा इसका अथवा 'एभ्य. विदाशकु.' इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि इन अग्नि आदि हुए दृष्टान्तेंद्वारा वे और सबको भी वान गये हैं।। ५॥

कथम् १

किस प्रकार जान गये हैं !

यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रूपमिति तद्विदा-अकुर्यंदु शुक्कमिवाभृदित्यपाश्रूपमिति तद्विदाअकुर्यंदु कुर्णमिवाभृदित्यन्नस्य रूपमिति तद्विदाञ्चकुः ॥ ६ ॥ यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानाश्समास इति तद्विदाञ्चकुर्यथा नु खळु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृदेकैका भवति तन्मे विजानी-हीति ॥ ७ ॥

जो कुछ रोहित-सा है वह तेजका रूप है-एसा उन्होंने जाना है; जो ग्रुक्त सा है वह जलका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो कृष्ण-सा है वह अन्नका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना है ॥ ६ ॥ तथा जो कुछ विज्ञात-सा है वह इन देवताओंका ही समुदाय है-ऐसा उन्होंने जाना है। हे सोम्य। अब तू मेरेद्वारा यह जान कि किस मकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत हो जाता है ॥ ७ ॥

यदन्यद्रूपेण संदिह्यमाने क-पोतादिरूपे रोहितमिव यदुगृह्य-माणमभूत्तेषां पूर्वेषां ब्रह्मविदाम्, तत्तेजसो रूपमिति विदाश्वकुः। यच्छुक्रमिवाभूद्गृह्यमाणं तद्यां रूपम्,यत्कृष्णमिवगृह्यमाणं तदमस्येति विदाश्रकः। एवमेवा-

[अग्नि आदिकी अपेका] अन्य रूपसे संदेह किये जाते हुए कपोतादिरूपमें जो उन पूर्ववर्ती नसनेचाओंद्वारा रोहित-सा प्रहण किया जाता था वह तेजका रूप है-ऐसा उन्होंने जाना। तथा जो शुक्क-सा यहण किया वह जलका रूप है और जो कृष्ण-सा ग्रहण किया जाता था वह अन्नका रूप है \_ ऐसा उन्होंने । जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त मिव विशेषतोऽगृह्यमाणमभूत्त-दप्येतासामेव तिसृणां देव-तानां समासः समुदाय इति विदाश्वतः।

एवं तावदुवाह्यं वस्त्वग्न्या-दिवद्विज्ञातम्, तथेदानीं यथा नु खलु हे सोम्येमा यथोक्ता-स्तिस्रो देवताः पुरुषं शिरः- | पाण्यादिलक्षणं संघातं प्राप्य पुरुषेणोपयुज्य-मानास्त्रिष्टत्त्रिष्टदेकैका भवति, तन्मे विजानीहि निगदत इत्युक्त्वाह ॥ ६–७ ॥

त्यन्तदुरुंस्यं यदु अप्यविज्ञात- | दुर्लक्ष्य और अविज्ञात-सा अर्थात् विशेषरूपसे महण नहीं किया ना सकता था वह भी इन तीन देवतार्भोका ही समृह है--ऐसा उन्होंने जाना था।

> इस प्रकार तो वाह्य वस्तुएँ अग्नि आदिके समान जानी गयीं। अव, हे सोम्य ! जिस प्रकार वे उपर्यक्त तीनों देवता मस्तक और हाय मादि अहोंबाले शरीर एवं कार्यकरण- | इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्राप्त होकर पुरुषसे उपयोग की नाती हुई प्रत्येक त्रिष्टत्-त्रिष्टत् हो जाती है वह मेरे द्वारा-मेरे कथन करनेपर तू जान। ऐसा कहकर वह कहने लगा ॥ ६-७ ॥

-ಇನ್ನಲ್ಲ

इतिच्छान्द्रोग्योपित्वदि वन्द्राध्याये चतुर्थसण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥ ४ ॥



## अन्न आदिके त्रिविध परिणाम

# अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माश्सं योऽणि-ष्टस्तन्मनः ॥ १ ॥

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मांस हो जाता है और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है।।१।। अन्नमशितं भक्तं त्रेधा विधी-यते जाठरेणाग्निना पच्यमानं त्रिधा विभन्यते । कथम् १ विधीय-तस्यानस्य त्रिधा मानस्य यः स्थविष्ठः स्थूलतमो धातुः स्थूलतमं वस्तु विभक्तस्य स्थूलोंड्यः, तत्पुरीषं भवति: यो मध्यमोंऽशो धातुरन्नस्य, तद्रसादिक्रमेण परिणस्य मांसं भवति: योऽणिष्टोऽणुतमो धातुः, स ऊर्घ्वं हृदयं प्राप्य स्रभासु हिताख्यासु

खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है अर्थात् जठगग्निद्वारा पचाये जानेपर वह तीन भागोंमें विभक्त हो जाता है। प्रकार !-तीन भागों में विभक्त होते हुए उस अन्नका जो स्थविष्ठ-स्थूलतम घातु--सबसे स्थूल वस्तु यानी विमक्त हुए अन्तका जो स्थूछ अंश होता है वह मल हो जाता है। तथा को अन्तका मध्यम अंश यानी मध्यम घातु होता है वह रसादि कमसे परिणत होकर मांस हो जाता है और जो अणिष्ठ-अण्तम घात होता है वह ऊपरको ओर हृदयमें पहुँचकर हिता नामकी सुक्ष्म नुप्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य नाड़ीमें प्रवेश कर वायु आदि

स्थितिम्रत्पादयन्मनो भवति । सनोरूपेण विपरिणमन्मनस उपचयं करोति । ततश्चान्नोपचितत्वान्मनसो भौतिकत्वमेवः न वैशेषिकतन्त्रो-क्तलक्षणं नित्यं निरवयवं चेति यदपि 'मनोऽस्य दैवं चक्षः' इति वश्यति तदपि न नित्यत्वापेक्षयाः किं तर्हि स्रक्ष्मव्यवहितवित्रकृष्टादिसर्वेन्द्रि-यविषयव्यापकत्वापेक्षया यज्ञान्येन्द्रियविषयापेक्षयानित्य-तद्प्यापेक्षिकमेवेति वक्ष्यामः। "सत् " एकमेवा-द्वितीयम्" (छा०उ० ६।२।१) इति श्रुतेः ॥ १ ॥

इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न करता हुआ मन हो जाता है। वह मनरूपसे विपरिणाम (विकार) को पास होता हुआ मनका उपचय करता है।

इस कारण भौतिक होना ही सिद्ध होनेसे मनका भौतिक होना ही सिद्ध होता है। वह वैशेपिक दर्शन-के कहे हुए लक्षणवाला नित्य और निरवयव है-ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता। आगे (छा० ८।१२। ५ में) जो कहा जायगा कि 'मन इसका दैव चक्ष हैं वह भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नहीं है। तो फिर किस दृष्टिसे हैं ! वह कथन सूक्ष्म, व्यवहित और दूरवर्ती इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियोंके विषयोंमें व्यापक होनेकी अपेक्षासे है । तथा जो अन्य इन्द्रियोंकी अपे-क्षासे उसका नित्यत्व है वह भी आपेक्षिक ही है---ऐसा हम आगे चलकर कहेंगे, क्योंकि "सत् एक-मात्र भार अद्वितीय है" ऐसी श्रुति है [ अतः उसके सिवा और कोई परमार्थ-सत्य नहीं हो सकता। ॥१॥

तथा--- । इसी प्रकार---

आपः पोतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं भवति यो मध्यस्तह्योहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ २ ॥

पीया हुआ जल तीन प्रकारका हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, जो मध्यमाग है वह रक्त हो जाता है और जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है ॥ २ ॥ आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यः स्थिवष्टो धातुः, तन्मूत्रं भवति । यो मध्यमः, जो मध्यम भाग है वह रक्त हो तल्लोहितं भवति । योऽणिष्ठः, वह प्राण हो जाता है। आगे श्रुति स प्राणी भवति । वश्यति हि 'आपोमयः प्राणो न पिबतो है, जलपान करते हुए तेरा प्राण विच्छेत्स्यते' इति ॥ २ ॥

पीया हुआ जल तीन मकारका हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र हो जाता है, यह कहेगी भी कि 'प्राण जलमय विच्छिन्न नहीं होगा' ॥ २ ॥

तथा-

ऐसे ही-

तेजोऽशितं त्रेघा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तद्स्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्टः सा वाक्॥३॥

खाया हुआ [ घृतादि ] तेच तीन प्रकारका हो चाता ً । उसका नो स्थूछतम भाग होता है वह हड़ी हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मज्जा हो जाता है और जो स्क्ष्मतम माग है वह वाक् हो जाता है ॥ ३ ॥

तेजो ऽशितं तैल्रघृतादि भ-भितं त्रेभा विभीयते । तस्य यः स्थिवष्ठो भातः, तदस्थि भवति । स्थूल्यम अंश होता है वह हड्डी हो

यो मध्यमः, स मजास्थ्यन्तर्गतः स्नेहः । योऽणिष्टः, सा वाक् । तैलघृतादिमक्षणाद्धि वाग्विशदा मापणे समर्था मवतीति प्रसिद्धं लोके ॥ ३ ॥

जाता है, जो मध्यम माग है वह
मज्जा—हड़ीके भीतर रहनेवाला
स्निग्ध पदार्थ हो जाता है और जो
स्क्मतम अंश है वह वाक हो जाता
है। तैल-धृत आदिके भक्षणसे ही
वाणी विशद अर्थात् भाषणमें समर्थ
होती है—ऐसा लोकमें प्रसिद्ध
ही है।। ३।।

<del>---</del> ⇔.---

यत एवम्--

। क्योंकि ऐसा है---

अन्नमयश्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो-मयी वागिति भूय एव मा भगवान्त्रिज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

[ इसिल्ये ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है । ऐसा कहे जानेपर श्वेतकेतु वोला—'भगवन् ! आप मुझे फिर समझाइये !' तत्र आरुणिने 'अच्छा सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ४ ॥

अनमयं हि सोम्य मन आपो-

मयः प्राणस्तेजोमयी वाक् ।

नतु केवलानमक्षिण आखुप्रभृतयो वाग्ग्मिनः प्राणवन्तव्य
तथान्मात्रमध्याः साम्रद्रा
मीनमकरप्रमृतयो मनस्त्रिनो
वाग्ग्मिनश्च, तथास्तेहपानामपि

[इसिंख्ये] हे सोम्य! मन अन्नमय है, प्राण चलमय है और वाफ् तेजोमबी है।

पाक् तजानवा हूं।

गङ्का-—किंतु केवल सन्न मक्षण
करनेवाले चूहे आदि वाक्युक्त
सौर प्राणवान् देखे जाते हैं तथा
समुद्रमें रहनेवाले केवल जलमान
मक्षण करनेवाले मतस्य एवं मकर
आदि मन सौर वाणीसे युक्त होते
हैं; हसी प्रकार घृतादि न साने-

प्राणवन्तं मनस्वित्वं चातुमेयम्; यदि सन्ति, तत्र कथमन्नमयं हि सोम्य मन इत्याद्युच्यते ?

नैप दोषः, सर्वस्य त्रिवृत्कृत-त्वात्सर्वत्र सर्वोपपत्तेः; न ह्यत्रि-वृत्कृतमन्त्रमश्चाति कश्चित्, आपो वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो वात्रिवृत्कृतमश्चाति कश्चिदित्य-न्नादानामासुत्रभृतीनां वाग्ग्मित्व प्राणवन्तं नेत्याद्यविकद्वम् ।

इत्येवं प्रत्यायितः श्वेतकेतुराह भ्य एव पुनरेन मा मां भगवान-न्नमयं हि सोम्य मन इत्यादि विज्ञापयतु दृष्टान्तेनावगमयतु । नाद्यापि ममास्मिन्नचें सम्यङ् निश्चयो जातः। यस्माचेजोऽनन्न-मयत्वेनाविश्चिष्टे देह एकस्मिन्नुप-युज्यमानान्यन्नाप्स्नेहजातान्य- वालोंका भी प्राणवस्त्व धीर मन-स्वित्व अनुमान किया जा सकता है। जब पेसे भी जीव हैं तो हि सोम्य । मन अन्नमय है, इत्यादि कथन कैसे किया जाता है!

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि सब कुछ त्रिष्टरकृत होनेके कारण सबका सब वस्तुओंमें होना सम्मबाँहै। कोई भी जीव अत्रिवक्कृत अन्न मक्षण नहीं करता, न अत्रि-वृत्कृत नल ही पीया जाता है और न कोई अत्रिष्टरकृत तेनहीको खाता है। इसीसे अन्नादि मक्षण करने-वाले चूहे आदिका वाक्युक्त और प्राणयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है।

इस प्रकार प्रतीति कराये हुए श्वेतकेतुने कहा - 'हे भगवन् । 'ध्यानको हि सोम्य मनः' इत्यादि कथनको आप मुझे फिर समझाइये – इसे ह्याद्व देकर मुझे फिर ह्यानको आप मुझे फिर समझाइये । इस विषयमें अमीतक मेरा ठीक निश्चय नहीं हुआ।' क्योंकि तेज, जळ और अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई विश्लोवता न होनेपर भी एक ही देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जळ

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये पञ्चमसन्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ५॥



## TO THE

अन्न आदिका सूक्ष्म भाग ही मन आदि होता है दध्नः सोम्य मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तत्सपिंर्भवति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! मथे जाते हुए दहीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्टा हो जाता है; वह घृत होता है ॥ १ ॥

द्दनः सोम्य मथ्यमानस्य | हे सोम्य । मथे जाते हुए दही-देष्नः साम्य मय्यनागरः योऽणिमाणुमानः स ऊर्ध्वः का नो अणिमा—सूक्ष्मांश होता है समुदीपति संभूयोध्वं नवनीत-मावेन गच्छति तत्सिपिभेवति ॥ १॥ है। वह धृत होता है॥ १॥

यथायं दृष्टान्तः---

। जैसा कि यह दृष्टान्त है—

एवमेव खळु सोम्यान्नस्या३यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २ ॥

उसी प्रकार हे सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक् प्रकारसे ऊपर आ जाता है, वह मन होता है ॥ २ ॥ एवमेव खलु सोम्यानस्यौद-वादेरश्यमानस्य भ्रुज्यमानस्यौ-जादि अन्नका जो सूक्ष्म भाग

द्यें णाग्निना वायुसहितेन खजेनेव होता है वह मथानीके समान मथ्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्घ्वः वायुसहित नठरानिद्वारा

समुदीपति:तन्मनो भवति, मनो- जानेपर ऊपर आ जाता है, वह

ऽनयनैः सह संभूय मन उपिन- | मन होता है, अर्थात् मनके अव-यनोंके साथ मिरुकर मनकी पुष्टि नोतीत्येवत् ॥ २ ॥

तया-

। तथा---

# अपाश्सोम्य पीयमानानां चोऽणिमा स ऊर्घः ससुदीषति स प्राणो भवति ॥ ३ ॥

हे सोम्य । पीये हुए जलका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकड़ा होकर ऊपर भा जाता है, वह माण होता है ॥ ३ ॥

योऽणिमा स ऊर्घः सम्रदीपति स्थम भाग होता है वह इकट्टा होकर कपर था जाता है; वह प्राण होता स प्राणो भवतीति ॥ ३ ॥

अपां सोम्य पीयमानानां हे सोम्य । पीये हुए जलका नो है-ऐसा [ लारुणिने कहा ] ॥३॥

एवमेव खलु---

। ठीक इसी प्रकार--

तेजसः सोम्यारयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥

हे सोम्य ! मक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर मा चाता है भौर वह वाणी होता है ॥ ४ ॥

तेजसोऽरयमानस्य हि सोम्य ! मक्षण किये हुए योऽणिमा स ऊर्च्यः सम्रदीपति सा वाग्भवति ॥ ४॥ देशा होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर भा जाता है और वह वाणी होता है ॥४॥

अन्नमयश्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते-जोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥

[इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन भन्नमय है, प्राण जलमय है भीर वाणी तेजोमधी है-ऐसा [आरणिने कहा ]। [तव इवैतकेतु . वोला— ] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये' इसपर आरुणिने कहा— 'सोम्य ! भक्छा' ॥ ५ ॥

अन्नमयं हि सोम्य मन आपो-मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । युक्तमेव मयोक्तमित्यभिप्रायः । अतोऽप्तेजसोरस्त्वेतत्सर्वमेवम्, मनस्त्वन्नमयमित्यत्र नैकान्तेन मम निश्चयो जातः । अतो भूय एव मा भगवान्मनसोऽन्नमयत्वं दृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥

हे सोन्य ! मन अन्तमय है, प्राण वरुमय है और वाक् ते वो मयो है—इस प्रकार मेरा यह कथन ठीक ही है—ऐसा इसका अभिप्राय है [इसपर श्वेतकेतु वो छा—] आपके कथनानुसार बळ और ते बके विषयमें तो मळे ही सब कुळ ऐसा ही हो; किंद्र अभीतक मुझे इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ कि मन अन्तमय है । अतः है मगवन् ! मुझे मनका अन्तमयल फिर दृष्टान्तद्वारा समझाहये।' तब पिताने कहा—'सोम्य! अच्छा'।। पा।।

इतिच्छान्दोम्योपनिषदि षष्ठाध्यारे षष्ठसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥



#### सम्ब 河顶町

#### षोडशक्लाविशिष्ट पुरुपका उपदेश

अन्नस्य भुक्तस्य योऽणिष्टो धातुः, स मनसि शक्तिमधात् । सान्नोपचिता सनसः शक्तिः प्रविभन्य पोडशधा पुरुपस्य कलात्वेन निर्दिविक्षिता । तया मनस्यन्नोपचितया शक्त्या घोड-प्रविभक्तया संयुक्तस्त-द्यान्कार्यंकरणसंघातलक्षणी जीव विशिष्टः पुरुषःपोडशक्त उच्यतेः यस्यां सत्यां द्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञाता सर्विक्रया-समर्थः प्ररुपो मवतिः हीयमानायां च यस्यां सामर्थ्यहानिः। बस्यति च-"अथानस्यायैद्रष्टा" ( छा० उ० ७।९।१) इत्यादि। सर्वस्य कार्यकरणस्य सामध्ये

लाये हुए अन्नका जो सूक्ष्मतम अंश था उसने मनमें जिक्का संचार किया। अन्नद्वारा सम्पन्न हुई उस मनकी शक्तिका सोल्ह प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कछा-रूपसे निर्देश करना इष्ट है। मनमें अन्नके द्वारा उपचित तथा सोल्ह भागोंमें विभक्त हुई उस शक्तिसे संयुक्त उस शक्तिवाला देह भौर इन्द्रियोंका संघातरूप जीवविशिष्ट पुरुष पोडशक्ल (सोल्ह क्लाओं-बाला ) कहा जाता है; जिस शक्तिके रहनेपर ही पुरष द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा, कर्जा, विज्ञाता तथा समस्त कियाओं में समर्थ होता है और जिसके क्षीण होनेपर उसकी शक्तिका हास हो बाता है। आगे चलकर श्रुति यह कहेगी भी कि "विसको अन्नकी प्राप्ति होती है वही पुरुष [शक्ति सम्पन्न होनेसे ] इष्टा है" सम्पूर्ण मृत और इन्द्रियोंकी शक्ति मनके ही मनः कृतमेव । मानसेन हि बलेन | द्वारा है । लोकमें मनोबल्से सम्पन्न संपन्ना विलनो दृश्यन्ते लोके | पुरुष वलवान् देखे जाते हैं तथा ध्यानाहाराश्र केचित्, अन्नस्य कोई-कोई केवल ध्यानाहारी भी सर्वात्मकत्वात, अतोऽन्नकृतं देखे जाते हैं, क्योंकि अन सर्वात्मकत्वात्, मानसं वीर्यम् ।

सर्वरूप है; अतः मानसिक बल अन्नसे ही होता है।

षोडराकलः सोम्य पुरुषः पश्चद्शाहानि माशीः काससपः पिवापोसयः प्राणो न पिवतो विच्छेत्स्यत इति ॥ १ ॥

हे सोम्य । पुरुष सोलह कलाओंनाला है । तू पंद्रह दिन भोजन मत कर, केवळ मथेच्छ जरुपान कर । प्राण जलमय है: इसलिये जल पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा

षोडश कला यस्य प्ररूपस्य सोऽयं।

षोडशकलःपुरुषः: एतच्चेत्प्रत्यक्षी कर्तमिच्छसि पश्चदशसंख्याका-न्यहानि माशीरशनं मा कार्षीः, काममिच्छातोऽपः पिनः यस्मान पिवतोऽपस्ते प्राणो विच्छेत्स्यते यस्मादापी-विच्छेदमापत्स्यते प्राण इत्यवी-मयोऽव्विकारः चाम । न हि कार्य स्वकारणोप-ष्टम्भमन्तरेणाविश्रंशमानं स्थातु-म्रत्सहते ।। १ ॥

सोलह कलाएँ जिस पुरुषकी हैं वह पुरुष सोलह कलाभोंवाला है। यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष करना चाहता हो ਗੇ पंद्रह दिन-भोजन मत कर. केवल तक यथेच्छ जलपान कर, क्योंकि जल पीते रहनेसे तेरा प्राण विच्छित्र नहीं होगा अर्थात् नाशको प्राप्त नहीं होगा, कारण पहले हम कह चुके हैं कि प्राण जलमय यानी जलका विकार है: और कोई भी कार्य अपने कारणके आश्रय बिना अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह सकता ॥ १ ॥

स ह् पञ्चद्शाहानि नाशाथ हैनसुपससाद किं ब्रवीमि भो इत्युचः सोम्य यजूश्षि सामानीति स होवाच न वै मा प्रतिभान्ति भो इति ॥ २ ॥

उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया। तत्पश्चात वह उस (आरुणि) के पास आया [और बोरुा—] 'भगवन्! क्या बोर्ड्स !' [पिताने कहा—] हे सोम्य! ऋष्, यजुः और सामका पाठ करो— तव उसने कहा—'भगवन्! मुझे उनका प्रतिमान (स्फुरण) नहीं होता'॥ २॥

स हैवं श्रुत्वा मनसोऽन्नमयत्वं प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छन्पश्चद्शाहानि नाशाशन न कृतवान् । अथ पोडशेऽहनि हैनं पितरप्रपससा-दोपगतवानुपगम्य चोवाच-किं व्रवीमि मो इति । इतर आह— ऋचः सोम्य यज्ंपि सामान्यधी- प्वप्रकः पित्राह—न वै मा माम्रगादीनि प्रतिभान्ति मम मनसि न दृश्यन्त इत्यथों हे मो मगवन्निति ॥ २॥

उसने ऐसा सुनकर मनकी धन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे पंद्रह दिन भोजन नहीं किया । फिर सोल्ड्वे दिन बह अपने पिताके पास आया और आकर बोला—'पिताजो ! क्या बोळॅ !' इसपर पिताजे हस भकार कहनेपर वह बोला—'हे सगवन् ! सुसे इस्गादिका प्रतिभान नहीं होता; तार्त्ययं यह है कि मेरे मनमें उनकी प्रतीत नहीं होती' ॥ २ ॥

एनमुक्तवन्तं पिताह—शृणु तत्र कारणं येन ते तान्यृगादीनि न प्रतिभान्तीति । इस मकार कहते हुए उस पुत्रसे पिताने कहा—-'इस सम्बन्धमें तू कारण सुन, जिससे कि तुझे उन ऋगादिका प्रतिभान नहीं होता ।' तथ्होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहे-देवथ्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्या-त्तयैतर्हि वेदान्नानुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्यसीति॥३॥

वह उससे बोला—'हे सोम्थ! जिस प्रकार बहुत-से हूँ घनसे प्रज्वल्खि हुए अग्निका एक जुगनूके वरावर अङ्गारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य! तेरी सोल्ह् कलाओं मेंसे केवल एक कला रह गयी है। उसके द्वारा इस समय तू वेदका अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, अब भोजन कर; तव तू मेरी वात समझ जायगा'।। ३॥

वं होवाच यथा लोके हे
सोम्य महतो महत्परिमाणस्याम्याहितस्योपचितस्येन्धनैरग्नेरेकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः खद्योतपरिमाणः शान्तस्य परिशिष्टोऽबशिष्टः स्याद्भवेत्,तेनाङ्गारेण ततोऽपि तत्परिमाणादीषदपि न बहु
दहेत्;एवमेव खलु सोम्य ते तवान्रोपचितानां षोडशानां कलानामेका कलावयवोऽतिशिष्टावशिष्टा
स्यात्,तया त्वं खयोतमात्राङ्गारतुल्ययैतहींदानीं वेदान्नानुभवसि
न प्रतिपद्यसे श्रुत्वा च मे मम

उससे आरुणिने कहा--'हे सोम्य | लोकमें जिस प्रकार ईघनसे आधान किये हुए-बढाये हुए बहुत बड़े परिमाणवाले अग्निका. उसके शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमात्र-खद्योतके वरावर परिमाणवाला अंगारा रह जायगा तो उस अंगारेके उससे--उसके परिमाणसे थोहा-सा भी अधिक दाह नहीं किया ना सकता, उसी प्रकार हे सोग्य ! तेरी अन्नसे उपचित हुई सोलह कलाओं में से केवल एक कला-एफ भाग रह गयी है। उस सद्योतमात्र अंगारके समान एक कलासे तू इस समय वेदोंका अनुभव नहीं कर सकता-इस समय तुझे उनका ज्ञान

वाचमधारोषं विज्ञास्यस्यशान । न हो सकेगा ! अन पहले तू भोजन कर तब मेरा वचन मुनकर तू सब जान जायगा ॥ ३॥ भुह्ध्व तावत् ॥ ३ ॥

# स हाशाथ हैनसुपससाद तश्ह यक्ति च पप्रच्छ सर्वश्ह प्रतिपेदे ॥ ४ ॥

उसने भोजन किया और फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया I तव उसने जो कुछ पृष्ठा वह सव उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥

स इ तथैवाग भुक्तवान्।

अधानन्तरं हैनं पितरं गुश्रपुरु-पससाद । तं होपगठं पुत्रं यत्कि-चर्गादिषु पत्रच्छ ग्रन्थरूपमर्थ-जातं वा पिता, सश्चेतकेतुः। सर्वे ह तत्प्रतिपेद ऋगाद्यर्थतो सन ऋगादि श्वेतकेतुने ग्रन्थत ग्रन्थतश्च ॥ ४ ॥

उसने उसी प्रकार ( पिताके कथनानुसार ) भोजन किया। रूप अथवा अर्थसमृह पूछा वह तथा अर्थत. नान लिया ॥ ४ ॥

तश्होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकसङ्गारं खद्योतमात्रं परिशिष्टं तं तृणैरूपसमाधाय प्राज्वलयेचेन ततोऽपि वहु दहेत्॥ ५॥

उससे [ आरणिने ] कहा—है सोम्य ! जिस प्रकार बहुत-से ईंघनसे बड़े हुए अग्निका एक लद्योतमात्र अङ्गारा रह जाय और उसे तृणसे सम्पन्न कर मन्वस्थित कर दिया जाय तो वह उसकी ( अपने पूर्व परिमाणकी ) स्रापेया भी अधिक दाह कर सकता हैंग ॥ ५ ॥

तं होबाच प्रनः पितायथा। सोम्य महतोऽस्याहितस्येत्यादि समानम्,एकमङ्गारं शान्तस्याग्रेः तेनेद्धेनाङ्गारेण ततोऽपि पूर्वपरि-माणाद्बहु दहेत् ॥ ५ ॥

फिर उससे पिताने कहा—'हे सोम्य ! जिस प्रकार---'महतो ८-भ्याहितस्य' इत्यादि पदौंका अर्थ पूर्ववत् समझना चाहिये--शान्त हुए अग्निका एक खद्योतमात्र अंगारा खद्योतमात्रं परिशिष्टंतं तृणैश्वृणैं। रह नाय और उसे तृण तथा [लकड़ियोंके] चूरेसे सम्पन्न करके श्रोपसमाधाय प्रान्वलयेद्वर्धयेत् । पन्वित्त किया नाय वर्धात् वदाया जाय तो वह उस दीस हुए अंगारे-से उस अपने 'पूर्व अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है ।। ५ ॥

एवर सोम्य ते षोडशानां कळानामेका कळाति-शिष्टाभूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाळी तयैतर्हि वेदाननु-भवस्यन्नमयशहि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥

'हसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओं मेंसे एक कला अवशिष्ट रह गयी थी । वह अन्नद्वारा, वृद्धिको प्राप्त अर्थात् प्रज्वलित कर दी गयी | अब उसीसे तू वेदोंका अनुभव कर रहा है । अतः हे सोम्य ! मन अन्नमय है, पाण जलमय है और वाक् तेनोमयी है। इस प्रकार [ इवेतकेत् ] उसके इस कथनको विशेषरूपसे समझ गया, समझ गया ॥ ६ ॥

एवं सोम्य ते षोडशानामन्न-। इसी प्रकार हे सोग्य ! कलानां सामर्थ्यस्याणामेका तेरी सामर्थ्यस्या अननी सोलह

नाह्वेंकेका कला चन्द्रमस इवा-परपक्षे क्षीणा. सातिशिष्टा कला भ्रक्तेनोपसमाहिता वर्धितोपचिता प्रान्वाली, दैर्घ्य छान्दसम् ,प्रन्वलिता वर्धितेत्यर्थः। प्राज्वासीदिति वा पाठान्तरम् ,तदा तेनोपसमाहिता स्वय प्रज्वलित-ववीत्यर्थः । तया विधेतयैतर्धी-दानीं वेदाननुभवस्युपलभसे। एवं व्यावृत्त्यज्ञवृत्तिस्यामञ्ज-सिद्धमित्यप-मनसः संहरति-अन्नमयं हि सोस्य सन इत्यादि । यथैतन्मनसोऽन्नसयत्वं तव सिद्धं तथापोमयः प्राण्-स्तेजोमयी वागित्येतदपि सिद्ध-मेवेत्यभित्राय: । तदेतद्वास्य

कलाओं मेंसे केवल एक कला अव-शिष्ट रह गयी थी। पंद्रह दिन कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान एक-एक दिनमें तेरी एक-एक कला क्षीण हो गयी थी। वह बची हुई कुछा तेरे भक्षण किये हुए अनद्वारा उपसमाहित... वर्धित, पुष्ट धर्यात् प्रज्वलित कर दी गयी। 'प्राज्वाली' इस पद्में दीर्घ ईकार छान्दस है अथवा 'प्राज्वालीत' ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये । उस अवस्थामें इसका ऐसा अर्थ होगा कि उसके द्वारा आघान हो नानेपर वह स्वयं प्रज्वलित गयी । उस वृद्धिको प्राप्त की हुई कलासे ही त इस समय वेदोंका अनुभव करता है अर्थात तुझे उनकी उपलब्धि होती है।

इस मकार न्यावृत्ति और अनु-वृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी अन्न-मयता सिद्ध हैं। इसीसे 'अन्नमयं हि सोम्य मनः' इत्यादि वाक्यसे ग्रुति इसका उपसंहार करती है। जिस मकार तुझे यह मनकी अन्न-मयता सिद्ध हुई है उसी मकार माण जलमय है और वाक् तेनोमयी है—यह भी सिद्ध ही है—ऐसा पित्ररुक्तं मनआदीनामन्नादि- । इसका तात्पर्य है । इस प्रकार मयत्वं विजज्ञौ विज्ञातवाञ्यवेत-केतः । द्विरभ्यासस्त्रिवृत्करणप्र-करणसमाप्त्यर्थः ॥ ६ ॥

पितान कहे हुए इस मन शादिके अन्नादिमयत्वको श्वेतकेतु विशेष-रूपसे समझ गया । 'विनज्ञी इति' इन पदोंकी द्विरुक्ति त्रिवृत्करणके पकरणकी समाप्तिके लिये है।।६॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्टाध्याये सप्तमखण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥ ७ ॥



## 多沙野 再要核

--: • :--

सुपुप्तिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश

यस्मिन्मनिस जीवेनात्म-परा बादर्शे इव प्ररुपः जलादिष्विव च सूर्याद्यः प्रति-विम्बैः, तन्मनोऽन्नमयं तेजोऽम्म-वाक्प्राणाभ्यां संगत-मधिगतम् । यन्मयो यत्स्थश्र जीवो मननदर्शनश्रवणादिव्यव-हाराय कल्पते तदुपरमे च स्वं देवतारूपमेव प्रतिपद्यते । तदुक्तं अत्यन्तरे—"ध्याय-तीव लेलायतीव सधी: स्वप्नी भृत्वेमं लोकमतिकामति" (वृ० ड॰ ४।३।७) ''स वा अय-मात्मा त्रह्म विज्ञानमयो मनो-मयः" ( बृ॰ ड॰ ४।४। ५) "स्वप्नेन शारीरम्" ( इ० उ० ४। ३। ११)

दर्पणमें मतिविम्बरूपसे हुए पुरुष और जलादिकमें आमास-रूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके समान जिस मनमें परदेवता जीवात्मरूपसे अनुप्रविष्ट हुआ है और निसमें स्थित हुआ तथा निससे तादाल्यको प्राप्त हुआ जीव मनन, दर्शन एवं श्रवणादि व्यापारमें समर्थ होता है तथा जिसके निष्टुत होनेपर अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त हो जाता है वह मन अन्नमय है और तेजोमयी वाक् एवं जलमय प्राणके साथ सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुआ। इस विषयमें अन्य ( वानसनेय) श्रुतिमें भी ऐसा कहा है-"[ मन और पाणसे सम्बद्ध हुआ यह **आत्मा ] मानो घ्यान-सा करता है,** चेष्टा-सी करता है, वह वासनायुक्त हुआ स्वप्नरूप होकर इस छोकका अतिक्रमण कर जाता है" "वह यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और मनोमय है" इत्यादि, तथा "स्वप्नसें शरीरको [ निश्रेष्ट कर ]" इत्यादि

इत्यादि ''प्राणन्तेव प्राणो नाम | एवं "वह आत्मा पाणनिकया करनेसे भवति" ( वृ० उ० १ । ४ । ७ ) प्राण नामनाला हो जाता है" इत्यादि च ।

तस्यास्य मनःस्थस्य मनआख्यां गतस्य मनउपशमद्वारेणेन्द्रिय- हिन्द्र्योंके विषयोंसे निवृत्त हुए विषयेभ्यो निष्टत्तस्य यस्यां परस्यां जीवका जो अपने स्वरूपमृत देवतायां स्वात्मभूतायां यदव- अपने पुत्रके प्रति वर्णन करनेकी स्थानं तत्पुत्रायाचिरूयासुः— | इच्छावाले—

इत्यादि भी कहा है।

उस इस मनःस्थित-मनसञ्जाको पाप्त हुए तथा मनको निवृत्तिके द्वारा परदेवतामें स्थित होना है, उसका

उद्दालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वमान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्विपति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो अवति तस्मादेनश स्वपितीत्याचक्षते स्वश्ह्यपीतो भवति ॥ १ ॥

खहालकके नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र क्वेतकेतुसे कहा-'हे सोम्य ! त मेरेद्वारा स्वमान्त ( सुष्ति अथवा स्वप्नके स्वरूप ) को विशेषरूपसे समझ ले: जिस अवस्थामें यह पुरुष 'सोता है' ऐसा कहा जाता है, उस समय हे सोम्य ! यह सत्से सम्पन्न हो जाता है---यह **अपने** स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । इसीसे इसे 'स्विपिति' ऐसा कहते हैं: क्योंकि उस समय यह स्व-अपनेको ही अपीत--प्राप्त हो जाता है॥१॥ उहालको ह

किलारुणिः | उदालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके रवेतकेतुं पुत्रसुवाचोक्तवान्-- पुत्रने अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा--स्वप्तान्त--स्वप्नका मध्य, 'स्वप्न' स्वमान्तं स्वममध्यम्, स्वम इति । यह दर्शनवृत्ति [ अर्थात् जिसमें दर्शनवृत्तेः स्वमस्याख्या, तस्य वासनारूप विषयोंके दर्शनकी वृत्ति

मध्ये स्वमान्ते सुपुप्तमित्येतत् । स्वप्नसतन्त्र-स्वमान्त मित्यर्थः । तत्राप्यर्थात्सुषुप्रमेव भवतिः स्वमपीतो भवतीति वच-नात् । न ह्यन्यत्र सुषुप्तात्स्वम-पीतिं जीवस्येन्छन्ति ब्रह्मविदः। तत्र ह्यादर्शापनयने पुरुषप्रति-विम्व आदर्शगतो यथा स्वमेव पुरुपमपीतो भवत्येवं मनआद्य-परमे चैतन्यप्रतिविम्बरूपेण जीवे-नात्मना मनसि प्रविष्टा नाम-रूपव्याकरणाय परा देवता सा स्वमेवात्मानं प्रतिपद्यते जीव-रूपतां मनआख्यां हित्वा । अतः सुषुप्त एव स्वमान्तशब्दवाच्य इत्यवगम्यते । स्वमान्पश्यति

रहती है उस ] स्वमका नाम है;
उसके मध्यको स्वम्नान्त अर्थात्
धुप्रत कहते हैं। अथवा 'स्वमान्त'
इस राज्यका तारप्य' 'स्वमका तत्व'
ऐसा भी हो सकता है। ऐसा
माननेपर भी अर्थतः सुप्रत ही सिद्ध
होता है; क्योंकि 'स्वमपीतो भवित'
(अपने स्वरूपको प्राप्त हो जाता
है) ऐसा श्रुतिका वाक्य है, इसवेचालोग सुपुत्तावस्थाको छोडकर
और किसी दशाम जीवकी स्वरूपप्राप्ति स्वीकार नहीं करते।
जिस प्रकार दर्पणको ह्य हेनेपर

जिस प्रकार द्रपणका हुए हन्पर दर्पणमें स्थित पुरुषका प्रतिविद्य स्वयं पुरुषको ही प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार उस धुषुतावस्थामें ही मन आदिकी निवृत्ति हो जानेपर चैतन्यके प्रतिविद्यहरूपसे जीवात्मभावसे नाम-रूपकी अभिन्यक्ति करनेके लिये मनमें प्रविष्ट हुआ वह परदेवता मनसज्जक जीवरूपताको त्यागकर स्वयं अपने स्वरूपको ही प्राप्त हो जाता है। अतः इससे यह विदित होता है। किं 'स्वमान्त' शब्दका वाच्य 'धुपुष' ही है। किंत्र जिस अवस्थामें सोया

यत्र तु सुप्तः स्वमान्पश्यति किंतु निस भवस्थामें सोया हुए पुरुष स्वम देखता है वह तत्स्वाप्नं दर्शन सुखदु:खसंयुक्त- | स्वामदर्शन सुख-दु:बसे युक्त होता

सुखदुःखारम्भकत्वं प्रसिद्धम् । पुण्यापुण्ययोश्वाविद्या-कामोपष्टस्मेनैव सुखदुःखतद्वर्शन कार्यारम्भकत्वग्रुपपद्यते थेत्यविद्याकामकर्मभिः संसार-हेतुभिः संयुक्त एव स्वम इति न स्वमपीतो भवति "अनन्वागत पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि सर्वाञ्छोकान्हृदयस्य भवति'' ( वृ > उ० ४।३।२२ ) अस्यैतदतिच्छन्दाः'' ( चृ० उ० धा३। २१ ) "एष परम आनन्दः" ( बृ० उ - ४। ३। ३३ ) इत्यादिश्रुतिस्यः । सुपुप्त एव स्वं देवतारूपं जीवत्व-विनिर्म्भक्तं दर्शयिष्यामीत्याहः स्वमान्तं में मम निगदतो है सोम्य विजानीहि विस्पष्टसव-धारयेत्यर्थः ।

है; इसलिये वह पुण्य-पापका कार्य क्योंकि पुण्य-पाप ही क्रमशः म्रुस-दुःखके आरम्भक रूपमें प्रसिद्ध हैं। किंतु पुण्य-पापका नो सुल, दुःख और उनके दर्शनरूप कार्यका आरम्भकत्व है वह अविद्या और कामनाके आश्रयसे ही सम्भव है. और किसी प्रकार नहीं, इसलिये स्वम संसारके हेतुमृत कामना और कर्म इनसे संयुक्त ही है; अतः उस अवस्थामें अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता; जैसा कि "[ उस अवस्थामें ] वह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार किये होता है" "इसका वह यह रूप अतिच्छन्दा (काम, धर्माधर्म तथा अविद्यासे रहित ) है" "यह परम **आनन्द है" इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध** 'में सुषुप्तिमें ही होता है। अतः जीवभावसे रहित अपने देवतारूप-को दिखलाऊँगा' ऐसा भारुणिने कहा । हे सोम्य ! मेरे कथन करने-से तू स्वमान्त ( सुषुप्रावस्था ) को विशेषह्मपसे जान ले अर्थात् स्पष्ट-तया समझ हे ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\* कदा स्वप्नान्तो भवति ? इत्यु-च्यते-यत्र यस्मिन्झाल एतना-म भवति पुरुपस्य स्वप्स्यतः प्रसिद्ध हि लोके स्विपतीति । गौणं चेद नामेत्याह-यदा स्विपतीत्युच्यते पुरुषः, तदा तस्मिन्काले सता प्रकृतया देव-सच्छव्दवाच्या तया सम्पन्नो भवति सङ्गत एकी-भूतो भवति । सनसि प्रविष्टं मनआदिसंसर्गकृतं जीवरूपं परित्यच्य स्वं सद्र्षं यत्परमार्थ-सत्यमपीतोऽपि गतो भवति । अतस्तरमात्स्वपितीत्येनमाचक्षते लौकिकाः । स्बमात्सानं यस्मादपीतो भवति । गुणनाम-प्रसिद्धितोऽपि स्वात्मग्राप्तिर्ग-म्यत इत्यमित्रायः।

कथं प्रनलैंकिकानां प्रसिद्धा स्वात्मसम्पत्तिः। जाग्रच्छमनि-

मिचोद्भवत्वात्स्वापस्येत्याहुः ।

जागरिते हि पुण्यापुण्यनिमित्तसुख-। नामत् अनस्थामे पुरुष पुण्य-पापके

होता कव है ? सो समय सोनेवाले वतलाते हैं निस पुरुपका 'स्विपिति' ऐसा नाम होता हैं। लोकमें स्विपति (सोता है) ऐसा **ट्यवहार प्रसिद्ध है। तथा यह नाम** गौण (गुणसम्बन्धी) है-इस आश्रयसे कहते हैं-जिस समय यह पुरुष 'स्विपिति' ऐसा कहा जाता है उस समय यह सत्से-मकरण प्राप्त 'सत्' शब्दवाच्य देवतासे सम्पन्न--संगत अर्थात् एकीमूत हो जाता है। यह मनमें प्रविष्ट हुआ मन आदिके संसर्गसे प्राप्त हुए चीवरूपको त्याग-कर अपने सद्द्रको, जो कि परमार्थ सत्य है, प्राप्त हो जाता है। इसीसे होकिक पुरुष इसे 'स्वपिति' ऐसा कहकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 'स्वम्'---आत्माको 'क्षपीतः'--प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि

भारमाकी माप्ति ज्ञात होती है। किंतु छैकिक पुरुषोंको स्वातमा-की शांति कैसे मसिद्ध हुई १ [ ऐसा परन होनेपर] आचार्योंने कहा है-'क्योंकि सुषुप्ति जाग्रत् अवस्थाके श्रमके कारण होती हैं [इसिटिये उसे लोकमें स्वात्मप्राप्ति कहते हैं 11

इस गौण नामकी प्रसिद्धिसे भी वपने

दःखाद्यनेकायासानुभवाच्छान्तो भवतिः ततथायस्तानां करणा-नामनेकव्यापारनिमित्तग्लानानां स्वच्यापारेभ्य उपरमी भवति । ''श्राम्यत्येव वाक् श्रा-म्यति चह्नः" ( वृ०, उ०१। ५। २१) इत्येवमादि । तथा च "गृहीता वाग् गृहीतं चत्तु-र्मृहीतं श्रोत्रं मृहीतं मनः'' ( चृ० उ० २ । १। १७) इत्येवमादी-नि करणानि प्राणग्रस्तानिः प्राण एकोऽश्रान्तो देहे कुलाये यो जागतिं, तदा जीवः श्रमापनुत्तये स्वं देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते । नान्यत्र स्वरूपावस्थानाच्छ्रमाप-नोदः स्यादिति युक्ता प्रसिद्धि-रुोंकिकानां स्वं ह्यपीतो भवतीति। पुरुषोंकी

कारण होनेवाले सुख-दु:ख आदि अनेक प्रकारका श्रम अनुमन करनेसे थक जाता है। उसके कारण पीडित अर्थात् अनेक न्यापाररूप निमित्तसे शिथिल हुई इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति हो जाती है। "वाक भी थक नाती है और चक्षु भी थक नाती है" इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है। इसी शकार "[ सुषुप्तिमें विज्ञानमय आत्माद्वारा ] वाक् गृहीत हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती है, श्रोत्र गृहीत हो जाते हैं और मन गृहीत हो जाता है" इस प्रकार ये सब इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो जाती हैं: एक प्राण ही अश्रान्त रहता है जो कि देहरूप जागता रहता है। उस समय जीव निवृत्तिके लिये श्रमकी स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त नाता है, क्योंकि स्वरूपमें स्थित होनेके सिवा और कहीं श्रमकी निवृत्ति नहीं हो सकती--इसिख्ये उस समय वह अपने स्वरूपको पात हो जाता है, ऐसी छौकिक प्रसिद्धि ठीक ही है।

दृश्यते हि लोके ज्वरादि- | लोकमें ज्वरादि रोगोंसे प्रस्त हुए रोगग्रस्तानां तद्विनिर्मोके स्वा-स्वस्थ होकर विश्राम करते देखा भी त्मस्थानां विश्रमणं तद्वदिहापि | जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी स्यादिति युक्तम्। "तद्यया हो सकता है, जतः यह प्रसिद्धि ठीक ही है। यही बात "जिस श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः" ( वृ० उ० ४।३।१९) इत्यादिश्रुतेश्व ।। १ ।। इत्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है।।१॥

तत्रायं दृष्टान्तो यथोक्तेऽथें-- इस उपर्युक्त अर्थमें यह दृष्टान्त

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पति-त्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवसेव खल्ल सोभ्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमळब्जा प्राणनेवोपश्रयते प्राणवन्धनशहि सोम्य मन इति॥२॥

निस भक्तार डोरीमें चँघा हुमा पक्षी दिशा-विदिशाओंमें उहकर अन्यत्र स्थान न मिलनेपर अपने वन्धनस्थानका ही आश्रय लेता है इसी प्रकार निश्चय ही हे सोम्य ! यह मन दिशा-विदिशाओं में उहकर अन्यत्र स्थान न मिछनेसे प्राणका ही आश्रय लेता है, क्योंकि हे सोम्य ! भन प्राणस्द्रप चन्धनवाला ही है ॥ २ ॥

स यथा शकुनिः पक्षी शकुनि-धातकस्य हस्तगतेन धुत्रेण प्रमदः पाशितो दिशं दिशं वन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छासे

बन्धनमोक्षार्थी सन्त्रतिदिशं पति-बन्धनादायतनमा-¥i विभ्रमणायालव्हवाप्राप्य बन्धन मेनोपश्रयते एवसेव यथायं दृष्टान्तः—खलु हे सोम्य तन्मनस्तरप्रकृतं पोडशकलमन्नो-पचिवं मनो निर्धारितम्, त-त्प्रविष्टस्तत्स्थस्तद्पलक्षतो जीव-स्तन्मन इति निर्दिश्यते । मञ्जा-क्रीशनबत्स मनआरूयोपाधिर्जी-**बोऽविद्याकामकर्मोपदिप्रां** दिश्रं सुखदुःखादिलक्षणां जाग्र-त्स्वभयोः पतित्वा गत्वानुभूये-त्यर्थः. अन्यत्र सदाख्यात्स्वा-त्मन आयतनं विश्रमणस्थानम-लब्बा प्राणमेव, प्राणेन सर्व-कार्यकरणाश्रयेणोपलक्षिता प्राण इत्युच्यते सदाख्या परा देवता.

दिशा-विदिशाओं में उहकर विश्राम करनेके लिये बन्धनके सिवा कोई क्षीर धायतन—-षाश्रय न पानेपर वन्धनस्थानका ही अवसम्ब केता है; उसी प्रकार, जैसा कि यह हप्टान्त है, हे सोम्य ! निश्चय ही वह मन — वह सोलह कलाओंवाला प्रकृत मन जो कि अन्नसे उपचित हुआ निश्चय किया गया है. उसमें प्रविष्ट होकर उसीमें स्थित हो, उसके ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीव-का ही वहाँ 'तन्मनः' (वह मन) इस कथनके द्वारा निर्देश किया गया है। मञ्जने आकोश (बोलने)\* की भाँति वह मनसंज्ञक उपाधि-वाला जीव जामत और स्वप्नके समय अविद्या, कामना और कर्म-सुख-दुःखादिरूप उपदिष्ट द्वारा दिशा-विदिशामें उहकर—नाकर अर्थात उन्हें अनुभव कर अपने सत्-संज्ञक स्वात्मासे अतिरिक्त और कहीं आश्रय---विश्रामस्थान प्राणको ही सम्पूर्ण कार्य और करण-के साश्रयभूत प्राणहारा उपलक्षित हुआ सत्-संज्ञिका परादेवता

क जिस प्रकार 'मजाः कोशन्ति' ( मञ्ज बोलते हैं ) इस वाक्यमें 'मञ्च' शब्दसे उच्चपर बैठे हुए लोगोंका प्रहण होता है उसी प्रकार यहाँ 'मन' शब्दसे मनमें रियत—मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है।

"प्राणस्य प्राणम्" (दृ०उ० ४।

४।१८) "प्राणशरीरो मा
रूपः" ( छा० उ० ३।१४।
२) इत्यादिश्रुतेः। अतस्तां
देवतां प्राणं प्राणाख्यामेवोपअयते। प्राणो वन्धनं यस्य
मनसस्तत्प्राणवन्धनं हि यस्मात्सोम्य मनः प्राणोपलक्षितदेवताश्रयस्, मन इति तदुपलक्षितो
जीव इति ॥२॥

'प्राण' कहा गया है, जैसा कि "उस प्राणके प्राणको [ जो जानते हैं ]" "वह प्राणश्रिर और प्रकाशस्वरूप है" इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है; अतः उस प्राण अर्थात् प्राणास्य देवताको ही आश्रय करता है; क्योंकि हे सोम्य ! प्राण जिसका वन्यत है वह मन प्राणवन्यत है; तात्वर्य यह है कि मन यानी उससे उपलक्षित होनेवाला जीव प्राणोप-लक्षित देवताके ही आश्रित है।।।।

--: • :---

एवं स्विपितिनामप्रसिद्धिद्वारेण
यज्जीवस्य सत्यस्वरूपं जगती
मृलम्, तत्पुत्रस्य दर्शियत्वाहान्ना-दिकार्यकारणपरम्परयापि जगती
मुलं सहिदर्शियिषुः—

इस प्रकार 'स्विपिति' इस नामकी
प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो सव्यस्वरूप जगत्का मूळ है उसे पुत्रको
दिखलाकर समादि कार्यकारणपरम्परासेभी जगत्के मूळमूत सत्को
दिखानेकी इच्छासे आरुणिने कहा—

अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतरपुरुषो-ऽशिशिषति नामाप एव तद्शितं नयन्ते तद्यथा गो-नायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तद्प आचक्षतेऽशना-येतितत्रैतच्छुङ्गमुत्पतितश्सोम्य विजानीहि नेद्ममूळं भविष्यतीति ॥ ३॥ 'हे सोम्य । तू मेरेद्वारा अञ्चना ( मूल ') और पिपासा ( प्यास ) निस समय यह पुरुष 'अज्ञिज्ञिषति' ( खाना चाहता है ) ऐसे नामवाला होता है, उस समय नल ही इसके भक्षण किये हुए सन्नको छे जाता है ! जिस प्रकार छोकमें [गौ छे जानेवाछेको] गौनाय, [ अध हे जानेवाहेको ] अधनाय और [ पुरुषोंको हे जानेवाहे राजा या सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं । उसी प्रकार चलको 'अञ्चनाय' ऐसा कहकर पुकारते हैं। हे सोम्य ! उस जलसे ही तू इस [ शरीररूप ] शुक्क (अङ्कुर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निर्मूछ (कारण-रहित ) नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

अञ्चनापिपासे अञ्चित्तमिच्छा-श्वना, यालोपेन; पातुमिच्छा पिपासा ते अश्वनापिपासे अश्व-नापिपासयोः सतन्त्वं विजानी-यत्र यस्मिन्काल हीत्येतत् । एतनाम पुरुषो भवति, किं तत्? अशिशिषत्यशितुमिच्छतीति तदा तस्य पुरुषस्य किंनिमित्तं नाम भवति १ इत्याइ—यत्तरपुरुषे-णाशितमनं कठिनं पीता आपो नयन्ते द्रवीकृत्य रसादिभावेन

अशनापिपासे-अशन (भक्षण) की इच्छाको 'अशना' कहते हैं, 'या' का लोप करनेसे अशना शब्द है [ वस्तुतः यह 'अश-नाया' शब्द हैं ] और पीनेकी इच्छा 'पिपांसा' कहलाती है। ही अज्ञना-पिपासा हैं; इन अञ्चना-पिपासाका तत्त्व तू जान ले ---ऐसा इसका तात्पर्य है। जब अर्थात् जिस समय यह पुरुष इस नामवाला होता है, किस नामवाळा १---'अशिशिषति' अर्थात् खाना चाहता है; उस समय पुरुषका यह नाम किस कारणसे होता है ? सो बतलाते हैं----उस पुरुषद्वारा खाया हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे उसका पीया हुआ जल द्रवीम्त करके ले जाता है अर्थात् रसादि-विपरिणमयन्ते, तदा भुक्तमन्त्रं | रूपसे परिणत कर देता है । तभी

चीर्णे द्यन्नेऽशित्तमिन्छति सर्वो हि जन्तः। **रत्रापामशितनेतृत्वाद्शनाया** इति नाम प्रसिद्धमित्येतस्मि-न्नर्थे । यथा गोनायो गां गोनाय इत्युच्यते गोपालः, तथाश्वाचयतीत्यश्व-नायोध्यपास इत्युच्यते, पुरुष-पुरुपान्नयतीवि राजा सेनापतिर्वा, एवं तत्तदाप आवसते लौकिका अधनारेति विसर्जनीयलोपेन । तत्रेव सत्यक्री रसादिभावेन

टसका भक्षण किया हुआ अक्त पचता है । तत्पश्चात् उसका 'अशिशिषिति' ऐसा गीण नाम होता है, क्योंकि समी बीव अनके जीर्ण हो जानेपर ही मोजन करनेकी इच्छा करते हैं ।

मशित ( मक्षित सन्न ) का नेता ( ले बानेवाला ) होनेके कारण नलका 'अश्नाया' ऐसा नाम प्रसिद्ध है । [इस विषयमें यह दृष्टान्त है-] जिस प्रकार 'गोनाय.' गौको हे जाता हें इसिंच्ये खाला 'गोनाय' ऋहा नाता है, तथा अभोंको ले नाता है इसल्ये अभ्रपारु 'अभ्रनायः' ऐसा कहा जाता है और पुरुषोंको है नाता है इसिलये राना या सेना-पति 'पुरुषनायः' कह्लाता है । इसी पकार उस समय [ अशितको ले बानेके कारण ] लोकिक पुरुष जलको 'मशनाय' ऐसा विसर्गका करके कहते हैं [ अर्थात् 'भशनायः' इस पदके विसर्गका होप करके 'अशनाय' ऐसा कहते हैं 1।

तत्रेव सत्यक्री रसादिभावेन ऐसा होनेक्र ही बक्द्वारा साविभावको प्राप्त हुए अल्ल्वारा निन्त्र हुआ यह त्ररीरक्तप अक्टूर मिदं त्ररीरं वटकणिकायामिव वटके नीजसे दस्त्र होनेवाले अक्टूर- शुङ्गोऽङ्कर उत्पतित उद्गतः: विममं शुङ्गं कार्यं शरीराख्यं नटादिशुङ्गवदुत्पतितं हे सोभ्य मूलरहितं भविष्यति ॥ ३ ॥

के समान उत्पन्न हुआ है। हे सोम्य । वटादिके अङ्करके समान **अस्पन्न हुए उस इस शरीरसंज्ञक** शुंग-कार्यको तू जान । उसमें विजानीहि । किं तत्र विज्ञेन विज्ञेय है ! सो बदलाया जाता वम् १ इत्युच्यते-शृण्विदं है— छुन, अङ्कुरके समान कार्यस्प शुक्रवत्कायत्वाच्छरीरं नामूलं होनेके कारण यह शरीर अमूल— कारणरहित नहीं हो सकता ॥ ३ ॥

दिशुद्धवत्तस्यास्य शरीरस्य क

इत्युक्त आह श्वेतकेतुः- | [ आरुणिद्वारा ] इस प्रकार कहे यद्येवं समूलमिदं ऋरीरं चटा- जानेपर इवेतकेतु बोला 'यदि इस मकार वटादिके अङ्कुरके समान यह शरीर समूल है तो इसका मूलं स्याद्भवेदित्येवं पृष्ट आह पिता—ं पृष्ठ कहाँ हो सकता है ! इस पिता—ं पृष्ठ कानेपर पिताने कहा—

तस्य क मूळश्स्यादन्यत्रान्नादेवमेव सोम्यान्नेव शुङ्गेनापो मूळमन्विच्छाद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मृळमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥

अज़को छोड़कर इसका मूळ और कहाँ हो सकता है ! इसी प्रकार हे सोम्य। तू अन्नरूप शुंगके द्वारा बरुरूप म्रुको सोच और हे सोम्य। जरूरप शुङ्गके द्वारा तेनोरूप मूलको खोज तथा तेनोरूप शुङ्गके द्वारा स्रद्रुष्टम मूळका अनुसंघान कर । हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मूळक है तथा सत् ही इसका आश्रय है और सत् ही प्रतिष्ठा है ॥ ४ ॥

तस्य क मूलं स्यादन्यत्रान्ना-द्ननं मृलमित्यभिष्रायः । कथम् १ अशितं हानमद्भिद्रवीकृतं जाठ-रसभावेन रेणाग्निना पच्यमानं परिणमते । रसाच्छोणितं शो-णिवान्मांसं मांसान्मेदो मेद-सोऽस्थीन्यस्थिभ्यो मन्जा मजा-याः शुक्रम् । तथा योपिद्धक्तं चान्नं रसादिक्रसेणैवं परिणतं स्रोहितं भवति । ताभ्यां शुक्र-शोणितास्यामन्त्रकार्यास्यां संयु-क्ताभ्यामन्तेनैवं प्रत्यहं भ्रुच्य-मानेनापूर्यमाणाभ्यां कड्यमिव मृत्पिण्डैः प्रत्यहम्पचीयमानोऽ-न्नमृलो देहशुङ्गः परिनिष्पन्न इत्यर्थः ।

यत्तु देहशुङ्गस्य मृरुमन्नं निर्दिष्टं तदिष देहबद्दिनाशोत्प-चिमन्त्रात्कस्मान्तिन्म्लादुत्पति-तं शुङ्ग एवेति कृत्वाह-यथा

अन्नको छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है ! वालर्य यह है कि अन्त ही इसका मूछ है किस प्रकार ! क्योंकि खाया हुआ अन्न ही वलके द्वारा द्वीभत होकर जठराग्निद्वारा पचाया जाने-पर रसरूपमें परिणत हो बाता है। वह रससे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मन्नासे वीर्यस्तपमें परिणत होता है। इसी प्रकार स्रीद्वारा साया हुआ अन्त रसादिके कमसे परिणत होकर रज बनता है । उस परस्पर मिले हुए अन्नके कार्य तथा प्रतिदिन खाये जानेवाले अन्त्रसे पुष्ट हुए वीर्य और रवसे मृतिकाके पिण्डसे भीतके समान प्रतिदिन पृष्ट होनेवाटा यह अन्नमूलक देहरूप अङ्कुर निष्यन्न हुआ है— ऐसा इसका तात्पर्य है :

इस प्रकार को देहरूप अङ्करका मूळ अन्न बतलाया गया है वह भी देहके समान उत्पत्ति-नाशवाला होनेके कारण किसी मूळसे उत्पन्न हुआ अङ्कर ही है—ऐसा मानकर आरुणि कहता है—'हे सोम्य!

एवमेव खलु सोम्यानेन शुङ्गेन कार्यभूतेनापो मृलमन्नस्य शुङ्गस्यान्विच्छ प्रति-पद्यस्व । अपामपि विनाशीत्प-त्तिमन्वाच्छुङ्गत्वमेवेति, अद्धिः सोम्य शुङ्गेन कार्येण तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसोऽपि विनाशोत्पत्तिमत्त्वाच्छुङ्गत्वमिति, तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूल-मेकमेवाद्वितीयं परमार्थसत्यम् । यस्मिन्सर्वमिदं वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनृतं रज्ज्वा-मिव सर्पादिविकल्पजातमध्यस्त-मविद्यया तदस्य जगतो मूलमतः सन्मृलाः सत्कारणा हे सोम्येमाः स्थावरजङ्गमलक्षणाः सर्वाः प्रजा न केवलं सन्मूला एवेदानीमपि स्यितिकाले सदायतना सदाश्रया न हि मृदमनाश्रित्य घटादेः सत्वं स्थितिर्वास्ति । अतो मृद्दत्सनमूलत्वात्त्रजानां सदाय-

जिस प्रकार देहरूप अङ्कर अन्त-मुलक है उसी प्रकार कार्यभूत अन्नरूप अङ्करके द्वारा तु अन्नरूप अङ्करके मूळ जलको खोज-प्राप्त कर । जल भी उत्पत्ति-नाशवान् होनेके कारण अङ्कररूप ही है; **अतः हे सोम्य** ! जलंद्धप शुंग यानी कार्यके द्वारा तू उसके मूछ कारण । नाशोत्पत्तिमान तेजको 'सोज होनेके कारण तेजका भी शुंगत्व ही है; अतः हे सोम्य! तेजरूप शुंगके द्वारा तू एकमात्र श्रद्धितीय परमार्थ स्य सद्रुप मूलकी शोध कर।

जिस सद्रुप मूलमें यही वाणी-रूप भाश्रयवाला नाममात्र विकार रज्जुमें सर्पके समान अविद्यासे अध्यस्त है वहो इस जगत्का मूळ है । अतः हे सोम्य ! यह स्थावर-जंगमद्भप सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलक तथा सद्रूप कारणवाली है। सन्मूलक ही नहीं, इस स्थितिकारुमें भी सदायतना अर्थात सद्रूप आश्रयवाली ही है, क्योंकि किये मृत्तिकाको आश्रय घटादिकी सत्ता अथवा है ही नहीं । अतः समान सन्मूलक होनेके

यासां ताः सदायतनाः प्रजाः, अन्ते च सत्प्रतिष्टाः सदेव प्रविष्ठा लयः समाप्तिरव-सानं परिशेषो यासां ताः सत्त्रतिष्ठाः ॥ ४ ॥

प्रजाका सत् ही आयतन ( भाश्रय ) है वह प्रना सदायतना है तथा अन्तमें सत्मविष्ठा है-ही जिसकी प्रतिष्ठा-स्थस्भान-समाप्ति-अवसान अर्थात् परिशेष है ऐसी वह प्रजा संस्पृतिष्ठा है ॥४॥

अथ यत्रैतरपुरुषः पिपासति नाम तेज एव तरपीतं नयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति तत्रैतदेव शुङ्गमुत्पतितश्सोम्य विजा-नीहि नेदममूलं भविष्यतीति॥ ५॥

अन; जिस समय यह पुरुष 'पिपासित' ( पीना चाहता है ) ऐसे नामवाला होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले बाता है। अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार उस तेजको 'उदन्या' ऐसा कहकर पुकारते हैं । हे सोम्य ! उस ( जरुरूप मूरु ) से यह शरीररूप अङ्कार उत्पन्न हुआ है-ऐसा जान, वयोंकि यह मूलरहित नहीं हो सकता **॥** ५ ॥

यथेदानीमपुशुङ्गद्वारेण स-कार्य मूलस्यानुगमः इत्याह-यत्र यस्मिन्काल एत-पिपासित पातुभिच्छ-तीति प्रस्पो भवति । अशि-शिषतीतिवदिदमपि गौणमेव द्रवीकृतस्या-

अब-इस समय जल्ह्य अङ्करके द्वारा सद्द्रप मूलका ज्ञान कराना है, इस अभिपायसे आरुणि कहता समय 'पिपासिव'-पीना चाहता है ऐसे नामवाला होता है। 'अशिशिषति' इस नामके समान यह भी उसका गौण नाम ही है। मक्षण किये शिवस्यानस्य नेन्य आपो- हुए द्वीकृत अनको हे जानेवाहा \*\*\*\*\*

ऽक्षशुक्कं देहं क्लेदयन्त्यः शिथिलीक्कपुरेन्वाहुन्याद्यदि तेजसा
न कोष्यन्ते । तितरां च
तेजसा शोष्यमाणास्त्रप्सु देहभावेन परिणममानासु पातुमिच्छा पुरुषस्य जायते । तदा
पुरुषः पिपासति नाम ।

तदेतदाह—न्तेज एव तत्तदा
पीतमवादि शोषयहेहगतलोहितप्राणभावेन नयते परिणमयति ।
तद्यथा गोनाय इत्यादि समानमेवं तत्तेज आचष्टे लोक उदन्येस्युदकं नयतीत्युदन्यम् ।
उदन्येतिच्छान्दसं तत्रापि पूर्ववत् अपामप्येतदेव शरीगुष्यंभुक्षं नान्यदित्येवमादि समानमन्यत् ॥ ६ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*

जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोषित

न किया जाता तो भपनी बहुरुताके
कारण अन्नके अङ्कुरमृत देहको
आई करके शिथिल कर देता।
देहभावमें परिणत होते हुए जलके
तेजद्वारा सर्वथा शोषित किये जानेपर ही पुरुषको जल पीनेकी इच्छा
होती हैं। उसी समय पुरुष 'पिपासति' इस नामवाला होता है।

उसी बातको श्रुति इस पकार कहती है—'उस समय पीये हुए जल लादिको तेज ही मुखाकर देहगत रक्त एवं प्राणमावको ले जाता है लर्थात उसे रक्त एवं प्राणरूपमें परिणत कर देता है। उसे जिस प्रकार कि 'गोनाय' आदि शब्द हैं 'उसी प्रकार लोक उस तेजको 'उदन्या' उदकको ले जानेके कारण 'उदन्या' यह प्रयोग पूर्ववत् (जलके लर्थमें 'अश्वनाया'के समान) छान्दस है। जलका मी यह शरीर नामक अक्कुर ही है—उससे मिन्न नहीं है—इस्यादि शेष वर्थ पूर्ववत् है ॥५॥

तस्य क मूलश्स्याद्न्यत्राद्मचोऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्बिच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्बिच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा यथा नु खळु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृ-त्त्रिवृदेकैका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजिस तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ ६ ॥

हे सोम्थ ! उस ( नलके परिणाममृत शरीर ) का नलके सिवा और कहाँ मूळ हो सकता है ? हे प्रियदर्शन ! कल्क्स अङ्करके द्वारा त् तेजोरूप मूलकी खोज कर और हे सोम्य ! तेजोरूप अङ्कुरके द्वारा सब्दूप मूलकी शोध कर ! हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूलके तथा सद्दूप आयतन भीर सद्दूप प्रतिष्ठा ( स्व्यस्थान ) वाली है । है सोम्य । जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्-त्रिवृत् हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया । हे सोम्य मरणको पास होते हुए इस पुरुषकी वाक् मनमें छीन हो जाती है तथा मन प्राणमें, पाण तेजमें और तेज परदेवतामें छीन हो जाता है ॥ ६ ॥

सामध्यत्तिजसोऽप्येतदेव श-। रीरारूपं शुङ्गम् । अतोऽप्शुङ्गेन देहेनापो मूलं गम्यते । अद्भिः शुद्धेन तेजो मूलं गम्यते । तेजसा शुङ्गेन सन्मूलं गम्यते

त्रिशृत्करणके सामध्येसे यह ज्ञात होता है कि तेवका भी यही शरीर-संज्ञ शुक्त (कार्य) है ! अत. बरुके कार्यमूत देहद्वारा उसके मूल नलका ज्ञान होता है, नलस्प कार्यसे उसके मूल तेजका पता लगता है तथा तेनोह्नप कार्यसे टसके मूल सत्का ज्ञान होता है-ऐसा पूर्ववत समझना चाहिये। पूर्ववत्। एवं हि तेबोऽवन्त्रमयस्य इस मकार तेच, जरु और अलके

सन्मूलममयमसंत्रासं निरायासं सन्मृलमन्बिच्छेति पुत्र गमयि-त्वाशिशिषति पिपासतीति नाम-प्रसिद्धिद्वारेण यदन्यदिहास्मिन्त्र-करणे तेजोऽवचानां पुरुषेणोप-युज्यमानानां कार्यकरणसंघातस्य देहशुङ्गस्य स्वजात्यसाङ्कर्येणोप-चयकरत्वं वक्तव्यं प्राप्तं तदि-होक्तमेव द्रष्टव्यमिति पूर्वोक्तं च्यपदिशति । यथा तु खलु येन प्रकारेणेमा-स्तेजोऽवन्नारूपास्तिस्रो देवताः पुरुपं प्राप्य त्रिवृत्त्रिवृद्कैका मवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यन्न-मशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि

देहरूप विकार वाचारमभणमात्र कार्यके परमार्थ सत्य निर्मय निस्नास सदृद्धप निरायास मनादि परम्परासे पुत्रको समझाकर भौर इसके सिवा 'अशिशिषति' और 'पिपासति' इन नामोंकी **प्रसिद्धिके** द्वारा प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपभोगमें **राये जानेवा**ले तेज, जरू अन्नका अपनी जातिका सांफर्य न करते हुए भूत और इन्द्रियोंके संघातमूत इस शरीरका पोषकत्व प्राप्त होता था बतलाना ऊपर बतला ही दिया गया है -ऐसा जानना चाहिये-यह बतलानेके आरुणि पहले कहे प्रसंगका ही निर्देश करता है।

हे सोम्य ! जिस प्रकार ये तेज, जल भीर अन्नसज्ञक तीनों देवता पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे प्रत्येक त्रिष्टत-त्रिष्टत् हो जाता है वह पहले ही कहा जा जुका है। 'लाया हुआ अज तीन प्रकारका हो जाता है' यह बात वहीं कही गयी है। वहीं यह भी बतलाया गया है कि मक्षण किये हुए अलादिका जो

तत्रैवोक्तम् । अनादीनामशिवानां

ये मध्यमा धातवस्ते साप्तधातुकं ।

शरीरम्प्रपचिन्वन्तीत्युक्तम् । मांसं भवति मञा भवत्यस्थि भवतीति । ये त्वणिष्ठा धातवी मनः प्राणं वाचं देहस्या न्तःकरण संघातम् पचिन्वन्तीति चोक्तम्-तन्मनो भवति स प्राणी भवति सा वाग्भवतीति । सोऽयं प्राणकरणसंघातो देहे विशीर्णे देहान्तरं जीवाधिष्ठितो क्रमेण प्रवंदेहात्प्रच्यतो गच्छति तदाहास्य हे प्रयतो म्रियमाणस्य वाङ्मनसि सम्पद्यते मनस्युप-संहियते । अथ तदाहुर्जातयो न बदतीति । मनःपूर्वको हि वा-

मध्यम भाग होता है वह सात घातुओं वाले श्रांताले श्रेंतरा पोषण करता है; यथा—'मांस होता है', 'लेहित होता है', 'मांसा होता है', 'लिए होता है' हत्यादि । तथा यह भी वतलाया गया है कि उनका जो स्भातम भाग होता है वह मन, पाण और वाक् इस देहके अन्त-करणस्थातका पोषण करता है। यथा—'वह मन होता है', 'वह पाण होता है' 'वह वाक होती है' हस्यादि ।

वह यह प्राण और इन्द्रियों का संघात देह के नष्ट होनेपर जीवार हिंदी क्षिण्यत हुआ जिस कमसे पूर्व देहात्प्रच्युतो वह त्या होनेपर जीवार हिंदी क्ष्युत हिंदी हैं जाता है । उस समय वालियार हो जाता है । उस समय जातिवार क्ष्युत हिंदी हिंदी हैं वाक्ष्युत हैं क्ष्युत हिंदी हैं हैं व्यापर हो सनः पूर्वक ही होता हैं । उस समय जातिवार क्ष्युत हैं हिंदी क्ष्युत होता हैं । उस समय जातिवार क्ष्युत होता हैं । उस समय न्यापर हो समय होता हैं । उस समय न्यापर होता हैं । उस समय न्यापर होता समय होता हैं । उस समय न्यापर होता समय होता हैं । उस समय न्यापर होता हैं । उस समय न्यापर होता समय समय न्यापर होता समय समय न्यापर होता हैं । उस समय न्यापर होता हैं । इस समय न्यापर होता हैं । इस समय होता हैं । इस समय न्यापर होता हैं । इस समय न्याप

अधिरके आवारभूत सात बात वे हैं-स्वचा, रक्त, मास, मेह, मला, अधिय और वीर्य ।

a S

į

तद्वाचा बदति'' (जू० पू० ता० उ०१।१) इति अतेः। वाच्युपसंद्वतायां मनसि मनो मननव्यापारेण केवलेन वर्तते। मनोऽपि यदोपसंहियते तदा मनः प्राणे सम्पन्नं भवति-सुष्टत. काल इब; तदा पार्श्वस्था ज्ञातयो न विजानातीत्याहुः। प्राणश्च तदोध्वेच्छिवासी स्वात्मन्युपसंहत-वाह्यकरणः संवर्गविद्यायां दर्श-नाद्धस्तपादादीन्विक्षपन्मर्भस्था-नानि निकृन्तनिव उत्सृजन्क्रमे-णापसंहतस्तेजसि सम्पद्यते । तदाः हर्जातयो न चलतीति। मृतो नेति वा विचिकित्सन्तो देह-मालममाना उष्णं चोपलभमाना देह उप्णो जीवतीति। यदा

है वही वाणीसे बोलता है" इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। मनमें वाणीका उपसंहार हो जानेपर मन केवल मननव्यापार करता हुआ वर्तमान रहता है। जिस समय मनका भी उपसंहार होता है उस समय मन प्राणमें छीन हो जाता है। तब आस-पास वैठे हुए जातिवाले कहते हैं--- 'अब यह पहचानता नहीं हैं उस समय. जिसने बाह्य इन्द्रियोंका अपनेमें उपसंहार कर लिया है वह प्राण कर्ध्वोच्छवासी होकर---वयोंकि संवर्गे विद्यामेंंंं:[प्राण, वागादिको अपनेमें लीन कर लेता है--ऐसा ] गया है---हाय-पाँव दिखलाया पटकता हुआ मानो मर्मस्थानोंका छेदन करता बहिर्गत होनेके लिये कमशः उपसंहत होकर तेजमें छीन हो जाता है। तब जातिबाले कहते हैं—'अब हिल-डुल नहीं सकता'। फिर यह शङ्का करते हुए कि अभी मरा है या नहीं वे देहका स्पर्श करते हैं और देहमें उष्णता देखकर कहते हैं 'अभी शरीर उष्ण है. नीता है'। निस अतः

तदप्यौष्ण्यसिङ्गं तेज उपसं-हियते तदा तत्तेजः देवतायां प्रशाम्यति । तर्दैवं क्रमेणोपसंहते स्वमूलं त्राप्ते च मनसि तत्स्वी जीवोऽपि सुपुप्तकालवन्निमिचोपसंहारादुप-संहियमाणः सन्सत्याभिसन्धि-पूर्वकं चेद्रपसंहियते सदेव सम्पद्यते न पुनर्देद्दान्तराय सुषुप्तादिवो-त्तिष्ठति । यथा लोके सभये देशे वर्तमानः कथश्चिदिवाभयं देशं प्राप्तस्तद्वत् । इतरस्त्वनात्मज्ञस्त-स्मादेव मुलात्सुपुप्तादिवोत्थाय पुनर्देहजालमाविशति यस्मान्मृलादुत्याय देहमाविशति जीवः ॥ ६ ॥

उप्णता ही जिसका लिङ्ग है वह तेज भी उपसंहत हो जाता है तन वह तेज परदेवतामें प्रशान्त होता है।

तव इस प्रकार कमशः उपसंहत होकर मनके अपने मृलमृत पर देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर वीन भी सुषुप्तकालके समान अपने निमित्त [ मन ] का उपसंहार हो नानेके कारण उपसंहत होता हुआ यदि सत्यानुसंघानपूर्वक उपसंहत होता है तो सत्को ही पाप हो नाता है; सोनेसे नगे हुए पुरुषके समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं जिस प्रकार कि छोकमें भग्पूर्ण देशमें रहनेवाला कोई पाणी किसी प्रकार अमय देशमें पहुँच चानेपर [ फिर उससे नहीं छोटता ] उसी प्रकार [यह भी नहीं रूगेटता] । किंतु अन्य जो अनात्मज्ञ है वह सोनेसे नगे हुए पृरुषके समान मरनेके अनन्तर उस अपने महसे, निस मुलसे कि नीव उठकर देहमें करता है, उठकर फिर देहपाञमें प्रवेश करता है ॥ ६ ॥

# स य एषोऽणिमेतदारम्यमिद्श्सवं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा-न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्र्प ही यह सब है। वह सत्य है, वह आतमा है और हे व्वेतकेतो ! वहीं तू है [ आरुणिके इस प्रकार कहने-'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [ तब पर इवेतकेतु वोला---] आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा !। ७ ॥

स यः सदारूय एष उक्ती-ऽणिमाणुभावो जगतो मूलमैत-दात्म्यमेतत्सदात्मा यस्य सर्वस्य तदेतदातम तस्य भाव ऐतदातम्यम् । एतेन सदाख्ये-नात्मनात्मवत्सर्वमिदं जगत्। नान्योऽस्त्यस्यात्मा संसारी. ''नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतो-**ऽ**स्ति श्रोद्ध<sup>भ</sup> (बृ०उ० ३। ८। ११) इत्यादिश्रुत्यन्तरात् । चात्मनात्मवत्सवेभिदं जगत्तदेव सदाख्यं कारणं सत्यं परमाथेसत्। अतः स एवात्मा जगतः प्रत्यक्स्वरूपं सतत्त्वं याथात्म्यम्। आत्म-

यह जो सत्संज्ञक भणिमा-अणुता जगत्का म्ळ गयी है 'ऐतदात्म्य' यह सब है-विस सबकी एतत् (यह)सत् **आत्मा है उसे 'एतदात्म' कहते हैं** उसका भाव 'ऐतदाल्य' है; अर्थात् इस सत्संज्ञक आत्मासे यह सारा जगत् आत्मवान् है। इसका आत्मा कोई भीर संसारी नहीं है; जैसा कि "इससे अन्य कोई द्रष्टा नहीं है, इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है" इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है। जिस आत्मासे यह सारा जगत् आत्मवान् है वही सत्संज्ञक कारण सत्य अर्थात् परमार्थ सत् है। अतः वह आत्माही जगत्का स्वरूप---सतत्त्व अर्थात् याथात्ग्य है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि शन्दस्य निरुपपदस्य प्रत्यगा- । शन्द बैरु, गाय आदि अर्थमें रूढ़

त्मनि गवादिशब्दवन्निरूढत्वात् । अतस्तत्सन्वमसीति हे श्वेतकेतो । इत्येवं प्रत्यायितः पुत्र आह भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु यद्भवदुक्तं तत्संदिग्धं ममाइन्य-हिन सर्वाः प्रजाः सुषुप्ते सत्सं-पद्यन्त इत्येतद्येन सत्सम्पद्य न विदुः सत्सम्पन्ना वयमिति । | जानती कि हम सत्को प्राप्त हो दृष्टान्तेन मां प्रत्याय-त्वित्यर्थः । ५वमुक्तस्तथास्त सोम्येति होवाच पिता ॥ ७ ॥

हें उसी प्रकार उपपदरहित 'भारमा शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है। अतः हे खेतकेतो ! वह सत तू है। इस मकार भतीति कराये हुए पुत्रने फिर कहा--'भगवन् । आप मुझे फिर समझाइये । आपने जो कहा है उससे अभी मुझे संदेह ही है--सम्पूर्ण प्रना रोज-रोज सुप्तिमें सत्को पाप्त होती है; **धतः इस** विषयमें मुझे संदेह ही है कि वह यह कैसे गये हैं। इसिक्रिये तात्पर्य यह है कि आप मुझे दृष्टान्त दंकर समझाइये' इस प्रकार कहे जानेपर पिताने 'सोम्य । अच्छा' ऐसा 眼川の川頭

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये अष्टमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



## धारक समृह

सुषुप्तिमें 'सत्'नी प्राप्तिका ज्ञान न होनेमें मधुमविखयोंका दृष्टान्त

यतपृच्छस्यहन्यहिन सत्सम्पद्य तू जो पूछवा है कि प्रजा जो प्रतिदिन सत्को पास होकर भी न विदुः सत्सम्पन्नाः स्म इति यह नहीं जानती कि हम सत्को शाप्त हो गये हैं, सो उसका यह अज्ञान किस कारणसे है ! इस

तत्कस्मादित्यत्र शृणु दृष्टान्तस्- विषयमे हष्टान्त श्रवण कर--

यथा सोम्य मधु मधुक्रतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणाश्रसान्समवहारमेकताश्रसं गमयन्ति॥ १ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार मधुमिनखयाँ मधु निष्पन्न (तैयार) करती हैं तो नाना दिशाओं के वृक्षोंका रस लाकर एकताको माप्त करा देती हैं ॥१॥

यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो मधु कुर्वन्तीति मधुकृतो मधुकर-मिसका मधु निस्तिष्ठन्ति मधु निष्पादयन्ति तत्पराः सन्तः । कथम् ? नानात्ययानां नाना-गतीनां नानादिकानां वृक्षाणां रसान्समबहारं समाहृत्येकतासे-कमावं मधुत्वेन रसान्गमयन्ति मधुत्वमापादयन्ति ॥ १ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार छोकर्में मधुकृत---मधु करती हैं इसिछिये जो मधुकृत कही जाती हैं। वे मधु-मक्खियाँ तत्पर होकर मध तैयार करती हैं। किस मकार तैयार करती हैं ? नानात्यय नाना गतियों-वाले (नाना मकारके) दिशाओं में स्थित बृक्षों के रस काकर उन रसोंको मधुरूपसे एकताको प्राप्त करा देती हैं अर्थात मधुलको प्राप्त करा देती हैं ॥ १ ॥

ते तथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽसुष्याहं दृक्षस्य रसो ऽस्म्यमुष्याहं दृक्षस्य रसोऽस्मीत्येव खल्ल सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पच न विदुः सति सम्पचामह इति ॥ २ ॥

वे रस जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक पास नहीं कर सकते कि 'मैं इस वृक्षका रस हूँ और मैं इस वृक्षका रस हूँ' हे सोम्य! ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सत्को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सत्को प्राप्त हो गये ॥ २ ॥

ते रसा यथा मधुत्वेनैकतां मधुनि विवेकं न लभन्ते । कथमग्रुष्याइमाग्रस्य पनसस्य वा वृक्षस्य रसोऽस्मीति यथा हि लोकेवहूनां चेतनावतां समेतानां प्राणिनां विवेकलामो प्रत्रोऽमुष्याह **अवत्यमु**ष्याह नप्तास्मीति । ते च लब्धविवेकाः सत्तो न संकीर्तयन्ते न तथे-हानेकप्रकारहश्वरसानामपि मधु-राम्रुतिक्तकडुकादीनां नैकतां गतानां मधुरादिभावेन दिवेको गृह्यत इत्यभिश्रायः। इत्येवमेव यधार्य दुष्टान्त बलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजा

मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए निस मकार उस [ इस मकारका ] विवेक माप्त नहीं करते किस पकारका !-- कि मैं इस आम अथवा कटहरूके वृक्षका रस हैं, जिस मकार कि लोकमें बहुत-से चेतन प्राणियोंके एकत्रित होनेपर इस प्रकार विवेक हुआ करता है कि 'में इसका पुत्र हूँ, इसका नाती हूँ' इत्यादि और इस भकार विवेक रखनेके कारण वे भापसमें नहीं मिळते, उसी प्रकार यहाँ मधुरूपसे एकताकी पास हुए अनेकों वृक्षोंके मीठे, खट्टे, तीखे अथवा कड्वे रसोंका मधुर आदि रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया नाता-ऐसा इसका अभिपाय है। जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी मकार हे सोम्य । यह सम्पूर्ण प्रजा

अहन्यहिन सित सम्पद्य सुपुप्ति- | नित्य प्रति सुपुप्ति, मृत्यु तथा प्रलय-काले मरणप्रलययोश्च न विदुर्न | काल्में सत्को प्राप्त होकर यह नहीं विजानीयुः—सति सम्पद्यामह जानती कि हम सत्को प्राप्त हो

इति सम्पन्ना इति वा ।। २ ।। रहे हैं अथवा हो गये हैं ॥ २ ॥

तामज्ञात्वैव अतः---

यस्माञ्चैवमात्मनः सद्रूप- वर्थोकि इस प्रकार वे अपनी जास्वैव सत्सम्पद्यते, सद्र्पताको विना जाने ही सत्को प्राप्त होते हैं; इस्र्लिये—

त इह व्याघो वा सिश्हो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतक्रो वा दश्शो वा मशको यद्य-द्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ ३ ॥

वे इस लोकमें व्याघ. सिंह, मेड़िया, शूकर, कीट, पत्रञ्ज, हाँस अथवा मच्छर जो-जो भी [ सुष्ति आदिसे पूर्व ] होते हैं वे ही पुनः हो जाते हैं ॥ ३॥

त इह लोके यत्कर्मनिमित्तां यां यां जातिं प्रतिपन्ना आसु-र्व्याघादीनां न्याघोऽहं सिंहोऽह-मित्येवं ते तत्कर्मज्ञानवासना-ङ्किताः सन्तः सत्प्रविष्टा अपि ं तद्भावेनैव पुनरामवन्ति पुनः सत आगत्य न्याघ्रो वा सिंहो वा बुको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा

वे इस लोकमें जिस-जिस कर्मके कारण व्यावादिमेंसे जिस-जिस जातिको 'मैं न्याघ हूँ. मैं सिंह हूँ' इस मकारके अभिनिवेशसे प्राप्त हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी वासनासे अद्वित हुए वे सत्में प्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर उत्पन्न हो जाते हैं; अर्थात् सत्से पुनः लैटकर व्याघ, सिंह, वृक्त, वराह, कीट, पतंग, डाँस अथवा मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमें

यद्यत्पूर्वमिह लोके भवन्ति वसू- | बुरित्यर्थः, तदेव प्रनरागत्य भवन्ति युग सहस्रकोटयन्तरि-माविता वासना सा न नश्य-म्मवाः" इति श्रुत्यन्तरात् ॥२॥ | श्रुतिसे भी वही सिद्ध होता है ॥२॥

ये वही फिर छीटकर हो जाते हैं, । तात्पर्य यह है कि सहस्रों कोटि युगोंका अन्तर पह नानेपर भी संसारी जीवोंकी जो पूर्वमावित तापि संसारिणो जन्तोर्या पुरा वासना होती है वह नष्ट नहीं होती। ''वन्म पूर्व वासनाके अनुसार तीत्यर्थः । "यथाप्रज्ञं हि स- ही होते हैं" ऐसी एक दूसरी

ताः प्रजा यस्मिन्प्रविश्य | सदात्मानं प्रविश्य नावर्तन्ते फिर नहीं हीटते-

निसमें प्रवेश करके वह प्रना पुनराविर्भवित ये त्वितोऽन्ये पुन. आविर्भृत होती है, तथा उनसे अन्य को सद्दूर्प सत्यात्मामें अभि- निवेश रखनेवाले हैं वे जिस अणु- भाव अर्थात् सत्यात्मामें प्रवेश करके

स य एषोऽणिसैतदात्स्यमिदश्सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्रमसि श्वेतकेतो इति भृय एव मा भगवा-न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सन है। वह सत्य है, वह भात्मा है सौर हे श्वेतकेतो ! वही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु वोला--- ] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [ तव थारुणिने ] 'अच्छा, सोग्य !' ऐसा कहा ॥ ४ ॥

स य एषोऽणिमेत्यादि च्या-।

गृहे सुप्त उत्थाय ग्रामान्तरं गतो | हुना पुरुष उठकर

स य एपोऽणिमेत्यादि च्या-स य एपोऽणिमा' इत्यादि सन्त्रकी च्यात्या पहले की बा चुकी है। [श्रेतकेतु बोला—] जिस प्रकार लोकमें अपने घरमें सोया

जानाति स्वगृहादागतोऽस्मी-त्येवं सत आगतोऽस्मीति च जन्त्नां कस्माद्विज्ञानं न भव-तीति भूय एव मा भगवान्वि-। ज्ञापयत्वित्युक्तस्तथा सोम्येति होवाच पिता ॥ ४ ॥

जानेपर यह जानता है कि मैं अपने वरसे आया हूँ, इसी प्रकार जीवोंको ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत्के पाससे आया हूँ, अतः हे मगवन् ! मुझे फिर समझाइये । इस प्रकार कहे जानेपर पिताने कहा—'सोम्य ! अच्छा' ॥४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये नवमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ९॥



#### नदीके इप्रान्तद्वारा उपदेश

शृणु तत्र दृष्टान्तं यथा—

इस विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर । जिस प्रकार—

इसाः सोस्य नद्यः पुरस्तारप्राच्यः स्यन्द्नते पश्चा-त्प्रतीच्यस्ताः सभुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवतिता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति।१।

हे सोम्य । ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर वहतीं हैं तथा पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमें ही मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता है। वे सब जिस प्रकार वहाँ (समुद्रमें ) यह नहीं जानतीं कि 'यह मैं हूँ, यह मैं हूँ' ॥ १ ॥

सोम्येमा नद्यो गङ्गाद्याः पुरस्तात्पूर्वी दिशं प्रति प्राच्यः प्रागश्चनाः स्यन्दन्ते स्रवन्ति । प्रति । पश्चात्प्रतीचीं दिश प्रतीचीमश्रन्ति सिन्धाद्याः गच्छन्तीति प्रतीच्यस्ताः सम्रु-द्राद्रमोनिधेर्जलधरैराक्षिप्ताः प्रनर्शेष्टिरूपेण पतिता गङ्गादि-नदीरूपिण्यः पुनः समुद्रमम्मो- । गङ्गादिरूपमें फिर समुद्रमें ही निधिमेवापियन्ति स समुद्र | मिल नाती हैं और वह समुद्र ही

हे सोम्य । ये गङ्गा आदि नदियाँ पाच्य पूर्ववाहिनी होकर पुरस्तात् पूर्व दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा सिन्धु आदि, जो पश्चिमको भोर जाती हैं जतः प्रतीच्य (पश्चिमवाहिनी) हैं, पश्चिम दिशाके प्रति बहुती हैं। वे समुद्र--- जलनिधिसे मेघोंद्वारा आकृष्ट होकर वृष्टिद्धपसे वरसकर एव मवति । ता नद्यो यथा हो बाता है। बिस प्रकार समुद्रमें तत्र समुद्रे समुद्रात्मनैकतां समुद्रह्मपसे एकताको प्राप्त हुई वे

गता न विदुन जानन्तीयं | निदयाँ यह नहीं जानती कि 'यह गङ्गाहमस्सीयं यम्रनाहमस्मीति में गङ्गा हूँ; यह मैं यम्रना हूँ? च ॥ १॥ इस्यादि ॥ १॥ च॥१॥

एवमेव खळ्ळ सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघो वा सिश्हो वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्जो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति ॥ २ ॥ स यं एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्श्सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्त्रिज्ञा-पयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सतसे आनेपर यह नहीं जानतीं कि हम सत्के पाससे आयी हैं। इस छोकमें वे व्याघ्र, सिंह, शुकर, कीट, पताह, डाँस अथवा मच्छर जी-जो भी होते हैं वे हो फिर हो जाते हैं ॥ २ ॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्र्व ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्रेतकेतो। वही तू है। [आरुणिके इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेत बोहा—] 'भगवन् । मुझे फिर समझाइये ।' [ तब आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य ।' पेसा कहा ॥ ३ ॥

प्वमेन खलु सोम्येमाः सर्वाः | ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सत्में इजा यस्मात्सति सम्पद्यन विदु-स्तरमात्सव आगम्य न निदुः सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस सत्से

आगच्छामह् आगता इति वा । मन्यत् । दृष्टं लोके जले वीचि तरङ्गफेनबुदृबुदादय उत्थिताः पुनस्तद्भावं गता विनष्टा इति । जीवास्तु तत्कारणभावं प्रत्यहं गन्छन्तोऽपि सुषुप्ते मरणप्रलय-योश्च न विनश्यन्तीत्येतत्। भूय भगवान्विज्ञापयत तथा सोम्येति होवाच पिता ॥ २-३ ॥

**होटनेपर** यह नहीं जानतीं कि हम सत्के पाससे आयी हैं। ति इह व्याघः' इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है । [ स्वेतकेतु वोला-] लोकमें यह देखा गया है कि जलमें उठे हुए भैंवर, तरंग, फेन एवं बुद्बुद भादि पुनः नरुह्प हो जानेपर नष्ट हो जाते हैं; किंद्र नीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्थामें तथा भरण और मुख्यके समय अपने कारणमावको प्राप्त होकर भी नष्ट नहीं होते-सो हे भगवन् ! इस बातको मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये । तब पिताने कहा---'सोम्य ! अच्छा' ॥ २-३ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याचे दशमसण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १०॥



# एकादश खगढ

### वृक्षके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

**शृणु** दृष्टान्तमस्यः

[ इ्स विषयमें ] एक दष्टान्त धुनो—

अस्य सोम्य महतो इक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्या-जीवन्स्रवेद्यो सध्येऽभ्याहृन्याजीवन्स्रवेद्योऽप्रेऽभ्याहृ-न्याज्जीवन्स्रवेस्स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोद्मानस्तिष्ठति ॥ १ ॥

हे सोम्य । यदि कोई इस महान् वृक्षके मुल्में आघात करे तो यह नीवित रहते हुए ही केवल रसस्राव करेगा, यदि मध्यमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए केवळ रसस्राव करेगा और यदि इसके **अप्रमागमें आघात करे** तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसस्राव करेगा । यह बृक्ष जीव---आत्मासे ञोतप्रोत है और जलपान करता हुआ ष्मानन्दपूर्वक स्थित है ॥ १ ॥

हे सोम्य महतोऽनेकशाखा-स्थितं वृक्षं दर्शयन्नाह --- यदि यः शालादिसे युक्त वृक्षके मूल्में यदि श्चादिना सक्रद्घातमात्रेण न गुज्यतीति जीवन्नेव मवति तदा तस्य रसः स्रवेत् । तथा यो ।

हे सोम्य ! [इस प्रकार सम्बोधित वृक्षस्यास्येत्यग्रतः करके] सामने स्थित वृक्षको दिलकाते हुए कहते हैं —इस महान् —अनेक कश्चिदस्य मुलेडम्याहन्यात्पर-तो एक ही आधानमे गर गर -नाता, वल्कि नीवित ही रहता है; उस समय केवरु इसका कुछ रस निकल जाता है । तथा यदि कोई मध्यमें आधात करे तो भी यह मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्स्रवेत्तथा योऽग्रेऽस्याह्न्यान्जीवन्स्रवेत्स एष वृक्ष इदानीं जीवेनात्मनानु-इस्त्र जीव-आत्मासे अनुप्रमृत-प्रभूतोऽनुच्याप्तः पेपीयमानो-पूर्णतः व्यास है और अत्यन्त **ऽत्यर्थे पित्रन्तुदकं भौमांश्च चल्र**पान करता हुआ तथा अपनी रसान्भूलेर्गृद्धन्मोदमानो हपँ नडद्वारा प्रथिनीके रसोंको भ्रहण करता हुआ—मोदमान होता— प्राप्तुनंस्तिष्ठति ॥ १॥

जीवित रहते हुए ही रससाव कर देता है और यदि अप्रभागमें आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए

अस्य यदेकार शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति ॥ २ ॥

यदि इस वृक्षकी एक शाखाको जीव छोड़ देता है तो वह सुख नाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख नाती है और तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे मुझको छोड़ देता है तो सारा मृझ सूल जाता है ॥ २ ॥

तस्यास्य यदेकां शाखां।

उस इस वृक्षकी यदि एक रोगप्रस्तामाहतां वा जीवो जहा-स्युपसंहरित शास्तायां विष्रसृत-मात्मांशम्, अध सा शुज्यति । गर्मनः प्राणकरपाप्रामानुप्रविष्टो। प्राममें जीव अनुप्रविष्ट है इसकिये

हि जीव इति तद्भपसंहार उपसं-जीवेन च प्राणयुक्ते-नाशितं पीतं च रसतां गतं जीववच्छरीरं वृक्षं च वर्धेयद-सरूपेण जीवस्य सद्भावे लिङ्गं भवति । अशितपीताभ्यां हि देहे जीवस्तिष्ठति ते चाशितपीते जीवकर्मात्रसारिणी तस्यैकाङ्गवैकल्यनिमित्तं कर्म यदोपस्थितं भवति तदा जीव जहाति शाखाया एकां शाखां आत्मानग्रपसंहरति । अथ तदा सा शाखा शुष्यति । जीवस्थितिनिमित्तो रसो जीवकर्माक्षिप्तो जीवीपसंहारे न तिष्ठति । रसापगमे च शाखा शोपमुपैति तथा सर्वे वृक्षमेव यदायं जहाति तदा सर्वोऽपि वृक्षः शुष्यति । वृक्षस्य रसस्रवण-शोषणादिलिङ्गाङजीववन्त्रं दृष्टा-

उनका उपसंहार होनेपर वह भी उपसंहत हो जाता है। प्राणयक्त जीवके द्वारा भी भक्षण तथा पान किया हुआ अन्न-बल रसभावको प्राप्त होता है: वह रसरूपसे नीव-युक्त शरीर तथा सजीव वृक्षकी वृद्धि करता हुआ जीवके सद्भावमें लिङ्ग है । खाये-पीये हुए धन्न-जलसे ही जीव देहमें रहता है । वे खानपान नीवके कर्मानसार होते हैं। निस समय उसके एक शङ्गकी विकलता-का निमित्तभूत कर्म उपस्थित होता है उस समय जीव एक शाखाको छोड देता है---उस एक शालासे अपना उपसंहार कर लेता है। इसके पश्चात तब वह शाला सल जाती है। जीवके कर्मानुसार पास हुआ तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने-वाळा रस जीवका उपसंहार होनेपर नहीं रहता: और रसके जानेपर शासा सुस जाती है। इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष सुख जाता है। वृक्षके रसस्राव एवं शोषण आदि लिङ्गसे सजीवता सिद्ध होती है तथा ('स एष पृक्षः जीवेन आत्मना

न्तश्रुतेश्र चेतनावन्तः स्थावरा । मन्तः ] इस दृष्टान्तश्रुतिसे यह इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः स्थावरा इत्येतदसारमिति दिशितं भी प्रदर्शित हो जाता है कि स्थावर चेतनाश्रन्य होते हैं? ऐसा बौद और भवति ॥ २ ॥

यथास्मिन्द्रश्रदृष्टान्ते दिशंतं जिस प्रकार कि इस पृक्षक ह्यान्तमें यह दिखलाया गया है कि जीवने युक्तो पृक्षोऽशुष्को स्पानादियुक्तो जीवनीत्यु- स्पानादियुक्तो जीवनीत्यु- स्पानादियुक्तो जीवनीत्यु- स्पानादियुक्तो अवनित्यु- स्पानादियुक्तो अवनित्यु- स्पानादिये युक्त रहता है; हसिल्ये 'वह जीवित है'— देसा कहा जाता है तथा उस (जीव) से रहित हो जानेपर 'मर जाता है' ऐसा कहा जाता है—

निश्चित होता है कि स्थाबर चेतनायुक्त होते हैं और इससे वह काणादमत सारहीन है ॥ २ ॥

एवमेव खल्ल सोम्य विद्धीति होवाच जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते न जीवो भ्रियत इति स य एषो-ऽणिमैतदात्म्यमिद्श्सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेता इति भूय एव मा भगवान्त्रिज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

हि सोग्य ! ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता'---ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 'वह जो यह अणिमा है एतद्र्प ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे रवेतकेतो ! वही तू है ।' [ आरुणिके इस पकार कहनेपर इवेतकेतु बोला--- ] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [ तन आरुणिने ] 'भच्छा, सोम्य ।' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

एवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच । जीवापेतं जीववियुक्तं वाव किलेदं शरीरं श्रियते न जीवो श्रियत हित । कार्यशेष च सुप्तोत्थितस्य ममेदं कार्यशेषम-परिसमाप्तमिति स्मृत्वा समापन-दर्शनात् । जातमात्राणां च जन्त्नां स्तन्यामिलाषमयादि-दर्शनाच्चातीतजन्मान्वरानुभूत-स्तनपानद्धःखानुभवस्मृतिर्गम्यते अभिहोत्रादीनां च वैदिकानां कर्मणामर्थवन्वात्र जीवो ग्रियत हित । स य एषोऽणिमेत्यादि समानम् ।

कथं पुनरिदमत्यन्तस्युलं पृथिन्यादि नामरूपवज्जगदत्य-न्तद्यक्ष्मात्सद्रूपात्रामरूपरहितात् सतो जायत इत्येतद्दृष्टान्तेन भूय एव मा मगवान्विज्ञापय-त्विति । तथा सोम्येति होवाच पिता ।। ३ ।।

ठीक इसी प्रकार 1 जान कि जीवापेत--जीवसे त् वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता है जीव नहीं मरता'ऐसा [मारूणि-ने] कहा, क्योंकि कार्य शेष रहने-पर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 'मेरा यह काम रोष रह गया जा' ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त करते देखा जाता है। तथा तत्काख उत्पन्न हुए जीवोंको स्तनपानकी अभिकाषा और भय आदि होते देखे जानेसे पूर्वजन्मोंमें अनुभव किये हुए स्तनपान तथा दुःखानुमवकौ स्पृतिका ज्ञान होता है। इसके सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कमोकी सार्थकता होनेके कारण भी जीव नहीं भरता । 'स य एषोऽणिमा' इत्यादि वाक्यका अर्थ पूर्ववत् है। 'किंतु यह अत्यन्त स्थूल 'पृथिवी'

'किंतु यह अत्यन्त स्यूच 'प्रथिवी' आदि नाम और रूपों वाल संसार अत्यन्त सूक्म, सद्भूप, नामरूपरहित सत्से किस मकार उत्पन्न होता है ? इस बातको हे भगवन् ! युझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये'—ऐसा स्वेतकेतुने कहा । सब पिताने कहा—'सोम्य ! अच्छा' ॥ ३ ॥

इतिच्छान्दोग्योधनिषदि षष्ठाध्याचे एकादशक्षण्डमार्थ्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

# छाम्म एइम्ह

#### न्ययोषफलके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

यद्येतस्प्रत्यक्षीकर्तुमिच्छस्मि—। यदि तू इस वातको मत्यस करना चाहता है तो—

न्ययोधफलमन आहरेतीदं भगव इति भिन्छोति भिन्नं भगव इति किसत्र पश्यसीत्यण्ड्य इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गैकां भिन्द्वीति भिन्ना भगव इति किमत्र पर्यसीति न किञ्चन सगव इति ॥ १ ॥

इस (सामनेवाले वटवृक्ष) से एक बढ़का फल ले आ। [स्वेतकेतु--] 'भगवन् ! यह ले आया ।' [ आरुणि— ] 'इसे फोड़' [ श्वेत०— ] 'भगवन् ! फोड़ दिया ।' [ आरुणि— ] 'इसमें क्या देखता है ?' [स्वेत०---] 'भगवन् ! इसमें ये अणुके समान दाने हैं ।' [आरुणि--] 'अच्छा वरस ! इनमेंसे एकको फोड़ ।' [श्वेत०—] 'फोड़ दिया भगवन् ।' [ आरुणि--- ] 'इसमें क्या देखता है ?' [ स्वेत०--- ] 'कुछ नहीं भगवन् !' ।। १ ॥

अतोऽस्मान्महतो न्यग्रोधात् । फलमेकमाहरेत्युक्तस्तथा चकार स इदं भगव उपदृतं फलमिति दर्शितवन्तं प्रत्याह फलं भिन्द्री-ति भिन्नमित्याहेतरः।

इस महान् वटष्टुक्षसे एक फल ले था। ऐसा कहे जानेपर उसने वैसा ही किया [ और वोला--- ] 'भगवन् ! मैं यह फल ले आया' इस प्रकार फल दिख्लानेवाले उससे [ आरुणिने ] कहा---'इस फलको फोड़ ।' इसपर खेतकेतु बोला— 'फोड़ दिया।' उससे पिताने कहा— 'इसमें तू क्या देखता है ?' इस पिता किमत्र पश्यसीत्युक्त आ- । प्रकार कहे जानेपर श्वेतकेलु वोला-

हाण्व्याञ्जुतरा इवेमा धाना | 'भगवन् ! मैं इसमें ये अणु-अणुतर **नीजानि प**रयामि भगव इति । आसां धानानामेकां धानामङ्ग हे वत्स भिन्द्वीत्युक्त भिना भगव इति । यदि भिना [ भारुणि- ] 'भच्छा, यदि तूने धाना तस्यां भिन्नायां किं पश्यसीत्युक्त आह न किञ्चन | कहे जानेपर वह बोळा-'भगवन् ! पश्यामि भगव इति ॥ १ ॥

अत्यन्त छोटे दाने—बीज देखता हूँ।' [ आरुणि— ] 'हे वत्स! इन घानोंमेंसे तू एक घानेको फोड़।' इस प्रकार कहे जानेपर वह बोका-'भगवन् ! फोड़ दिया ।' धाना फोड़ दिया तो उस फूटे हुए धानेमें तू क्या देखता है " ऐसा मैं कुछ नहीं देखता' ॥१॥

तश्होवाच यं वे सोम्येतमणिमानं न निमालयस एतस्य वै सोम्येषोऽणिम्न एवं महान्न्ययोधस्तिष्ठति श्रद्धत्त्व सोम्येति॥ २ ॥

तब उससे ( आरुणिने ) कहा--'हे सोम्य ! इस वटबीनकी निस अणिमाको तू नहीं देखता है सोम्य ! उस अणिमाका ही यह इतना बड़ा वटवृक्ष सङ्ग हुआ है । हे सोम्य ! तू [इस कथनमें] श्रद्धा कर' ॥२॥ भिन्नायां यं वटबीजाणिमानं विस वटबीजकी षणिमाको त् नहीं हे सोम्यतं न निमालयसे न देखता, तथापि हे सोम्य। देख, पश्यसि । तथाप्येतस्य वै किल निश्चय उसी बीनकी दिखायी न

तं पुत्रं होवाच वर्टधानायां । उस पुत्रसे ( आरुणिने ) कहा-सोम्येष महान्न्यग्रोधो वीजस्यो- देनेवाली स्क्म अणिमाका कार्यमूत

स्थूलशाखास्य नध-फलपलाशवांस्तिष्ठत्यत्पन्नः सन्तु त्तिष्ठतीति वीच्छव्दोऽध्याहार्यः। अतः श्रद्धत्स्व सोम्य सत् एवा-णिम्नः स्थुलं नामरूपादिमत्कार्य चगदुत्पन्नमिति । यद्यपि न्यायागमाभ्यां निर्धा-रितोऽर्थस्तथैवेत्यवगम्यते तथा-प्यत्यन्तसूक्ष्मेष्वर्थेषु वाह्यविषया-सक्तमनसः स्वभावप्रवृत्तस्या-गुरुतरायां श्रद्धायां स्यादित्याह श्रद्धत्स्वेति । श्रद्धायां त सत्यां बुभुत्सि-समाधानं तेऽर्थे मवेत्ततश्च तदर्थावगतिः ''अन्यत्रमना अभूवम्'' (वृ० उ० १।५।३) इत्यादिश्रुतेः॥२॥

यह मोटी-मोटी शाला, स्कन्ध, फर और पर्चोवाला महान् वटवृक्ष स्थित है---उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है इस प्रकार यहाँ 'तिष्ठति' कियाके पूर्व 'उत्' शब्दका अध्याहार चाहिये। इसलिये हे सोम्य! विश्वास कर नाम-रूपादिमान् स्थूल जगत् अत्यन्त सुक्ष्म सत्से ही उत्पन्न हुआ है।' यद्यपि युक्ति और शास्त्र---इन दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने-विषयोंमें आसक्तवित्त स्वभावसे ही पवृत्तिशील पुरुपका [ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विषयोंमें पवेश होना वडा ही कठिन है-आरुणिने कहा-समझकर 'श्रद्धा कर ।' क्योंकि श्रद्धाके होने-पर ही निज्ञासित निषयमें मनका समाधान हो सकता है भीर तभी उस विषयका ज्ञान होना सम्भव हैं; जैसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर था [ इसिंहिये मैं नहीं देख सका ]' इत्यादि श्रुतिसे **ममाणित** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्श्सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति भूय एव मा भग-वान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य है वह भात्मा है और हे श्वेतकेतो ! वहीं तू है। [ भारुणिके इस प्रकार कहनेपर स्वेतकेत्र बोळा- ] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [तन आरुणिने] 'अच्छा, सोग्य!' ऐसा कहा ॥ ३॥

स य इत्याद्युकार्थम् । यदि | पिता । (३ ।)

'स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ तत्साजगतो मूलं कस्माजोप-सत् जगतका कारण है तो उपलब्ध लभ्यत इत्येतदृदृष्टान्तेन मा न्यों नहीं होता ? हे भगवन् । इस भगवान्सूय एव विज्ञापय- वातको आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर समझाइये' ऐसा [श्वेतकेतुने कहा]। त्विति । तथा सोम्येति होवाच तव पिताने 'सोम्य । अच्छा' ऐसा उत्तर दिया।। ३ ।।

्तिच्छ!न्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये द्वादशखण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥



## ज्ञकोहज्ञ सगर

लवणके हप्टान्तद्वारा उपदेश

विद्यमान होनेपर भी [ कोई-कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती । विद्यमानमपि वस्त नोप- । लम्यते प्रकारान्तरेण तूपलम्यत हाँ, प्रकारान्तरसे उसकी उपलब्धि

इति शृण्वत्र दृष्टान्तम् । यदि हो सकती है। इस विषयमें दृष्टान्त श्रवण कर, यदि तू इस वातको नेममर्थ प्रत्यक्षीकर्तुमिञ्छसि-

लवणमेतदुद्केऽवधायाथ मा प्रातरूपसीद्था इति सह तथा चकार तश्होवाच यद्दोषा लवणसुद्केऽवाधा

अङ्ग तदाहरेति तद्धावमृत्र्य न विवेद् ॥ १ ॥

इस नमकको चलमें ढालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना । आरुणिके इस प्रकार कहनेपर स्वेतकेतुने वैसा ही किया। तव आरुणिने उससे कहा-- 'वत्स । राउ तमने जो नमक जरूमें हाला था उसे ले भाओ ।' किंतु उसने द्वँहनेपर उसे उसमें न पाया ॥ १ ॥

पिण्डरूपं लवणमेतद्वटादा-वुदकेञ्चधाय प्रक्षिप्याथ मा सां श्वः प्रातरुपसीदथा उपगच्छेथा | इति। सह पित्रोक्तमर्थं प्रत्यक्षी-कर्तमिञ्छंस्तथा चकार । तं होवाच परेद्युः प्रातर्यद्ववणं दोषा रात्रावदकेञ्चाधा निक्षिप्तवान-स्यङ्ग हे वत्स तदाहरेत्युक्तस्त- | मामो ।' इस प्रकार कहे जानेपर

इस पिण्डरूप नमकको घडे आदिमें चलमें डालकर कल पात:काल मेरे पास आना । श्वेतकेत्रने पिता-की कही हुई वातको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छासे वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे ही आरुणिने उससे कहा--'हें बत्स ! रात तमने जी नमक पानीमें डाला था उसे है

**ज्ञवणमाजिही र्पुर्ट किलाव मृदयो - |** उसने उस नमकको ले आनेकी इच्छा-दके न विवेद न विज्ञातवान्; यथा तद्भवणं विद्यमानमेव लीनं संश्विष्टमभूत् ॥ १ ॥

से जलमें टटोला, किंतु उसे न पाया, क्योंकि वह नमक वहाँ मौजूद होने-सदप्स पर भी जलमें लीन हो गया था अर्थात जरूमें ही मिल गया था ।।१॥

यथा विलीनसेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणिमति मध्यादाचामेति कथिमति लवणिमत्यन्ता-दाचामेति कथमिति लवणमित्यभित्रास्यैतदथ मोपसी-द्था इति तद्ध तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते तथहोवा-चात्र वांव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽत्रैव किलेति॥ २॥

[ आरुणि-] 'जिस प्रकार वह नमक इसीमें विकीन हो गया है [ इसलिये तू उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता है तो ] इस जलको ऊपरसे आचमन कर ।' [ उसके आचमन करनेपर आरुणिने पूछा—] 'कैसा है १' [ इवेत०—] 'नमकीन है ।' [आरुणि—] 'बीचर्मेंसे आचमन कर' 'अब कैसा है ?'[ इवेत०—] 'नमकीन है ।' [ आरुणि--- ] 'नीचेसे आचमन कर' 'अव कैसा है ?' [ स्वेत०---] 'नमकीन है ।' [आरुणि—] 'अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास था l' उसने वैसा ही किया, [ और वोठा— ] 'उस जरुमें नमक सदा ही विद्यमान था।' तव उससे पिताने फहा---'हे सोम्य! [इसी प्रकार] वह सत् भी निश्चय यहीं विद्यमान है, तू उसे देखता नहीं है; परंतु वह निश्चय यहीं विद्यमान हैं? ॥ २ ॥

पिण्डस्तपं लवणमगृह्यमाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी है जलमें ही.

यथा विस्त्रीनं रुवणं न वेत्य विस्तर प्रकार वह नमक विस्त्रीन वह नमक वह

नाहाङ्गास्योदकस्यान्तादुपरि गृही-त्वाचामेत्युक्त्वा पुत्रं तथा कृतव-न्तम्बाच-कथमितिः इतर आह लवणं स्वादुत इति । तथा मध्या-दुदकस्य गृहीत्वाचामेति, कथमि-ति, रुवणमिति । तथान्ताद्धोदे-शाद्गृहीत्वाचामेति, कथमिति, लवणमिति । यद्येवम्, अभिप्रास्य परित्यज्ये तदुदकमाचम्याथ मोपसीदथा इति । तद्ध तथा चकार । लवणं परित्यन्य पितृसमीपमाजगासे-त्यर्थः, इदं वचनं ब्रुवन्-तल्ल-वणं तस्मिन्नेबोदकेयन्मया रात्री सिप्तं राश्वित्यं संवर्तते विद्य-मानमेव सत्सम्यग्वर्तते। इत्येवमुक्तवन्तं तं होवाच

एवाष्ट्र, उपरुम्यते चोपायान्तरे-| और एक दूसरे चपायसे उसकी उपलब्ध भी हो सकती है-**अ**त्रको प्रतीति करानेकी इच्छासे आरुणिने कहा--'है बत्स ! इस नलके वन्त---कपरी भागसे लेकर आचमन कर ।' ऐसा कहकर पुत्रके उसी पकार करनेपर बह नोला—'केसा हैं !' [पुत्र−] 'स्वादमें नमकीन है।' [ पिता---'और जरुके मध्यभागसे भी लेकर आचमन कर' 'कैसा है !' [पुत्र--] 'नमकीन है ।' [पिता---] 'भच्छा, भागसे [ पुत्र-- ] 'नमकीन है ।' [पिता--] 'यदि ऐसा है तो इस बद्धको फॅक्कर आचमन करने-के अनन्तर मेरे पास आ।' उसने वैसा ही किया, अर्थात् उस नमकीन वलको फेंककर वह इस प्रकार कहता हुआ पिताके पास आया कि रात मैंने जो नमफ उस जरुमें हारा था वह उसमें शश्वत्-नित्य वर्तमान है अर्थात् उसमें विद्यमान हुआ ही सम्यक्पकारसे वर्तमान है।

इस मकार कहते हुए उस पुत्रसे

पिता-यभेदं लवणं दर्शनस्पर्श-नाम्यां पूर्वं गृहीतं ताम्यामगृह्यमाणमपि विद्युत एवोपायान्तरेण जिह्न-योपलम्यमानत्वात् । एवमेवात्रै-वास्मिन्नेव तेजोऽचन्नादिकार्ये शुङ्गे देहे, वाव किलेत्याचार्यो-पदेशस्मरणप्रदर्शनार्थी, सचेजो-ऽवनादिशुङ्गकारणं वटनीनाणि-मवद्विद्यमानभेवेन्द्रियैनोंपरूभसे न निभालयसे यथात्रैदोरके दर्भनस्पर्भनाभ्यामनुपरूभ्यमानं लबणं विद्यमानमेव जिह्नयोपल-न्धवानसि, एवमेवात्रैव किल विद्यमानं सञ्जगन्मूलग्रुपायान्त-**छवणाणिमवदुपरुप्स्यस** इति वाक्यशेषः ॥ २ ॥

कहा--'जिस नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे गृहीत होता हुआ भी फिर जलमें विळीन होनेपर उनसे गृहीत न होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही, क्योंकि उपायान्तरसे धर्यात् जिहा-द्वारा उसकी उपलव्धि होती है: इसी प्रकार यहाँ--तेज, अप और कार्यभूत इस शरीररूप शुक्तमें - यहाँ 'वाव' और 'किल' ये दो निपात आचार्योपदेशका स्मरण पदर्शित करनेके लिये हैं — तेज. बरु भौर अनादि ग्रुङ्गके कारणमृत सत्को तू वटबीवकी अणिमाके समान विद्यमान रहते हुए भी इन्द्रियों-से उपकव्य नहीं करता-तुझे वह दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार कि यहाँ जरूमें दर्शन और स्पर्शनसे उप-**ल**०ध न होनेवाले बिद्यमान नमकको तूने जिह्नासे उपलब्ध किया है उसी निश्चय यहीं विद्यमान नगत्के मूरुमृत सत्को तू रुवणकी अणिमाके समान अन्य उपायसे कर सकता वाक्यरोष है॥ २॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्श सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमिस इवेतकेतो इति भूय एव मा भग-वान्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

बह जो यह अणिमा है एतद्रुप ही यह सब है। वह सत्य है, वह भारमा है और हे श्वेतकेतो । वहीं तूँ है । [ आरुणिके इस प्रकार कहने-पर श्वेतकेत् बोला-- ] 'मगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [तव आरुणिने ] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

स य इत्यादि समानम्। यद्येवं लवणाणिमवदिन्द्रियरेसु- लवणको अणिमाके समान इन्द्रियोसे पलम्यमानमिप जगन्मूलं सदु-वह वगत्का मूलमृत सत् किसी पायान्तरेणोपलञ्धं शक्यते यदु- दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता पलम्मात्कृतार्थः स्यामनुपलम्मा हो सकता हूँ और निसे उपलब्ध चाकृतार्थः स्यामहम्, तस्यैवोप-जसको उपल्लिके लिये क्या उपाय लब्धी क उपाय इत्येत इत्य एव है--इस वातको हे भगवन् ! मा भगवान्त्रिज्ञापयतु दृष्टान्तेन

'स य.' इत्यादि श्रुतिका सर्थ पूर्ववत् है। 'यदि इस प्रकार है, जिसकी उपलिघसे कि मैं कृतार्थ आप दृष्टान्तद्वारा मुझे फिर भी समझाइये ।' [तव सारणिने] तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ बंदीन्य । अच्छा' ऐसा कहा ॥३॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिपदि त्रयोदशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥



# चतुर्देश सग्रह

-: 0:--

अन्यत्रसे लाये हुए पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेश्योऽभिनद्धाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विस्टजेत्स यथा तत्र प्राङ् वोदङ् वाध-राङ् वा प्रत्यङ् वा प्रध्मायीताभिनद्धाक्ष आनीतोऽभि-नद्धाक्षो विस्टष्टः ॥ १ ॥

हे सोम्य ! जिस प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी आँखें वँघी हुई हों ऐसे किसी पुरवको गान्यार देशसे लाकर जनशन्य स्थानमें छोड़ दे । उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके चिल्लावे कि 'मुझे ऑखें बॉघकर वहाँ लाया गया है और आँखें बँघे हुए ही छोड दिया गया है'।। १ ।।

यथा लोके हे सोम्य पुरुषं यं
किश्वद्गन्धारेम्यो जनपदेम्योऽभिनद्गां वद्गनक्षुषमानीय द्रव्यहर्ता तस्करस्तम्भिनद्गाक्षमेव
वद्गहस्तमरण्ये तन्नोऽप्यतिजनेऽतिगतजनेऽत्यन्तिवगतजने देशे विसृजेत्स तन्न दिग्न्रमोपेतो यथा
प्राङ्वा प्रागञ्चनः प्राङ्गुखो
वेत्यर्थः । तथोदङ्वाधराङ्वा
प्रत्यङ्वा प्रभायीत शब्दं क्यरी-

हे सोम्य । लोकमें जिस प्रकार
कोई द्रव्य हरण करनेवाला चोर
किसी पुरुषको जो अभिनद्धाक्ष हो
अर्थात् जिसकी खाँखें बाँघ दो गयी
हों, गान्धार देशसे लाकर वनमें
और उसमें भी जो अतिजन—
अतिगतजन अर्थात् अत्यन्त जनसून्य हो ऐसे देशमें ऑखें और
हाथ बँधे हुए ही छोड दे तो उस
जगह बह दिग्ममसे युक्त हुआ।
'प्राड् वा'—पूर्वकी ओर जाता हुआ
अर्थात् पूर्वाभिमुल हुआ तथा उत्तर,
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुस

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* द्विकोशेत्. गन्धारेम्यस्तस्करेणानीतोऽमिन- | आँखें बाँधकर यहाँ चोर हे भावा द्धाक्ष एव विसृष्ट इति।। १।।

अभिनद्धाक्षोऽह | करके इस प्रकार शब्द कहे अर्थात् चिल्लावे कि मुझे गान्यार देशसे है और आँखें वें बे हुए ही छोड़ दिया हैं'॥ १ ॥

ष्वं विक्रोशतः--

इस प्रकार चिल्लानेवाले-

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रवृयादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं ब्रजेति स ब्रामादुवामं पृच्छन्प-ण्डितो सेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्ये तैवमेवेहाचार्यवा-न्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्परस्य इति ॥ २ ॥

उस प्रकृषके वन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि 'गान्धार देश इस दिशामें है, अतः इसी दिशाको ना,' तो वह बुद्धिमान् और समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमें ही पहुँच नाता है, इसी प्रकार इस छोकमें आचार्यवान् पुरुष ही [सत्को] नानता है; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें ] उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह [ देहनन्धनसे ] मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात् तो वह सत्सम्पन्न (ब्रह्मको प्राप्त ) हो जाता है ॥ २ ॥

तस्य यथामिनहनं यथा वन्धनं । प्रमुच्य मुक्त्वा कारुणिकः वन्धनको खोळकर जिस कश्चिदेतां दिशमुत्तरतो गन्धारा कोई कृपाछ पुरुष कहे कि इस एतां दिशं व्रजेति प्रव्र्यात्स एवं वन्धनान्मोक्षितो

**उस पुरुषके अभिनहृन—** दिशामें उत्तरकी ओर देश हैं; अतः इस दिशाकी और ना तो इस प्रकार उस कृपाङ्क ग्रामाद्ग्रामान्तरं पृच्छन्पण्डित पुरुषद्वारा वन्धनसे छुड़ाया हुआ

परोपदिष्ट-**उपदेशवान्मेधा**वी मार्गावधारणसमर्थः सन्गन्धारानेवोपसम्पद्येत, नेतरो मुहमतिदेशान्तरदर्भनतृह्वा । यथायं दृष्टान्तो वर्णितः. स्वविषयेभ्यो गन्धारेभ्यः प्रुरुप-स्तस्करेरमिनद्वाक्षोऽविवेको दि-घतस्कराद्यनेकभयानर्थवातयत-मरण्यं प्रवेशितो दुःखातीं विक्री-भन्दन्धनेभ्यो मुमुद्धस्तिष्ठति स कथ श्रिदेव कारुणिकेन केनचि-न्मोक्षितः स्वदेशान्गन्धारानेवा-पन्नो निर्वृतः सुख्यभृत-एवमेव सतो जगदात्मस्वरू-पात्तेजोऽबन्नादिमयं देहारण्यं

यह पण्डित—उपदेशवान् और
मेधावी-द्सरोंके वतलाये हुए आममें प्रवेश करनेके मार्गको ठीक-ठीक
समझनेमें समर्थ पुरुष एक गाँवसे
दूसरे गाँवको पूछता हुआ गान्धार
देशमें ही पहुंच जाता है—दूसरा
म्हमति अथवा देशान्तर देखनेकी
तृष्णावाला नहीं पहुँच पाता।

जिस प्रकार यह दृष्टान्त वर्णन किया गया है अर्थात् अपने देश गान्धारसे चोरोंद्वारा अर्थेलें वाँषकर लाया जानेके कारण विवेकसून्य दिख्मूढ तथा मूल-प्याससे युक्त होकर व्याव-तरकर आदि अनेकों भय और अनर्थसमूहसे सम्पन्न वनमें प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुःलात होकर चिछाता हुआ वन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये उत्सुक था और वह किसी कृपालुद्धारा उन बन्धनोंसे छुड़ा दिये जानेपर किसी प्रकार अपने देश गान्धारमें पहुँचकर ही कृतार्थ यानी मुली हुआ।

प्रमेव सतो जगदात्मस्वरू-पात्तेजोऽन्ननादिमयं देहारण्यं ध्वातिमय देहरूप वनमें जो कि वात, पिच, कफ, रुघिर, मेद, वातिपत्तकफरुधिरमेदोमांसास्थि- मांस, अस्थि, मजा, शुक, कृमि

नत् यथा सद्विज्ञानानन्तरमेव श्चानानर्यक्यो- देहपातः सत्सम्प-त्तिश्र न भवति द्भावनम् कमेरोपवशात्, यथाप्रवृत्तफलानि श्रान्तानीत्पत्तेजेनमान्तरसञ्चिता-न्यपि कर्माणि सन्तीति तत्फलो-पभोगार्थं पतितेऽस्मिञ्शरीरान्तर-मारव्धव्यम् । उत्पन्ने च ज्ञाने यावज्ञीवं विहितानि प्रतिपिद्धानि वा कर्साणि करोत्येवेति लोपभोगार्थं चावश्यं शरीरान्त-कमोणि रमारब्धव्यमुः ततश्र ततः शरीरान्तरमिति ज्ञानानर्थ-क्यं कर्मणां फलवन्वात । अथ ज्ञानवतः क्षीयन्ते कर्मा-शानात्कर्मसयाङी- णि तदा ज्ञान-कारेऽनुपपत्ति- प्राप्तिसमकालमेव प्रदर्शनम् ज्ञानस्य सत्सम्प-चिहेतत्वान्मो**क्षः** स्यादिति श्रीरपात: स्यात्। चाचायोभाव इत्याचायंबान्पुरुषो' यह वाक्य

पूर्व ० – किंतु बिस मकार मारब्ध-कर्म अवशिष्ट रहनेके कारण सरका ज्ञान होनेके वाद ही देहपात और सतकी प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व तथा जन्मान्तरोंमें किये हुए और भी ऐसे संचित कर्म हें ही जो अभी फल देनेमें प्रकृत नहीं हुए। अतः उनका फल भोगने-के लिये इस शरीरका पतन होनेपर दूसरे शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है। ज्ञान उत्पन्न हो पुरुष जीवनपर्यन्त विहित प्रतिषद्ध कर्म करता ही है, अतः उतका फल भोगनेके लिये भी देहा-न्तरकी प्राप्ति अवस्य होनी चाहिये. **उस समय फिर कर्म होंगे और उनसे फिर देहान्तरकी प्राप्ति होगी।** इस प्रकार कर्मीके फल्युक्त होनेके कारण ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है। और यदि यह मानो कि ज्ञानीके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान सत्सम्पत्तिका होनेके कारण हेत ज्ञानप्राप्तिके ही मोक्ष समय नावगा. अत उसी समय देहपात हो जाना चाहिये। ऐसा होनेपर आचार्यका सभाष हो जायगाः सतः 'आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान होता है' अनुपपन्न होगा

है अर्थात टेहराव होनेके ही चमय वह सत्को प्राप्त हो चायगा । यदि देहपात भीर सत्की प्राप्तिमें कुछ कालमा अन्तरहोता तो 'सम' का अनन्तर अर्थ किया बाता, पर पेखा है नहीं अत. यहाँ 'अनन्तर' अर्थ ठीक नहीं है ।

वेदेत्यनुपपत्तिर्ज्ञानान्मोक्षाभावप्र देशान्तरप्राप्त्युपाय-ज्ञानवदनैकान्तिकफ लत्वं वा ज्ञानस्य । नः कर्मणां प्रवृत्ताप्रवृत्तफ-पूर्वोक्तदोष-लत्वविशेषोपपत्तेः । परिहार यदुक्तमप्रवृत्तफला-नां कर्मणां भ्रवफलवन्वाद्वहाविदः शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध-व्यमप्रवृत्तकर्मफलोपभोगार्थमिति, एतदसत्; विदुषः ''तस्य तावदेव चिरम्" इति श्रुतेः प्रामाण्यात्। नजु ''पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति" ( चृ० उ० ३।२।१३ ) इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव । सत्यमेवम्, तथापि प्रधृत्त-फलानामप्रवृत्तफलानां च कर्मणां तो भी भवृत्तफल और

ज्ञानसे मोधपाप्तिके अभावका प्रसङ्ग उपस्थित होगा। अथवा देशान्तरकी प्राप्तिके साधनोंके ज्ञानके समान व्यभिचारिफलयुक्त होना ज्ञानका सिद्ध होगा ।\*

सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि कर्मीमें और अप्रवृत्तफळत्व यह विशेषता होनी सम्भव है। अतः तुमने जो कहा कि अपवृत्तफल कर्म भी निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये देहपात होनेके पश्चात् उन अपवृत्तफल कर्मीका फल भोगनेके लिये देहान्तर-का प्राप्त होना अवश्यम्भावी है—सो ठीक नहीं; क्योंकि "उस विद्वानके मोक्ष्में तो उतना ( देहपात होनेतकका ) है''——यह ही विलम्ब श्रति प्रमाण है।

पूर्व ० - किंतु "पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यवान् होता है" यह श्रुति भी तो प्रामाणिक ही है।

सिद्धान्ती-सन्धन ऐसा ही है।

<sup>🖶</sup> अर्थात् निस प्रकार देशान्तरकी प्राप्तिके साधन घोडे आदि कोई विदेश विष्न न होनेपर ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म सीण हो गये हैं उन्हीं ज्ञानियोंका मोस हो सकेगा—सबका नहीं ।

विशेषता है।

यानि विशेपोऽस्ति । कथम १ कर्माणि यैविद्र-च्छरीरमारव्धम् , तेषाम्रुपभोगेनैव क्षयः । यथारव्धवेगस्य स्रक्ष्य-मुक्तेष्वादेवेंगक्षयादेव स्थितिन तु लक्ष्यवेधसमकालमेव प्रयोजन नास्तीति तद्वत् । अन्यानि त्व-प्रवृत्तफलानीह प्राग्जानीत्पत्तेरूष्ट्र कृतानि वा क्रियमाणानि वातीतजनमान्तरकृतानि चाप्र-वृत्तफलानि ज्ञानेन दह्यन्ते प्राय-"ज्ञानाग्निः श्चित्तेनेव । भस्मसात्क्ररुते तथा" (गीवा ४१३७) इति स्मृतेश्र । ''क्षीयन्ते चास्य कर्माणि'' इति चाथर्वणे । जीवनादि-

प्रवृत्तफ्टकमे विद्वान्के हुआ फलोपभोगके द्वाग ही हो सकता है, जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ हो गया है उस स्ट्यकी ओर छोडे हुए वाणकी स्थिति उसके वेगका क्षय होनेपर ही हो सकती है. लङ्यवेष करते हो उते [ आगे कोई प्रयोजन रहता-ऐसी बात नहीं है; उसी प्रकार यहाँ समझना ज्ञानीके जो अन्य अपनृत्तफलकर्म ज्ञानीत्पत्तिसे पूर्व किये हुए अथवा उसके पश्चात् किये जानेवाले होते हैं अथवा जो पूर्व जन्मोंमें हुए अपवृत्तफलकर्म होते प्रायश्चित्तसे पापोंके समान ज्ञानसे दग्ध हो जाते हैं । "तथा ज्ञानानि सम्पूर्ण कर्मोंको मस्मीमृत कर देता स्मृतिसे यही प्रमाणित होता है, और "इसके कर्म सीण हो बाते हैं" ऐसा अधर्वण-श्रुतिर्मे व्रह्मवेचाको प्रयोजनाभावेऽपि प्रवृत्तफलानां । प्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल- कर्मणामवश्यमेव फलोपभोगः । स्यादिति मुक्तेषुवत् 'तस्य ताबदेव चिरम्' इति युक्तमेवो- विलम्ब है जवतक 'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' इत्यत्र तच स्मर्तुमहिसि ॥ २ ॥

कर्मीका फलोपभोग अवस्य होना है इसिंखें छोड़े हुए वाणके समान 'उसे [ सत्की प्राप्तिमें ] तभीतक देहदन्घनसे नहीं छूटला' क्तमिति यथोक्तदोषचोदनातुः | ठीक ही कहा है, अतः उपर्युक्त पपत्तिः। ज्ञानोत्पत्तेह्रस्वं च दोषकी शङ्का करना ठीक नहीं। 'ब्रह्मसंस्थो ऽमृतत्वमेति' इस वाक्यकी कर्माभावमवीचाम विश्वालयाके समय ज्ञानीलिक पश्चात तो हमने ब्रह्मवेत्ताके कर्मका असाव प्रतिपादन किया है, उसे इस समय स्मरण करना चाहिये ॥ २ ॥

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्श्सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमिस इवेतकेतो इति भूय एव मा भग-वान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और हे स्वेतकेतो ! वही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर इवेतकेतु बोळा---] 'भगवन् ! मुझे फिर समझाइये ।' [ तत्र भारुणिने ] 'अच्छा, सोम्य !' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

स य इत्याद्युक्तार्थेम् । आ- | 'स यः' इत्यादि मन्त्रका अर्थ चार्यवान्विद्वान्येन क्रमेण सत्स- पहले कहा जा जुका है। 'हे भगवन्! आचार्यवान् विद्वान् जिस क्रमसे म्पद्यते तं क्रमं दृष्टान्तेन भूय सत्को प्राप्त होता है वह कम मुझे एव मा भगवान्यिज्ञापयत्विति । इद्यान्यद्वारा फिर समझाइये' ऐसा इवेतकेतुने कहा । तव आरुणिने तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ कहा 'सोम्य ! अच्छा'॥ ३ ॥ इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाच्याये चतुर्दशस्त्रग्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥१४॥

#### मुमुर्प पुरुपके दृष्टान्तद्वारा उपदेश

पुरुषश्सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्न वाङ्-मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां तावजानाति ॥ १ ॥

हे सोम्य [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ सुमूर्ष्ट् ] पुरुषको चारों ओरसे घेरकर उसके वान्धवगण पृद्धा करते हैं--- 'क्या तू मुझे जानता है ! क्या त् मुझे पहचानता है !' जवतक उसकी वाणी मनमें छोन नहीं होती तथा मन प्राणमें, प्राण तेलमें और तेल परदेवतामें छीन नहीं होता तनतक वह पहचान हेता है ॥ १ ॥

पुरुषं हे सोम्योतोपतापिनं च्वराद्युपतापवन्तं ज्ञातयो वा-न्धवाः परिवार्योपासते समूर्ष्टम्-तस्य ग्रुमृषोयीवन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः श्राणे श्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामित्येतदु-कार्थम् ॥ १ ॥

हे सोम्य ! उपतापी--ज्वरादि-से अत्यन्त संतप्त हुए पुरपकी ज्ञातिजन—बान्धवगण भेरकर उस मुमूई पुरुषसे 'क्या तू मुझ अपने जानासि मां तव पितरं पुत्रं पिता, पुत्र भयवा माईको पहचानता है !' इस प्रकार पूछते हुए उसके भ्रातरं वा—इति पृच्छन्तः। चारों स्रोर वैठ जाते हैं। उस मुन्ध्की जनतक वाणी मनमें छीन नहीं होती तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज परदेवतामें हीन नहीं होता इत्यादि बाक्यका अर्थ पहले इहा जा जुका है ॥ १ ॥

संसारिणो यो मरणक्रमः स
एवायं विद्वुपोऽपि सत्सम्पत्तिक्रम
इत्येतदाइ--

संसारी जीवका जो मरणकम है वही विद्वान्की सत्सम्पत्तिका कम है—-इसी वातको आरुणि बतळाता है—-

अथ यदास्य वाङ् मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राण-स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति॥ २॥

फिर निस समय उसकी वाणी मनमें छोन हो जाती है तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें जीर तेज परदेवतामें छीन हो जाता है तब वह नहीं पहचानता ॥ २॥

परस्यां देवतायां तेजसि सम्प-

न्नेऽय न जानाति । सत्सम्पत्तिकमः

अविद्वांस्तु सत उत्थाय प्राग्मावितं च्याघादि-भावं देवमजुज्यादिमावं वा विश्वति । विद्वांस्तु शास्त्राचायों-पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशितं स-द्मझात्मानं प्रविश्य नावर्तत इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः । अन्ये तु मूर्धन्यया नाड्यो-

त्क्रम्यादित्यादि-

मतान्तरनिरास.

द्वारेण सद्गच्छ- इस प्रकारका गमन तो देश, काल, न्तीर्त्याहुः, तदसतः देशकाल- निमित्त और फलके भ्रमिनिवेश-

परदेवतामें तेजके ठीन हो जाने-पर फिर यह नहीं पहचानता । किंद्र जो अविद्वान् होता है वह तो सत्से उत्यित होकर पहले मानना किये हुए ज्यामादि मान और देव-मनुष्पादि मानमें प्रवेश करता है; किंद्र विद्वान् राख और आचार्यके उपदेशजनित ज्ञानदीपकसे प्रकाशित सद्बस्स्स्प्प् आत्मामें प्रवेशकर फिर नहीं कीटता—यही सरमासिका कम है। कुछ अन्य मतावलिवयोंने जो कहा है कि 'मूर्घन्य नाडोसे उत्कमण कर आदित्यादिद्वारा सत्को प्राप्त होता है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस मकारका गमन तो देश, काल, निमित्तफलाभिसंधानेन गमन- | पूर्वक देखा बाता है और सदात्मा-दर्शनात्। न हि सदात्मैकत्व-दर्शिनः सत्याभिसन्धस्य देशका-लिनिमत्तफलाद्यनृताभिसंधिरुप-पद्यते, विरोधात्। अविद्याकाम-कर्मणां च गमननिमित्तानां सद्विज्ञानहृताशनविप्लुप्टत्वाद्गम-नाजुपपत्तिरेव, ''पर्याप्तकामस्य । न्ति कामाः" इत्याद्याधर्वणे। नदीसमुद्रदृष्टान्त्रश्रुतेश्व ॥ २ ॥ श्रुति मी है \star ॥ २ ॥

का एकत्व देखनेवाले सत्यनिष्ठ विद्वान्को देश, काल, निर्मित्त और फल आदि असद्धस्तुओंका अभिनिवेश होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका उस (सत्यनिष्ठा) से विरोध है। गमनके निमित्तमूत अविद्या, कामना और क्रमेंकि सदिज्ञानरूप अग्निसे मत्म हो वानेके कारण उसके गमनकी अनुपपत्ति ही है। "पूर्ण-काम कृतकृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण **छतात्मनस्त्विहेव सर्वे प्रविस्तीय- कामनाएँ यहीं** हीन हो बाती हैं" ऐसा अधर्वण श्रुतिमें कहा है; और इसके सिवा नदी-समुद्र-हष्टान्तकी

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्श्सर्वं तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो इति भूय एव मा भगवा-न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥

वह को यह अणिमा है एतद्रृप ही यह सब है। वह सत्य है, वह भारता है भौर है श्वेतकेतो ! बही तू है । [ आरुणिके इस प्रकार कहनेपर खेंतकेतु बोळा---] 'भगवन् । मुझे फिर समझाहये ।' [ तब भारुणिने ] 'अच्छा, स्रोम्य ।' ऐसा कहा ॥ ३ ॥

<sup>🕾</sup> देखिये मुण्डक ०३।२।८

स य इत्यादि समानम्। यदि मरिष्यतो मुम्रुक्षतश्च तुल्या सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नी नावर्तत आवर्तते त्वविद्वानि- हि—इसमें नो कारण है उसे हे त्यत्र कारणं दृष्ट(न्तेन भूय एव मा मगवान्विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होबाच॥३॥

'स यः' इत्यादि श्रुतिका अर्थ पूर्ववत् है। 'यदि मरनेवाले और मुमुक्षकी सत्सम्पत्ति एक-जैसी है तो विद्वान् तो सत्को पाप्त होकर नहीं छोटता और अविद्वान छोटता भगवन् । दृष्टान्तद्वारा मुझे फ़िर समझाइये' [—ऐसा स्वेतकेतुने कहा ]। तब आरुणिने कहा— 'सोग्य ! अच्छा' ॥ ३ ॥ ५

∹ ∰ :---

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि बष्टाध्याये पञ्चद्शसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

### कोडझ सरह

--: • :---

चोरके तस परगुष्टरणके दृष्टान्तद्वारा उपदे**जः** शृणु यथा— । सुन, जिस प्रकार—

पुरुष सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्त्यपहार्षीत्स्तेय-मकार्षीत्परशुमस्मे तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं क्रस्ते सोऽनृताभिसन्धोऽनृते-नात्मानमन्तर्धाय परशुं तसं प्रतिग्रहाति स द्ह्यतेऽय हन्यते ॥ १ ॥

हे सोम्य ! [ राजकर्मचारी ] किसी पुरुषको हाय बाँषकर छाते हैं [ सौर कहते हैं — ] 'इसने घनका अपहरण किया है, चोरी की हैं इसके लिये परशु तपाओ !' वह यदि उसका (चोरीका) करनेवाला होता है तो अपनेको मिथ्यावादी प्रमाणित करता है। वह मिथ्यामिनिवेशवाला पुरुष अपनेको मिथ्यासे लियाता हुआ तपे हुए परशुको प्रहण करता है; किंतु वह उससे दग्ध होता है सार मारा जाता है ॥ १ ॥

सोम्य पुरुषं चौर्यकर्मणि सं-दिश्यमानं निप्रहाय परीक्षणाय बोतापि हस्तगृहीतं बद्धहस्तमा-नयन्ति राजपुरुषाः । किं कृत-वानयमिति पृष्टाश्चाहुरपहार्षी-द्वनमस्यायम् । ते चाहुः कि-मपहरणमात्रेण वन्धनमहिति ?

हे सोम्य ! जिस पुरुषके विषयमें चोरी करनेका संदेह होता है टसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा उसकी परीक्षा करनेके लिये 'हस्त-गृहीत'—हाथ बॉषकर लाते हैं। 'इसने क्या किया है!' इस प्रकार पूछे जानेपर वे कहते हैं कि 'इसने इस पुरुषका घन लिया है।' तब वे (न्यायाधीश) कहते हैं 'क्या घन टेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो गया; तब तो अन्य किसी प्रकार अन्यथा दत्तेऽपि धने बन्धनप्रस-ङ्गातः इत्युक्ताः पुनराहः-स्तेय-मकाषीं बौर्येण धनमपहाषींदिति। तेष्वेवं वदिस्वतरोऽपह्जुते

नाइं तत्कतेंति। संदिह्यमानं स्ते-ते चाहः · यमकार्षीस्त्वमस्य धनस्येति । तस्मिश्रापद्नुवान् आहुः परशु-मस्मै तपतेति श्रोधयत्वात्मान-मिति । स यदि तस्य स्तैन्यस्य कर्ती भवति बहिश्रापह्नुते स एवं भृतस्तत एवानृतमन्यथाभृतं सन्तमन्यथात्मानं क्रुरुते। स तथान्रतामिसन्धोऽन्रतेनात्मान-मन्तर्धाय व्यवहितं कृत्वा परश् तप्तं मोहात्प्रतिगृह्याति स दश्चते-ऽथ हन्यते राजपुरुषैः स्वकृते-नानुतामिसन्धिदोषेण ॥१॥

घन देनेपर भी उसे छेनेवाछेको बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता है।' इस मक़ार कहे जानेपर वे फिर कहते हैं—'इसने चोरी की है अर्थात् चोरीसे घन छिया है।' उनके इस मकार कहनेपर वह पुरुष 'मैं चोरी करनेवाछा नहीं हूँ' ऐसा कहकर अपने कर्मको छिपाता है।

तब वे संदेह किये जानेवाले -'त्ने इसके कहते धनकी चोरी अवश्य की है।' फिर छिपानेपर –'इसके छिये पर्श्च तपाओ-अपनेको निर्दोष इस यह मकार 17 यदि वह उस चोरीका करनेवाला होता है और ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर वह अपनेको अनृत अर्थात् अन्यशा ( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा (साह्) प्रदर्शित करता **मिध्याभिनिवेशवास्रा** प्रकार होकर वह अपनेको मिध्यासे अन्त-हिंत करता--छिपाता हुआ मोहवश तपे हुए परशुको शहण करता और नल नाता है। तब अपने किये हुए मिथ्याभिनिवेशरूप दोषसे वह राज-पुरुषोद्वारा मारा जाता है ॥ १ ॥

अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एव सत्य-मात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशुं तत्तं प्रतिग्रह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥

और यदि वह उस (चोरी) का करनेवाला नहीं होता तो उसीसे वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह सत्यामिसम्ब अपनेको सत्यसे आवृत कर उस तपे हुए परगुको पकड़ लेता है। वह उससे नहीं जलता और तत्काल छोड़ दिया जाता है।। २॥

अथ यदि तस्य कर्मणोऽकर्ता ।

मवति, तत एव सत्यमात्मानं 
क्रुस्ते। ससत्येन तया स्तैन्याकर्हत्तयात्मानमन्तर्धाय परशुं तप्तं 
प्रतिगृह्णाति । स सत्यामिसन्धः 
सन्न द्रष्णते चम्पामियोक्तृम्यः ।

तप्तपरशृहस्तत्रलसंयोगस्य तुन्यत्वेऽपि स्तेयकर्त्रकर्त्रोरनृताभिसन्धो द्रष्णते न तु सत्यामिसन्धः ॥ २ ॥

और यदि वह उस कर्मका करनेवाला नहीं होता तो उस (चोरीके अकर्तुत्व) के ही द्वारा वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है। वह उस चोरीको अकर्तुतारूप सत्यसे अपनेको अन्तरित कर उस तपे हुए परशुको अहण करता है और सत्यामिसम्य होनेके कारण सत्यक्षा व्यवधान हो जानेसे वह उससे नहीं जल्ला। तब मिथ्या अमियोग लगानेवाले उसे तत्काल लोड़ देते हैं। इस प्रकार तस परशु और हथेलीके संयोगमें समानता होनेपर भी चोरी करने और न करनेवालोंमें मिथ्यामिसम्य करनेवाला जल जाता है और सत्यामिसम्य नहीं जल्ला। २॥

स यथा तत्र नादाह्येतैतदात्म्यमिद्श्सर्वं तत्सत्यश स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञा-विति विजज्ञाविति ॥ ३ ॥

वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी

प्रकार विद्वान्का पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्वान्का होता है ]। यह सब एतद्रप ही है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे व्वेतकेतो। वही तु है। तब वह (श्वेतकेतु) उसे जान गया-उसे जान गया॥३॥ स यथा सत्याभिसन्धस्तप्त-। परशुग्रहणकर्मणि सत्यव्यवहित-इस्ततलत्वाञादाहोत न दह्ये-तेत्येतदेवं सद्रह्मसत्याभिसन्धी-तरयो: शरीरपातकाले च तुल्या-यां सत्सम्पत्तौ विद्वान्सत्सम्पद्य न पुनर्चाघ्रदेवादिदेहग्रहणाया-वर्तते । अविद्वांस्तु विकारानृता-भिसन्धः पुनर्व्याघादिमावं देव-तादिमावं वा यथाकर्म यथाश्रुतं प्रतिपद्यते । यदात्माभिसन्ध्यनभिसन्धि-

कृते मोक्षवन्धने यच मूलं जगतो |

वह सत्याभिसन्घ प्रकार उस तस परश्को प्रहण करनेके कर्ममें इथेलीके सत्यसे व्यवहित रहनेके कारण नहीं जलता उसी मकार देहपातके समय सदब्रह्म-रूप सत्यमें निष्ठा रखनेवाले और उससे भिन्न असन्निविष्ट पुरुषकी सत्सम्पत्तिमें समानता होनेपर भी जो विद्वान् है वह ज्याश अथवा देवादि शरीरोंको प्रहण करनेके स्रिये नहीं स्रीटता, किंतु स्वविद्वान् विकाररूप अनृतमें अभिनिविष्ट होनेके कारण अपने कर्म और ज्ञानके व्याचादिमाव पुनः अनुसार अथवा देवादिभावको प्राप्त हो नाता है। बिस भारमाकी अभिसन्धि और

धानभिसन्धिके कारण मोक्ष भीर वन्धन होते हैं, जो संसारका मूल यदायतना यत्प्रतिष्ठाश्च सर्वाः
प्रजा यदात्मकं च सर्वं यचाजममृतमभयं शिवमद्वितीयं तत्सत्यं स आत्मा तवातस्तत्त्वमसि
हे न्वेतकेतो इत्युक्तार्थमसकृद्वाक्यम् ।

कः प्रनरसौ इवेतकेतस्त्वं शब्दार्थः । योऽहं श्वेतकेतुरुदाल-कस्य प्रत्र इति वेदात्मानमादेशं श्रत्वा मत्वा विज्ञाय चाश्रुतम-मतमविज्ञातं विज्ञातुं पितरं पप्रच्छक्यं तु भगवः सआदेशो मवतीति। स एषोऽधिकतः श्रोता विज्ञाता तेजोऽत्रक्षमयं कार्यकरणसङ्घातं त्रविष्टा परैव नामरूपच्याकरणाया-स्र्यदिरिव प्ररुप: जलादी प्रतिविम्बह्रपेण स आ-मनपं सर्वान्यानं गान्य लि

है, सम्पूर्ण प्रजा जिस्के आश्वित मौर जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा संसार जिस स्वरूपवाला है तथा जो अजन्मा, अमृत, अभय, शिव और अद्वितीय है वही सत्य है और वही तेरा आसा है; अतः हे च्वेतकेतो ! तू वह है। इस प्रकार इस वाक्यका अर्थ कई बार कहा जा चुका है।

[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि ] त्वं शब्दका वाच्य यह श्वेतकेत कौन है.? [ उत्तर--- ] जो 'मैं श्वेतकेतु उद्दालकका पुत्र हूं' ऐसा अपनेको जानता था तथा जिसने [अपने पिताके] उस आदेशका श्रवण, मनन और ज्ञान पास करके अश्रुत, अमत और अविज्ञातको जाननेके लिये पितासे पूछा था कि 'मगवन् । आदेश किस मकार है ? अधिकारी यह श्रीता, मन्ता और विज्ञाता दर्पणमें प्रतिफल्ति हुए पुरुष और जरूदिमें मतिबिम्ब-रूपसे प्रविष्ठ हुए सूर्यादिके समान तेन-चरू सन्नमय देहेन्द्रियसंघातमें अभिन्यक्ति क्रिये भविष्ट हुई परदेवता ही 🐉 । वह पिताका उपदेश सुननेसे पूर्व

श्रवणाच विजज्ञौ । अथेदानीं पित्रा त्रतिबोधितस्तन्त्रमसीति-दृष्टान्तेहें तुभिश्च तत्पतुरस्य ह किलोक्तं सदेवाहमस्मीति विजज्ञौ विज्ञातवान् । द्विवचनमध्याय-परिसमाप्त्यर्थम् । किं पुनरत्र षष्टे वाक्यप्रमाणे-

न जनितं फलभात्मनि ? कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्धकृतत्व-षष्ठाष्यायवाक्य- विज्ञाननिवृत्तिस्त-प्रमाणबन्य- ं स्यफ्लं यमवोचाम फलदर्शनम त्वंञ्जब्दबाच्यमथं चाधिकृतत्वमवि-श्रीतं मन्तं ज्ञातविज्ञानफलार्थम् । तस्माद्रिज्ञानादहमेवंकरिष्याम्य-ग्निहोत्रादीनि कर्माण्यहमत्राधि-कृतः, एषां च कर्मणां मोक्ष्ये कृतेषु मिहासुत्र च ना कर्मसु कृतकर्तन्यः स्यापि-

अपनेको देह और इन्द्रियोंसे भिन्न सद्रव सर्वात्मा नहीं जानता भा। अब 'त् वह है' इस प्रकार दृष्टान्त और हेतुपूर्वक पिताद्वारा समझाये जानेपर वह पिताके इस कथनको कि 'में सत् ही हूं' समझ गया है। 'विजज्ञी इति' इस पदकी द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति सृचित करनेके छिये हैं।

पूर्व ०-किंतु इस छठे अध्यायमें वाक्यप्रमाणसे आत्मामें क्या फल हुआ १

सिद्धान्ती— हमने अविज्ञातके विज्ञानरूप फलके लिये श्रवण सौर मनन करनेमें अधिकृत जिस 'त्वम्' शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है उसके अपनेमें ( आरोपित ) कर्त्व मोक्त्वके अधिकृतत्व-विज्ञानकी निवृत्ति ही इसका फल है। इस विज्ञानसे पूर्व 'मैं इस प्रकार अग्निहोत्रादि कर्म करूँगा, मैं इसका अधिकारी हूँ, तथा इन क**र्मों**का फर में इस लोक और परलोकमें मोगूँगा और इन कर्मीके करनेपर में कृतकृत्य हो जाऊँगा' इस प्रकार मैं कर्तृत और भोक्तृत्वका अधिकारी त्येवं कर्तृत्वमोवतृत्वयोर्राधकु- | हूँ-एसा जो उसे मात्मामें विज्ञान तो रस्मीत्यात्मनि यद्विज्ञानम-भृत्तस्य, यत्सञ्जगतो मृलमेक-मेवाद्वितीयं त्रसमसीत्यनेन वाक्येन प्रतिबुद्धस्य निवर्तते, विरोधात्। न ह्येकस्मिन्नद्वितीय आत्मन्ययमहमस्मीति विज्ञाते कर्तव्यमिदं ममेदमन्यदनेन मोध्य इति वा कृत्वास्य फल मेदविज्ञानग्रुपपद्यते त्सत्सत्याद्वितीयात्मविज्ञाने वि-काराग्रतजीवात्मविज्ञानं निवर्तत इति युक्तम् ।

नतु तत्त्वससीत्यत्र त्वशब्दवाधद्दद्वे रारोप्यमा- स्येऽधें सद्दुद्धिणत्वधक्ष्मम् रादिश्यते यथादित्यमनआदिष्ठ व्रक्षादिदुद्धिः । यथा च लोके प्रतिमादिषु विष्ण्वादिदुद्धिस्तद्वन्न तु
सदेव त्वमिति । यदि सदेव
श्वेतकेतुः स्यात्कथमात्मानं न
विजानीयाद्येन तस्मै तत्त्वमसीस्थुपदिश्यते ।

था, वह—नो एकमात्र महितीय सत् नगत्का मूल है वही त् है इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निकृत हो बाता है, क्योंकि [ पूर्व मिय्या ज्ञानसे ] इसका विरोध है। कारण, एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषयमें 'यह में हैं'—ऐसा ज्ञान हो नानेपर 'मुझे अपना यह अन्य कर्तव्य इस साघनसे करना चाहिये, इसे करने-पर मैं इसका फल मोगूँगा ।' प्रकारकी मेदबद्धि होनी अद्वितीय **आत्माका** হ্বান होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म-बुद्धिकी निवृत्ति हो। जाती है-यह फयन ठीक हो है।

पूर्व० - किंतु जिस प्रकार आदित्य और मन आदिमें ब्रह्मादिवुद्धिका तथा छोकमें भितमा आदिमें विष्णु-बुद्धिका आरोप किया जाता है उसी प्रकार 'तत्त्वमित' इस वाक्यके द्वारा 'त्वम्' शब्दके वाच्यार्थमें तो सद्बुद्धिका आरोप हीं किया जाता है। वस्तुत स्वमर्थ सत् ही नहीं है। यदि द्वेतकेतु सत् ही होता तो अपनेको क्यों न जानता, जिससे कि उसे 'तू वह है' इस प्रकार उपदेश किया गया। नः आदित्यादिवाक्यवैल-

क्षण्यात् । आदि-<sup>तत्परिहारः</sup> स्यो ब्रह्मेत्यादा-

वितिश्चन्द्रच्यवधानान साक्षा-द्रह्मत्वं गम्यते । रूपादिमन्त्वा-

चादित्यादीनामाकाशमनसोश्रे-

तिशञ्दव्यवधानादेवात्रह्मत्वम् ।

इह तु सत एवेह प्रवेशं दर्श-यित्वा तन्त्रमसीति निरङ्कशं सदारमभावग्रपदिशति । नतु पराक्रमादिशुणः सिंहो-

ऽसि त्वमितिवत्तन्त्रमसीति

स्यात् । ' नः मृदादिवत्सदेकमेवाद्वि-

तीयं सत्यमित्सुपदेशात् । न

चोपचारविज्ञानात्तस्य ताबदेव

चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत।

सिद्धान्ती-- ऐसी बात नहीं है. 'सादित्यो ब्रह्मेखुपासीत' वाक्योंसे इत्यादि इस विरुक्षणता है। 'भादित्यो बह्नेत्य-पासीत' आदि वाक्योंमें 'इति' शब्द-का व्यवधान रहनेके कारण उनका साक्षात् नहात नहीं इसके सिवा भादित्यादि होनेके कारण तथा आकाश और मनके 'इति' शब्दसे व्यवधान होनेके कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते। किंतु इस प्रसङ्गर्में तो [ भारुणि ] सत्का ही इस (तेनो ऽवन्नमय-संघात ) में प्रवेश दिखलाकर 'त इस प्रकार निरंकुश सदात्मभावका उपदेश करता है। पूर्व > - जिस प्रकार पर।क्रमादि गुणवाला 'तू सिंह है' ऐसा कहा नाता है उसी प्रकार यह वाक्य भी तो हो सकता है ! सिद्धान्ती-नहीं. 'मृत्तिकादिके समान अद्वितीय सत् ही सत्य हैं' ऐसा उपदेश किया गया है। औपचारिक विज्ञानके द्वारा

इस मकार सवकी

प्राप्तिका उपदेश

मृषात्वादुपचारविज्ञानस्य त्वभि-न्द्रो यम इतिवत् । नापि स्तुतिरतुपास्यत्वाच्छ्वे उपदेशस्य खुत्यर्थ- तुकेतोः। नापि सच्छवेतकेतुत्वोप-देशेन स्तूयेत। न हि राजा दासस्त्वमिति स्तुत्यः स्यात्। नापि सतः सर्वात्मन एकदेश-विरोधो युक्तस्तत्त्वमसीति देशा-धिपतेरिव ग्रामाष्यक्षस्त्वमिति । न चान्या गतिरिह सदात्मत्वी-पदेशार्थान्तरभूता सम्भवति । ननु सदस्मीति बुद्धिमात्रमिह बुद्धिमात्रकर्त- कर्तव्यतया चोद्यते त्वज्ञातं सद-सीति ज्ञाप्यत इति चेत् । नन्बस्मिन्पक्षेऽप्यश्रतं. श्रुत सवतीत्याद्यजुपपन्नम् ।

सकता था, क्योंकि 'तू इन्द्र हैं। हैं इत्यादि विज्ञानेंकि औपचारिक विज्ञान मिथ्या ही हुआ करता है। इसके सिवा यह स्तुति भी नहीं हो सकती, क्योंकि श्वेतकेतु उपास्य नहीं है । न स्वेतकेतुरूपसे उपदेश स्तुति की ना देकर सत्की ही सकती है, क्योंकि 'तू दास है' ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं की जाती। इसके सिवा देशाधिपति की 'तु ग्रामाध्यक्ष है' ऐसा कहनेके समान सर्वात्मक सत्को 'त् वह है' ऐसा कहकर [श्वेतकेतुरूप]एक देशमें निरुद्ध करना भी उचित नहीं है। इनसे भतिरिक्त सत्के सात्मत्वोपदेशसे अर्थान्तरमृत कोई और गति इस वाक्यमें ही नहीं है।

ही नहीं है ।
पूर्व ० — यदि ऐसा मानें कि यहाँ
'मैं सत् हूँ' ऐसी बुद्धिका ही कर्तव्यरूपसे उपदेश किया गया है 'तू
सत है' ऐसा कहकर अञ्चातका
ज्ञान नहीं कराया गया — तो !
सिद्धान्ती — किंतु इस पक्षको माननेपर भी 'अश्रुत श्रुत हो जाता है'
इलादि कथन तो सनुपपक ही रहेगा।

स्तत्यर्थत्वात ।

आचार्यवान्प्ररुषो तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात्। सदस्मीति बुद्धिमात्रं कर्तव्यतया विघीयते न तत्वं-शब्दबाच्यस्य सद्रपत्वमेव तदा नाचार्यवान्वेदेति ज्ञानोपायो-पदेशो वाच्यः स्यात् । यथाप्रि-ज्रहृयादित्येवमादिष्वर्थ-प्राप्तमेवाचार्यवच्वमिति तद्वत् । तस्य तावदेव चिरमिति च क्षेप-करणं न युक्तं स्यात्। सदात्म-तन्त्रेऽविज्ञातेऽपि सकुदुबुद्धि-मात्रकरणे मोक्षत्रसङ्गात । तत्त्वमसीत्युक्ते नाहं सदितिप्रमाणवाक्यजनिता बुद्धि- | अग्निहोत्रादि-विधिबनित

पूर्व ०--नहीं; यह कथन 'मैं सत् हूँ' इस प्रकारकी बुद्धिरूप विधिकी स्तुविके लिये हो सकता है। सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है: क्योंकि यहाँ 'आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान होता है; उसे तमीतक विलम्ब हैं' इत्यादि उपदेश किया गया है। यदि यहाँ 'मैं सत् हैं' इस प्रकार-वुद्धिमात्रका ही कर्तन्यरूपसे विघान किया गया होता 'त्वम्' नीवकी सद्र्पताका शब्दवाच्य उपदेश न होता तो 'आचार्यवान् पुरुषको ज्ञान होता है' इस मकार ज्ञानके उपायका उपदेश न किया नाता । निस अकार 'अग्निहोत्र करे' विधियों में आचार्यक्त इत्यादि अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ भी समझ लिया जाता। और न 'उसे तभीतक विलम्ब है' ऐसा कहकर कालक्षेप करना ही उचित हो सकता है; क्योंकि सदारम-तत्त्वका ज्ञान न होनेपर भी एक बार सद्बुद्धि करनेसे ही उसके मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता । इसके सिवा निस

निवर्वेयितुं शक्या नोत्पन्नेति वा शक्यं वक्तुम्, सर्वोपनिप-द्वाक्यानां तत्परतयैवोपक्षयात्। यथाग्निहोत्रादिविधिजनिताग्नि-होत्रादिकर्वव्यताबुद्धीनामतथा-र्थेत्वमनुत्पन्नत्वं वा न शक्यते वर्क्त तद्वत् ।

यच्कं सदात्मा सन्नात्मानं देहादिष्वातमबुद्धि-कथं न जानीया-नासौ दोषः: कार्यकर-विशानम् णसङ्घातव्यति रिक्तोऽहं स्वमावतः विज्ञानादर्शनात्किम् तस्य सदात्मविज्ञानम् । सदात्मविज्ञानम् . व्यतिरिक्तविज्ञा-विज्ञानं सम्भवति १ दृश्यते कर्त्वाविवुद्धिका होना भी कैसे

होत्रादिकर्चन्यता बुद्धिका अतयार्थत ( अग्निहोत्रपरक न होना ) अथवा अनुत्पन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 'तू वह है' इस प्रकार कहे जानेपर 'मैं सत् हूँ' ऐसी प्रमाणवाक्यनित बुद्धि निवृत्त नहीं की जा सकती और न यही कहा जा सकता है कि वह उत्पन्न ही नहीं हुई, क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योंका पर्यवसान् इसी अर्थमें हुआ है। और ऐसा जो कहा कि 'सत्त्वरूप होनेपर भी वह अपनेको [ सद्र्प ] क्यों न जानता' सो यह दोष भी नहीं आ सकता; क्योंकि स्वभावतः तो प्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं देखी जाती कि मैं देह और इन्द्रियोंके संघातसे मिन्न कर्ता-भोक्ता जीव हूँ, फिर उन्हें सदात्म-बुद्धि न हो तो आश्चर्य ही क्या है ! ऐसी अवस्थामें उन्हें सदात्म-बुद्धि होगी भी कैसे ? इस प्रकार उन्हें देहेन्द्रियादिसे व्यतिरिक्त बुद्धि न हो तबतक

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* च। तद्वत्तस्यापि देहादिष्वा-वेदं वाक्यं तन्त्वमसीति सिद्ध-मिति ।। ३ ।।

सम्मव हो सकता है और यही बात त्मबुद्धित्वाञ्च स्थात्सदात्मिव-ज्ञानम् । तस्माद्धिकारानृताधि-सदात्मबुद्धि नहीं होती । अतः यह कृतजीवात्मविज्ञाननिवर्तकमे-सिद्ध हुआ कि 'तत्त्वमिसं' यह वाक्य विकाररूप मिश्रम नेवानिक अधिकृत जीवात्मभावकी निवृत्ति करनेवाला ही है ॥ ३ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाष्ट्याये षोडशसण्डभाष्यं सम्पूणम् ॥१६॥

इति श्रीगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहं सपरिव्राजका चार्यस्य श्रीशंकरमगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्धि-वरणे षष्टोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥



## सप्तम अध्याय

~

#### श्रम्भ सम्पष्ट

नारदके प्रति सनत्कुमारका उपदेश

परमार्थेतन्त्वोपदेशप्रधानपरः वस्यमाणग्रन्या-पन्नोऽस्यायः सदा-रम्भप्रयोजनम् त्मैकत्वनिर्णयपर्-तयैवोपग्रुक्तः,न सतोऽर्वाग्विकार-रुक्षणानि तत्त्वानि निर्दिष्टानी-त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण निर्दिश्य तद्द्वारेणापि भूमाख्यं निरतिश्रयं तत्त्वं निर्देश्यामीति शाखाचन्द्रदर्शनवदितीमं सप्तमं प्रपाठकमारमते । अनिदिष्टेषु हि सतोऽर्वाक्तस्तेषु सन्मात्रे च नि-दिंप्टेऽन्यदप्यविज्ञातं स्यादित्या-शङ्का कस्यचित्स्यात्सा मा भूदि-ति वा तानि निदिदिक्षति।

प्रमार्थतत्त्वका प्रधानतथा छठा भध्याव उपदेश करनेवाला सत् (ब्रह्म) और आत्माका एकल निर्णय करनेके कारण ही उपयोगी है। उसमें सत्से निम्नतर विकार-रूप तत्त्वोंका निर्देश नहीं किया गया । अतः उन नामादि तत्त्वींका कमशः निरूपण कर दनके द्वारा भी शालाचन्द्र दर्शनके समान भूमा-संज्ञक निरतिशय तत्त्वका निर्देश करूँगी-इस अभिपायसे श्रुति यह सातवाँ मपाठक आरम्भ है। अथवा सत्से निम्नतर तत्त्वीका निर्देश न होनेपर और केवल सन्मात्रका ही निरूपण किया जानेपर किसीको ऐसी आशङ्का हो सकती है कि अभी कुछ भीर भी अविज्ञात है, वह आशक्का न हो---इस आशयसे श्रुति उनका निर्देश करना अथवा सोपानारोहणवत्स्थूळा- | दारम्य स्रस्मं स्रस्मतरं च दुद्धि-विषयं ज्ञापियत्वा तदितिस्कते स्वाराज्येऽभिषेश्यामीति नामा-दीनि निर्दिदिश्चति । अथवा नामाधुत्तरोत्तरविशि-ष्टानि तन्त्वान्यतितरां च तेषासु-त्कृष्टतमं भूमाख्यं तन्त्वमिति तत्स्तुत्यर्थं नामादीनां क्रमेणो पन्यासः।

आख्यायिका तु परिवद्यास्तुत्यर्था । कथम् १ नारदो
आख्यायिका- देविषिः कृतकर्तव्यप्रयोजनम् सर्वविद्योऽपि सअनात्मज्ञत्वाच्छुशोचैव किम्र
वक्तव्यमन्योऽक्पविज्ञनतुरकृतपुण्यातिश्योऽकृतार्थ इति ।
अथवा नान्यदात्मज्ञानान्निरितिशयश्रेयःसाधनमस्तीत्येतस्प्रदर्शनार्थं सनत्क्रमारनारदाख्या-

अथवा सोढ़ियोंपर चढ़नेके समान स्थूलसे आरम्भ करके बुद्धिके सूक्ष्म विषयका **भीर स्**क्ष्मतर कराकर अधिकारीको उससे अति-रिक्त स्वाराज्यपर अमिषिक्त कर्हेंगी-इस अभिपायसे वह नामादिका निर्देश करना चाहती है। अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट सबकी तत्त्व हैं: उन तत्त्व अत्यन्त उत्कृष्ट भूमासंज्ञक **–इ्स** प्रकार उसकी स्तुतिके क्रमशः उल्लेख नामादिका किया गया है।

यहाँ नो आख्यायिका है वह तो परा विद्याकी स्तुतिके लिये है। किस प्रकार ? नो अपने सारे कर्तन्य पूर्ण कर चुके ये और सर्वविद्यासम्पन्न थे उन देविष नारदको भी अनात्मन्न होनेके कारण शोक हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त पुण्यसम्पादन नहीं किया और नो अकृतार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पज़ जीवकी तो बात ही क्या है! अथवा आरमज्ञानसे बहकर और

कथवा आत्मश्चानस बेहमर जार कोई कल्याणका साधन नहीं है— यह प्रदर्शित करनेके लिये सनत्कुमार - नारद - आस्व्यायिकाका यिकारम्यते, येन सर्वविज्ञान-साधनशक्तिसम्पन्नस्यापि नार-दस्य देवर्षेः श्रेयो न दभ्व येनोत्तमामिजनविद्यावृत्तसाधन-शक्तिसम्पत्तिनिमित्ताभिमानं हि-प्राकृतपुरुषवत्सनत्कुमार-श्रेयःसाधनप्राप्तये-**ऽतः प्रख्यापितं भवति निर-**तिश्यप्राप्तिसाधनत्वमात्मवि-द्याया इति ।

सारम्भ किया जाता है, जिससे कि विज्ञानरूप शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी देविष नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे वे रतम कुरू, विद्या, आचार भौर नाना प्रकारके साधनोंकी सामर्थ्य-रूप सम्पत्तिसे होनेवाले अभिमान-को त्यागकर श्रेयःसाधनकी प्राप्तिके **छिये एक साधारण** पुरुषके समान सनक्तमारवीके समीप गये। इससे श्रेयःशाप्तिमें आत्मविद्याका निरतिश्वय साधनत्व सूचित होता है।

ॐ अधीिह भगव इति होपससाद सनस्क्रमारं नारदस्त १ होवाच यहेत्थ तेन नोपसीद ततस्त ऊर्ध्व वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १ ॥

' हे भगवन् ! मुझे उपदेश की बिये' ऐसा कहते हुए नारद्बी सनकुमारबीके पास गये । उनसे सनकुमारबीने कहा-- तुम बो कुछ वानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये जालो: तब में तुन्हें उससे आगे बतलाक गा' तब नारदने कहा-।। १ ॥

अधीद्यधीप्त भगती भगतनि-ति इ किलोपससाद। भगव इति मन्त्रः । सनस्कुमारं योगीखरं त्रिष्ठिष्ट नारद उपस-

'हे मगवन ! <u>म</u>झे अध्यन कराइये' ऐसा कहते हुए नारदनी वसनिष्ठ योगीश्वर सनकुमारके प्रति उपसन हुए अर्थात् [शिध्यरूपसे ] उनके समीप गये। 'अधीहि भगवः' यह उपसत्तिका मन्त्र है। अपने नवान् । तं न्यायत उपसन्नं । प्रति नियमानुसार उपसन्न हुए उन

#### 





होवाच यदात्मविषये किञ्चिद्वेत्थ | तेन तत्प्ररूयापनेन माम्रुपसीदे- जानते हो उसे बतलाते हुए अर्थात विज्ञानाचे तुभ्यमूष्वे वक्ष्यामि, इ- ज्ञानसे आगे उपदेश करूँगा। । सनत्कुमारजीके ऐसा कहनेपर त्युक्तवति स होवाच नारदः ॥१।

नारद्वीसे सनःकुमार्वीने कहा-'तुम आत्माके विषयमें जो कुछ ऐसा प्रकट करते हुए मेरे पास दमहं जान इति, ततोऽहं भवतो | उपदेश हेनेके हिये आओ; मैं यह जानता हूँ तब मैं तुम्हें तुम्हारे नारदनी बोले ॥ १ ॥

ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद्श्सामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं पित्रयश्राहां दैवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवयां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याश्सपदेवजनविद्यामेत-ऋगवोऽध्येमि ॥ २ ॥

'भगवन् ! मुझे ऋग्वेद, बजुर्वेद, सामवेद और चौथा अधर्ववेद याद है, [ इनके सिवा ] इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद, वेदोंका वेद ( न्याकरण ), श्राद्धकरूप, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या, त्रसविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या ( गारुह मन्त्र ) और देवननविद्या-नृत्य-संगीत आदि-हे भगवन् ! यह सब मैं जानता हूँ'॥ २॥

ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि स्मरामि | यद्वेत्येति विज्ञानस्य पृष्टत्वात्। चतुर्थं वेदं वेदशब्दस्य प्रकृतत्वा- किया गया है ।

हे भगवन् ! में ऋग्वेदका अध्ययन कर चुका हूँ अर्थात् मुझे ऋग्वेद स्मरण है [ यहाँ अध्ययनवाचक पदका स्मरण अर्थ क्यों किया गया ! तथा यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं उत्तर— ] क्योंकि 'यद्वेत्य' ऐसा कहकर विज्ञानके विषयमें प्रश्न

दिविहासपुराणं वेदं पश्चमं वेदं भारतपश्चभानां न्याकरणमित्यर्थः । न्याकरणेन हि पदादिविभागरा ऋग्वेदा-दयो ज्ञायन्तेः पित्र्यं कल्पम्; राशिं गणितम्; दैव-मुत्पातज्ञानम्; निर्धि महाकाला-दिनिधिशास्त्रम्: वाकोवाक्यं वर्कशासम्; एकायनं नीति-शास्त्रम्; देवविद्यां निरुक्तम्; ऋग्यज्ञ:सामाख्यस्य विद्यां ब्रह्मदिद्यां शिक्षाकल्प-च्छन्दिथतयः; भृतिवद्यां भृत-तन्त्रम्; क्षत्रविद्यां धनुर्वेदम्; नक्षत्रविद्यां च्यौतिषम्; सर्पदेव-जनविद्यां सर्पविद्यां गारुडं देवजनविद्यां गन्धयुक्तिनृत्य-गीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि ।

सामवेद और चौया आयर्वण वेद जानता हूँ, 'वेद' शब्द प्रसंगतः प्राप्त होनेके कारण इतिहासपुराण-रूप पाँचवाँ वेद, महामारतसहित पाँचों वेदोंका वेद अर्थात् व्याक-रण-क्योंकि व्याकरणके ही पदादिके विभागपूर्वक ऋग्वे-दादिका ज्ञान होता है, पित्र्य-श्राद्धकरुप, राशि—गणित, दैव---उत्पातज्ञान, निधि--महाकालादि-निधिशास्त्र, वाकोवाक्य---तर्कशास्त्र. एकायन—नीतिशास, देवविद्या-निरक्त. ब्रह्मविद्या—ब्रह्म ऋम्यजुःसामसंज्ञक वेदोंकी यानी शिक्षा, कल्प, छन्द और चिति, मूतविद्या---मृतशास्त्र, क्षत्र-विद्या--धनुर्वेद, न्सत्रविद्या-ज्योतिष, सर्पदेवजनविद्या अर्थात् सर्पविद्या---गारुड और देवजन-विद्या---गन्धयुक्ति तथा नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादिविज्ञान—ये सव एतत्सर्व हे मागवोऽध्येमि ॥२॥ | हे भगवन् ! मैं जानता हूँ ॥२॥

सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुतः धोव मे भगवद्दश्भयस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं

## भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति तश्होवाच यद्वै किञ्चेतद्ध्यगीष्ठा नामैवैतत्॥ ३॥

हे भगवन् ! वह मै केवल मन्त्रवेचा ही हूँ, आत्मवेचा नहीं हूँ। मैंने आप-जैसोंसे छुना है कि आत्मवेचा शोकको पार कर लेता है, और है मगवन् ! मैं शोक करता हूँ; ऐसे गुझको हे भगवन् ! शोकसे पार कर दीबिये । तब सनत्कुमारने उनसे कहा—'तुम यह वो कुछ वानते हो वह नाम ही है'।। ३ ॥

सोऽहं भगव एतत्सर्वं जान-त्रिप मन्त्रविदेवास्मि शब्दार्थ-मात्रविज्ञानवानेवास्मीत्यर्थः । सर्वो हि शब्दोऽभिधानमात्र-मिधानं च सर्वं मन्त्रेष्वन्त-मैवित । मन्त्रविदेवास्मि मन्त्र-वित्कर्मविदित्यर्थः । 'मन्त्रेषु कर्माणि' इति हि वश्यितिः नात्मानं वेबि । नन्वात्मापि मन्त्रैः प्रकाश्यत । वेति कथं मन्त्रविच्चेनात्म-वित् । नः अमिधानामिचेयमेदस्य

विकारत्वात् । न च विकार आ-

हे भगवन् ! वह मैं यह सब जानते हुए भी केवल मन्त्रवेता ही हूँ अर्थात् केवल शब्दार्थभात्र जानने-वाला हूँ; क्यांकि सारे शब्द अभिधानमात्र हैं आर सम्पूर्ण अभिधान मन्त्रोंके अन्तर्गत हैं। मैं मन्त्रवित् ही हूँ, मन्त्रवित् अर्थात् कभीवत्, क्योंकि 'मन्त्रोंमें कमें [ एकरूप होते हैं]' ऐसा आगे ( खं० ४ मं० १ में ) कहेंगे । मैं आत्माको नहीं जानता।

शङ्का-किंतु आत्मा मी तो मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित होता ही हैं; फिर नारदबी मन्त्रवित् होनेपर मी आत्मवेचा क्यों नहीं हैं!

समाधान-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नाम-नामीरूप जो मेद है, वह तो विकार है और विकार रमेष्यते । नन्वात्माप्यात्मश्रव्दे-नामिधीयते: न. "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ०२। ४।१)। "यत्र नान्यत्पश्यित" ( छा॰ उ॰ ७ । २४ । इत्यादिश्रुते:। कथं तद्यीत्मैवाधस्तात्स आत्मे-त्यादिशन्दा आत्मानं प्रत्या-ययन्ति । नैष दोषः: देहवति प्रत्यगा-अनात्मवावात् त्मनि मेदविषये <sup>सदात्मप्रत्यम</sup> प्रयुज्यमानः भृद्दो देडादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय-माने यत्परिशिष्टं सदवाच्यमपि प्रत्याययति । यथा सराजिकायां दृश्यमानायां सेनायां छत्रध्वज-पताकादिच्यवहितेऽदृश्यमानेऽपि राजन्येप राजा दृश्यत इति भवति गन्दप्रयोगस्तत्र कोऽसौ राजेति

आत्मा माना नहीं जाता । यदि
कहों कि आत्मा भी तो 'आत्मा'
शब्दसे कहा ही जाता है तो ऐसा
कहना ठीक नहीं, क्योंकि "जहाँ कोई
वाणी छोट आती है" "जहाँ कोई
छोर नहीं देखता" इत्यादि श्रुतिसे
[ उसका शब्दवाच्य न होना ही
सिद्ध होता है ] ।
शक्का –तो फिर "आत्मा ही

शङ्का-तो फिर "आसा ही नीचे हैं" "वह आसा है" इत्यादि शब्द किस पकार आस्माकी प्रतीति कराते हैं ? समाधान-यह कोई दोष नहीं

है। मेदके विषयभूत देहधारी प्रत्यगात्मामें प्रयोग किया [ 'भारमा'---यह ] शन्द, देहादि-का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर सन्मात्र अवशिष्ट रहता उसे----थद्यपि वह [ मुख्यवृत्तिसे किसी शब्दका ] वाच्य नहीं है तो भी-[ लक्षणासे ] उसकी प्रवीति करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके सहित दिखायी देती हुई सेनामें छत्र, ध्वना भीर पताका आदिकी ओटमें राजाके दिखायी न देनेपर भी 'ये राना दिलायी देते हैं' ऐसा प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होने- , पर कि 'इनमें राजा कीन है !' राजा

राजिवशेषिनरूपणायां दृश्यमाने-तस्त्रत्याख्यातेऽन्यस्मिनदृश्यमा-नेगि राजिन राजप्रतीतिर्भवे-चहत्।

तस्मारसोऽहं मन्त्रवित्कर्मवि-देवास्मि कर्मकार्यं च सर्वं विकार इति विकारज्ञ एवास्मि नात्म-विकात्मप्रकृतिस्बरूपज्ञ इत्यर्थः। अतः एवोक्तम् "आचार्य-वान्युरुषो वेद" (छा० उन् ६। १४।२) इति । "यतो वाचो निवर्तन्ते" (तै० उ० २।४।

१) इत्यादिश्रुतिस्यश्च ।
श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव हि
यस्मान्मे मम भगवद्दृशेस्यो
युष्मत्सदृशेस्यस्तरत्यतिकामति
बोकं मनस्तापमकृतार्थनुद्धितामात्मविदित्यतः सोऽहमनात्मविश्वाद्धे भगवः शोन्यस्यक्रतार्थ-

कहरूनेवाळे विशेष व्यक्तिका निरूपण करनेपर अन्य दृश्यमान पुरुषोंका प्रत्याख्यान करके उनसे मिल राजाके साक्षात् दिखरूगयी न देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका बाघ करके आत्माकी प्रतीति होती है ] ।

अतः [ नारदजी कहते हैं--- ]

वह मैं मन्त्रवेत्ता अर्थात् कर्मवेत्ता ही हैं. कर्मका कार्य ही सारा विकार है; अतः मैं विकारज्ञ ही हूं---आत्मज्ञ अर्थात् प्रकृति (कारण) के स्वरूपको जाननेवाळा नहीं हूं। इसीसे कहा ''आचार्यवान् पुरुष कि है" और [आत्माको ] जानता ''नहॉसे वाणी यही वात आती है" इत्यादि श्रुतियोंसे भी प्रमाणित होती है। क्योंकि मैंने आप-जैसोंसे धुना है—मुझे ऐसा शास्त्रीय ज्ञान है कि 'आत्मवेचा शोक-मानसिक ताप अर्थात् अकृतार्थतावुद्धिको तर नाता है-पार कर हेता है' और हे भगवन् । मैं अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक करता हूं अर्थात् अकृतार्थ- बुद्धय संतप्ये सर्वेदा तं मा मां शोकसागरस्य पारमन्तं भगवां-स्तारयत्वात्मज्ञानोडुपेन कृतार्थ-वृद्धिमापादयत्वभयं गमयत्वि-त्यर्घः । तमेवम्रक्तवन्तं होवाच किञ्चैतद्द्यगीष्टा अधीतवानसि, अध्ययनेन तदर्धज्ञानमुपलक्ष्यते, ज्ञानवानसीत्वेतन्नामेवैतत घेयम्" (छा० उ० ६ । १ । ४)

इति श्रुतेः ॥ ३ ॥

बुद्धिसे सर्वदा संतप्त रहता उसे मुझको हे भगवन् ! आत्मज्ञान-रूपी नौकाके द्वारा शोकसागरके पार-परे पहुँचा दो-मुझे कृतार्थवृद्धि पाप्त फरा दो अर्थात् अभयको प्राप्त करा दो ।

इस प्रकार कहते हुए उन ( नारदनी ) से सनकुमारनीने कडा---'तुमने यह अध्ययन किया है-अध्ययनसे उसके अर्थका ज्ञान भी उपलक्षित होता है--[ अतः तात्पर्य यह है "वाचारम्भणं विकारो नाम- कि ] तुम जो कुछ जानते हो वह संव नाम ही हैं; क्योंकि "विकार वाणीपर अवलम्बित केवल नाम-मात्र हैं" ऐसी ख़ुति हैं 11 ३ 11

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद आथर्वण-श्रतुर्थ इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्र्यो राशिंदेंवो निधिर्वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या नक्षत्रविद्याय सर्पदेवजनविद्यार्था नामैबैतन्त्रामोपास्स्वेति ॥ ४ ॥

ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा साधर्वण वेद, पाँचवाँ चेट डिट्शस-पुगण, वेडींका वेड ( न्याकरण ), श्राद्धकरण, गणित, उत्पातज्ञान, निषिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेदविद्या, र

म्तविद्या, घनुर्वेद, ज्यौतिष, गारुड, संगीतादिकला और शिल्पविद्या--ये सब भी नाम ही हैं तम नामकी उपासना करो ॥ ४ ॥

इत्यादि नामैवैतत्। नामोपास्स्व यजुर्वेद इत्यादि ये सब भी नाम ही हैं। अतः जिस प्रकार विष्णु-त्रह्मति त्रह्मबुद्ध्या । यथा वृद्धिसे प्रतिमाकी उपासना करते हैं उसी प्रकार तुम नामकी 'यह प्रतिमां विष्णुवुद्ध्योपास्ते तहत् ॥ ४॥ करो ॥ ४॥ तद्वत् ॥ ४ ॥

नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद | ऋग्वेद नाम ही है, तथा

स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेत्युपा-स्तेऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ५ ॥

वह जो कि नामको 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसकी जहाँतक नामकी गति होती है वहाँतक यथेच्छ गति हो जाती है, जो कि नामकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद---] 'भगवन् ! क्या नामसे भी अधिक कुछ है ?' [ सनत्कुमार—— ] 'नामसे भी अधिक है।' [ नारद.... ] 'तो सगवन् ! मुझे वही बत्तलांवें' ॥५॥

स यस्तु नाम ब्रह्मेन्युपास्ते तस्य वह जो कि 'नाम ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे जो फल यरफलं भवति तच्छृणु,—या- मिल्ला है वह छनो—जहाँतक

वनाम्नो गतं नाम्नो गोचरं तत्र ! नामकी गति अर्थात नामका विषय तस्मिनामविषयेऽस्य यथाकाम-चारः कामचरणं इव स्वविषये भवति । यो नाम ब्रह्मे-त्युपास्त इत्युपसंहारः । किमस्ति भगवो नाम्नो भूयोऽधिकतरं यद्-नसदृष्ट्यह्मन्यदित्यभित्राय: । सनत्कुमार आह नाम्नो वाव भृयोऽस्त्येवेत्युक्त आह यद्यस्ति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ५ ॥

होवा है वहाँतक उस विषयमें इसका कामचार—स्वेच्छा-चरण हो 'नाता है, नैसा कि रानाके अपने विषय (अधिकृत देश ) में, जो 'नाम त्रम है' ऐसी उपासना करता है-यह उपसंहार है । [नारद--] 'भरावन् । क्या नामसे बढ़कर भी कुछ है ! अर्थात् जो नहादृष्टिके योग्य हो ऐसी कोई और वस्तु भी है-ऐसा इसका जिमप्राय है !' सनखुमारने वहा-'नामसे बढ़कर भी है ही।' इस पकार कहे जानेपर नारदने कहा-'यदि है तो भगवन् ! मुझे वही वत्तकार्वे' ॥ ५ ॥

इतिच्छान्दाग्योपनिचदि सप्तमाध्याये प्रधमसण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥



## हितीक खब्ह

### नामकी अपेक्षा घाक्की महत्ता

वाग्वाव नाम्नो भृयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयित यजुर्वेद्रसामवेद्माथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पश्चमं वेदानां वेदं पिठयरराशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देविवयां ब्रह्मविद्यां भृतिविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यारस-पंदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवारश्च मनुष्यारश्च पशूरश्च वद्यारसि च तृण-वनस्पतीव्धापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधमं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृद्यज्ञं चाहृद्यज्ञं च यहै वाङ्वाभविष्यक्न धर्मो नाधमीं व्यज्ञापिष्वष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृद्यज्ञो नाहृद्यज्ञो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयित वाचमुपास्केति ॥ १ ॥

वाक् ही नामसे बढ़कर है; वाक् ही ज्युग्नेदको विज्ञापित करती है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आधर्वण वेद, पश्चम वेद इतिहास पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकरण, गणित, वरपातशास्त्र, निधिज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, निरुक्त, वेदविद्या, मृतविद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारह, संगीतग्रास्त्र, धुळोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जरू, तेज, देव, मनुष्य, पश्च, पश्ची, तूण-वनस्पति, श्वापद (हिंस जन्तु), कीट-पतंग, पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असस्य, साधु और असाधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुळ भी है [ उसे वाक् ही विज्ञापित करती है ]। यदि वाणी न होती तो न धर्मका और न अधर्मका ही ज्ञान होता; तथा न सत्य, न असत्य, न साधु, न असाबु, न मनोज्ञ

और न अमनोज्ञका ही जान हो सकता। वाणी हो इन सबका ज्ञान कराती है; अतः तुम वाक्की उपासना करो ॥ १ ॥

वाग्वाव । वागितीन्द्रियं जिहा मूलादिष्वपृसु स्थानेपु स्थितं वर्णाश्च वर्णानामभिन्यझकम् । नामेति नाम्नो वाग्भूयसीत्यु-च्यते । कार्याद्धि कारणं दृष्टं लोके यथा पुत्रात्पिता तहत्। कथं च वाङ्नाम्नो भृयसी ? इत्याह--बाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप-यत्ययमृग्वेद इति । तथा यजुर्वे-दमित्यादि समानम् । हृदयज्ञं हृदयप्रियम् । तद्विपरीतमहृदय-जम् । यद्यदि वाङ्नाभविष्यद्ध-मोदि न व्यज्ञापयिष्यद्वागमावे-

'दाग्वाव'—वाक् यह जिहामूल शादि- बाठ स्थानोंमं स्थित वर्णी-को अभिन्यक्त करनेवाली इन्डिय है। वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह कहा जाता है कि नामसे वाक् उत्कृष्ट है। जिस प्रकार पुत्रसे पिता उत्कृष्ट होता है उसी पनार लोकमें कार्यसे ही कारणकी उत्ह-प्रता देखी नाती है।

नामकी अपेक्षा वाक् क्यों उत्कृष्ट है सो बतलाते हैं--वाक ही ऋग्वेटको 'यह ऋग्वेद हैं' इस प्रकार विज्ञापित करती है। इसी प्रकार थजुर्वेद इत्यादिको भी-पूर्ववत् . समझने चाहिये । हृदयज्ञ—हृदयको प्रिय और उससे विपरीत अहदयज्ञको भी [ बाक् ही विज्ञापित करती है ]। यदि वाक् न होती तो घर्मादि विज्ञापित न होते। वाक्के सभावमें अध्ययनका अमाव हो नाता. **अ**भावमें उसके **अधेश्रवणका** अभाव होता और उसके श्रवणके अवणामावस्तच्छ्रवणामावे धर्मादि। अमावमे धर्मादिका विज्ञान

ऽध्ययनामावोऽध्ययनामावे तदर्थ-

क्ष आदि बन्दसे यहाँ दक्ष स्थल, कण्ठ, मूर्घा तालु--दन सात स्थानींका ग्रहण होता है ।

**प्रोष्ठ**, नासिका और

त न्यजापयिष्यन्त विज्ञा-तमभविष्यदित्यर्थः। तस्माद्वागे- होते। अतः शन्दोचारणके द्वारा वैतच्छब्दोच्चारणेन सर्व विज्ञाप-है। अतः वाक नामसे उत्कृष्ट है, यत्यतो भृयसी वाङ्नाम्नस्तस्मा-द्वाचं ब्रह्मेत्युपास्स्व ।। १ ।। इस प्रकार उपासना करो ।। १ ॥

होता अर्थात् धर्मादि विज्ञात न अतः तुम वाणीकी 'यह ब्रह्म है'

स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह को वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि वाणीकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [ नारद— ] 'भगवन् ! क्या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है " [सनत्कुमार—] 'वाणीसे भी बदकर है ही।' [ नारद— ] 'भगवन् ! वह मुझे बतलाइये' ॥२॥

समानमन्यत् ॥ २ ॥ । शेष व्याख्या पूर्ववत् है ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाच्याये द्वितीयकण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥२॥

# तृतीय सगड

--: ॰ .--वाक्<sub>की</sub> अपेक्षा मनकी श्रेष्ठता

मनो वाद वाचो भूयो यथा वै हे वामलके हे वा कोले द्वी वाश्नी सुष्टिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च सनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये-त्यथाधीते कर्माणि क्वर्वीयेत्यथ क्वरुते पुत्राश्थ पश्र्थः च्छेयेरयथेच्छत इसं च लोकसमुं चेच्छेयेरयथेच्छतेमनो ह्यात्मा सनो हि लोको सनो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥१॥

मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आँवर्रे, दो वेर अथवा दो बहेड़े मुट्ठीमें आ जाते हैं उसी प्रकार वाक् और नामका मनमें अन्तर्भाव हो जाता है। यह पुरुष जिस समय मनसे विचार करता है कि 'मन्त्रोंका पाठ करूँ' तसी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 'काम करूँ' तभी काम करता है, जब विचारता है 'पुत्र और पशुओंकी इच्छा करूँ' तमी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता है कि 'इस छोक और परछोककी कामना कहूँ' तभी उनकी कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है: तम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥

मनो मनस्यनविश्विष्टमन्तः-यति। नेन वाङ्मनस्यन्तर्भवति।

मन---मननशक्तिविशिष्ट अन्तः-करणं वाचो भ्यः । तद्धि मन-स्यनव्यापारवद्याचं वक्तव्ये प्रेर-क्तव्यापारवद्याचं वक्तव्ये प्रेर-क्तव्यापारव्यक मन ही वाणीको क्तव्यापारव्यक प्रेरित करता है। अत वाक मनके अन्तर्गत है, और यच यस्मिश्रन्तर्भवति तत्तस्य नो चिसके अन्तर्गत होता है,

**न्यापक**त्वात्ततो भूयो भवति । लोके है वामलके फले हे वा कोले बदरफले ही वाक्षी विभीतद्भफले भवति म्रष्टिस्ते फले न्यामोति मुष्टौ हि ते अन्तर्भवतः। एवं वाचं च नाम चामलकादिव-न्मनोऽनुभवति । स यदा पुरुषो यस्मिन्काले मनसान्तः करणेन सनस्यति मनस्यनं विवक्षाबुद्धिः कथम् ? मन्त्रानधीयीयोचारयेयमित्येवं वि वक्षां कुत्वाथाधीते तथा कर्माणि चिकीर्षावुद्धि ক্ত-त्वाथ कुरुते पुत्रांश्च पश्ंश्वेच्छे-येति प्राप्तीच्छां कृत्वा तत्प्रा-प्खुपायानुष्ठानेनाथैञ्छते पुत्रा-दीन्त्रामोतीत्यर्थः । तथेमं चोपायेनेच्छेयति को लोकमग्रं

**XXXXXXXXXXX** व्यापक होने के उसकी अपेक्षा वह कारण, बड़ा होता है। विस प्रकार दो आँवलों; दो कोलों--वेरों अथवा दो अक्षों-बहेहेके फर्जे-को मुट्ठी ध्वनुभव करती है-उन फलोंको मुटठी न्याप्त कर लेती है अर्थात् ने मुट्ठीके अन्तर्गत हो जाते हैं. उसी प्रकार उन आँवले आदिके और नाम-इन वाणी दोनोंको मन अनुभव करता है। वह (यह) पुरुष जब---जिस समय मन-अन्तःकरणसे मनस्यन ( कुछ कहनेकी इच्छा ) करता है, मनस्यन-का अर्थ है विवसा-बुद्धि (कुछ फहनेकी इच्छा या विचार) किस प्रकार ! यह बताते हैं-भैं मन्त्रोंका पाठ-उचारण कहाँ;' इस प्रकार वोलने-की इच्छा करके वह पाठ करता है: 'मैं कर्म करूँ' ऐसी चिकीर्षाद्वद्धि करके कर्म करता है; तथा 'में पुत्र **भौर पशुओंकी इच्छा करू ' इस मकार** उनकी पाप्तिकी इच्छा करके उनकी प्राप्तिके उपायका अनुष्ठान कर उनकी इच्छा करता है अर्थात् उन,पुत्रा-दिको प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार 'मैं इस लोक और परलोक-उपायद्वारा शिप्त करना ।

तत्प्राप्त्युपायानुष्टानेनाथैच्छते

प्राप्तीति ।

मनो ह्यात्मात्मनः कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च सित मनिस नान्यथेति मनो ह्यात्मेत्युच्यते । मनो हि लोकः सत्येव हि मनिस लोको भवति तत्प्राप्त्यु-पायानुष्ठानं चेति मनो हि लोको यस्मात्तस्मान्मनो हि लाका । यत एवं तस्मान्मन उपास्स्वेति ।। १ ।।

चाहूँ" ऐसे संकल्पर्वंक उनकी शासिके उपायद्वारा उन्हें चाहता अर्थात् शास कर लेता है ।

अयात् पात कर लेता है।

मन ही जात्मा है; क्योंकि मनके
रहनेपर ही जात्माका कर्तृत्वमोक्तृत्व सिद्ध होता है, अन्यया
नहीं; इसीसे 'मन ही आत्मा हैं'
ऐसा कहा जाता है। मन ही लोक
है, क्योंकि मनके रहनेपर ही लोक
और उसकी प्राप्तिक उपायका जनुछान होता है। इस प्रकार क्योंकि
मन ही लोक है, इसल्ये मन ही
ब्रह्म है। क्योंकि ऐसा है इस्रिक्ये
मनकी उपासना करी।।१॥

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' इस मकार उपासना करता है उसकी नहाँतक मनकी गित है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि मनकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्। क्या मनसे भी वहकर कोई है! [सनलुमार—] 'मनसे बदकर भी है ही।' [नारद—] 'भगवन्। मेरे मित उसीका वर्णन करें'॥ २॥ स यो मन इत्यादि स- | 'स यो मन.' इत्यादि मन्त्रका मानम्॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये वतीयसण्डमार्घ्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

# चतुर्थ खग्हे

मनसे संकल्पकी श्रेष्टता

संकल्पो वाव सनसो सूयान्यदा वै संकल्पयरोऽथ मनस्यत्यथ वाचभीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा एकं भवन्ति सन्त्रेषु कर्माणि॥१॥

संकल्प ही मनसे बढ़कर है। जिस समय पुरुष सकरूप करता है तभी बह मनस्यन ( बोल्रनेकी इच्छा ) करता है और फिर वाणीको भेरित करता है । वह उसे नामके प्रति प्रवृत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप हो नाते हैं और मन्त्रोंमें कर्मीका अन्तर्भाव हो नाता है ॥१॥ संकल्पो वाव मनसो भूयान्। संकल्पोऽपि मनस्यनवदन्तःकर-णवृत्तिः,कर्तव्याकर्तव्यविषयवि-भागेन समर्थनम् । विभागेन हि समर्थिते विषये चिकीर्षाबुद्धिर्म-नस्यनं भवति । कथम् १ यदा वै संकल्पयते कर्तव्यादिविषयात् । विमजत इदं कर्त् युक्तमिति। अथ मनस्यति मन्त्रानधीयीये-त्यादि।अथानन्तरं वाचमीरयति

संकल्प ही मनसे बढकर है। मनस्यनके समान सकर्प अन्तःकरणकी वृत्ति ही है. यानी कर्तन्य और अकर्तन्य विषयोका विभागपूर्वक समर्थन ही संकल्प है। इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक समर्थन होनेपर ही चिकीर्षाद्विद्ध यानी मनस्यन होता है। सो किस प्रकार ?--- निस संकल्प करता है অর্থার करना चाहिये' इस प्रकार कर्त-व्यादि विषयोका विभाग करता है तभी वह सोचता है 'मै मन्त्रोका पाठ करूँ ' इत्यादि । इसके पश्चात वह मन्त्रादिका उच्चारण करनेमं

मन्त्राद्यचारणे । तां च वाचम्र **नामोचारणनिमित्तं** नास्नि कृत्वेरयति सन्त्राः হাত্ত-विशेषाः सन्त एकं भदन्त्यन्तर्भ-वन्तीत्यर्थः । सामान्ये विशेषोऽन्तर्भवति । मन्त्रेषु कर्माण्येकं भवन्ति. मन्त्रप्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कर्म। यद्धि मन्त्रप्रकाशनेन

ब्राह्मणेतेदं कर्तव्यमस्मै फलायेति विधी-यते। याष्यस्पत्तिर्वाह्मणेषु कर्मणां दृश्यते सापि मन्त्रेषु लब्धस-त्ताकानामेव कर्मणां स्पष्टीक-न हि मन्त्राप्रकाशित किञ्चिद्राह्मणे दश्यते । त्रयोविहितं कर्मेति

वाणीको प्रेरित करता है। और उस वाणीको नाममें अर्थात् नामोचारण-निमिचक विवसा करके नाममें पेरित करता है तथा नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो शब्दविशेष ही एक होते हैं अर्थात् उसके अन्त-र्मृत होते हैं: क्योंकि सामान्यमें विशेवका अन्तर्भाव होता है। मन्त्रोंमें कर्म एकत्वप हो वाते हैं।

मकाशित कर्म ही किये वाते हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं है। यदि कड़ो कि कर्मीका विघान तो ब्राह्मणभागमें भी है, फिर ऐसा कैसे माना जा सकता है कि कर्म मन्त्रप्रकाशित ही हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ] जिस सत्कर्मको मन्त्रोंके मकाशित करनेसे मास हुई हे त्राक्षणींने उसीका 'इसे जमुक फलके लिये करना चाहिये' इस मकार विधान किया है। इसके सिवा नामणोंमें वो क्रमाँकी उत्पत्ति देखी वाती है वह भी मन्त्रोंमें सचा प्राप्त किये हुए कर्मोंका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रोंसे अप्रकाशित कोई भी कर्म बाह्मण-

मागमें उत्पन्न हुआ नहीं देखा

प्रसिद्धं लोके । ऋग्यजुःसामसमाख्या ।"मन्त्रेषु कर्माणि क्वयो यान्यपद्यन्" (मृ० उ०१।२।१) इति | <sub>पनिषद्</sub>में कहा भी है। अतः यह चाथर्वणे । तस्माखुक्तं मन्त्रेषु कहना कि मन्त्रोमें सब कर्म एकरूप कर्माण्येकं भवन्तीति ॥ १ ॥

त्रयीशब्दश्च ) जाता । लोकमें यह बात प्रसिद्ध ही है कि 'कर्म श्रयीविहित है' और 'त्रयी' छट्द प्रमुफ्-यजु:-सामका ही नाम है। "विद्वानोंने जिन कर्मीको मन्त्रोंमें देखा" ऐसा आधर्वणी-। हो जाते हैं, ठीक ही है।। १।।

तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्म-कानि संकस्पे प्रतिष्ठितानि समक्लृपतां द्यावाष्ट्रयिवी समकल्पेतां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तापश्च तेजश्च तेषाश्संक्लुप्त्यै वर्षश्संकल्पते वर्षस्य संक्लुप्त्या अन्न थ्संकल्पतेऽज्ञस्य संक्लृप्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानाश्संक्लुप्त्ये सन्त्राः संकल्पन्ते सन्त्राणाश् संक्लृप्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणाश्संक्लृप्त्ये छोकः संकरपते लोकस्य संकलपये सर्वश्संकर्पते स एष संकल्पः संकल्पमुपाल्स्वेति ॥ २ ॥

वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकल्परूप लगस्थानवाले, संकल्पमय धौर संकरपमें ही प्रतिष्ठित हैं । चुरुोक और पृथिवीने मानो संकरप किया है। वायु और भाकाशने संकल्प किया है; जल और तेजने संकल्प किया है। उनके संकल्पके लिये दृष्टि समर्थ होती है [ अर्थात् उन घुलोकादिके संकल्पसे वृष्टि होती है ], वृष्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके संकल्पके छिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोंके संकल्पके छिये मन्त्र समर्थ होते हैं, मन्त्रोंके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोंके संकल्पके लिये लोक (फल ) समर्थ होता है और लोकोंके संकल्पके लिये सब समर्थ होते हैं। वह (ऐसा) यह संकल्प हैं; तुम संकल्पकी उपासना करो॥२॥

तानि ह वा एतानि मन-संकल्पैकायनानि आदीनि संकल्प एकोऽयनं गमनं प्रलयो येषां तानि संकल्पैकायनानि । संकल्पात्मकान्युत्पत्ती संकल्पे प्रतिव्रितानि स्थितौ समक्तृपतां । संकल्पं कृतवत्याविव हि द्यौश्र पृथिवी च बावापृथिवी बावा-पृथिच्यौ निश्वले लक्ष्येते । तथा समकल्पेतां वायुश्राकाशं चैता-संकल्पं कृतवन्ताविव । वपि समकल्पन्तापश्च तेजश्च स्वेन रूपेण निश्वलानि लक्ष्यन्ते यतः ।

तेषां द्यावापृथिन्यादीनां सं-क्लप्त्यै संकल्पनिमित्त वर्ष संक-रुपते समधींभवति । तथा वर्षस्य संक्लप्त्यै संकल्पनिमित्तमश्रं संकल्पते । चृष्टेर्ह्यनं मवत्यन्नस्य संक्लुप्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते । समर्थ होते हें, क्योंकि प्राण अन्नमय

वे ये मन आदि संकर्पेकायन हें---संकल्प ही है एक अयन-गमन अर्थात् प्रख्यस्यान ऐसे संकल्पैकायन हैं । वे उत्पत्तिके समय संकल्पमय हैं तथा स्थितिके समय संकल्पमें प्रतिष्ठित हैं । घुलोक और पृथिवीने मानो संकल्प किया है, क्योंकि ये द्यावापृथिवी—द्यौ और पृथिवी निश्चल दिखायी देते हैं। तथा वायु और आकाश इन दोनोंने भी मानो संकल्प किया है। इसी पकार जल और तेजने भी संकल्प किया है, क्योंकि ये भी अपने स्वरूपसे निश्चरू दिखायी देते हैं। उन चुलोक और पृथिवी वादिकी

सक्छिप्त यानी संकल्पके लिये वर्षा सकल्पित होती अर्थात् समर्थ होती है। तथा वर्षाकी संक्टिप्ति-सकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, नयोंकि वृष्टिसे ही अब होता है। अन्नकी संक्लिसिके लिये पाण

अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्ट-म्मकाः । "अन्नं दाम" (बृ०उ० २।२।१) इति हि श्रुतिः । वेषां संक्लप्त्यै मन्त्राः संकल्पन्ते । प्राणवान् हि मन्त्रा-नधीते नावलः । मन्त्राणां हि संक्लप्त्यै कर्माण्यग्निहोत्रादीनि संकल्पन्तेऽन्रष्ठीयमानानि मन्त्र-**प्रकाशिता**नि समर्थीमवन्ति फलाय । ततो लोकः फलं संकल्पते कर्मकर्तसमवायितया समर्थीभवतीत्यर्थः । लोकस्य संकलप्त्ये सर्वे जगत्संकल्पते स्वरूपावैकल्याय । एतद्वीदं सर्व जगधरफलावसानं तत्सवै संक-ल्पम्लम् । अतो विशिष्टः स एव संकल्पः। अतः संकल्पग्रपा-स्स्वेत्युक्त्वा फलमाह तदुपास-कस्य ।। २ ॥

हैं और अन्नके ही आश्रय रहनेवाले हैं। श्रुति कहती है "[ प्राणरूप शिशुके लिये ] अन होरी है"। उन प्राणींके संकल्पके मन्त्र समर्थ होते हैं. क्योंकि प्राणवान् (बलवान् ) ही मन्त्रोंको पढ़ सकता है, बलहीन नहीं। मन्त्रोंके संकल्पके लिये अगिनहोत्र आदि कर्म समर्थ होते हैं, क्योंकि मन्त्रोद्वारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान जानेपर फलपदानमें समर्थ होते हैं। उनसे छोक अर्थात फरू संक्लप्त होता है, अर्थात् कर्म और कर्ताके समवायीरू पसे समर्थ होता है। छोक (फरू) के संकल्पके लिये सम्पूर्ण जगत् अपने स्वरूपकी अविकलतामें समर्थ होता इस प्रकार फलपर्यन्त जो सारा जगत् है वह सब-का-सब संकल्प-मूलक ही है। अतः वह संकल्प ही विशिष्ट है, इसिलये तुम संकल्प-की उपासना करो। ऐसा कहकर सनक्तमारची उसके उपासकके छिये फल वतलाते हैं--।। २ ॥

स यः लंकरुपं ब्रह्मेत्युपास्ते क्लृप्तान् वे स लोकान्ध्रवान्ध्रवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽव्यथमानान-व्यथमानोऽभिसिच्यति। यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकासचारो भवति यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद्ध्य इति संकल्पाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान् व्रवीत्विति ॥ ३ ॥

वह जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म हैं' इस प्रकार उपासना करता है [ विधाताके ] रचे हुए ध्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा न्यया न पानेवाले लोकोंको स्वयं ज्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। बहाँतक संकल्पकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार ल्पासना करता है। [नारद---] 'सगवन्! क्या संक्रलसे भी बढ़कर कुछ है !' [ सनत्कुमार- ] 'संक्रल्पसे बढ़कर मी है ही।' [ नारद--- ] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'।। ३ ॥ स यः संकल्पं ब्रह्मेति ब्रह्म-। बुद्ध्योपास्ते क्लुप्तान् वै धात्रा-स्येमे लोकाः फलमिति क्लुप्तान् समर्थितान् संक्रिन्यतान्य विद्वा-न्ध्रुवान् नित्यानत्यन्ताध्रुवापे- नित्य लोकोंको, जो अन्य अध्रुव क्षया ध्रुवय स्वयम् । लोकिनो ह्य भूवत्वे लोके भूवक्लि तिन्यर्थे ति

वह जो कि संकल्पकी 'ब्रह्म' इस प्रकार अर्थात उपासना करता है, क्लस-विधाताहारा 'इसे ये लोक यानी प्राप्त हों' इस समर्वित-संकल्पित ध्रुव वर्षात् लोकोंकी अपेक्षा भूव हैं, स्वयं भूव होकर, क्योंकि लोकवान भोकाके अधुव होनेपर लोकोंमें ध्रवताकी करपना करना व्यर्थ है, अतः ध्रव भूवः सन् प्रतिष्ठितानुपक्ररण- होकरः, प्रतिष्ठित अर्थात् सामग्री-

सम्पन्नानित्यर्थः । पशुप्रत्रादिभिः । सम्पन्न [क्लोकोको]; क्योंकि वह पशु-प्रतितिष्ठतीति दर्शनात्स्वयं च प्रति-ष्ठित आत्मीयोपकरणसम्पन्नो-ऽच्यथमानानमित्रादित्रासरहिता-नन्यथमानश्च स्वयममिसिष्यत्य-मित्राभोतीत्यर्थः । यावत्संक-न्पस्य गतं संकल्पगोचरस्तत्रास्य यथाकामचारी भवति आत्मनः संकर्णस्य न तु सर्वेषां संकल्प-स्येति । उत्तरफलविरोधात् । यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपास्त इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३ ॥

पुत्रादिसे भतिष्ठित होता है-ऐसा देखा गया है, स्वयं भी मतिष्ठित-अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर अन्यथमान---शत्रु आदिके भयसे रहित छोकोंको स्वयं भी अञ्यथमान---व्यथित न होता हुआ 'अभिसिध्यति'—सब प्रकारसे प्राप्त करता है--ऐसा इसका तात्पर्य है। नहाँतक संकल्पकी गति है अर्थात् संकल्पका विषय है वहाँतक इसकी स्वेच्छागति हो जाती है: नहाँतक उसके सकल्पकी गति होती है वहींतक, न कि सबके संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा न माननेसे ] आगे बतलाये हुए फलोंसे विरोध आवेगा । 'यः संकल्पं न्नहोत्युपास्ते<sup>ग</sup> इत्यादि मन्त्रका सर्थ पूर्ववत् है।।३॥

इतिच्छान्टोग्योपनिषदि सप्तमाध्याचे चतुर्थेखण्डमाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥

### क्रिक सम्हर्क

#### संकल्पकी अपेक्षा चित्तकी प्रधानता

चित्तं वाव संकल्पाद्भूयो यदा वै चेतयतेऽथ संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीर-यति'नाम्नि मन्त्रा एकं अवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि॥१॥

चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतन।वान् होता है तभी वह सङ्कल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात् वाणीको प्रेरित करता है, उसे नाममें प्रवृत्त करता है। नाममें मन्त्र एकरूप होते हैं और मन्त्रोंमें कमें॥ १॥

चित्तं वाव संकल्पाद्यूयः,
चित्तं चेतियतृत्वं प्राप्तकालानुरूपवोधवन्त्वमतीतानागतिवपयप्रयोजनिक्रिपणसामध्यं च तत्
संकल्पादिप भूयः। कथम् १
यदा वै प्राप्तं वस्त्विदमेवं प्राप्तमिति चेतयते तदादानाय
वापोहाय वाध संकल्पयतेऽध
मनस्यतीत्यादि पूर्ववत् ॥ १॥

चित्त ही सङ्कल्पसे उत्कृष्ट है। चेतियतृत्व---प्राप्त कालके अनुरूप बोधयुक्त होना तथा मृत और भविष्यत् विषयेंकि प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ होना--यह सङ्कल्पकी अपेक्षा मी बढ़कर है। यह कैसे ! −े जिस समय पुरुष प्राप्त हुई वस्तुको 'यह इस प्रकार-की वस्तु प्राप्त हुई है' इस प्रकार चेतित करता है, तभी वह उसे ग्रहण फरने अथवा त्यागनेके लिये सङ्गरुप करता है। फिर मनस्बन् करता है-इत्यादि शेष अर्थ <sup>!</sup> पूर्ववत् है ॥ १ ॥

तानि ह वा एतानि चित्तैकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यद्यपि बहुविद्चित्तो भवति नायमस्तीत्येवैनमाहुर्यद्यं वेद यद्वा अयं विद्वान्नेत्थम-चित्तः स्यादित्यथ यद्यस्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा एवोत शुश्रृषन्ते चित्तश्ह्येवैषामेकायनं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तसुपास्स्वेति ॥ २ ॥

वे ये [संकरपादि] एकमात्र चित्रह्मप छयस्थानत्राले, चित्रमय तथा चित्रमें ही प्रतिष्ठित हैं । इसीसे यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो भी यदि वह अचित्र होता है तो छोग कहने छगते हैं कि 'यह तो कुछ भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान् होता तो ऐसा अचित्र न होता ।' और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्रवान् हो तो उसीसे वे सब श्रवण करना चाहते हैं । अतः चित्र ही इनका एकमात्र आश्रय है, चित्र ही आरमा है और चित्र ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्रकी उपासना करो ॥ २ ॥

तानि संकल्पादीनि कर्मफ लान्तानि चित्तेकायनानि चित्ते त्मानि चित्तेत्पत्तीनि चित्ते प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि पूर्ववत् । किश्च चित्तस्य माहा-त्म्यम् । यस्माचित्तं संकल्पादि-मूलं तस्माद्यपि नहुविद्वहु-शास्त्रादिपरिज्ञानवान्सक्चित्तो

संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त वे सब एकमात्र चिरुक्तप लयस्थान-बाले, चिर्चमय—चिरुसे उत्पन्न होनेवाले और चिरुसे प्रतिष्ठित अर्थात् चिरुमें ही स्थित रहनेवाले हैं—इस मकार पूर्ववत् ही समझना चाहिये । इसके सिवा चिरुकी महिमा इस मकार हैं; क्योंकि चिरु सकस्पादिका मूल है इसक्रिये यदि कोई पुरुग बहुज—बहुत-से शास्त्रादिका परिज्ञान रखनेवाका भवति प्राप्तादिचेतियतृत्वसाम- दोकर भी अचित ध्यंविरहितो भवति तं निप्रणा लौकिका नायमस्ति विद्यसानी-ऽप्यसत्सम एवेत्येनसाहुः। यच्चायं किञ्चिच्छासादि वेद श्रुतवांस्तदप्यरय वृथैवेति कथ-यन्ति । कस्सात् ? यद्ययं विद्वान् स्यादित्थसेवसचिचो न स्यात्तस्यादस्य श्रुतमप्यश्रुतमेवे-त्याहुरित्यर्थः । अथाल्पविद्पि यदि चित्तवान्भवति तस्मा एतसमै तदुक्तार्थग्रहणायैवीतापि गुश्रृपन्ते श्रोतुमिच्छन्ति । तस्माच चित्तं होवैपां संकल्पादीनामेका-यनमित्यादि पूर्ववत् ॥ २ ॥

अर्थात् प्राप्त विषयादिके यथार्थ स्वरूपको जानने-की सामर्ध्यसे रहित हो तो निपुण लेकिक पुरुष उसके विषयमें 'यह कुछ नहीं है-विद्यमान होते हुए भी असद्रप ही हैं ऐसा कहने ਰगते हैं।

वे यह भी कहते हैं कि 'इसने नो कुछ शासादि जाने भथवा सुने है वे भी इसके लिये व्यर्थ ही हैं। क्यों व्यर्थ हैं ! यदि यह विद्वान् होता तो ऐसा अचिच (मृद) न होता; अतः तात्पर्य यह है कि इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत ही हैं' ऐसा वे कहते हैं। और यदि अरुपवित् होनेपर भी वह विचवान् होता है तो उससे उसकी कही हुई बातको अहण करनेके लिये ही वे सुननेकी इच्छा करते हैं। अतः चित्त ही इन संकल्पादि-का एकायन है इत्यादि पूर्ववत् समझना चाहिये ॥ २ ॥

स यहिचत्तं ब्रह्मेत्युपारते चित्तान्वे स लोकान् ध्रुवा-न्ध्रवःप्रतिष्ठितान्प्रतिष्ठितोऽञ्यथमानानञ्यथमानोऽभिसि-र्घ्यति । यावचित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति

# यश्चित्तं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगविद्वत्ताद्भूय इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीतिति ॥३॥

वह जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है [ अपने लिये ] उपचित हुए ध्रुवलोकोंको स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकोंको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवाले लोकोंको स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। वहाँतक चित्तकी गति है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी 'यह ब्रह्म हैं' ऐसी उपासना करता है । [ नारद--- ] 'भगवन् ! क्या चित्तसे बढ़कर भी कुछ है १' [ सनखुनगर— ] 'चित्तसे बढ़कर भी है ही। िनारद--- । 'भगवान् सुझे उसीका उपदेश करें'॥ ३ ॥

चित्तातुपचितान्दुद्धिमद्गुणैः वित्त अर्थात् बुद्धियुक्त गुणौंसे स चित्तोपासको ध्रुवानित्यादि पासक ध्रुव होकर—इत्यादि अर्थ पहले कहे हुएके समान है ॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याचे पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ५ ॥



### श्राम्क एक

#### चित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त्व

ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायती-वान्तरिक्षं ध्यायतीव द्यौध्यीयन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महतां प्राप्तुवन्ति भ्यानापादाश्शा इवैव ते भवन्त्यथ येऽस्पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्याना-पादाश्का इवैव ते भवन्ति ध्यानमुपास्त्वेति ॥ १ ॥

ध्यान ही चित्तसे वड़कर है। प्रियवी मानो ध्यान करती है, अन्तरिश्च मानो ध्यान करता है, धुरुोक मानो ध्यान करता है, जरु मानो ध्यान फरते हैं, पर्वत मानो ध्यान फरते हैं तथा देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान फरते हैं । अतः जो लोग यहाँ मनुष्योंमें महत्त्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यानके लामका ही अंश पाते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे करूइपिय, चुगलखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं। तथा जो सामर्थ्यवान् हैं वे भी ध्यानके लामका ही अंश प्राप्त करनेवाले हैं। अतः तुम घ्यानकी उपासना करो ॥ १ ॥

ध्यानं वाव चित्ताद्भ्यः । देवता आदि शाक्षीक्त आल्यानमें देवता आदि शाक्षीक्त आल्यानमें विज्ञातीय वृत्तियोंसे अविच्छित्र एक ही वृत्तिके भवाहका नाम रितः प्रस्ययसन्तानः, एकाग्रतेति 'ध्यान' है, जिसे 'एकाशता' ऐसा

यसाहः। दुश्यते च घ्यानस्य माहात्म्यं फलतः, कथम् ? यथा योगी ध्यायनिश्वलो भवति ध्यान फललामे। एवं च्यायतीव निश्वला दृश्यते पृथिवी ध्यायतीवान्तरिक्ष-मित्यादि समानमन्यत् । मनुष्याश्च देवसनुष्या सनुष्या एव वा देवसमा देवमनुष्याः गमादिगुणसम्पन्ना मनुष्या देव-स्वरूपं न जहतीत्यर्थः । यस्मादेवं विशिष्टं घ्यानं तस्माद्य इह लोके मनुष्याणामेव धनै-विंद्यया गुणैर्वी महत्तां महत्त्वं धनादिमहत्त्वहेतं रुमन्त इत्यर्थः । ध्यानापादांशा इन घ्यानस्यापादनमापादी ष्यानफललाम इत्येतत्, तस्यांशो-**ऽवयवः कला काचिद्व**चानफल-रुभिकलावन्त इर्वेवेत्यर्थः ते

भी कहते हैं। फलसे भी घ्यानका माहात्म्य देखा ही जाता है। फिस –निस प्रकार प्रकार करता हुआ योगी ध्यानका फरु प्राप्त होनेपर निश्चल हो जाता है इसी मकार पृथिवी ध्यान करती हुई-सी निश्चल दिखलायी देती है. थन्तरिक्ष ध्यान करता-सा चान पड़ता है इत्यादि । अर्थ इसी प्रकार समझना चाहिये। देव भीर मनुष्य देवमनुष्य कहे गये हैं अथवा देवतुरुय मनुष्य ही देव-मनुष्य हैं। तालर्थ यह है फि श्रमादि गुणोंसे सम्पन्न ५रुव देव-भावका कभी त्याग नहीं करते ।

क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो लोग लोकमें घन. विद्या गुणोंके कारण महत्ता- महत्त्व प्राप्त करते हैं अर्थात् महत्त्वके हेत्रमृत घनादि पाप्त फरते ध्यानापादांशके समान हैं । ध्यानके आपादनका नाम है 'ध्यानापाद' अर्थात् भ्यानके फलकी प्राप्ति उसके एक अंश--अवयद यानी फलासे युक्त होते हैं; तात्पर्य यह है कि वे मानो ध्यानफलके शांशिक हामसे

भवन्ति । निश्रला इव रुक्ष्यन्ते [सम्पन्न होते हैं। तथा वे निश्ररु-

न जुद्रा इव ।

पुनरन्पाः चुद्राः किञ्चिदपि धनादिमहत्त्वैकदेश-पूर्वोक्तविपरोताः मप्राप्तास्ते कलहिनः कलह्यीलाः पिशुनाः परदोषोद्धासको उपवादिनः पर-दोषं सामीप्ययुक्तमेव वदितुं शीलं येषां उपवादिनश्च त् सवन्ति ।

अथ ये महत्त्वं प्राप्ता धनादि-निमित्तं तेऽन्यान् प्रति प्रभवन्तीति विद्याचार्यराजेश्वरादयो ध्यानापादांशा इवेत्याद्युक्तार्थम्। अतो दृश्यते ध्यानस्य महत्त्वं फलतोऽतो भ्यविच तादतस्तदुपा- यह चित्रसे बद्दकर है; अतः तुम स्स्वेत्याद्युक्तार्थम् ॥ १ ॥

से दिखलायी 'देते हैं-धुद पुरुषों-के समान नहीं देखे जाते।

और जो अल्प-शह घनादि महत्त्वके एक अंशको भी प्राप्त नहीं हैं वे उपर्युक्त मनुष्योंसे विपरीत कलही--कल्ड करनेवाले, पिशुन--दूसरोंके दोवोंको करनेवाले और उपवादी--जिनका दूसरोंके दोषोंको उनके समीप ही स्वभाव होता है-कडनेका ऐसे होते हैं ।

और जो छोग घनादिके कारण महत्त्वको प्राप्त हुए हैं तथा जो द्सरेके मति प्रमुहोते हैं; म्रमु अर्थात् विद्याचार्य या राजेश्वरादि होते हैं वे मानी ध्यानफलका अंश प्राप्त करनेवाले हैं---ऐसा [ध्यानापादांश-**अर्थ पहले वहा जा चुका** है। धतः फल्से भी घ्यानका महत्त्व प्रतीत होता है। इसलिये उपासना दरो-ऐसा पूर्ववत् अर्थ समझना चाहिये ॥ १ ॥

स यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्धचानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेत्युपास्ते-ऽस्ति भगवो ध्यानाद्भूय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है, नहाँ-तक ध्यानकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागित हो जाती है, जो कि ध्यानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्! क्या ध्यानसे भी उत्क्रष्ट कुछ है!' [सनत्कुमार—] 'ध्यानसे भी उत्क्रष्ट है ही।' [नारद—] 'भगवान् सुझे उसीका उपदेश करें'॥ २॥

—: · :--

इतिच्छान्द्रोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये षष्टसण्डसाध्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥



#### सम्म लगड

—: • **:**---

#### ष्यानसे विज्ञानकी महत्ता

विज्ञानं वाव घ्यानाद्भ्यो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुवेंद्शसामवेद्माथर्वणं चतुर्थमितिहास- पुराणं पश्चमं वेदानां वेदं पित्रयश्राहां देवं निधं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतिवद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यांश्यपदेवज्ञनविद्यां दिवं च पृथिवीं च नायुं चाकाशं चापश्च तेजञ्च देवाश्चच मनुष्याश्च वायुं चाकाशं चापश्च तेजञ्च देवाश्चच मनुष्याश्च व्याश्वितं च तृणवनस्पतीञ्छ्वापदान्या- कोटपतङ्गपिपीलिकं धर्मं चाधर्मं च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृद्यज्ञं चाहृद्यज्ञं चाङ्गं च रसं चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनेव विज्ञानाति विज्ञान- मुपास्त्वेति ॥ १ ॥

विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ हैं । विज्ञानसे ही पुरुष श्राग्वेद समझता है; तथा विज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौये आधर्वण वेद, वेदों में पाँचवें वेढ इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राद्धकरण, गणित, उत्पातज्ञान, निधिज्ञान, तर्कशाल, नीति, देवविधा (निरुक्त), नस्रविधा, मृतविधा, धनुर्वेद, ज्यौतिष, गान्ट और शिल्पविधा. युरुशेक, पृथिवी, वायु, आकाश, जरू, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पशी, तृण, वनस्पति, धापन, कीट-पतंग, पिपीलिका-पर्यन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ, क्षमनोज्ञ अक्त. रस तथा इहलोक और परलोकको जानता है । तुम विज्ञानको उपासना करो ॥ १ ॥

\*\*\*\*
विज्ञानं वाव ध्यानाद्भ्यः।
विज्ञानं शास्त्राधिविषयं ज्ञानं तस्य
ध्यानकारणत्वाद्भयानाद्भ्यस्त्वम्। कभं च तस्य भूयस्त्वमित्याह । विज्ञानेन वा ऋग्वेदं

स्तम्। कश्च च तस्य भूयस्त्वामत्याहः। विज्ञानेन वा ऋण्वेदं
विज्ञानात्ययसृज्वेदः इति प्रमाणतया पस्यार्थज्ञानं न्यानकारणम्।
तथा यज्जवेदमित्यादि समानम्।
किश्च पथादींश्च धर्माधर्मी जाखसिद्धौ साध्वसाधुनी लोकतः
स्माते वादृष्टविषयं च सर्व
विज्ञानेनैव विज्ञानातीत्यर्थः।
तस्मायुक्तं ध्यानाद्विज्ञानस्य
भूयस्त्वम्। अतो विज्ञानसपारस्वेति॥१॥

विज्ञान ही ध्यानसे विज्ञान शास्त्रार्थविषयक कहते हैं: ध्यानका कारण होनेके कारण ध्यानकी अपेक्षा श्रेष्ठता है। उसकी श्रेष्टता किस प्रकार है ? यह बतलाते हैं विज्ञानसे ही पुरष ऋरुग्वेदको 'यह ऋग्वेद हैं' इस पकार प्रमाणरूपसे विसका अर्थज्ञान जानता ध्यानका कारण है । तथा यजुर्वेद इत्यादि रोष अर्थ भी इसी प्रकार समझना चाहिये । यही नहीं, पशु आदिको, शास्त्रसिद्ध धर्म और अधर्म-को, लोकदृष्टिसे अथवा स्मृतियोद्वारा निर्णीत शुम और अशुमको एवं सम्पूर्ण अदृष्ट विषयको भी वह विज्ञानसे ही जानता है--ऐसा इसका तारपर्य है। अतः ध्यानसे विज्ञानकी श्रेष्ठता ठीक ही है। इसिक्टिये तम विज्ञानकी उपासना

स यो विज्ञानं ब्रह्मेखुपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकाञ्ज्ञानवतोऽभितिध्यति यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्म खुपास्ते-ऽस्ति भगवो विज्ञानाद्भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽ-स्तीति तन्मे भगवान्बवीत्विति ॥ २ ॥

बह जो विज्ञानकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान् एवं ज्ञानवान् छोकोंकी प्राप्ति होती है । जहाँतक विज्ञानकी गति है नहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो नाती है नो कि निज्ञानकी 'यह ब्रक्ष है ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'मगवन्! क्या विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है!' [ सनत्कुमार---] 'विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है ही।' ( नारद--- ) 'मगवान् सुझे वही वतलावें' ॥ २ ॥

शृण्पासनफलं विज्ञानवतो हस डपासनाका फल श्रवण करो—विज्ञानवान् अर्थात् बिन विज्ञानं येषु लोकेषु वान्विज्ञान- लोकोंमें विज्ञान है उन्हें तथा पूर्ववत् ॥ २ ॥

वतो लोकाञ्चानवतश्चामिसिष्य- ज्ञानवान् लोकोंको अमिसिद्ध-त्यिमप्रामोति । विज्ञानं शास्त्रा-शास्त्रार्थविषयक तथा अन्य विषय-सम्बन्धी निपुणताका नाम है, थीविषयं ज्ञानमन्यविषयं नैपुण्यं तद्दद्भिर्युक्ताँक्लोकान् प्रामोती- शप्त कर लेता है-ऐसा इसका त्यर्थः । याविद्विज्ञानस्येत्यादि इत्यादि दोष वाक्यका कर्ष पूर्वेवत् है॥२॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिपदि सप्तमाच्याचे सप्तमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ७ ॥

#### 多环形 平型板

#### विज्ञानसे बलकी श्रेष्ठता

बलं वाव विज्ञानाद्भृयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन् द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति । बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन यौर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयाश्मि च तृण-वनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्स्वेति ॥ १ ॥

वल ही विज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। सौ विज्ञानवानोंको भी एक बल्लान् हिला देता है। जिस समय यह पुरुष बल्लान् होता है तभी उठनेवाला भी होता है, उठकर [अर्थात् उठनेवाला होनेपर ही परिचर्या करनेवाला होता है तथा परिचर्या करनेवाला होनेपर ही उपसदन [समीप गमन ] करनेवाला होता है; और उपसदन करनेपर ही दर्शन करनेवाला होता है, अवण करनेवाला होता है, मनन करने-बाला होता है, बोधवान् होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है। बल्ले ही पृथिवी स्थित है; बल्ले ही अन्तरिक्ष, बल्ले ही धुलोक, बल्ले ही पर्वत, बल्ले ही देवता और मनुष्य, बल्ले ही पशु, पक्षी, तृण, वन-स्पति, श्वापद और कीट-पतंग एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं तथा बल्ले ही लोक स्थित है। तुम बल्की उपासना करो।। १।। बलं वाव विज्ञानाङ्क्यः।
बलसित्यक्षीपयोगजनितं मनसो
विज्ञेये प्रतिमानसामध्यम् ।
अनगनात् "ऋगादीनि न वै मा
प्रतिमान्ति भोः" ( छा० ड०
६।७।२) इति श्रुतेः। बरीरेऽपि तदेबोत्थानादि सामध्यं
यस्माद्विज्ञानवतां श्रुतमध्येकः
प्राणी वल्लवानाकम्ययते यथा
इस्ती मचो मनुष्याणां शर्त
समुद्दिनमपि।

यस्मादेवमन्नाद्युपयोगनिमिन्तं विकं तस्मात्स पुरुषो यदा वर्छो वर्छा वर्छने तद्यान्मवत्ययोत्थातोत्थान्मस्य कर्तोत्तिष्ठं शुरूणामान्नार्यस्य च परिचरिता परिचरणस्य शुश्र्षायाः कर्ता भवति परिचरन्तुपसत्ता तेषां समीपगोऽन्तुरङ्गः प्रियो भवतीत्यर्थः ।

वल ही विज्ञानसे उत्सृष्ट है। अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुई मनकी विज्ञेय पदार्थके प्रतिमानकी श्राक्तिका नाम 'बल' हैं; क्योंकि बनशन करनेके कारण "मगवन् । सुप्ते च्रुद्धगादिका प्रतिमान नहीं होता" ऐसी [इन्टे मध्यायमें स्वेतकेतुका बाक्यरूप ] भ्रुति है। धरीरमें भी वह वस ही उठने आदिका सामर्ध्य है, क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको मी एक ही वठवान् प्राणी इस प्रकार कम्पान्यमान कर देता है जैसे एकतित हुए सौ मनुष्योंको एक मन्द हाथी।

क्योंकि अन्नादिके उपयोगके कारण होनेवाला बल पेसा है इसिकेये यह पुरुष निम्न समय वली अर्थात् वलसे बलयुक्त होता है तो वह उत्याता अर्थात् उत्यान करनेवाळा होता करनेवाला होकर वह गुरुजन और भाचार्यका परिचारक---परिचर्या ` यानी शुश्रुषा करनेवाला होता है ! परिचर्या करनेपर उपसत्ति करने-बाला-उनके समीप पहुँचनेबाला-उनका अन्तरङ्ग ব্যবি होता है।

उपसीदंश्र सामीप्यं गच्छत्ने-कात्रतयाचार्यस्यान्यस्य चोप-देग्डुर्गुरोर्द्रष्टा भवति । ततस्तदु-कस्य भोता भवति । तत इदमे-भिरुक्तमेवसुपपद्यत इत्युपपत्तितो मन्ता भवति मन्वानश्च बोद्धा भवत्येवमेवेद्मिति । तत एवं निश्चित्य तदुक्तार्थस्य कर्तातु-ष्ठाता मनति विज्ञातानुष्ठान-फलस्यानुभविता भवतीत्यर्थः । किञ्च वलस्य माहातम्यं वलेन तिष्ठवीत्याद्यु-ज्वर्थम् ॥ १ ॥

उपसन्न होने अर्थात् समीप जाने-पर वह एकाप्रभावसे आचार्य अथवा किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका दर्शन करनेवाला होता है। फिर वह उनके कथनको भवण करने-षास्त्र होता है। तत्पश्चात् 'इनका यह कथन इस मकार उपपन्न हैं इस प्रकार युक्तिपूर्वक मनन करने-वाला होता है। तथा मनन करनेपर 'यह जात ऐसी ही है' इस मकार छसे जाननेवाला होता है। फिर इस भकार निश्चय कर **उनकी कही हुई बातका** कर्ता--अनुष्ठान करनेवाला होता है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्ठानके फलका अनुभव करनेवाला होता है-पेसा इसका तात्पर्य है ! इसके सिवा बलकी महिमा इस मकार है—बल्से पृथिवी स्थित है— इत्यादि रोष अर्थ सरह है ॥१॥

स यो बलं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो बलं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवो बलाङ्क्य इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्म भगवान् ब्रवीत्विति॥ २॥

नच्याय ७

वह जो कि वलकी 'यह ब्रहा है' ऐसी उपासना करता है, उसकी जहाँ जक वलकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि वलकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'मगवन्! क्या वलसे मी चक्कष्ट कुछ है!' [सनकुमार—] ब्रह्म उक्कष्ट मी है ही।' [नारद—] 'मगवान् मेरे प्रति उसीका वर्णन करें।। र ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिपदि सप्तमान्याचे-ऽष्टमसण्डमाच्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



### मक्स खर्ह

बलकी अपेक्षा अन्तकी प्रचानता

अन्नं वाव बळाड्यूयस्तस्माचचपि दशरात्रीर्नाश्नी-याययु ह जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोद्धाकर्ताविज्ञाता भवत्यथान्नस्यायै द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु-पास्स्वेति ॥ १ ॥

/ अन्न ही बलसे उत्क्रष्ट है। इसीसे यदि दश दिन भोजन न करे भौर जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्टा होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, बोद्धा होता है, कर्ता होता है और विज्ञाता होता है। तुम अन्नकी उपासना करो ॥ १ ॥

अन्नं वाच बलाझूयः; बलहे-तुत्वात्। कथमन्नस्य बलहेतुत्वम्? इत्युच्यते—यस्माद्बलकारणमन्नं वस्माद्यद्यप्ति कश्चिद्द्यरात्रीनी-शीयात्सोऽन्नोपयोगनिमित्तस्य बलस्य द्दान्या अ्रियते न चेन्म्रि- कारण मर जाता है; और यदि न

यते यद्य इ जीवेत् दृश्यन्ते हि मासमप्यनश्चनतो जीवन्तोऽथवा स जीवन्नप्यद्रष्टा मवति गुरोरपि तत एवाश्रोतेत्यादि पूर्वविपरीतं सर्वे भवति । अथ यदा बहुन्यहान्यनशितो दर्भनादिक्रियास्वसमर्थः सद्मन-स्यायी । आगमनमायोऽन्नस्य प्राप्तिरित्पर्थः सा यस्य विद्यते सोऽऋस्यायी। 'धाय'इत्वेतद्वर्ण-अधान्नस्याया एवमेवार्थ: पाठ द्रष्टेत्यादिकार्यश्रवणातु दृश्यते द्यन्नोपयोगे दर्शनादि-सामर्थ्यं - न तदप्राप्तावतोऽन्न-मुपास्स्वेति ॥ १ ॥

महीनेभर न सानेवाके भी जीवित रहते देखे बाते हैं, वो [ऐसी **अवस्थामें** ] जीवित रहनेपर गुरुका भी दर्शन न करनेबाटा हो नाता है तथा उनसे अवण करनेवाटा भी नहीं रहता-इत्यादि बात पहलेसे विपरीत हो जाती है। फिर वब बहुत दिन भोजन न दर्शनादि कियाओं में सद्धमर्थं रहनेपर अन्नका आयी **आगमनका नाम 'भाव'** 'अनकी प्राप्ति' है, वह जिसे होती है उसे 'अन्नका सायी' कहते हैं। श्रुतिमें को 'मायै' ऐसा पाठ 🕏 वह 'आयी' का वर्णव्यत्यय करके है तवा 'धन्नस्याया' ऐसा पाठ भी इस्री अर्थमें समझना चाहिये. क्योंकि द्रष्टा-श्रोता आदि প্রবি प्रतिपादन करती चपयोग करनेपर ही दर्शनादिकी शक्ति देखी नाती है--उसकी **ध्यप्राप्ति होनेपर** नहीं । अतः तुम अबदी उपासना करो ॥ १ ॥

\*\*\* \*\*\*\*\* स योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽन्नवतो वे स छोकान्पान-वतोऽभिसिध्यति यावद्न्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाद्र्य इत्यन्नाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति॥२॥

वह जो कि अनकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है उसे अन्नवान् और पानवान् छोकोंकी प्राप्ति होती है। नहाँतक अन्नकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अन्नकी 'यह ब्रह्म हैं' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या अन्नसे बढ़कर भी इठ हैं! [सनत्कुमार—] 'अन्नसे बढ़कर भी है ही ।' [नारद—] 'भगवान मझे उसीका उपदेश करें' ॥ २ ॥

न्यत् ॥ २ ॥

फलं चान्नवतः प्रभृतान्नान्वे ( उसे पात होनेवाका ) फळ— य लोकान्पानवतः प्रभृतोदकां-श्रान्नपानयोनित्यसम्बन्धां लोने कानमिसिष्यति । समानस-वह अन्नवान्—अधिक अन्नवाले लोरे पानवान्—बहुत जल्ह्याले लोकोंको, क्योंकि अन्न और बक्का नित्य सम्बन्ध है, प्राप्त होता है । शेष पूर्ववत् है। २॥

-: 0 :---

इतिच्डान्दोग्योपनिषदि ृ सप्तमाश्याये नवमसण्डमाच्यं सम्पूर्णम् ॥९॥



#### अन्नकी अपेक्षा जलका महत्त्व

आपो वात्राह्रसूयस्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं वहु भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्षं यदृयौर्यत्पर्वता यद्देवमनुष्या यत्पश्वश्च वयाश्सि च तृणवनस्पतयः श्वापद्गन्थाकीटपतङ्गपिपीलिकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्स्वेति ॥ १ ॥

जरु ही मन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसीसे चन सबृष्टि नहीं होती-तो प्राण [ इसिट्ये ] दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा । और बन सुरृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो नाते हैं। यह नो पृथिवी है मृतिंमान् नल ही है तथा नो अन्तरिक्ष, जो धुछोक, जो पर्वत, जो देव-मनुप्य, जो पशु और पक्षी तथा जो तृण, वनस्पति, श्वापद और कीट-पतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी मूर्ति-मान् जल ही हैं । अतः तुम चलकी उपासना करो ॥ १ ॥

आपो वावान्नाद्भूयस्योऽन्नका- अन्नका कारण होनेसे चल ही रणत्नात् । यस्मादेवं तस्माद्यदा यस्मिनकाले सुदृष्टिः सस्यहिता यस्मिनकाले सुदृष्टिः सस्यहिता युद्धि अन्नके लिये हितावह शोभना दृष्टिने भवति तदा सुन्दर दृष्टि नहीं होती उस समय

व्याधीयन्ते प्राणा दुःखिनो भवन्ति। कित्रिमित्तम् १ इत्याह— अन्नमस्मिन् संवत्सरे नः कनी-योऽन्पतरं भविष्यतीति । अय पुनर्यदा सुदृष्टिर्भवति तदानन्दिनः सुखिनो हृष्टाः प्राणाः प्राणिनो भवन्त्यत्रं बहु प्रभूतं भविष्यतीति । अप्सम्भव-त्वान्मृर्तस्यात्रस्याप एवेमा मूर्ता मूर्वभेदाकारपरिणता इति मूर्ता येयं पृथिवी यदन्तरिक्ष-मित्यादि, आप एवेमा मूर्ता अतोऽप उपास्स्वेति ॥ १ ॥

प्राण व्यथित—दुः सी होते हैं। किसलिये दुःसी होते हैं १ यह श्रुति वतलाती है—इस वर्ष हमारे लिये थोड़ा अन्न होगा—इसलिये।

कौर फिर जिस समय सुनृष्टि होती हैं उस समय प्राण अर्थात् प्राणी सुन्नी—हिपत होते हैं कि [ इस बार ] बहुत-स. यानी खूब अत्र होगा । क्योंकि मूर्च अन्न जरूसे उत्पन्न हुआ हैं इसिल्ये यह मूर्च अर्थात मूर्तिमान् मेदके आकारमें परिणत हो जानेके कारण जो मूर्चि-मती हैं वह यह पृथिवी और अन्त-रिक्ष इत्यादि मूर्तिमान् जरू ही हैं। अतः तुम जलकी उपासना करो ॥ १॥

स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आमोति सर्वान्कामाथ स्तृतिमान् भवति यावद्पां गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽद्मचो भूय इत्य-द्मचो वाव भूयोऽस्तोति तन्से भगवान् ब्रवीत्विति॥२॥

वह जो कि जलकी 'यह ब्रक्स है' ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान् होता है। जहाँतक जलकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि जलकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [ नारद—] 'भगवन् । क्या जलसे भी श्रेष्ठ कुछ है "[ सनत्कुमार—] 'जलसे श्रेष्ठ भी है ही।" [ नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें' ।। २ ।।

फलं स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त

[ इस उपासनाका ] फल--वह आमोति सर्वान्कामान्काम्यान्मृतिंमतो विषयानित्यर्थः ।
अप्संमवत्वाच तृप्तेरम्वृपासनाचृप्तिमांश्च भवति । समानमन्यत् ॥ २ ॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाच्याचे द्शमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १०॥



### एकाह्य सगड

जलकी अपेक्षा तेजकी प्रघानता

तेजो वावाद्मचो भूयस्तद्वा एतद्वायुमायह्याकाश-मिमतपित तदाहुर्निशोचित नितपित वर्षिष्यित वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शियत्वाथापः स्टजते तदेतदूर्ध्वा-मिश्च तिरश्चीिमश्च विद्युद्धिराह्यादाश्चरन्ति तस्मा-दाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यिति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शियत्वाथापः स्टजते तेज उपास्स्वेति ॥ १॥

तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्टतर है। वह यह तेज जिस समय वायुको निश्चल कर आकाशको सव ओरसे तस कंरता है उस समय लोग कहते हैं—'गर्मी हो रही है, वड़ा ताप है, वर्षा होगी।' इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्भूत हुआ दिखलाकर फिर जलकी उत्पत्त करता है। वह यह तेज ही वर्षाका हेतु है। जन उक्वेगामी और तिर्यग्गामी विद्युत्ते सहित गड़गड़ाइटके शब्द फैल जाते हैं, तन उससे प्रमावित होकर लोग कहते हैं—'विजली चमकनी है, बादल गर्जता है, वर्षा होगी।' इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जलको उत्पन्न करता है। अतः तेजकी उपासना करो।। १।।

तेजो वावाद्भयो भूयः, तेज ही जलकी अपेक्षा उत्क्रष्टतर तेजसोऽप्कारणत्वात् । कथ- है, क्योंकि तेज जलका कारण है। मप्कारणत्वम् १ इत्याह— वह जलका कारण किस प्रकार है १ यह बतलाते हैं—क्योंकि तेज चद्वा एतचेजो वायुमा- जलका कारण है इसलिये वह यह गृह्यावष्टभ्य स्वात्मना निश्वली-वायुमाकाशमभितपत्या-काशमभिन्याप्तवत्तर्पति यदा तदाहलैंकिका निशोचित सन्त-पति सामान्येन जगन्नितपति देहानतो वर्षिष्यति वा इति । प्रसिद्धं हि लोके कारणमञ्चयतं दृष्टवतः कार्ये भविष्यतीति विज्ञानम् तेज एव तत्पूर्वमात्मानग्रुद्धतं दर्शयित्वा-थानन्तरमपः सुजतेऽतोऽप्सृष्ट-त्वाद्भयोऽद्भयस्तेजः ।

किञ्चान्यत्तदेतत्तेज एव स्तनयित्त्ररूपेण वर्षहेतर्भवति । ऊर्ध्वाभिश्चोर्ध्वगा-तिर्य-मिर्विद्यद्भिस्तिरश्रीमिश्र ग्गताभिश्र सहा हादाः स्तन-यनशब्दाश्चरन्ति तस्मा-त्तदर्शनादाहरूँकिका विद्यो-

तेज जिस समय वायुको आगृहीत अर्थात भाश्रित ऋर आकाशको वायुको निश्चल कर अभितप्त है-करता ओरसे व्याप्त करके संवध करता है उस समय छैकिक पुरुप कहते हैं--- 'चगत् सामान्यरूपसे संतप्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त ताप है: अतः वर्ष होगी । कारण-को अभ्युदित हुआ देखनेवालोंको ऐसी बुद्धि होना कि 'कार्य होगा' लोकमें प्रसिद्ध ही है । [इस प्रकार] तेज ही पहले अपनेको उद्भत हुआ दिखलाकर फिर उसके पश्चात् वल **उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार** जलका सप्टा होनेके कारण बलकी अपेक्षा तेन उत्कृष्टतर है।

इसके सिवा [दूसरे प्रकारसे भी ] तेज ही विजलीके रूपमें वर्णका हैत् होता प्रकार---कर्ध्व---कर्ध्वगामिनी और तिरश्ची - तिर्यगामिनी विजल्यिके सहित 'आहाद'--गड़गड़ाह्ट-के शब्द फैल बाते हैं; अतः ऐसा देखकर लौकिक पुरुष कहते हैं—'विजली चमकती है, बादल तते स्तनयति वर्षिष्यति वा | गर्जता है, वर्षा, होगी' इत्यादि

\*\*\*\*
इत्याद्युक्तार्थम् । अतस्तेज वानयका वर्ध ऊपर कहा जा जुका है।
उपास्स्वेति ।। १ ॥ अतः तुमतेजकी उपासना करो ॥१॥

स यस्तेजो ब्रह्मेखुपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्भास्वतोऽपहततसस्कानिभििष्ध्यतियावचेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति । यस्तेजो ब्रह्मे-खुपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि तेजकी 'यह बहा है' ऐसी उपासना करता है वह तेजस्वी होकर तेज:सम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन छोकोंको प्राप्त करता है। जहाँतक तेजकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि तेजकी 'यह बहा है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन्। क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है! [सनःकुमार—] 'तेजसे बढ़कर भी है ही।' [नारद—] 'भगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'।। र॥

तस्य तेजस उपासनफलं वेजस्वी वै भवति । तेजस्वत एव च लोकानभास्वतः प्रकाशवतो-ऽपहततमस्कान्बाद्यान्मका-जानाद्यपनीततमस्कानभिसि-ध्यति । ऋज्वर्थभन्यत् ॥ २॥

उस तेजकी उपासनाका फल-वह निश्चय तेजस्वी हो जाता है तथा जो तेजःसम्पन्न हो लोक हैं उन भास्वान्—प्रकाशवान् भौर अपहततमस्क—बाद्य— [रात्रि आदि] और आध्यासिक—अज्ञा-नादि ऐसे अन्धकारोंसे रहित लोकोंको प्राप्त कर लेता है। शेष सबका अर्थ सरल है। २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ससमाध्याये पकादशाखण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥ ११ ॥

### हाहक सर्ह

नेजमे आफाशकी प्रधानता

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याचन्द्र-विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशेनाह्वयत्याकाशेन शृणोत्याकारोन प्रतिशृणोत्याकारो रमत आकारो न रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाश-मुपास्स्वेति ॥ १ ॥

भाकाश ही तेवसे बढ़कर है। भाकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों तथा विद्युत, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं । आकाशके द्वारा ही एक-दूसरेको पुकारते हैं, आकाशसे ही छुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रवण करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, **आकाशमें** ही [ सन पदार्थ ] उत्पन्न होते हैं और आकाशकी ओर ही [सव जीव एवं अङ्कुरादि] बढ़ते हैं । तुम भाकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥

आकाशो तेजमो वाव भ्यान् । वायुसहितस्य तेजसः कारणत्वाद्वयोम्नो वायुमा-गृहोति तेजसा सहोक्तो वायु-रिति प्रथगिह नोक्तस्ते-जसः । कारणं हि लोके कार्याद्भयो दृष्टम् यथा घटादिस्यो मृत्तथाकाशो वायु- | मृत्तिका । इसी प्रकार आकाश वायु-

आकाश ही तेजसे बढ़कर है. क्योंकि आकाश वायुसहित तेवका कारण है 'वायुमागृह्य' ऐसा कह-कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया ना चुका है, इसिल्ये यहाँ तेजसे अलग उसका पृथक् उल्ले**ल** नहीं किया गया। लोकमें कार्यकी अपेक्षा कारण ही उत्कृष्ट देला गया है, निस प्रशर कि घटादिकी अपेक्षा

\*\*\*\*\*\*

सहितस्य तेजसः कारणमिति ववी भ्रयान कथम् आकाशे वै सूर्याचन्द्रमसावुमी विद्युनक्षत्राण्यप्रिश्र तेजोरूपाण्याकाशेऽन्तः यस्यान्तर्वति तदल्पं भूय इतरत्। किश्राकाशेनाह्रयति चान्य-आहृतश्रेतर आकाशेन श्रुणोत्यन्योक्तं च श्वदमन्यः प्रतिशृणोत्याकाशे रमते क्रीड-त्यन्योन्यं सर्वस्तस्या न रमते वद्वादिवियोग चाकाशे आकाशे जायते न मूर्ते नाव-प्टब्धे । तथाकाशममिलस्याङ्क-रादि जायते न प्रतिलोमम् । अत आकाशस्य ।। १

सहित तेनका कारण है, इसलिये उससे बहा है। किस प्रकार बहा है-आकाशमें ही तेजःस्वरूप सूर्य और चन्द्रमा---ये दोनों आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्, नक्षत्र और अग्नि हैं। जो जिसके भीतर होता है वह छोटा होता है भौर दूसरा उससे बड़ा होता है। इसके सिवा आकाशसे ही एक व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके द्वारा प्रकारे जानेपर आकाश्चसे ही दूसरा पुरुष श्रवण **करता है** तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको आकाशके द्वारा ही अन्य श्रवण करता है। सब छोग आकाशमें ही एक दूसरेके साथ रमण-क्रीडा करते हैं और स्त्री \*आदिका वियोग हो जानेपर काकाशमें ही (खेदका अनुभव करते हुए)रमण नहीं करते । आकाशमें ही जीव उत्पन्न होता है, सूर्त पदार्थमें या अवरुद्ध स्थानमें नहीं तथा आकाशको रूक्ष्य करके ही अङ्करादि उत्पन्न होते हैं, विपरीत दशामें नहीं। इसलिये तुम आकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥

क्ष 'स्त्री आदि' शन्दसे यहाँ सम्पूर्ण मोग्य वस्तुएँ उपलक्षित हैं। तात्नर्य यह है कि मोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका मोग आकाशमें ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी अनुमृति भी आकाशमें हो होती है।

\*\*\*\*\*\*

स य आकारां ब्रह्मत्युपास्त आकारावतो वै स ळोकान्प्रकाशवतोऽसम्बाधानु**रुगायवतोऽभिसिध्यति** यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाक।मचारो भवति य ब्रह्मे त्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशादभ्य भ्योऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवी-**इ**त्याकाशाद्वाव त्विति ॥ २ ॥

वह जो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है वह माकाशवान्, प्रकाशवान्, पीडारहित और विस्तारवाले लोकोंको माप्त करता है । जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वैच्छागति हो नाती है, नो कि आकाशकी 'यह ब्रह्म है' ऐसी उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्यां आकाशसे चढ़कर भी कुछ है ?' [ सनकुमार--]'आकाशसे वड़कर भी है ही ।' [ नारद---] 'मगवान् मुझे उसीका उपदेश करें'॥ २॥

फलं शृण्वाकाशवतो वै वि-स्तारयुक्तान् स प्रकाशवतः प्रकाशकाशयोर्नित्य-सम्बन्धात्प्रकाशवतश्र सम्बाधान् सम्बाधनं सम्बाधः सम्त्राधोऽन्योऽन्यपीडा तद्रहिता-नसम्त्राधानुरुगायवतो विस्तीर्ण-गतीन्वस्तीणेप्रचाराँख्रोकान्सि-सिध्यति । यावदाकाशस्ये-त्याद्युक्तार्थम् ॥ २ ॥

[इसका] फळ सुनो—वह विद्वान् आकागवान् यानी विस्तार-युक्त छोकोंको तथा 'प्रकाशवान्'-क्योंकि प्रकाश और आकाशका नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकाशयुक्त होकोंको, 'असम्बाध'-सम्बाधनका नाम सम्बाध और सम्बाध परस्पर-को पीड़ाको कहते हैं, उससे रहित और 'उस्गायवान्' नसम्बाध विस्तीर्ण गतिवाले अर्थात् विस्तृत प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है। 'यावदाकाशस्य' आदि वाक्यका अर्थ पहले कहे हुएके समान है ।।२॥ इतिच्छान्दोग्योपनिपदि सप्तमाध्याये द्वादशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१२॥

### त्रकोदश स्वरह

#### आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व

स्मरो वावाकाशादुभूयस्तस्माद्ययपि आसीरन्न स्मरन्तो नैव ते कश्चन शृणुयुर्न सन्वीरन्न विजानीरन्यदा वाव ते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण वै पुत्रान्विजानाति स्मरेण पश्नून्स्मर-मुपास्स्वेति ॥ १ ॥

स्मर ( स्मरण ) ही आकाशसे बढ़कर है । इसीसे यद्यपि बहुत-से छोग [ एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ धुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं। निस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय छुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं । स्मरण करनेसे ही पुरुष पुत्रोंको पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरकी उपासना करो ॥ १ ॥

स्मरो वावाकाशाद्भ्यः। स्मरणं | स्मरोऽन्तःकरणधर्मः । स आका-**बाद्भ्यानिति द्रष्ट**न्यं लिङ्गन्य-त्ययेन । स्मर्तुः स्मरणे हि सत्या- चाहिये । स्मरण करनेवालेकी स्पृति

स्मर ही आकाशसे बढ़कर है। स्मरणका नाम 'स्मर' है, यह अन्तः-करणका धर्म है। वह आकाशकी अपेक्षा 'मृयान्' ( वढकर ) है---ऐसा लिङ्गपरिवर्तन करके\* समझना काशादि सर्वमर्थवत्, स्मरणवतो | होनेपर ही आकाशादि सन सार्थक

<sup>🕾</sup> मूळ श्रृति में 'मूय.' यह नपुसकिळज्ज है। किंनु 'स्मर' शब्द पुल्लिङ्ज है, अत. उसका विशेषण होनेके कारण 'भूयः' के स्थानमें 'भूयान्' ऐसा पुँक्षिञ्ज पाठ कर छेना चाहिये ।

७६२ भोग्यत्वात् । असति तु स्मरणे सद्प्यसदेव, सत्त्वकार्याम वात् । नापि सन्त्रं स्मृत्यभावे शक्यमा-काशादीनामवगन्तुमित्यतःस्मर-णस्याकाशाद्भृयस्त्वम् । दृश्यते हि लोके स्मरणस्य भूयस्त्वं यस्मात्, तस्माद्यद्यपि समु-दिता वहव एकस्मिन्नासीरन्त्रप-विशेषुः, ते तत्रासीना अन्यो-न्यभासितमपि न स्मरन्तश्रेत्स्यः. नैव ते कश्चन शब्दं शृणुयुः, तथा न मन्वीरन्, मन्तव्यं चेत्सारे-युस्तदा मन्वीरन्, स्पृत्यभावात्र मन्वीरन्; तथा न विजानीरन्। स्मरेथुर्मन्तव्य यदा वाव ते विज्ञातच्यं श्रीतव्यं मन्वीरक्षथ विजा-शृ णु युर्य नीरन्। तथा स्मरेण वै—सस एते--इति पुत्रान्त्रि-

जानाति, स्मरेण पश्न्। अतो

होते हैं, क्योंकि वे स्मृतिमानके ही मोग्य हैं। स्मृतिके न होनेपर तो विद्यमान वस्तु भी अविद्यमान ही है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका जमाव है । स्मृतिका अमाव होनेपर आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं सकता । इसीसे स्मरणकी **आकाशसे उत्कृष्टता है** क्योंकि छोकमें स्मृतिकी उत्कृष्टता देली जाती है, इसलिये यद्यपि बहत-से लोग एक स्थानपर वै ठे हों वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए भी, यदि स्पृतियुक्त नहीं होते तो कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते। इसी प्रकार मनन भी नहीं कर सकते । यदि वे मन्तव्य विषयका स्मरण करते तो मनन कर सकते थे, अतः स्पृतिका अमाव होनेके कारण मनन भी नहीं कर सकते और न जान ही सकते हैं । जिस समय वे मन्तव्य, विज्ञातव्य अथवा श्रोतच्य विषयका स्मरण करते हैं तभी उसे धुन सकते, मनन कर सकते और जान सकते हैं। इसी मकार स्मरण करनेसे ही 'ये मेरे पुत्र हैं' इस प्रकार पुत्रोंको जानते हें और स्मरणसे ही पशुओं को ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
भ्यस्त्वात्स्मरम्रपास्स्वेति ॥१॥ | अतः उत्कृष्ट होनेके कारण तुम स्मरणकी उपासना करो ॥ १ ॥

—: · :—

स यः स्मरं ब्रह्मे खुपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्मोखुपास्तेऽस्ति भगवः स्मराद्भ्य इति स्मराद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्बवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि स्मरकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँतक स्मरकी गित है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि स्मरकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है। [नारद—] 'भगवन् ! क्या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है !' [सनत्कुमार—] 'स्मरसे भी श्रेष्ठ है ही।' [नारद—] 'भगवान् मेरे प्रति उसका वर्णन करें'।।।।। उक्तार्थमन्यत्।।।।। होष सबका अर्थ पूर्वोक्तके समान है ॥ २॥

इतिच्छान्दोग्योपनिबदि सप्तमाप्याये त्रथोदशसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥१३॥



# क्तुह्री सराड

---: 0 :---

स्मरणसे आश्वाकी महत्ता

आशा वाव स्मराद्भूयस्याशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्राश्श्च पशूश्रचेच्छत इमं च छाकममुं चेच्छत आशामुपास्स्वेति ॥ १ ॥

आगा ही स्मरणकी अपेसा उत्कृष्ट है। आशासे दीस हुआ स्मरण ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोककी कामना करता है। तुम आशाकी उपासना करो।। १।।

आशा वाव स्मराद्भ्यसी । आशाप्राप्तवस्त्वाकाङ्का, आशा दुष्णा काम इति यामाद्वः पर्यायैः; सा च स्मराद्भ्यसी ।

कथम् १ आश्चया धन्तःकरण-स्थया स्मरति समतेव्यम् । आशा-विषयस्य समरत्नमी समरो मव-स्यत आश्चेद्ध, आशयामिवधितः स्मरभृतः समरन्त्रगादीनमन्त्रान-

आशा ही स्मरणसे बढ़कर है। आशा—जमात बस्तुकी इच्छाका नाम आशा है; जिसका तृष्णा और काम इन पर्याय शब्दोंसे भी निरूपण किया जाता है। वह स्मरकी अपेक्षा बढ़कर है।

सो किस प्रकार १—अन्तःकरणमें स्थित हुई आशांसे ही मनुष्य
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है।
आशांके विषयके रूपका स्मरण
करनेसे यह स्मृतिको प्राप्त होता
है। अतः आशांसे टीस—आशांसे
वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभृत वह
स्मरण करता हुआ स्मृताम् सन्त्रोंका

धीतेऽधीत्य च तदर्थे ब्राह्मणेभ्यो विधींश्र श्रुत्वा कर्माणि क्रुरुते तत्फलाग्रयैव प्रत्रांश्र कर्मफलभूतानिच्छतेऽभिवाञ्छ-त्याश्रयैव तत्साधनान्यजुतिष्ठति । इमं च लोकमाशेद्ध एव स्मरॅं-ब्रोकसंप्रहहेतुभिरिच्छते। अम् च लोकमाशेद्धः स्मरंस्तत्साधनानु-ष्टानेनेच्छतेऽत आशारशनावबद्धं स्मराकाशादि नामपर्यन्तं जग-चक्रीभृतं प्रतिप्राणि आशायाः स्मरादपि भूयस्त्व-मित्यत आशाग्रुपास्स्व ॥

<del>अध्ययन करता</del> तथा अध्ययन कर और ब्राह्मणोंके मुखसे उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर उनके फलकी भाशासे ही कर्म करता है तथा कर्मके फलमूत पुत्र और पशुओंकी इच्छा-कामना करता है एवं आशासे ही उनके साघनोंका अनुष्ठान करता है। आशासे समिद्ध हुआ ही वह लोकसंग्रहरूप हेतुओंसे इस लोकका स्मरण करता हुआ इसको इच्छा करता है तथा आशासे समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए इच्छा करता है । इस प्रकार आञ्चाद्धप रस्सीसे चैँघा हुआ यह स्मर एवं आकाशसे लेकर नामपर्यन्त जगत् प्रत्येक प्राणीमें चककी भॉति घूम रहा है। इसल्ये आशा स्मरकी अपेक्षा भी है; अतः तुम आशाकी

स य आशां ब्रह्मेखुपास्त आशयास्य सर्वे कामाः समृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मेखु-पास्तेऽस्ति भगव आशाया भूथ इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवन्त्रवीत्विति ॥ २ ॥

वह जो कि आशाकी 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार उपासना करता है उसकी सब कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं । उसकी पार्यनाएँ सफड होती हैं। वहाँतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि भाशाकी 'यह बहा है' इस प्रकार उपासना करता है।[नारद--] 'भगवन् ! क्या आशासे बढ़कर भी कुछ है !' [सनत्कुमार---] 'भाशासे वढ़कर भी है ही !' [नारद---] 'भगवान् मुझे वह वतलार्वे' ॥ २ ॥

यस्त्वाशां ब्रह्मेत्युपास्ते शृणु | तस्य फलम् । आशया सदोपा-सितयास्योपासकस्य सर्वे कामाः। समृध्यन्ति समृद्धिं गच्छन्ति । अमोषा हास्याशिषः प्रार्थनाः सर्वा मवन्ति यत्प्रार्थितं सर्वे तदवरयं भवतीत्यर्थः। यावदा-शाया गतमित्यादि पूर्ववत् ॥२। वर्ध पूर्ववत् है ॥ २ ॥

जो पुरुष आशाकी 'यह **त्रध** है' इस प्रकार उपासना करता है उसका फल श्रदण करो । सर्वदा उपासना की हुई आशासे उसके डपासककी सन कामनाएँ समृद्ध वर्थात उन्नितको माप्त हो जाती हैं और उसकी सब आशा-प्रार्थनाएँ सफल होती हैं। तात्पर्य यह है कि वो कुछ रसका मार्थित होता है वह अवश्य सिद्ध होता है । 'वानदाशाया गतम्'इत्यादि वान्यका

इतिच्छान्दोन्योपनिषदि सप्तमाध्याये चतुर्शसण्डमान्यं सम्पूर्णम् ॥ १५॥

#### पञ्चदश सग्ह

#### आशासे प्राणका प्राधान्य

नामोपक्रममाशान्तं कार्य-कारणत्वेन निमित्तनैमित्तिकत्वेन चोत्तरोत्तरभ्यस्तयावस्थितं स्मृ-तिनिमित्तसद्भावमाशारश्चना-पाशैविंपाशितं सर्वं सर्वतो विस-मिव तन्तुमिर्यस्मिन्प्राणे समर्पि-तम्, येन च सर्वतो व्यापिनान्त-वैद्दिर्गतेन सूत्रे मणिगणा इव स्त्रेण प्रथितं विधृतं च स

नामसे लेकर भाशापयंन्त को कार्यकारण एवं निमिच-नैमिचिक रूपसे उचरोचर बढ़कर स्थित है तथा जिसका सद्भाव स्पृतिके निमिच-रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप जालसे तन्तुसे कमलनालके समान सब बोरसे जकहा हुआ यह सम्पूर्ण जगत् जिस प्राणमें समर्पित है तथा बाहर-भीतर ज्याप हुए जिस सर्वगत सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियों [ मनकों ] के समान यह सब गूँथा हुआ और विधृत है । वह यह——

प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नामौ समर्पिता एवमस्मिन्द्राणे सर्वश्समर्पितम्। प्राणःप्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति। प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो स्नाता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः॥ १॥

प्राण ही आशासे बढ़कर है। जिस प्रकार रथचककी नाभिमें करे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा नगत समर्पित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के द्वारा गमन करता है; प्राण प्राणकी देता है और प्राणके लिये ही देता है। प्राण ही पिता है; प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण वहिन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है ॥ १ ॥

प्राणी वा आशाया भूयान् कथमस्य भूयस्त्वम् १इत्याह दृष्टा-न्तेन समर्थयंस्तऋ्यस्त्वम्-यथा वै लोके रथचकस्यारा रथनामौ समर्पिताः सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता इत्येततः एवमस्मिँ ब्लिङ्गसङ्घात-रूपे प्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके मुख्ये यस्मिन् परा देवता नामरूप-च्याकरणायादर्शादौ प्रतिविम्ब-वजीवेनात्मनातुप्रविष्टा । यश्र महाराजस्येव सर्वाधिकारीश्वरस्य। ''कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो मनिष्यामि कस्मिन्ना प्रतिष्ठिते प्रतिष्टास्यामीति स प्राणमस्जत" [प्र० ७० ६ । ३] इति श्रुतेः । यस्त च्छायेवानुगत "तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपितो

माण ही आशासे बढ़कर है। इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार है ? निज्ञासा ऐसी उसकी उत्क्रप्टताका **दृष्टान्तद्वारा** समर्थन करते हुए[सनक्तमारजी-] कहते हैं---छोकमें निस प्रकार रथके पहियेके अरे रथकी नामिमें समर्पित-सम्प्रोत अर्थात् सम्यक् प्रकारसे प्रवेशित रहते हैं उसी प्रकार लिझ संघातत्वप े इस प्राण यानी प्रज्ञात्मामें <sup>२</sup> अर्थात् दैहिक मुख्य प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने नामरूपको अभिन्यक्ति करनेके लिये दर्पणादिमें प्रतिविम्बके समान नीव-रूपसे प्रवेश किया है, जो महाराजके सर्वाधिकार के समान ईश्वरका सर्वाधिकारी है, जैसा कि "किस के करनेपर उस्क्रमण करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर स्थित होऊँगा--ऐसा ईक्षण करके उसने पाणकी रचना की" इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो छायाके समान ईश्वरका अनुगामी

१--व्यष्टिलिगदेहींका सनुदायरूप स्मष्टित्त्रातमा ।

र---उपाधि प्राण और उपाधिमान् आत्माको एक्ता मानकर यह विशेषण दिया गमा है।

एवमेवैता अपिता नाभावरा भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्य**पिताः** प्राणेऽपिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा'' (कौ०उ० ३।८) इति कौषीतिकनामः। अत एवमस्मिन्प्राणे सर्व यथोक्तं समर्पितम् । अतः स एषः प्राणोऽपरतन्त्रः प्राणेन स्वशक्त्यैव याति नान्यकृतं गमनादिक्रियास्वस्य सामर्थ्य-मित्यर्थः । सर्वे क्रियाकारकफल-मेदजातं प्राण एव न प्राणादुबहि-र्भूतमस्तीति प्रकरणार्थः । प्राणः श्राणं ददाति । यद्ददाति तत्स्वात्म-भूतमेव । यस्मै ददाति तदपि प्राणायैव । अतः पित्राद्याख्योऽपि प्राण एव ।। १ ।।

है, जैसा कि कौषीतकी ब्राह्मणी-पनिषद्की श्रुति है कि "जिस मकार रथके अरों में नेमि अर्पित है और रथकी नामिमें अरे अर्पित है इसी प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामात्रामें धार्षित हैं और प्रज्ञामात्रा अपित है । वह वह प्राण ही पज्ञात्मा है।" इसीसे इस प्राणमें ही उपर्युक्त सब समर्पित हैं।

धतः वह यह अपरतन्त्र प्राण प्राणसे अर्थात् अपनी शक्तिसे ही गमन करता है। सात्पर्य यह है कि गमनादि कियाओं में जो इसका सामध्ये है वह किसी अन्यके कारण नहीं है । सम्पूर्ण किया, कारक भौर फल्रूप मेदसमुदाय प्राण ही है. प्राणसे बाहर इनमें कोई नहीं -ऐसा इस प्रकरणका तात्पर्य है। माण प्राण ( शक्ति ) प्रदान वह जो कुछ देता है उसका स्वातमभूत ही है, जिसे देता है वह दान भी प्राणके छिये ही पितृ आदि । अतः नामवाला भी प्राण ही है।। १।।

कथं पित्रादिशब्दानां प्रसि-द्धार्थोत्सर्गेण प्राणविषयत्वमिति उच्यते । सति प्राणे पित्रादिप पित्रादिशब्दप्रयोगात्तदुन्कान्तौ

'पित' मादि शब्दोंके प्रसिद्ध अर्थका त्याग करके उनका प्राण-विषयक होना हैसे सम्भव है ! ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता है-क्योंकि प्राण रहनेपर आदिके लिये 'पितृ' आदि शब्दका प्रयोग किया जाता है, उसके च प्रयोगासाबात् ! कथं उत्कमण करनेपर इस प्रकारका प्रयोग भी नहीं होता ! किस तत् ? इत्याह— प्रकार है ! यह बतलाते हैं—

स यदि पितरं वा मातरं वा आतरं वा स्वसारं वाचार्यं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्भृत्रामिव प्रत्याह धिक्त्वास्त्वित्येवैनमाहुः पितृहा वै त्वसिस सातृहा वै त्वमिस आतृहा वै त्वमिस स्वस्हा वे त्वसस्याचार्यहा वै त्वमसि ब्राह्मणहा वै त्वससीति॥ २ ॥

यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, आता, मितिनी, आचार्य अथवा ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित बात कहता है तो [ उसके समीपवर्ती छोग] उससे फहते हैं — 'तुसे घिनकार है, तू निश्चय ही पिताका हनन करनेवाल हैं, तू तो माताका वष करनेवाला है, तू तो भाईको मारनेवाला है, तू तो बहिनकी हत्या करनेवाला है, तू तो आचार्यका घात करनेवाला है, तू निश्चय ही ब्रह्मपाती हैंगा २ ॥

स यः कश्चित्पित्रादीनामन्य- | जो कोई कि पिता आदिमेंसे तमं यदि तं भृशमिव तदन- | किसीके प्रति यदि कोई 'भृशमिव'-उनके अननुरूप कोई त्वंकारादि चुरू पिनव किञ्चिद्वचनं त्वङ्कारा- İ (अरे-तू आदि) से युक्त वचन वो<del>ज्</del>वा दियुक्तं प्रत्याह तदेनं पाश्वेस्था आहुविवेकिनो धिक्त्वास्तु धिगस्तु त्वामित्येवम् । पितृहा

है तो उसके समीपवर्ती विचारशोल लोग उससे 'धिक्त्वास्तु'—तुझे धिक्कार है-ऐसा कहते हैं। 'तू निश्चय ही पितृहा--पिताका हनन वै त्वं पितुईन्तेत्यादि ॥ २ ॥ | करनेवाला हैं इत्यादि ॥ २ ॥

अथ यद्यप्येनानुःकान्तञाणाञ्छूलेन समासं व्यति-षंदहेन्नैवैनं ब्र्युः पितृहासीति न मातृहासीति न भ्रातृहासीति न स्वस्रहासीति नाचार्यहासीति न ब्राह्मणहासीति ॥ ३ ॥

किंद्र जिनके प्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता आदिको यदि वह शूलसे एकत्रित और छिन्न-भिन्न करके जला दे तो भी उससे 'तू पितृहा है' 'तू मातृहा है' 'तू आतृहा है' 'तू बहिनकी हत्या करनेवाला हैं 'तू आचार्यका घात करनेवाला है' अथवा 'तू ब्रह्मघाती है' ऐसा कुछ नहीं कहते ॥ ३ ॥

अथैनानेवोत्क्रान्तप्राणांस्त्य-क्तदेहानथ यद्यपि शूलेन समासं **च्यतिपन्दहेद्वचत्यस्य** सन्दहेदेवमप्यतिक्र्रं कर्मसमास-व्यासादिप्रकारेण तद्देहसम्बद्धमेव कुर्वाणं नैवैनं ब्रुयुः पित् हेत्यादि । तस्माद्नवयव्यतिरे-काम्यामवगम्यत एतत्पित्राद्या-ख्योऽपि प्राण एवेति ॥ ३॥

किंतु प्राण निकल जानेपर----देहका त्याग कर देनेपर इन्हींको यदि वह शूळसे समास--एकत्रित करके व्यतिषन्दहन करे अर्थात् छिन्न-भिन्न करके जलावे; उनके देहसे सम्बद्ध समास-ब्यासावि क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त करू कर्म करनेपर भी उससे 'त् पितेहा है' इत्यादि नहीं कहते। सतः धन्वय-व्यतिरेकसे यह ज्ञात होता है कि यह पिता आदि नाम-वाला भी प्राण ही है।। ३।।

तस्मात्— । श्रतः—

त्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पइयन्नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति तं चेद्-ब्रुयुरतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापहुवीत ॥४॥

प्राण ही ये सव [ पिता आदि ] हैं । वह जो इस प्रकार देखने-वाला, इस प्रकार चिन्तन करनेवाला और इस प्रकार जाननेवाला है अतिवादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि, तू अतिवादी हैं' तो उसे यही कहना चाहिये कि 'हाँ, अतिवादी हूँ', उसे लियाना नहीं चाहिये।।४।।

प्राणो धेवैतानि पित्रादीनि सर्वाणि भवति चलानि स्थिराणि च।स वा एप प्राणिवदेवं यथोक्त- प्रकारेण पर्यन्फलतोऽनुभवनेवं मन्वान लपपित्तिभिश्चन्तयनेवं विज्ञानन्नुपपित्तिभिः संयोज्यैव- येवेति निश्चयं कुर्वनित्यर्थः। सननिकानाम्यां हि सम्भूतः शाखार्थों निश्चितो दृष्टो भवेत्। अत एवं पश्यन्तिवादी मविति नामाद्याशान्तमतीत्य वदनशीलो मवतीत्यर्थः।

प्राण ही ये सब चर और अचर पिता सादि हैं। वह यह शाणवेत्ता इस मकार उपयुक्त रीतिसे देखता हुआ अर्थात् फरुतः अनुभव करता हुआ , इस प्रकार मनन करता हुआ अर्थात् युक्तियोद्वारा चिन्तन करता हुया और इस प्रकार जानता हुआ यानी उपपचियोंसे संयक्त करके 'यह ऐसा ही हैं' इस प्रकार निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन भौर विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ शास्त्रका अर्थ निश्चित देखा जाता है; अत: इस मकार देखता हुआ वह अतिवादी होता है; तात्पर्य यह है कि उसका नामसे लेकर आशा-पर्यन्त सम्पूर्ण तत्त्वींका अतिकमण करके बोळनेका स्वमाव होता है।

१. यानी स्वरूपतः साक्षात्कार करता हुआ |

तं चेद्वयुस्तं यद्येवमतिवादिनं सर्वेदा सर्वेः शब्दैर्नामाद्याशान्त-मतीत्य वर्तमानं प्राणमेव वदन्त्येव पश्यन्तमतिवद्यनशीलमतिवादिनं त्रह्मादिस्तम्बपयन्तस्य हि जगतः प्राण आत्साहसिति त्रुवाणं यदि त्र्युरतिवाद्यसीति । बाढमतिवा-ब्र्यान्नापह्नु वीत । कस्माद्ध्यसावपह्न वीत यत्त्राणं सर्वेश्वरमयमहमस्मीत्यात्मत्वेनो-पगतः ॥ ४ ॥

उससे यदि कहें, अर्थात् इस प्रकार अतिबदन करनेवाले यानी जो ऐसा देखता है कि सव छोग सर्वदा सम्पूर्ण श्चब्दोंद्वारा नामसे लेकर भाशापर्यन्त तत्त्वोंका अतिक्रमण करके स्थित हुए प्राणका ही वर्णन करते हैं उस मति-वदनशील अतिवादीसे, जो 'मैं ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्का प्राण यानी आत्मा हूँ" ऐसा कहने-बाला है, यदि कहें कि 'तू अतिवादी है' तो उसे यही कहना चाहिये कि 'हाँ, मै अतिवादी हूँ' उसे छिपाना नहीं चाहिये। जो सर्वेश्वर माणको 'यह मैं हूँ' इस प्रकार आत्मभावसे प्राप्त हो गया है वह किस मकार उस (अतिवादित्व) को छिपावेगा <sup>३</sup> [ अर्थात् उसके अतिवादित्वको छिपानेका प्रयोजन नहीं है ] ॥ ४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पञ्चदशखण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

## দীৰফা কৰে

--: छः--सत्य ही जानने योग्य है

स एष नारदः सर्वातिशयं प्राणं स्वमात्मानं सर्वात्मानं श्रुत्वा नातः परमस्तीत्युपरराम। न पूर्ववत्किमस्ति भगवः प्राणाद्भूय इति पप्रच्छयतः। तमेवं विकारा-नतब्रह्मविज्ञानेन परितृष्टमकृताथं परमार्थसत्यातिवादिनसात्मानं मन्यमानं योग्यं शिष्यं सिध्या-ग्रहिबबेषाद्विप्रच्यावयन्त्राह सगवा-न्सनकुमारः । एष तु वा अतिव-दित यमहं वक्ष्यामि न प्राणवि-दविवादी परमार्थतः। नामाद्यपेक्षं तस्यातिवादित्वम्। भूमाख्यं सर्वातिकान्तं तत्त्वं परमाथेसत्यं वेद सोऽतिवादीत्यत आह-

वे नारदची सबसे उत्कृष्ट अपने आत्मा प्राणको ही सर्वात्मा सुनकर यह समझकर कि इससे परे और कुछ नहीं है, ज्ञान्तहो गये, क्योंकि पूर्ववत् उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया कि 'भगवन् । प्राणसे बढ़कर क्या है ?' इस प्रकार विकाररूप मिथ्या बहाके ज्ञानसे संतुष्ट हुए, अकृतार्थ तथा अपनेको सत्यातिवादी माननेवाले उस योग्य शिप्यको उस मिथ्यामहविशेषसे च्युत फरते हुए, भगवान् सनकुमारने कहा-'मैं जिसका आरो वर्णन करूँगा वहीं अतिबदन करता है. परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं है । उसका अतिवादित्व तो नामादि-की अपेक्षासे ही है। किंतु अतिवादी तो वही है जो भूमासंज्ञक सर्वातीत तत्त्वको जानता है। । इसी आशयसे वे कहते हैं-

एष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवद्ति सोऽइं भगवः सत्येनातिवद्ानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्य-मिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ३॥ [सन्दर्भगर—] जो सत्य (परमार्थ सत्य भारमाके विज्ञान) के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है। [नारद—] भगवन् ! मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञानके कारण ही अतिवदन करता हैं। [सन्दर्भगर—] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।[नारद—] भगवन् ! मैं विशेषरूपसे सत्यकी जिज्ञासा करनी हैं। १।।

एप तुना अतिबद्ति यः सत्येन परमार्थसत्यविज्ञानवत्त-यातिबदति सोऽहं त्वां प्रयन्नी भगवन्सत्येनातिवदानि । तथा मां नियुनक्तु मगदान् यथाई सत्येनातिवदानीत्यसिप्राय: यद्येवं सत्येनातिवदित्रमिच्छसि सत्यमेव त ताबद्विजिज्ञासितव्य-मित्युक्त आह नारदः । तथास्त वर्हि सत्यं भगवो विजिज्ञासे विशेषेण ज्ञातुमिच्छेयं त्वत्तोऽह-मिवि॥१॥

[ सनत्क्रमार--- ] किंत्र अति-वदन तो वही करता है जो परमार्थ-सत्यविज्ञानके कारण अतिवदन करता है। [नारद---] भगवन् ! आपका शरणागत हुआ मैं तो सत्यके ही कारण अतिवदन करता हूँ । तात्पर्य यह है कि भगवान् मुझे इस मकार उपदेश करें जिससे कि मैं सत्य ज्ञानके कारण अतिबदन करूँ। 'यदि इस मकार तम सत्यके द्वारा अतिवदन फरना चाहते हो तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी चाहिये'-ऐसा कहे जानेपर नारदजी बोले--'ठीक है, अच्छा तो भगवन् ! मैं सत्यकी विजिज्ञासा--आपके द्वारा विशेषरूपसे सत्यको जाननेकी इच्छा करता हूँ' ॥१॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये षोडशसण्डभाष्यं सम्दूर्णम् ॥ १६ ॥

#### क्रमहक्र स्वरूक

विज्ञान ही जानने योग्य है

यदा वै विजानात्यथ सत्यं वदति नाविजानन्सत्यं वदित विजानन्नेव सत्यं वदित विज्ञानं खेव विजिज्ञा-सितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तयी वह सत्य बोळता है, बिना जाने सत्य नहीं बोळता; अपितु विशेषरूपसे जानने-वाला ही सत्यका कथन करता है। अतः विज्ञानकी ही विशेषहरूपसे जिज्ञासा फरनी चाहिये । [ नारद—] 'भगवन् ! मैं विज्ञानको विशेष-रूपसे नानना चाहता हूँ'॥१॥

यदा वै सत्यं परमार्थतो विजानाति । इदं परमार्थतः सत्यमिति । ततोऽनृतं विकारजात वस्थं सदेवैकं सत्यमिति तदेवाथ | बदति यद्वदति ।

नज्ञ विकारोऽपि सत्यमेव । "नामरूपे सत्य ताम्यामयं प्राण-(चृ० उ० २ । १ । २०) सत्य है", इस अन्य श्रुतिसे मी इति श्रुत्यन्तरात् । [यही सिद्ध होता है ] ।

निस समय पुरुष परमार्थतः जानता है, अर्थात् 'यह परमार्थतः सत्य हैं ऐसा जानता है उस समय वह वाणीपर अवलम्बित वाचारम्भणं हित्वा सर्वेविकारा- | मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्णं विकारमे स्थित एक सत् ही सत्य है--ऐसा समझकर फिर जो कुछ बोलता है उसीको बोलता है। शङ्का--किंतु विकार भी तो सत्य ही है, क्योंकि "नाम और रूप रछनः" (बृ०उ० १ |६ | ३ ) | सत्य हैं, उनसे यह प्राण भाच्छादित "प्राणा नै सत्य तेषामेन सत्यम्" है", "[नागादि] प्राण ही सत्य है, यह [ मुख्य प्राण ] उनका भी

सत्यम् , उक्तं सत्यत्वं श्रत्य-विकारस्य परमार्थं- न्तरे विकारस्य सत्यत्वनिरास न तु प्रमाथपि-क्षमुक्तम् । कि तर्हि ? इन्द्रिय-विषयाविषयत्वापेक्षं सञ्च त्यच्चेति सत्यमित्युक्तम् । तद्द्वारेण च परमार्थसत्यस्योपलव्धिविवक्षि-तेति । प्राणा वै सत्यं तेषामेप सत्यमिति चोक्तम्। इहापि तदिष्टमेव, इह प्राणविषयात्परमार्थसत्यविज्ञा-नाभिमानाद्वयुत्थाप्य नारदं प्रमार्थतो यत्सदेव सत्यं तद्विज्ञापयिष्यामी-त्येष विशेषतो विवक्षितोऽर्थः । नाविजानन्सत्यं वदति । यस्त्व-विजानन्वदति सोऽग्न्यादि-शब्देनाग्न्यादीन्वरमार्थसद्रवानम्-न्यमानो बद्ति। न त ते रूप-त्रयव्यतिरेकेण परमार्थतः सन्ति तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया | नहीं। तथा वे रूप भी सत्की अपेक्षा

समाधान-ठीक है, श्रुत्यन्तरमें विकारका सत्यत्व भवस्य वत्तलाया गया है. परंत्र वह परमार्थकी अपेक्षासे नहीं बतलाया गया। तो फिर क्या बात है ?--इन्द्रियोंके विषय होने और न होनेकी अपेक्षासे सत् और त्यत् हैं, इस प्रकार वहाँ सत्यका उल्हेख किया गया है। तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य-की उपलव्धि ही विवक्षित है। इसीसे वहाँ यह कहा गया है कि '[ वागादि ] प्राण ही सत्य है, यह [मुख्य प्राण] उनका भी सत्य है। यहाँ भी वह इष्ट ही है। परंत यहाँ विशेषरूपसे सनकुमारजीको यही अर्थ बतलाना अभोष्ट है कि नारदजीको प्राणविषयक सत्य विज्ञानके अभिमानसे निवृत्त कर जो मूमासंज्ञक सत् ही परमार्थ सत्य है. उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा । उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई सत्य नहीं बोह्रता। जो कोई उसे विना जाने बोलता है वह 'अग्नि'आदि शब्दसे अग्नि आदिको ही परमार्थ सद्द्रप समझकर बोलता है। परमोर्थतः वे रूपत्रय (रक्त, शुक्क और कृष्णरूप ) से अतिरिक्त हैं

नैव सन्तीत्यतो नाविजानन्सस्यं वद्ति । विजानन्तेष
सस्यं वद्ति ।
न च तत्सत्यविज्ञानमविजिज्ञासितमप्रार्थितं ज्ञायत इत्याह—
विज्ञानंत्वेष विज्ञिज्ञासितव्यमिति । यद्येषं विज्ञानं मगवो
विजिज्ञास इति । एवं सत्यादीनां चोचरोचराणां करोत्यन्तानां पूर्वपूर्वहेतुत्वं व्याख्येयम् ॥ १ ॥

नाविजान- तो हैं ही नहीं । अतः परमार्थको विजानन्तेच सकता । सत्यका विशेष ज्ञान होने-पर ही पुरष सत्य बोल सकता है ।

पर ही पुरष सत्य बोल सकता है।

किन्तु वह सत्यविज्ञान विना
विज्ञासा किये—विना टसकी
प्रार्थना किये नहीं जाना जाता;
इसीसे कहते हैं कि 'विज्ञानकी'\*
ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी
चाहिये ।' [नारद — ] 'यदि
ऐसी बात हैं, तो मगवन् ! में
विज्ञानको विशेषरूपसे जाननेकी
इच्छा करता हूँ। इसी प्रकार सत्यसे
केकर [जागे वाईसर्वे लण्डके ]
'करोति' पर्यन्त उत्तरोत्तर पदार्थीक
पूर्व-पूर्व पदार्थ कारण हैं—ऐसी
व्याख्या करनी चाहिये ॥ १॥

इतिच्छान्दोग्दोपनिषदि सप्तमाच्याये सप्तदशकण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १७ ॥



छ 'विज्ञान' शब्द अष्टम खण्डके प्रथन मन्त्रमें भी आया है। परन्तु वहाँ उस-का तासर्य केवळ शास्त्रान है और यहाँ विशेष शान अर्थात् वास्तविक शान है।

#### **Weign**

**--:∘**:--

#### मति ही जानने योग्य है

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति। सतिं भगवो विजिज्ञास इति॥ १॥

[सनत्कुमार—] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेषरूपसे जानता है; विना मनन किये कोई नहीं जानता, अपितु मनन करनेपर ही जानता है। अतः मतिकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।' [नारद—] 'मगवन्! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा करता है'॥ १॥

यदा वै मनुत इति । मित- | जिस समय मनन करता है र्मननं तर्को मन्तञ्यविषय | इत्यादि । 'मित' अर्थात् मनन— बादरः ॥१॥ | तर्क-मन्तज्य विषयके प्रति आदर।

> इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्धायेऽष्टादश-वण्डभाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १८॥

## एकोनिकंश सरह

--: &:--

श्रदा ही जानने योग्य है

यदा वे श्रद्धात्यथमनुते नाश्रद्धन्मनुते श्रद्ध-देव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] 'निस समय मनुष्य श्रद्धा करता है समी वह मनन करता है; निना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता ! अपितु श्रद्धा करनेवाला ही मनन करता है । अतः श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे निशासा करनी चाहिये ।' [नारद—] 'मगवन् ! मैं श्रद्धाके विशानकी इच्छा करता हूँ' ॥१॥

आस्तिक्यबुद्धिः श्रद्धा ॥१॥ | नास्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा है ॥१॥

-: • :--

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये पकोन-विंशसण्डमाध्यं सम्पूर्णम् ॥ १९ ॥



## विज्ञा सगर

#### निष्ठा ही जानने योग्य है

यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानिस्तिष्ठञ्छ्रद्द-भाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञा-सित्तव्येति । निष्ठां भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, श्रपितु निष्ठा करनेवाळा ही श्रद्धा करता है। श्रद्धा कर निष्ठाको ही विशेषदूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये।' [नारद—] 'मगवन्! मैं निष्ठाको विशेषदूपसे जानना चाहता हैं'। १।।

निष्ठा गुरुगुश्रूषादिस्तत्परत्वं | निष्ठा गुरुगुश्रूषा भाविको कहते हैं । उसमें ब्रक्षविज्ञानके स्त्रिये तत्पर स्वविज्ञानाय ॥ १ ॥

-t oo t-

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्यायै विंदाखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २० ॥

# एक कि

## कृति ही जानने योग्य है

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाक्टत्वा निस्तिष्ठति कृत्वैव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृतिं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[ सनक्तमार-- ] 'जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है: विना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, पुरुष करनेपर ही निष्ठावान् होता है। अतः क्रतिकी ही विशेषरूपसे बिज्ञासा करनी चाहिये !' [ नारद--- ] 'भगवन् ! मैं कृतिक्री विशेष-रूपसे निज्ञासा करता हैं' ॥ १ ॥

यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानाव-सानानि ॥ १ ॥

यदा वै करोति । कृतिरिन्द्रि- जिस समय मनुष्य करता है । यसंयमिं के का प्रताकरणं च । 'कृति' इन्द्रियसंयम सौर चिचकी सत्यां हि तस्यां निष्ठादीनि एकामता करनेको कहते हैं। उसके होनेपर ही उपर्युक्त [विपरीत कमसे] निष्ठासे लेकर विज्ञानपर्यन्त समस्त साधन होते हैं ॥ १॥

> र्शतच्छाम्द्रोग्योपनिषदि सप्तमार्थाये एकविशयन्डमाय्यं सम्पूर्णम् ॥ २१ ॥



### सुख ही जानने योग्य है

यदा वै सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखं त्वेव विजिज्ञासि-तव्यमिति । सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[सनत्कुमार—] 'जन मनुष्यको सुल पात होता है तभी वह करता है: बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर (पानेकी आशा रखकर) ही करता है; अत सुखकी ही विशेषरूपसे निज्ञासा करनी चाहिये। [नारद--] 'भगवन् । मैं धुलकी विशेषरूपसे विज्ञासा करता हूँ' ॥१॥

सापि कृतिर्यदा सुखं लमते | वह कृति भी, निस समय सुख मिल्ला है अर्थात् निस समय ऐसा खं निरतिशयं वश्यमाणं मानता है कि मुझे आगे बतलाया लब्धन्यं मयेति मन्यते तदाः करना चाहिये, तभी होती है। जिस मनतोत्यर्थः । यथा दृष्टफ्ल- प्रकार छौकिक कृति दृष्टफ्लनित सुलके छिये होती है उसी प्रकार सुखाकृतिस्तथेहापि लब्बा करोति । अविबयद्पि मांवष्यत्कालिक होता है तो भी

नानेवाला निरतिशय सुख पास नासुखं इस प्रसंगमें भी बिना सुख मिले कोई नहीं करता । यद्यपि वह फल रुव्या करोति । मानव्यदाय 'रुव्या' (पाकर ) ऐसा [ पूर्व-फलं लब्ब्वेत्युच्यते तदुद्दिश्य कालिक कियारूपसे ] कहा जाता है, क्योंकि उसीके स्ट्देश्यसे प्रवृत्त्यपपत्तेः । अथेदानीं कृत्यादिपूत्तरोत्तरेषु अन यह प्राप्त होता है कि—
कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनींके
सत्त्यु सत्यं स्वयमेव प्रतिमासत होनेपर सत्य स्वयं ही अनुमव सितव्यितित्यादि । सुस्तं (भगवन् ! मैं सुलकी विशेषहर्पते विज्ञासा करता हूँ' इस प्रकार सगवो विजिज्ञास इत्यिममुखी- सुत्विज्ञानके प्रति ] अभिमुख हुए नारद्वीसे सनकुमारवी कहते हैं ॥ १ ॥

इति न तद्विज्ञानाय पृथ्ययत्नः हो नायगा, उसके विज्ञानके लिये पृथक प्रयत्न नहीं करना चाहिये— कार्य इति प्राप्तं तत इद- इसीसे यह कहा गया है कि भुचयते—सुखं त्देव विजिज्ञा- (धुलकी ही विशेषरूपसे विज्ञासा करनी चाहिये' इत्यादि । फिर

> इतिष्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये द्वाविंशसण्डमाण्यं सम्पूर्णम् ॥ २२ ॥

भूमा ही जानने योग्य है

यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा स्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥

[ सनकुमार- ] 'निश्चय जो भूमा है वही मुख है, अल्पमें सुल नहीं है। सुल मूमा ही है। भूमाकी हो निशेषरूपसे निज्ञासा करनी चारिये ।' [नारद—] 'भगवन् । मैं मुमाकी विशेपरूपसे जिज्ञासा करता हैं ॥ १ ॥

यो वै भूमा महन्निरित्रयं |

विह्वति पर्यायास्तत्सुखम् ततोऽर्वाक्सातिशयत्वादल्पम् अतस्त्रस्मिन्नल्पे सुखं नास्ति । अल्पस्याधिकतृष्णाहेतुत्वात् मस्तीति । अतो भूमैव सुखम् । तृष्णादिदुःखवीजत्वास≠भवा-द्भुम्नः ॥ १ ॥

निश्चय जो मूमा है--महान्, निरतिशय और वहु—ये इसके पर्याय हैं--वही सुख है। उससे नीचेके पदार्थ सातिशय (न्यूना-धिक ) होनेके कारण अल्प हैं। अतः उस अल्पमें सुख नहीं है; वयोंकि अरुप तो अधिक तृष्णा-तृष्णा च दुःखवीजम् । न हि का हेत्र है और तृष्णा दुःखका बीज है। तथा छोकमें दुःखके दुःखबीजं सुखं दृष्टं ज्वरादि वीजमूत ज्वरादि सुलरूप नहीं लोके। तस्मायुक्तं नाल्पे सुख- देखे गये। अतः 'अल्पमें सुख नहीं हैं' यह कथन ठीक ही है। इसलिये भूमा ही मुखरूप है: क्योंकि भूमार्मे दुःखके बीजमूत तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥

> इतिच्छान्द्रोग्योपनिषदि सप्तमाध्याचे त्रयोविंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥२३॥

# चतुर्विश सग्ह

## भुमाके स्वरूपका प्रतिपादन

किंलक्षणोऽसौ भूमेत्याह--- | यह भूमा किन लक्षणोवाला है, सो बतलाते हैं--

यत्र नान्यत्पर्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजा-नाति स सूमाथ यत्रान्यत्पर्यत्यन्यच्छ्रणोत्यन्यद्विजा-नाति तद्रक्षं यो वे भूमा तद्मृतम्य यद्रक्षं तन्म-र्त्यम्। स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । स्वे महिन्नि यदि वा न सहिस्तीति॥ १॥

[ सनत्कुमार---] 'नहीं कुछ भौर नहीं देखता, कुछ और नहीं धुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है। किंद्ध जहाँ कुछ भीर देखता है, कुछ और झनता है एवं कुछ और बानता है कह अरुप है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अरुप है वह मर्त्य है।' [नारद —] 'भगवन् ! वह (भूमा) किसमें प्रतिष्ठित है ?' [ सनत्कुमार-] 'अपनी महिमामें, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं हैं? || १ ||

न्तर्मावाद्विपयमेदस्य, तद्ग्राहक- वाता है; अतः सनका ग्रहण

यत्र यस्मिन्ध्र्मिन तन्त्वे नान्य-ब्द्रष्टच्यमन्येन करणेन द्रष्टान्यो विमक्तो दृश्यात्पश्यति तथा नान्यच्छ्रणोति । नामरूपयोरेवा-विमक्ति वृत्रयात्पश्यति तथा

अन्येषां चोपलक्षणार्थत्वेन । मनन् त्वत्रोक्तं द्रष्टव्यं नान्यन्मनुत इति. प्रायशो मननपूर्वकत्वाद्धि-ज्ञानस्य । तथा नान्यद्विजानातिः एवंरुक्षणो यः भूमा । किमत्र प्रसिद्धान्यदर्शनाभावो भूरन्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या-दिना ? अथान्यन्त परयत्यात्मानं पश्यतीत्येततः ?

किं चातः ?

यद्यन्थदर्शनाद्यभावमात्रिय-त्युच्यते तदा द्वैतसंव्यवहारवि-रुसणो भूमेत्युक्तं भवति । अथा-न्यदर्शनविशेषप्रतिषेधेनात्मानं पश्यतीत्युच्यते तदैकस्मिन्नेव

करनेवाली दर्शन और श्रवण इन दो इन्द्रियांका इन्द्रियोंके उपलक्षणार्थ प्रहण किया गया है। किंत्र मननका यहाँ 'नान्यन्मनुते' ऐसा कहकर अलग उल्लेख किया गया जानना चाहिये, क्योंकि मायः मननपूर्वेक हुआ करता है; तथा नहाँ कुछ और नानता भी नहीं -को ऐसे रुक्षणोंदाका वह भुमा है ∽यहाँ [ यह विचारना है कि ] 'नान्यत्पश्यति' वाक्यसे भूमामें लोकप्रसिद्ध अन्य दर्शनका अभाव बतलाया भन्यको नहीं इस्रक्रिये अपनेको ही देखता है-यह बतलाया गया है । शिष्य--इससे क्या [हानि-

ागण्य---इसस क्या [ह लाम]हैं।

गुरु—यदि इस वास्यद्वारा अन्य पदार्थके दर्शनादिका अभाव ही वतलाया गया ही तव तो यह वात कही जाती है कि मूगा द्वेतव्यवहारसे विलक्षण है और यदि अन्यदर्शनिवशेषका प्रतिषेध करके यह कहा गया हो कि वह अपनेको देखता है तो एकों

क्रियाकारकफलभेदीऽभ्युपगती मवेत् । यद्येवं को दोपः स्यात् ?

नन्वयमेव ढोषः संसारानि-क्रियाकारकफल मेदो हि संसार इति । आत्मैकत्व एव क्रियाकारकफलभेदः संसारवि-लक्षण इति चेत् ? तः आत्मनी निविशेपैकत्वास्यपगमे दर्शना-दिकियाकारकफलसेदाम्युपगमस्य शब्दमात्रत्वात् । अन्यदर्शनाद्यभावोक्तिपक्षेऽपि यत्रेत्यन्यन्न पश्यतीति च विशे-पणे अनर्थके स्यातामिति चेत ? दृश्यते हि लोके यत्र शन्ये गृहेऽन्यन्न पश्यतीत्युक्ते स्तम्भा-पश्यतीति न गम्यते। एवमिहापीति चेत् १

ही किया, कारक और मेद मानना हो नाता है। शिष्य-विद ऐसा ही हो तो उसमें दोष क्या होगा ? गुरु — उसके संसारकी निष्टित न होना-यस यही दोष है. क्योंकि किया, कारक और फलस्प मेद हो संसार है। यदि कही कि आत्माका एकत्व होनेपर भी उसमें जो किया, कारक और फलरूप मेद है वह संसारसे विलक्षण है तो ऐसा कइना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माका निर्विशेष एकत्व स्वीकार करनेपर जो उसमें दर्शनादि किया, कारक और फलरूप मेद स्वीकार करना है वह तो शब्दमात्र है। शिष्य--किंतु अन्य दर्शनादि-का अभाव प्रतिपादन करनेके पक्षमें भी 'यत्र' और 'अन्यन्न पश्यति' ये दो विशेषण निरर्थक होंगे। छोकमें यह देखा ही जाता है कि जहाँ सूने घरमें 'किसी औरको नहीं देखवा' ऐसा कहा जाता है वहाँ यह नहीं समझा बाता कि उस घरके स्तम्भादि और अपनेको भी नहीं देखता। यदि ऐसा ही यहाँ भी हो तो !

नः तत्त्वमसीत्येकत्योपदेशा-दधिकरणाधिकर्तव्यभेदानुप-पत्तेः । तथाः सदेक्रमेवाद्वितीयं सत्यमिति पष्टे निर्धारितत्वात्। "अदूरयेऽनात्म्ये" ( तै० उ० २।७।१) "न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य" ( क० उ० ६। ५) "विज्ञातारमरे केन विजानी-यात्" (बृ० उ० २।४।१४) इत्यादिश्रुतिरयः स्वात्मनि द्शॅनाद्यनुपपत्तिः ,। यत्रेति विशेषणमनर्थकं प्राप्त-मिनि चेत् ? न, अविद्याकृतसदापेक्षत्वात्। यथा सत्यैकत्वाद्वितीयत्वबुद्धि प्रकृतामपेश्य सदेकमेवाद्वितीय-संख्याद्यनईमप्युच्यते, एवं भूम्न्येकस्मिन्नेय यत्रेति अविद्यावस्थाया-विशेषणस् । मन्यदर्शनानुवादेन च भूम्न-विवक्षि-स्तद्भावत्वलक्षपस्य तत्वान्नान्यत्पश्यतीति विशेष-तस्मात्ससारव्यवहारो म्मिन नास्तीति सम्रदायार्थः।

–ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 'तू वह है' इस प्रकार एकत्वका उपदेश होनेके कारण आधार-आधेयरूप मेदका सम्भव नहीं है । इसी प्रकार छठे अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत् ही सत्य है'। तथा "देखनेमें न आने-शरीररहितः "आत्मामें" "इसका रूप दृष्टिमें नहीं आता" "अरे ! विज्ञाताको किसके द्वारा जाने" इत्यादि श्रुतियोंसे भी स्वात्मामें दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है। शिष्य--किंतु इस प्रकार 'यत्र' यह विशेषण न्यर्थ सिद्ध होता है ? गुरु—नहीं, क्योंकि मविद्याञ्चत सेदकी अपेक्षासे है। जिस प्रकार पासङ्गिक सत्य एकत्व और अद्वितीयत्वबुद्धिकी अपेक्षासे-संख्या आदिके योग्य न होनेपर भी---'सत् एक और अद्वितीय है' ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार एक ही भूमामें 'यत्र' यह विशेषण है । तथा अविद्यावस्थामें अन्य दशॅनका अनुवाद होनेके कारण भूमाको उसके अभावत्वरूप रुक्षण-वतलाना इष्ट 'नान्यत्पश्यति' ऐसा विशेषण दिया गया है। अत. सार्राश यह है कि भूमाम संसारव्यवहार नहीं है।

**ऽन्येनान्य**स्पदयतीति मविद्याकालमावीत्यर्थः। यथा वह केवल अविद्यांक समय ही स्त्रमदृश्य वस्तु प्राक् प्रदोधात्तः | त्कालभावीति तद्वद् । तत एव तन्मत्यं विनाशि स्वभवस्तवदेव तहिपरीतो भूमा यस्तदमृतम् । तच्छव्दोऽमृतत्वपरः । स तहींवलक्षणी भूमा हे भगवन कस्मिम् प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं नारदं त्रत्याह सनत्क्षमारः--स्वे महिम्नीतिः स्व आत्मीये महिम्नि माहात्म्ये विभृतौ प्रतिष्ठितो सृसा। यदि प्रतिष्ठाभिच्छसि वदियदि वा परमार्थमेत्र पृच्छिस न सहि-

यत्राविद्यात्रिपवेजन्यो-। शितु नहाँ अविद्याके राज्यों जन्य जन्मकी अन्यक्ति द्वारा देवता है वह अन्य है, तत्वर्य यह है कि रहनेदाला है। जिस प्रकार स्वममें दिनलायां देनेगला वस्तु बागनेसे पूर्व म्यमकालमें ही रहनेवाली होती हैं उसी मकार [ उसे जानना चिह्ये । इसीसे वह स्वप्तके पदार्थके समान ही मार्थ-विनाशी है। उसके विपरीत जो भृमा है वह अमृत्रही 'तत्' अमृतत्वपरक हे [ इसीसे नपंसक-रिङ्गज्ञा प्रयोग किया गया ।। 'तो. हे भगदन् । वह ऐसे रुञ्जाबाहा भूमा किसमें प्रतिष्ठित हे !' इस नकार पूछते हुए नारदर्नासे सनस्कुमारजीने महा--'अपनी महिमामें।' तो वह भूमा 'स्वे'—अपनी 'महिग्नि' —महिमा अर्थात् विभृतिमें प्रतिष्ठित है। और विद कहीं उसकी प्रतिष्ठा नानना चाहते हो-अयवा यदि परमार्थतः ही प्रकृते हो वो हमारा यह कथन है कि वह म्न्यपि प्रतिष्टित इति त्रूसः । निष्यो महिमामें भी प्रतिष्टित नहीं

अप्रतिष्ठितोऽनाश्रितो भूमा क्वचि ∤ है। ताल्पर्य यह है कि

इपीत्यर्थः ॥ १ ॥

अप्रतिष्ठित है अर्थात् कहीं भी आश्रित नहीं हैं'॥ १॥

यदि स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो / 'यदि भूमा अपनी महिमार्मे । प्रतिष्ठित है तो उसे अप्रतिष्ठित क्यों

भूमा क्यं तर्ह्मप्रतिष्ठ उच्यते,शृजु | कहा नाता है !' सुनो-

गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास-भार्यं क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीति होवाचान्यो छन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति॥ २॥

'इस लेकों 'गौ, अरव आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी. द्वंवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर-इनका नाम भी महिमा है । किन्तु मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है। मैं तो यह कहता हूँ'—ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥ २ ॥

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षते। 'इस कोकमें

श्रेत्रो अवति यथा नाहमेवं [ नामका कोई पुरुप ]

गवश्राक्षाञ्च को अश्वं द्रन्द्रैकव- (गोअश्वं कहते हैं। गो और शरको गवश्राक्षाञ्च को अश्वं द्रन्द्रैकव- (गोअश्वं कहते हैं। इन दोनों द्भावः । सर्वत्र गवाश्वादि महिमेति हुआ है । सर्वत्र गौ और अरव प्रसिद्धम् । तदाश्रितस्तरप्रतिष्ठ- शादि ही महिमा है इस प्रकार प्रसिद्ध है । जिस प्रकार चैत्र

क्ष यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'गावश्च अश्वाश्च' ऐसा विग्रह करके पुँक्षिद्ध एव बहुवचनान्त शब्दोंका द्वन्द्वसमाध हुआ है, ऐसी दशामें 'गोअववम्' यह एक-वचनान्त नपुबक्रिक्स प्रयोग कैसे हुआ १ इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं कि एकवद्भाव हुआ है । 'इन्द्रक्ष प्राणित्यसेनाझानाम्' इस पाणिनिस्त्रसे यहाँ एकवद्भाव किया गया है, इससे एकवचनान्त हो गया है तया जहाँ एकवदभाव होता है वहाँ 'स नपुसकम्' इस सूत्रके अनुसार नपुसकता भी हो जाती है।

स्वतोऽन्यं महिमानमाश्रितो |
भूमा चैत्रविदिति व्रवीम्यत्र |
हेतुत्वेनान्यो ह्यन्यस्मिन्प्रिति- |
छित इति न्यवहितेन सम्बन्धः ।
किं त्वेवं व्रवीमीति होवाच स

| आश्रित श्रीर उनमें प्रतिष्ठित होता है उसी प्रकार चैत्रके समान ही मुमा भी अपनेसे भिन्न महिमामें आश्रित है—ऐसा मैं नहीं कहता। यहाँ 'क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें प्रतिष्ठित होता है' इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध है। किंतु मैं तो यह कहता हूँ, ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने 'स एव अधस्तात्' इत्यादि कहा॥ २॥

—: o :—

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाच्याये चतुर्विशक्षण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २४ ॥

## सर्वत्र भुमा ही है

कस्मात्पुनःकचित्र प्रतिष्ठितः ? तो फिर ऐसा क्यां कहा जाता है वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ? इत्युच्यते—यस्मात्— सो बतलाते हैं; क्योंकि—

स एवाधस्तात्स उपरिष्ठात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदश्सर्वमित्यथातोऽहङ्कारा-देश एवाहमेवाधस्ताद्ह्सुपरिष्टाद्हं पश्चाद्हं पुरस्ता-द्हं द्क्षिणतोऽह्मुत्तरतोऽह्मेवेद्श्सर्वमिति ॥ १ ॥

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दायीं ओर है, वही बायीं ओर है ओर वही यह सब है। अब उसीमें अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूं, में ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हूं, मैं ही वायीं ओर हूँ और मैं ही यह सब हूँ ॥ १ ॥

भूमाधस्तान तद्-व्यतिरेकेणान्यद्विद्यते यस्मिन्प्रति-ष्ठितः स्यात् तथोपरिष्टादित्यादि समानम् । सति भूम्नोऽन्यस्मि-नभूमा हि प्रतिष्ठितः स्याच तु तदस्ति।स एव तु सर्वम्। अतस्तरमादसी न कचिरग-विष्ठितः ।

स्योंकि वह भूमा ही नीचे है, उससे भिन्न कोई भौर ऐसी वस्तु नहीं है जिसपर वह भतिष्ठित हो। इसी प्रकार 'उपरिष्टात्' इत्यादिका अर्थ भी समझना चाहिये। भूमासे मिन्न कोई ओर पदार्थ हो तो भुमा उसपर प्रतिष्ठित हो, किंतु ऐसा है नहीं । सब कुछ वही है । अतः इसीसे वह कहीं अन्यत्र प्रतिष्ठित

यत्र नान्यत्परयतीत्यधिकर-णाधिकर्तन्यतानिर्देशात्स एवा-धस्तादिति च परोक्षनिर्देशाद्-द्रब्द्धर्जीबादन्यां भूमा रयादि-त्याशङ्का कस्यचिनमा भृदित्यथा-तोऽनन्तरमहङ्कारादेशोऽहङ्कारे-णादिश्यत इत्यहङ्कारादेशः । द्रष्टुरनन्यत्वदर्शनार्थं भृमेव । निर्दिश्यतेऽहङ्कारेणा हमेवाध-स्तादित्यादिना ॥१॥

'नहाँ कुछ भीर नहीं देखता, इस वाक्यसे आधार-आधेयताका निर्देश होनेसे तथा 'वही नीचे हैं' इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश होनेसे किसीको ऐसी शङ्का न हो जाय कि मूमा द्रष्टा जीवसे मिन्न है इसलिये अब—इसके पश्चात् अहंकारादेश किया जाता है **अहंकाररूपसे आदेश (उपदेश)** है इसिक्ये इसे किया जाता अहंकारादेश कहा अभिन्नत्व दिखलानेके लिये मुमाका ही 'मैं ही नोचे हूं' इत्यादि वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश किया जाता है।। १।।

देहादिसङ्घाती- |

दाशङ्का मा भूदिति---

अविवेकी लोग अहंकारसे देहादि प्रयादिश्यतेऽविवेकिभिरित्यतस्त- संघातका भी आदेश करते हैं; अतः ऐसी आशङ्का न हो इसलिये--

अथात आस्मादेश एव आस्मैवाधस्तादारमोपरिष्टा-दात्सा पश्चादात्सा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेद्रसर्विधिति। स वा एष एवं पश्**यन्नेवं सन्वान एवं** विजानन्नात्परतिरात्मकीड आत्यमिथुन आ**त्मानन्दः स** स्वराड्मर्दान तत्य सर्वेषु लोकेषुकामचारो भवति अथ

## येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषार सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥ २ ॥

अव आत्मरूपसे ही मुमाका आदेश किया जाता है। जात्मा ही नीचे है, आत्मा ही कपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही कपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही वार्थों और है, आत्मा ही वार्थों और है और आत्मा ही यह सब है। वह यह इस प्रकार देखनेवाळा, इस प्रकार मनन करनेवाळा तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाळा आत्मरित, आत्मकीढ, आत्म-मिश्रुन और आत्मानन्द होता है; वह स्त्रराट् है; सम्पूर्ण लोकोंमें उसकी यथेच्ळ गित होती है। किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट् (जिमका राजा अपनेसे मित्र कोई और है, ऐसे) और क्षय्यलोक ( क्षयशीळ लोकोंको प्राप्त होनेवाळे) होते है। उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्ळगित नहीं होती ॥ २ ॥

अथानन्तरमात्मादेश आत्मनैव केवलेन सत्त्वरूपेण शुद्धेनादिश्यते । आत्मैव सर्वतः
सर्वसित्येवमेकमजं सर्वतो व्योमवत्पूर्णमन्यश्न्यं पश्यन्स वा
एष विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामात्मरतिरात्मन्येव रती रमणं यस्य
सोऽयमात्मरतिः। तथात्मक्रीङः।
देहसात्रसाधना रतिर्वाह्यसाधना
क्रीडा। लोके स्वीभिः सव्विभिध

अब आगे आत्मादेश है अर्थात् केवल सत्त्वरूप शुद्ध आत्माके द्वारा ही भादेश किया नाता है। सब **जोर सब कुछ आत्मा ही है।** इस प्रकार आकाशके समान सर्वत्र पूर्ण एक अज और भारमाको देखनेवाला वह विदान मनन और विज्ञानके कारण आसरति-आत्मामें ही जिसकी रति अर्थात् रमण हे ऐसा आत्मरति और व्यासकीह होता है । रतिका साधन केवल देह है और कीहा बारा साधनवारी होती है, क्योंकि स्नेक्स 'लियों और मित्रोंके साथ कीडा

ोडतीवि द्शेनात्। न तथा ाद्यः। किं तह्यीत्मविज्ञाननि-मत्तमेवीसयं सवतीत्यर्थः। द्वन्द्वजनितं सुखं दिप इन्द्रनिरपेक्षं यस्य विदुपः। ा**थात्मानन्दः** गव्दादिनिमित्त प्रानन्दोऽदिदुषां न तथास्य वेदुषः किं तह्यीत्मनिमित्तमेव सर्वे सर्वदा सर्वप्रकारेण जीवित मोगादिनिमित्तवाद्यवस्तु-निरपेक्ष इत्यर्थः ।

स एवंछक्षणो विद्वाङ्कीवन्नेव स्त्राराज्येऽभिषिक्तः पतितेऽपि देहे स्वराडेव भवति । यत एवं भवति तत एव तस्य सर्वेष्ठ लोकेषु कामचारो भवति । प्राणादिषु पूर्वभूमिषु तत्रास्येति

करता है' ऐसा प्रयोग देखा जाता है; किंतु विद्वान्की कींडा ऐसी नहीं होती। तो कैंसी होती हैं उसकी तो ये [रित और कींडा] दोनों ही आत्मविज्ञानके ही कारण होती हैं।

मिथुन यह दोसे होनेबाला सुख
है, वह भी जिस विद्वान्का दोकी
अपेक्षासे रहित हैं [ उसे आत्ममिथुन कहते हैं ], तथा सात्मानन्द—
अविद्वानोंका आनन्द शब्दादि विषयजित होता है, विद्वान्का आनन्द
वैसा नहीं होता । तो कैसा होता
है ?—वह सारा-का-सारा सर्वदा
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता
है । तात्पर्य यह है कि वह देह,
जीवन और मोगादिकी निमिचभूत
वाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहित
होता है ।

इस मकारके रूझणोंवाल वह विद्वान् चीवित रहता हुआ ही स्वाराज्यपर अभिषिक्त हो जाता है तथा वेहपात होनेपर भी स्वराट् ही होना है। दर्गोकि ऐसा है इसीसे उसकी सम्पूर्ण होकोंमें यथेच्छाति हीती है। पाणादि पूर्व भूमिकाओंमें इस उन्शसककी उनसे परिच्छित ही तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व- | स्वेच्छागति मुक्तमन्यराजत्वं चार्थप्राप्तं सातिश्चयत्वाचथाप्राप्तस्वाराज्य-कामचारत्वातुवादेन तक्तिवृत्ति-रिहोच्यते स स्वराडित्यादिना । अथ पुनर्येऽन्यथात उक्तद-र्भनादन्यथा वैपरीत्येन यथोक्त-मेव वा सम्यङ् न विदुस्तेऽन्य राजानो भवन्ति । अन्यः परो राजा स्वामी येषां तेऽन्यराजा-नस्ते किञ्च भय्यलोकाः भय्यो लोको येषां ते श्रय्यलोकाः। भेददर्शनस्याल्पविषयस्वातः अन्पं च तन्मर्त्यमित्यवीचाम । तस्माद्येद्वैतदर्शिनस्ते भय्यलोकाः स्वदर्शनानुरूपेणैव भवन्त्यत एव तेपां सर्वेषु लोकेष्वकास-चारो भवति ॥ २ ॥

स्वेच्छागति वतलायी गयी थी।

वतः सातिशय होनेके कारण वहाँ

उसका अन्यरावत्य स्वतः सिद्ध है।
अत्र यथापास स्वाराज्य और कामवारस्वका अनुवाद करते हुए यहाँ

'स स्वराह् भवति' हत्यादि वाक्यसे

उसकी निष्टचिका निरूपण किया

ज्याता है।

किंत जो इससे अन्यथा-उपर्युक्त दृष्टिसे अन्य प्रकार अर्थात् इसके विपरीत जानते हैं अथवा इसीको सम्यक् प्रकारसे नहीं जानते वे अन्यराट् होते हैं। अन्य अर्थात पर है राजा -- स्वामी जिनका उन्हे 'अन्यराट' कहते हैं । इसके सिवा वे क्षय्यलोक—-जिनका लोक क्षस्य है ऐसे वे अय्यलोक होते है, क्योंकि मेददृष्टि अल्बविषयक है। जोर जो अरुप है वह मर्स्य है--ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अतः को द्वैतद्शी है वे अपनी दृष्टिके अनुरूप ही क्षरंगलोक होते हैं।अत: उनकी सम्पूर्ण स्रोकोमें स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सन्तमाध्याचे पञ्जविंशासण्डमाण्यं सम्पूर्णम् ॥ २५ ॥



इस प्रकार जाननेवालेके लिये फलका उपदेश

तस्य ह वा एतस्यैवं पश्यत एवं मन्वानस्येवं विज्ञानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविभीवतिरोभावावात्मतोऽन्त्रमात्मतो वळमात्मतो विज्ञानमात्नतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकरूप आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आत्मतः कर्माण्यात्मत एवेदश्सर्वमिति ॥ १ ॥

टस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस पकार जाननेवाले इस चिद्धान्के छिये आत्मासे प्राण, आत्मासे **आशा**, ष्मात्मासे स्पृति. भात्मासे आकाश, आत्मासे तेन, आत्मासे नल, ञात्मासे ञाविर्माव जीर तिरोभाव, भात्मासे बन्न, आत्मासे बरू, आत्मासे विज्ञान, आत्मासे घ्यान, आत्मासे चिच, आत्मासे संकल्प, आत्मासे मन, ञात्नासे वाक्, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और आत्मासे ही यह सब हो बाता है ॥ १ ॥

न्यान्मनोऽन्यस्मात्सवः प्राणादेः | इत्रवि कौर प्रतय स्वात्मासे मिन्न

तस्य इ वा एतस्येत्यादि वह तार्पर्य ह वा एतस्य' इत्यादिका यह तार्पर्य है कि स्वाराज्यको प्राप्त हुण इस प्रकृत विद्वान् के लिये सत्का आगण्यक्त प्राप्त ते ज्ञान होनेके पूर्व प्राणसे लेकर नामपर्यन्त पटार्थोके

**\*\*\*\*\*\*\*** र्नामान्तस्योत्पत्तित्ररुयावभृताम्। सत्से होते थे। किन्तु अव सत्का सदात्मविज्ञाने त सतीदानीं जात्मत्व ज्ञात होनेपर वे अपने स्वात्मत एव संवृत्ती तथा आत्मासे ही हो गये। इसी प्रकार सर्वोऽप्यन्यां व्यवहार आत्मत विद्वान्का और भी सब व्यवहार एव विद्रषः ॥ १ ॥

आत्मासे ही होने छगता है ॥१॥

किञ्च—

। तथा-

तदेष श्लोको न पइयो मृत्युं पइयति न रोगं नोत दुःखताश्सर्वश ह पर्यः पर्यति सर्वमाञ्जीत सर्वश इति । स एकधा अवति त्रिधा अवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकाद्शः स्पृतः शतं च द्श चैकश्च सहस्राणि च विश्शतिराहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्कृतिः स्कृतिलम्भे सर्वप्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मै सृदितकषायाय तमसरपारं दर्शयति भगवान्सनस्कुमारस्तथ्स्कन्द् इत्याचक्षते तथ्स्कन्द् इत्याचक्षते ॥ २ ॥

. इस विषयमें यह मन्त्र है—विद्वान् न तो स्न्युको देखता है, न रोगको और न दु.खत्वको ही ! वह विद्वान् सवको [आत्मरूप ही] देखता है; अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है; फिर वही तीन, पाँच, सात और नौ रूप हो जाता है। फिर वही ग्यारह कहा गया है तथा वही सी, दश, एक सहस्र और वीस भी होता है। आहारश्रद्धि ( विषयोपरुध्धिरूप विज्ञानको शुद्धि ) होनेपर अन्तः-करणकी शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निध्यस स्पृति होती है तथा स्पृतिकी पाप्ति होनेपर सम्पूर्ण प्रन्थियोंकी निवृत्ति हो नाती है। [इस प्रकार] जिनको वासनाएँ क्षीण हो गर्या थीं उन ( नारदजी ) को भगवान् सनस्कुमारने अज्ञानान्यकारका पार विखळाया ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* इत ( सनकुमारती ) हो 'म्हत्र' एमा काते हैं, 'महत्र' एसा व्हते हैं ॥ २ ॥

तदेनिमन्तर्थ एए ब्लोकी मन्त्रोऽपि भवति — न पत्र्यः पश्यतीति । पश्यो यथोन्तदर्शः विद्वानित्पर्थः, सृत्यु मरणं रोग व्यरादि दुःखनां दुःस्मावं चापि न पत्र्यति । सबै ह सई-मेव स पश्यः पश्यत्पात्मानमेव सर्वम् । ततः सर्वमामोति सर्वनः सर्वश्रकारेतित ।

किञ्च स विद्वान्त्रास्कृष्टियमे-दादेकधेंव च सिद्धिधादिमेदैंग्न-न्तमेद प्रकारो भवित सृष्टिकाले । पुनः सहारकाले मूलमेव स्व पारमाधिकमेकधाभावं प्रतिपत्रते स्वतन्त्र एवेति विद्याफलेन प्रने-चयन्रतीति ।

अथेदानीं यथोक्ताया विद्यायाः स्तके पश्चात मासकी हेतुभ्त सम्यगवभासकारणं मुखावभास-सम्यक् भक्तारसे अ कारणस्तेवादर्शस्य विशृद्धिकारणं हेतुभूत साधनका

्म शिषमें यह उन्हों हे— मन्त्र भी है। पत्र्य गृही देसना । पत्र्य जर्यात उपर्युक्त प्रसारमें देखनेवाड़ा विहान गृत्य—गृत्य, ज्युगति रोग और दुनार्य यानी दुन्यभावकी नहीं देखना । नह पत्र्य—विहान् सभीको देखना है वर्थात सबको वाग्मरूप ही देखना है । इसीसे वह सबको सब प्रकार प्राप्त होना है।

तथा वह विद्वान् सृष्टिमेटके पूर्व
एकरप होता हुआ ही स्विध्वासमें
विषा आदि अनन्तमेद प्रकारीवाका
हो जाता है। और फिर संहारकारमें अपने मूल पारमार्थिक
एकधाभावको ही प्राप्त हो जाता है,
क्योंकि वह स्वतन्त्र ही है—इस
प्रकार विद्याके फल्द्वारा ठिच
उसकी स्त्रति हुए सनत्क्रमारबी
उसकी स्त्रति करते हैं।

इसके परचात् अव मुखाव-मासकी हेतुभृत दर्ण्णकी विश्वद्धि करनेके समान उपर्युक्त विधाके सम्पक् पकारसे प्रतिफल्ति होनेके हेतुभूत साधनका उपदेश किया साधनमुपिदेश्यते । आहार
बुद्दो । आहियत इत्याहारः

शब्दादिविषयविज्ञानं भोकु
श्रोंगायाहियते तस्य विषयोप
छव्धिलक्षणस्य विज्ञानस्य

बुद्धिराहारशुद्धी रागद्वेषपोह
दोपैरसंसृष्टं विषयविज्ञान
मित्यर्थः ।

तरयामाहारशुद्धौ सत्यां तद्वतोऽन्तःकरणस्य सच्चस्य गुद्धिनैर्मन्यं भवति, सन्वशुद्धौ च सत्यां
यथावगते भूमात्मनि ध्रुवाविविद्धन्ना स्पृतिरिवित्मरणं भवति ।
तस्यां च स्रव्धायां स्पृतिरुम्भे
सति सर्वेपामविद्याकृतानर्थपाशरूपाणामनेकजन्मान्तरानुभवमावनाकठिनीकृतानां हृद्याश्रयाणां
ग्रन्थीनां विग्रमोक्षो विशेषेण
प्रमोक्षणं विनाशो भवतीति ।
यत एतदुत्तरोत्तरं यथोक्तमाहारशुद्धिमूळ तस्मात्सा कार्येत्यर्थः।

नाता है—'आहारशुद्धी', इत्यादि । निनका भाहरण किया नाय उन्हें 'माहार' कहते हैं; भोकाके भोगके लिये शन्दादि विषयविज्ञानका आहरण किया नाता है; उस विषयोपलिन्धरूप निज्ञानकी शुद्धि ही 'माहारशुद्धि' है, अर्थात् राग-द्रेष, मोह आदि दोपोंसे असंस्षष्ट विषयविज्ञान ।

उस आहारशुद्धिके होनेपर उससे युक्त अन्तःकरण यानी सस्वकी शुद्धि-निर्मलता होती है: और अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर उपर्यक्त प्रकारसे जाने गये भूमात्मामें धव-अविच्छिन्न स्मृति यानी अविस्मरण हो नाता है तथा उसकी प्राप्ति होनेपर-स्मृति छव्घ होनेपर अनेक जन्मोंमें अनुभव की हुई भाव-नाओंसे कठिन की हुई अविद्याकृत अनर्थपाशरूप हृदयस्थित मन्धियौं-का वित्रमोक्ष-विशेषरूपसे क्षण--विनाश हो जाता है। इस पकार क्योंकि यह ऊपर कहा हुआ सब कुछ उत्तरोत्तर भाहारशुद्धि-मूलक है, इसलिये वह अवश्य करनी चाहिये--ऐसा इसका तालर्थ है।

XXXXXXXXXXX

सर्वे शास्त्राथेमशेपत उक्त्वा-च्यायिकामुपसंहरति श्रुतिः-तस्मे **मृदितकपायाय** वासोदिरिव कपायो रागद्वेपादिदोपः सन्वस्य ज्ञानवैराग्या-रञ्जनारूपत्वात्स **म्यास्**रपक्षारेण क्षालितो मृदितो विनाशितो यस्य नारद-स्य तस्मै योग्याय मृदितकपायाय त्तमसोऽविद्यालक्षणात्पारं परमार्थे तन्त्रं दर्शयति दश्चितवानित्यर्थः। को ऽसौ १ भगवानु---''उत्पत्ति प्रलयं चैव भृतानामागतिं गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो मगवानिति" (विष्णुपु० ६। ५। ७८) एवंधर्मा सनत्-कुमारः । तमेव सनत्कुमारं देवं स्कन्द इत्याचक्षते कथयन्ति तिहदः । हिर्देचनसध्यायपरि-समाप्त्यर्थम् ॥ २ ॥

सम्पूर्ण **अभि**पायको ञामके कहकर सम्यक् प्रकारसे **उपसंहार आख्यायिका**का है— उस मृडितकपायको वृक्षादि-सम्बन्ध रखनेवाले समान रागद्वेपादि दोप अन्त.करणके रक्षक होनेके कारण कपाय ज्ञान, वैराग्य और अभ्यासरूप क्षारसे जिन नारदलीके उस कपायका क्षालन-मदैन अर्थात विनाश हर दिया गया है उन मृदितकपाय योग्य शिप्य नारदलीको अविद्याद्धप तमसे पार परमार्थतत्वको दिखलाया । वह दिखानेवाला कीन था ? भगवान्--''बो भूतोंकी उत्पत्ति, प्रलय, आय-न्यय तथा विद्या-अविद्याको ज्ञानता है उसे 'भगवान्' कहना चाहिये" ऐसे घर्मोवाले सनत्कुमारजी । उन सनकुमारदेवको ही विद्वान् होग 'स्कन्द' ऐसा कहते हैं । 'तं स्कन्द इत्याचश्रते' इसकी द्विरुक्ति अध्याय-की समाप्ति स्चित करनेके लिये है॥२॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये षड्विञ्चसण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ २६ ॥

इति श्रीगोविन्दमगवस्पूज्यगद्शिष्यस्य परमहसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीशष्ट्ररभगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे सप्तमोऽष्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥ ----: ०:---

## अष्टम अध्याय

---: \$\$ :---

## प्रथम स्रव्ह

### दहर-पुण्डरीकमें बहाकी उपासना

यद्यपि दिग्देशकालादिमेदअष्टमप्रपाठका- शून्यं ब्रह्म सत्,
रम्मप्रयोजनम् एकमेवाद्वितीयमात्मेवेदं सर्वमिति षष्टसप्तमयोरिधगतं तथापीह मन्दबुद्धीनां
दिग्देशादिमेदबद्धस्त्वत्येवं
भाविता बुद्धिनं शक्यते सहसा
परमार्थविषया कर्तुमित्यनधिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थसिद्धिरिति तद्धिगमाय हृदयपुण्डरीकदेश उपदेष्टच्यः ।
यद्धपि सत्सम्यक्षप्रत्ययैकविषयं निर्मुणं चात्मतत्त्वं तथापि
मन्दवनीनां गणवन्त्वस्थेष्टनाः

यद्यपि छठे और सातर्ने अध्यायमें विशा, देश और कालादि मेदसे रहित ब्रक्ष 'सत् एकमात्र श्रद्धितोय है' 'श्रास्मा ही यह सब है'—ऐसा जाना गया है, तथापि 'यहाँ दिशा और देश शादि मेदयुक्त वस्तु है ही'—इस प्रकारकी भावनासें युक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहसा परमार्थसम्बन्धिनी नहीं की जा सकती और ब्रह्मको जाने बिना पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं हो सकती, श्रतः उसका अनुभव होनेके लिये हृदयकमलुद्धुप देशका उपदेश करना आवश्यक है।

पुण्डरीकदेश उपदेष्टच्यः ।

यद्यपि सत्तम्यकप्रत्ययैकविषयं निर्गुणं चात्मतत्त्वं तथापि

सन्यक् श्रानका विषयं भीर निर्गुण
है, तो भी मन्दवुद्धि पुरुषोंको

उसको सगुणता ही इष्ट है, इसिल्ये

सन्दवुद्धीनां गुणवन्त्वस्येष्टत्वा-

अद्वितीय ब्रह्म है, वह मन्दवृद्धि

पुरुषोंको असत्के समान प्रतीत

होता है; ये सन्मार्गमें स्थित हों, तन घीरे-घीरे मैं 'इन्हें परमार्थ

सत्को भी महण करा दूंगी--ऐसा

श्रुति मानती है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **ब्रद्धीनामसदिव** प्रतिभाति सन्मार्गस्थास्तावद्भवन्तुः, ततः **चनैः** परमार्थसदपि ग्राहयिष्या-मोति मन्यते श्रुतिः।

हरिः 🕉 अथ चदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं **वेरम दहरोऽ**स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यद्नतस्तद्नवेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १ ॥

अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह स्क्ष्म कमलाकार स्थान है इसमें जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण फरना चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये ॥ १ ॥

अथानन्तरं यदिदं वश्यमाणं दहरमल्पं पुण्डरीकं पुण्डरीक-सद्वं देश्सेव वेश्म द्वार्पालादि-मन्वातः; अस्मिन्बसपुरे ब्रह्मणः परस्य पुरं राज्ञोऽनेकप्रकृतिमद्यथा पुरं तथेदगनेकेन्द्रियमनोबुद्धि-भिः स्वाम्यर्थकारिमिर्युक्तमिति ब्रह्मपुरम् । पुरे च वेश्म राज्ञो यथा तथा तस्मिन् ब्रह्मपुरे शरीरे | दहरं वेरम ब्रह्मण उपलब्ध्यधि-

अथ-इसके पश्चात् [ यह कहा बाता है कि ] यह जो आगे कहा जानेवाला दहर सर्वात् छोटा-सा कमल सहश गृह है-द्वार-पालादिसे युक्त होनेके कारण जो गृहके समान गृह है वह इस नहापुरमें-नहा यानी परमात्माके पुरमें, जैसा कि राजाका अनेकों मजाओंसे युक्त पुर होता है उसी पकार यह ( शरीर ) भी [आत्मा-रूप] अपने स्वामीका अर्थ सिद्ध फरनेवाली अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धिसे युक्त पुर है, अतः यह ब्रह्मपुर है। जिस मकार पुरमें राजाका भवन होता है इसी प्रकार उस ब्रह्मपुररूप शरीरमें एक सुक्ष गृह अर्थात् बदाकी उपलव्यिका अपिष्ठान है, जिस भकार कि जाल-

X 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 \$ \$ \$ \$ \$ विष्णो: ष्ठानमित्यर्थः, यथा बालग्रामः ।

हि स्वविकारशुङ्गे देशे नामरूपन्याकरणाय प्रविधे

सदारूपं ब्रह्म जीवेनात्मनेत्य-

क्तम् । तस्मादस्मिन्हृदयपुण्ड-रीके वेश्मन्युपसंहतकरणैर्वाद्यवि-

पयविरक्तैविंशेषतो ब्रह्मचर्यसत्य-

साधनाम्यां युक्तैर्वश्यमाणगुण-

वद्रधायमानैर्वहोापलम्यत इति

प्रकरणार्थः ।

दहरोऽस्पतरोऽस्मिन्दहरे वेश्मनि वेश्मनोऽल्पत्वाचदन्त-

र्वेतिनोऽल्यतरत्वं वैश्मनोऽन्तरा-

काश आकाशाख्यं त्रहा ।

आकाशो वै नामेति हिवस्यति।

आकाश इवाशरीरत्वातसूक्ष्मत्व-

ग्रामशिला विष्णुकी उपलव्धिकी अपि-ष्टान होती है-ऐसा इसका तालर्य है।

इस अपने विकारमृत कार्य---ब्रह्म नामरूपकी देहमें सत्संज्ञ धभिन्यक्ति करनेके लिये जीवास-

भावसे अनुप्रविष्ट है-यह कहा ना चुका है। इसीसे निन्होंने इस

हृद्यक्रमलस्य भवनमें अपने इन्द्रिय-

वर्गका उपसंहार कर दिया है उन वाह्य विषयोंसे विरक्त. विशेषतः

साधनोंसे व्रजनर्थ एवं सत्यरूप

सम्पन्न तथा सारो वतलाये जानेवाले

पुरुषोद्वारा चिन्तन गुणोंसे युक्त

उपलब्धि किये जानेपर नहाकी

होती -ऐसा तात्पर्य है ।

सक्ष्म गृहमें दहर-अत्यन्त सुक्ष्म अन्तराकाश यानी

आकाशसंज्ञ बहा है। गृह सूक्ष्म होनेके कारण उसके अन्तर्वर्ती

आकाशका सुक्ष्मतरत्व सिद्ध होता

ही नाम-रूपका 'आकाश

निर्वाह करनेवाला हैं' ऐसा श्रुति कहेगी भी। आकाशके

भशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मत्व

भौर सर्वगतत्वमें उससे समानता

सर्वगतत्वसामान्याच । त स्मिन्ना-| होनेके कारण । उसे आकाश कहा

(\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* काशाख्ये यदन्तर्भव्ये तदन्वेष्ट- | गया है ]। उस आकाशसंज्ञक

व्यम् । तद्वाव तदेव च विशेषेण व्यम् । तद्वाव तदेव च विशेषेण व्यम् । तद्वाव तदेव च विशेषेण करना चाहिये, तथा उसी- की विशेषरूपसे विज्ञासा करनी चाहिये, धर्मात् गुरुके ध्याप्रय तथा प्रायरिन्वच्य च साक्षात्करणीय- प्रायरिन्वच्य च साक्षात्करणीय- धर्मा साक्षात्कार करना चाहिये— ऐसा इसका तार्ल्य है ॥ १ ॥

तं चेद्वयुर्यदिद्मस्मिन्ब्रह्मपुरे दृहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तद्त्र विचते यद्न्त्रेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रूयात् ॥ २ ॥

उस ( गुरु ) से यदि [ शिष्यगण ] कहें कि इस नशपुरमें जो सूक्ष्म कमलाकार गृह है उसमें जो अन्तराकाश है उसके भीतर क्या वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिये १--तो [ इस प्रकार पूछनेवाले श्विष्योंके प्रति ] वह आचार्य यों कहे॥ २॥

पुण्डरीक एव वेश्मनि तावरिक

तं चेदेवमुक्तवन्तमाचार्यं यदि इस प्रकार कहनेवाळे उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें अर्थात् शङ्का करें, किस प्रकार यदिदमस्मिन्त्रझपुरे परिच्छिने- प्रकार कहनेवाळे उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें अर्थात् शङ्का करें, किस प्रकार शङ्का करें ?——इस परिच्छिन वस-प्रदेशीं कमलाकार Sन्तर्दहरं पुण्डरीकं वेदम ततो- | स्हम गृह है उसके मीतर तो उससे एवाकाशः । सी स्क्मतर आकाश है। प्रथम तो उस कमलाकार गृहमें ही क्या वस्तु रह सकती है ! फिर उससे भी

स्यात् । किं ततोऽज्यतरे खे

यद्भवेदित्याहुः । दहरोऽस्मिनन्तराकाद्यः किं तदत्र विद्यते न

किञ्चन विद्यत इत्यभिग्रायः ।

यदि नाम चदरमात्रं किमिपि
विद्यते किं तस्यान्वेपणेन विजिज्ञासनेन वा फलं विजिज्ञासितुः

स्यात् १ अतो यत्तत्रान्वेष्ट्य्य
विजिज्ञासित्व्यं वा न तेन
प्रयोजनमित्युक्तवतः स आचार्यो

ग्र्यादिति भुतेर्वचनम् ॥ २ ।।

मृणुत, तत्र यदुत्र्थ पुण्डरी-कान्तः सस्यान्पत्वात्तरस्यमन्प-तरं स्यादिति, तदसत् । न हि खं पुण्डरीकवेदमगतं पुण्डरीका-दन्पतरं मत्वावोचं दहरोऽस्मि-त्रन्तराकाश इति । किन्तिहं १ पुण्डरीकमन्पं तदद्विधायि

अल्पतर आकाशमें नो हो ऐसी क्या वस्तु हो सकती है! —इस प्रकार यदि वे पूछें। अभिपाय यह है कि इस हृद्यपुण्डरीकके मीतर नो आकाण हे वह सूर्म है, उसम क्या वस्तु हो सकती है! अर्थाद कुछ भी नहीं हो सकती।

यि वेरके समान कोई वस्तु हो भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा करनेसे जिज्ञासको फरू भी नया होगा व्यवत वहाँ जो खोज करने योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं हे तो इस प्रकार कहनेवाले विप्योंसे आचार्यको इस प्रकार कहना चाहिये—यह श्रुतिका वाक्य है ॥ २॥

सुनो, इस विषयम तुम जो कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तर्गत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका अन्तर्वर्ती बस और मी सूक्ष्म होगा, वह ठीक नहीं । भैने हृदयपुण्डरीकान्तर्गत आकाशको हृदयक्षमञ्ज्ये सूक्ष्मत मानकर यह नहीं कहा कि इसका अन्तर्वर्ती आकाश सूक्ष्म है । तो क्या वात है ?—ह्दय- इमल सूक्ष्म है उसका अनुवर्तन

तत्स्थमन्तः करणं पुण्डरीकाकाशः | करनेवाला उसका अन्तर्वर्ती अन्तः-परिन्छिन्नं तस्मिन्बिशुद्धे संहत-करणानां योगिनां स्वच्छ इवी- योंका उपसंहार कर लिया है जन शुद्धे स्वच्छं विज्ञानज्योतिः- स्वच्छ दर्पणमें रूपके समान विशुद्ध स्वरूपावभासं तावन्मात्रं त्रह्मी-पलभ्यत इति दहरोऽस्मिनन्तरा-काश इत्यवोचामान्तःकरणोपा-धिनिमित्तम्; स्वतस्तु*-*

करण उस पुण्डरीकाकाश्यसे परि-च्छिन्न है । जिन्होंने अपनी इन्द्रि-दके प्रतिविस्वरूपमाद्शे इव च विज्ञानज्योतिःस्वरूपसे प्रतीत होने-वाला ब्रह्म उसीके बरावर उपलब्ध होता है। इसीसे अन्तःकरणरूप उपाधिके कारण हमने यह कहा था कि इसका अन्तर्वतीं आकाश अन्तःकरणरूप उपाधिके कारण स्क्ष्म हैं; स्वयं तो----

यावान्त्रा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन्चावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसाबुभौ विद्यूनक्षत्र ।णि यञ्चास्येहा-स्ति यच नास्ति सर्वं तदस्यिन्समाहितसिति॥ ३॥

नितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तर्गत आकाश है । धुलोक और प्रथिवी—ये दोनों लोक सम्यक् प्रकारसे इसके भीतर ही स्थित हैं । इसी प्रकार अग्नि और वायु—ये दोनों, सूर्य और चन्द्रमा—ये दोनों तथा निचुत् और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ ः इस छोकमें है और जो नहीं है वह सब सम्यक् प्रकारसे इसीमें स्थित है॥३॥

यावान्वै प्रसिद्धः परिमाणती-**ऽयमाकाशो भौतिकस्तावानेषो- आकाश प्रसिद्ध है** उतना **ऽन्त्रहेदय आकाशो यस्मिन्नन्वेष्टव्यं यह** विजिज्ञासितंव्यं चावोचाम । नाप्याकाशत्रस्यपरिमाणत्वममि-प्रेस्य तावानित्युच्यते। किं तर्हि १ त्रक्षणोऽनुरूपस्य दृष्टान्तान्तर-पुनर्नाका-स्यामायात् । कथं शसम्मेव ब्रह्मेत्यवगम्यते ''येनाष्ट्रतं खंच दिव महीं च" ( महानारा० उ० १।३ ) ''तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकागः सम्भृतः।" (तै०उ० २।१।१) "एतस्मिन्न खल्वसरे गान्या-काञः।'' (बृ०उ० ३।८।११)

इत्यादिश्रुविभ्यः। किश्रोमे अस्मिन्यावापृथिवी **बुद्**च्युपाधिविशिष्टे अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते स्थिते। यथा वा अरा नाभावित्युक्तं मकारकी नामिमें

परिमाणमें जितना यह भौतिक हृद्यान्तर्गत आकाश है. जिसके विषयमें कि हमने 'अन्वेषण करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी चाहिये' ऐसा कहा था। [यही नहीं | ब्रह्मको भाकाशके समान परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं कड़ा जाता। तो फिर क्या वात है ?--- ब्रह्मके अनुह्नप कोई अन्य दृष्टान्त न होनेके कारण फहा बाता है। [प्रश्न] किंतु नम आकाशके समान ही नहीं है-यह कैसे जाना जाता है ? [उत्तर] 'निसने आकाश, चुलोक और पृथ्वीको मानृत किया हुआ है" "उस इस बालासे आकाश उत्पन्न हुआ" "हे गागिं | इस अज्ञरमें ही आकारा स्थित है" इत्यादि श्रुतियोंसे यह वात सिद्ध होती है।

यही नहीं, इस बुद्धग्रुपषि-विशिष्ट त्रहाकाशके मीतर चुलोक भौर पृथिवी समाहित— सम्यक् मन्नारसे स्थित हैं; निस पहले कह ही चुके हैं | इसी प्रकार हि। तथोमावप्रिश्र वायुश्चेत्यादि बिप्त और वायु –ये दोनों भी

संमानम् । यचास्यात्मन आत्मी-| स्थित हैं--हत्यादि शेष वाक्यका यत्वेन देहवतोऽस्ति विद्यत इह लोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न विद्यते: नष्टं भविष्यच नास्तोत्यु-च्यते । न त्वत्यन्तमेवासतः तस्य हृद्याकाशे समाधानानुपपत्तेः 11 3 11

तात्पर्य भी इसीके समान है। इस देह्वान् भारमाका भारमीयरूपसे को कुछ पदार्थ इस क्रोकमें है और जो कुछ 'भारमीयरूपसे [ इस समय ] नहीं है, नष्ट हो गया है जथवा मविष्यमें नहीं होगा'-ऐसा कहा जाता है [ वह सब सम्यक् मकारसे इसीमें स्थित है ]। यहाँ अत्यन्त असत् वस्तुसे अमिप्राय नहीं है, क्योंकि उसकी तो हृदयाकाशमें स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है।।३।।

तं चेद्ब्रुयुरस्मिश्श्चेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वश्समाहितश सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा यदैतजारा वामोति प्रध्वश्सते वा किं ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४॥

उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं तो जिस समय यह वृद्धावस्थाको पाप होता अथवा नष्ट हो नाता है उस समय क्या शेष रह नाता है ? ॥ ४ ॥

न्तेवासिनोऽस्मिश्रेद्यथोक्ते चेचिदि कि यदि इस बक्षपुरमें अर्थात् ब्रह्म-

तं चेदेवम् क्तवन्तं ब्र्युः पुनर- किंतु यदि इस प्रकार कहनेवाले उस आचार्यसे शिष्यगण कहें पुरोपलक्षित अन्तराकाशमें यह सब त्रक्षपुरे त्रक्षपुरोपलक्षितान्तराकार्या सन्यक् प्रकारसे स्थित है तथा

इत्पर्थः । इदं सर्वं समाहितं | सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामाः ।

कथमाचार्येणानुकाः कामा अन्तेवासिमिरुच्यन्ते ? नैप दोषः: यच्चास्येहास्ति यच नास्तीत्युक्ता एव ह्याचार्येण कामाः। अपि च सर्वशब्देन एव कामाः। यदा यस्मिन्कारु एतच्छरीरं त्रह्मपुरा-जराव**लीपलिता**दिलक्षणा वयोहानिर्वामोति शखादिना वा वृक्णं प्रध्वंसते विस्तिते विनश्यति कि वतोऽन्यदतिशिप्यते । घटाश्रितक्षीस्द्धिस्तेहादिवद्-घटनात्रे देहनाजेऽपि देहाश्रय-

सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ
भी स्थित हैं [ तो जिस समय यह
चृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस
समय क्या क्या रहता है ! ]
ज्ञङ्का—आचार्यने जिनका निरूपण नहीं किया उन कामनाओंको
शिष्यगण क्यों [ ब्रक्सपुरमें स्थित ]
वतलाते हैं !

समाधान-यह दोप नहीं है;
'इस लोकमें को कुछ इसका है चौर
को कुछ नहीं है' इस प्रकार
आचार्यने कामनाओं के विषयमें कहा
ही है। इसके सिवा 'सर्व' शब्दसे
भी कामनाओं का कथन हो ही
जाता है। जब—विस समय इस
प्रकापुरसंज्ञक शरीरको झुरिंगेँ पढ़
जाने और केशों के पक जाने आदि
रूपसे दृद्धावस्था अपनाती है अथवा
उसकी आयुक्ता क्षय पात होता है
अथवा वह शस्त्रादिसे काटा जाकर
बनेस—विस्त्रंसन यानी नाशको पात
हो जाता है तो उससे भिन्न और
वया शेष रहता है !

घटाश्रितक्षास्द्धिस्नेहादिवर् । अभिमाय यह है कि घटका घटनाशे देहनाकेऽपि देहाश्रय-यद्यार्थे होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही और खतादिके नाशके समान देहका सुत्तरोत्तरं पूर्वपूर्वनाज्ञाकाश्यती- । नाश होनेपर भी देहके आश्रित इत्यमित्रायः ॥ ४ ॥

रपिमप्रायः । एवं प्राप्ते नाशे किं । उत्तरोत्तर कार्यं पूर्व-पूर्व कारणका तिष्ठते न किञ्चनाविष्ठत वाहा होनेके कारण नष्ट हो बाते हैं। इस प्रकार नाह्य होनेपर वर्ण्युक्त नाहासे भिन्न बार प्रया रह बाता है है वर्धात कुछ भी नहीं इत्यमित्रायः॥ ४ ॥

एवमन्तेवासिमिश्रोदितः-- शिल्योद्धारा इस प्रकार प्रश्न क्षिये जानेपर---

🕟 स ब्र्यान्नास्य जरयैतज्ञीर्यति न वर्धेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एव आत्मा-पहतपापमा विजरो विमृत्युर्विंशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्येवेह प्रजा अन्वावि-शन्ति यथानुशासनं यं यमन्तयमिकोमा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥

उसे कहना चाहिए 'इस (देह ) की नरावस्थासे यह ( आक्षागारूप ब्रह्म ) जीर्ण नहीं होता । इसके वधसे उसका नाश नहीं होता । यह त्रखपुर सत्य है; इसमें [सम्पूर्ण ] कामनाएँ सम्यक् पकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्माधर्मसे शून्य है तथा जराहीन. मृख्हीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिणसाशून्य, सत्यकाम और सत्यसंकलप है; जिस पकार इस छोकमें पना राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन करती है तो वह जिस-जिस सिन्निहित वस्तुकी कामना करती है तथा जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित जीवन घारण करती हैं' ॥ ५ ॥

स आचार्यो ब्र्यात्तन्मतिमप-नयन् । कथम् ? अस्य देहस्य | जरयैतद्यथोक्तभन्तराकाशाख्यं ब्रह्म यस्मिन् सर्वे समाहितं न देहवन विक्रियत इत्यर्थः। न चास्य वधेन शस्ता-दिघातेनैतद्धन्यते यथाकाशम्: किम्र ततोऽपि सुक्ष्मतरमशब्दम-स्पर्धे ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोपैर्न-स्पृत्यत इत्यर्थः । कथं देहेन्द्रियादिदोपैर्न स्पृ-व्यत इत्येतिसमनवसरे वक्तव्य तत्प्रकृतच्यासङ्गो सा भृदिति नोच्यते । इन्द्रविरोच-नाख्यायिकायाम्रपरिष्टाद्वक्ष्यामो यक्तितः ।

एतत्सत्यमवितथं त्रक्षपुरं

उस आचार्यको उनकी [ शून्य-यिष्यिणी ] बुद्धिकी निवृत्ति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिये। किस प्रकार कहना चाहिये !-देहकी **जरावस्थासे उप्युक्त** वन्तराकाशसंज्ञ हरा. निसमें कि सब कुछ स्थित नीर्ण नहीं होता. अर्थात देहके समान उसका विकार नहीं होता. और न इसके वघ शस्त्रादिके प्रहारसे यह नष्ट ही जैसे कि शिस्रादिके **जाघातसे ] आकाशका नाश नहीं** होता, फिर उससे भी सक्ष्मतर अशब्द एवं अस्पर्श ब्रह्मको वेड एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पर्श नहीं होता-इस विषयमें तो कहना ही क्या है ? यह इसका तात्पर्य है।

देह एवं इन्द्रियादिके दोषोंसे ब्रह्मका स्पर्श क्यों नहीं होता ! इस बातका उल्लेख करना इस भवसरपर आवश्यक **है**: परं<u>त</u> प्रसङ्गका विच्छेद न हो, इसकिये यहाँ नहीं कहा जाता । आगे इन्द्र-विरोचनकी आरूयायिकामें इसका युक्तिपूर्वक वर्णन करेंगे।

यह नसपुर सत्य—अवितय है। बहोन वहा- ब्रह्मेच पुरं ब्रह्मपुरं ब्रह्म ही पुर विर्यात् ब्रह्मरूप पुरका शरीराख्यं तु त्रहा- | नाम ] ब्रह्मपुर है । किंतु यह

पुरं ब्रह्मोपलक्षणार्थत्वात् । तत्त्व-नृतमेव, ''वाचारम्भणं विकारा नामघेयम्" ( छा० ड० ६ । १ । ४ ) इति श्रुतेः । तद्धि-कारेऽनृतेऽपि देहशुङ्गे ब्रह्मोपल-भ्यत इति ब्रह्मपुरमित्युक्तं व्याव-हारिकम् । सत्यं तु ब्रह्मपुरमेत-देव ब्रह्म: सर्वेच्यवहारास्पद-त्वात् । अतोऽस्मिन्पुण्डरीकोप-लक्षिते ब्रह्मपुरे सर्वे कामा ये वहिर्मवद्धिः प्रार्थ्यन्ते तेऽस्मिन्नेव स्वात्मनि समाहिताः । अतस्त-त्प्राप्त्युपायमेवानुतिष्ठत वाह्य-विषयत्ष्णां त्यजतेत्यभित्रायः। एष आत्मा मन्नर्ता स्वरूपम्। भात्मनी शृणुत तस्य ন্তম-रुक्षणम् ण्मु अपहतपाष्मा. धर्माधर्मा-अपहतः पाप्सा ख्यो यस्य सोऽयमपहत्तपाच्या। तथा विजरी विगतजरी विम्र-त्युश्र ।

शरीरसंज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपत्रक्षण-के किये होनेके कारण कहा जाता ] है ! और वह तो मिध्या ही है, क्योंकि "वाणीके आश्रित विकार नाममात्र है" ऐसी श्रुति है। महाका विकार और मिच्या होनेपर भी अ<del>ङ्कर—कार्यमें ब्रह्मकी उपक्रवि</del>घ होती है, इसिक्टिये इसे व्यावहारिक ब्रह्मपुर कहा गया है। वास्तविक ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योंकि यह सम्पूर्ण व्यवहारका आश्रय है। हृदयपुण्डरीकोपलक्षित व्यतः इस ब्रह्मपुरमें सम्पूर्ण कामनाएँ जिन्हें कि आप बाहर पाना चाहते हैं। वे सब-की-सब इस अपने आत्मामें ही स्थित हैं। इसिंखिये आपको उसकी प्राप्तिके उपायका ही अनुष्ठान करना चाहिये और बाह्य विषयोंकी तच्णा-का परित्याग कर देना चाहिये ऐसा इसका तात्पर्य है।

यह सारमा आपका स्वरूप है। आप उसका रुक्षण धुनिये। सप-हतपाप्मा—जिसका धर्माधर्मसंज्ञक पाप सपहत—नष्ट हो गया है वह यह ब्रह्म अपहतपाप्मा है। इसी प्रकार विजर—जिसकी जरावस्था बीत गयी है और मृत्युहीन है। तदुक्तं पूर्वमेव न वधेनास्य हन्यत हति किमर्थं पुनरुच्यते ? यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां ,जरा-मृत्युभ्यां न सम्बन्धते । अन्य-यापि सम्बन्धस्ताम्यां स्यादि-त्यागङ्कानिवृष्यर्थम् । विशोको विगतशोकः । शोको नामेटा दियोगनिमिक्तो

शोको नामेष्टारिवयोगनिमित्तो मानसः सन्तापः । तिजिघत्सो विगताशनेन्छः । अपिपासो-ऽपानेच्छः ।

नन्वपहतपाप्तत्वेन जरादयः
शोकान्ताः प्रतिपिद्धा एव
मवन्ति । कारणप्रतिपेधात् ।
धर्माधर्मकार्या हि त इति ।
जरादिप्रतिपेधेन वा धर्माधर्मयोः
कार्यामावे विद्यमानयोग्प्यसत्समत्विमिति पृथकप्रतिपेधोऽनर्थकः
स्यात् ।

–'इस (शरीर) के नाशसे যক্তা-उसका नाश नहीं होता'—-यह वात तो पहले ही कही जा चुकी है, फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है ? समाधान--यद्यपि देह-सम्बन्धी जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं होता तो भी अन्य मकारसे तो उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही --इस आशङ्काकी निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है। वह--विशोक--शोकरहित--इप्रादिका वियोग होनेके कारण को मानसिक संवाप होता है उसे कहते हैं. विजिघस्स-भोजनेच्छासे रहित और अपिपास-पीनेकी इच्छासे रहित है। गङ्गा-- किंतु अपहतपाप्मत्वके

गङ्गा——किंतु अपहतपाप्मत्वकें
द्वारा तो जरासे लेकर शोकपर्यन्त
सभी विशेषण प्रतिपिद्ध हो जाते हैं,
वयोंकि उनके कारणका प्रतिषेष हो
जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके
ही कार्य हैं, अथवा जरादिके
प्रतिपेचसे धर्माधर्मका कोई कार्य न
रहनेके कारण, विधमान रहते हुए
भी, उनका असत्समस्व सिद्ध होता
है। इसल्ये इन दोनोंका पृथक्
प्रतिपेध निरर्थक ही है।

सत्यमेवं तथापि धर्मकार्या-जरादि-प्रतिषेध-नन्दव्यतिरेकेण सार्थं क्यम स्वामाविकानन्दो यथेश्वरे ''विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'' (बु॰ उ॰ ३ । ९ । २८) इति श्रतेः । तथाधर्मेकायजरादिव्य-तिरेकेणापि जरादिद्रःखस्वरूपं स्वामाविकं स्यादित्याशङ्ख्यते । अतो युक्तस्तिश्चचये जरादीनां धर्माधर्माभ्यां पृथकप्रतिषेधः। जरादिग्रहणं सर्वदुःखोपलक्षणा-पापनिमित्तानां त् द्वःखानामानन्त्यात्प्रत्येकं 딥 तत्प्रतिषेधस्याज्ञक्यत्वात्सर्वद्वःख-प्रतिषेधार्थं यक्तमेवापहतपाप्मत्व. वचनम् ।

सत्या अवितथाः कामा यस्य सोऽयं सत्यकामः । वितथा हि संसारिणां कामाः । ईश्वरस्य तिद्वपरीताः । तथा कामहेतवः संकल्पा अपि सत्या यस्य स सत्यसंकल्पः । संकल्पाः कामाश्च शुद्धसन्त्वोपाधिनिमित्ता ईश्वरस्य

समाधान--ठीक है, ऐसा ही होता है; किंतु जिस प्रकार ईश्वरमें घर्मके कार्यभृत आनन्दसे भिन्ने "ब्रह्म विज्ञानस्वरूप भौर भानन्द-ी मय है" इस श्रुतिके अनुसार स्वामा-विक आनन्द है इसी प्रकार अधर्मके कार्येखप जरादिसे भिन्न स्वामानिक जरादि दुःखका होना भी सम्भव है-ऐसी आशङ्का हो सकती है। इसलिये उसकी निवृत्तिके लिये धर्माधर्मसे जरादिका पृथक् प्रतिषेध करना उचित ही है। जरादिका प्रहण सम्पूर्ण दुःखोंके उपलक्षणके लिये है । पापनिमित्तक दःखोंकी अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे प्रत्येकका प्रतिषेध करना असम्भव होनेसे सम्पूर्ण दुःखींका प्रतिषेध करनेके लिये उसके अपहतपाष्मत्वका मतिपादन करना उचित ही है। निसकी कामनाएँ श्रमिथ्या हैं उसे सत्यकाम कहते हैं। असत्य तो संसारियोंकी ही कामनाएँ हुआ करती हैं. ईश्वरकी कामनाएँ तो उससे विपरीत होती हैं। इसी प्रकार जिसके कामके हेतुभूत संकल्पभी सत्य हैं वह ईश्वर सत्यसंकरुप है। ईश्वरके

चित्रगुवत् । न स्वतो नेति | नेतीत्युक्तत्वात् । यथोक्तलक्षण एवात्मा विज्ञेयो गुरुम्यः शाल-तश्चात्मसंवेद्यतया च स्वाराज्य-

कामैः।

दोषः चेद्रिज्ञायते आस्मतत्त्वा-स्यादिति. সূত্যু-ज्ञाने दोषः सात्र- दोषं दृष्टा-न्तेन । यथा होवेह लोके प्रजा अन्त्राविशन्त्यनुवर्तन्ते यथानु-शासनं यथेह प्रजा अन्यं स्वामिनं मन्यमानाः स्वस्य स्वामिनो यथा यथात्रशासनं तथा तथान्वावि-श्रन्ति। किम् १ यं प्रत्यन्तं जनपद क्षेत्रभागं चामिकामा अर्थिन्यो भवत्त्या-त्मबुद्धधनुरूपं तं तसेव प्रत्यन्तादिम्रुपजीवन्तीति । एष दुशन्तोऽस्वातन्त्र्यदोषं त्रति पुण्यफलोपभोगे ॥ ६ ॥

और संकरप कामना उसकी समान\* शुद्धसत्त्वहरू उपधिके कारण है, स्वतः नहीं; क्योंकि 'नेति नेति' ऐसा उनका प्रतिषेध किया गया स्वाराज्यकी इच्छावाले और उपर्युक्त गुरु शास्त्रद्वारा लक्षणोवाले आत्माको ही स्वसंवेध-रूपसे जानना चाहिये । कड़ो कि उसे न चार्ने तो भी क्या दोष है तो इसमें जो दोष है वह दृष्टान्तपूर्वक इस लोकमें जिस प्रकार प्रजा अनुसार [ राजाके ] अनुशासनके रहती है-इस छोक्सें विस प्रकार अपनेसे भिन्न कोई अन्य स्वामी माननेवाली जैसी प्रचा स्वामीकी आज्ञा होती है उसी

प्रकार अनुवर्तन करती है; किसका

अनुवर्तन करती है !--वह अपनी

बुद्धिके लनुसार जिस-जिस मत्यन्त ( वस्तुकी संनिधि ), देश लथवा

क्षेत्रभागकी कामना करती है उसी-

उसी मत्यन्तादिकी उपनीविनी होती

है। यह हप्टान्त पुण्यफलोपमोनमें

सस्वातन्त्र्यदोषके मति है।। ५॥

<sup>•</sup> विस प्रकार विसके यहाँ चित्र-वर्णवाळी गीएँ हैं उसको चित्रगु कहते हैं, उसी, प्रकार ।

पुण्यकमें फलोंका अनित्यत्व

अधान्यो

दुष्टान्तस्तत्क्षयं ।

अब जस ( कर्मफळ ) के क्षयके छिये 'तद्यथेत्यादि' श्रुतिसे दूसरा दृष्टान्त दिया जाता हैं—

प्रति तद्यथेहेत्यादिः ।

तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते तच इहास्मानमननुविच वज-न्त्येता श्र्य सत्यानकामा शस्तेषा श्र सर्वेषु लोकेष्वकाम-चारो भवत्यथय इहारमानमनुविच वजन्त्येता ४श्च सत्यान् कामाश्स्तेषाश्सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति॥ ६॥

निस प्रकार यहाँ कर्मसे प्राप्त किया हुआ छोक क्षीण हो नाता है उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपार्जित लोक क्षीण हो जाता है। जो लोग इस लोकमें आत्माको भार इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही परलोक-गामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और नो इस छोकमें भारमाको तथा सस्य कामनाओंको जानकर [ परलोकमें ] जाते हैं उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है।। ६॥

तत्तत्र यथेह लोके तासामेव स्वाम्यनुशासनानुवर्तिनीनां प्रजा-नां सेवादिजितो लोकः पराधी-नोपभोगः शीयतेऽन्तवानमवति । अथेदानीं दाष्टीन्तिकम्रपसंहरति **एवमे**वाम्रत्राप्तिहोत्रादिप्रण्यजितो लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत रवेति उक्तो दोप

सो जिस प्रकार इस लोकर्मे अपने स्वामीके अनुशासनका अनुवर्तन करनेवाली उन प्रजाओंका सेवादि-कर्मसे पाप्त किया हुआ यह लोक, जिसका उपभोग पराघीन है, क्षीण-अन्तवान् हो जाता है--अब श्रुति दार्ष्टान्तका उपसंहार करती है-उसी प्रकार परलोकर्मे अग्निहोत्रादि पुण्यकर्मसे माप्त किया हुआ लोक भी, जिसका उपभोग पराधीन है. क्षीण ही हो जाता है। उक्त दोष

\*\*\* एपामिति विषयं दर्शयति तद्य

### इत्यादिना ।

तत्तन्नेहास्मिङ्गोके ज्ञानकर्मणोर्राधन्नता योग्याः सन्त आत्मानं यथोक्तलक्षणं नाला-चार्योपदिष्टमनन्नुविद्य यथोपदेश-मन्नु स्वसवेद्यतामकृत्वा त्रजन्ति देहादस्मात्प्रयन्ति । य एतांश्र यथोक्तान्सस्यान्सरयसंकन्पकार्याः श्र स्वात्मस्थान् कामाननन्नुविद्य व्रजन्ति तेषां सर्वेषु स्रोकेष्वका-मचारोऽस्वतन्त्रता भवति । यथा राजानुनासनानुवितिनीनां प्रजा-नामिन्यर्थः ।

अथ येऽन्य इह लोक आत्मानं गास्ताचार्योपदेशमनु-निद्य स्वात्मसंदेशतामापाध व्रजन्ति यथोक्तांश्व सत्यान्कामां-स्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो मनति राज इन सार्वभौमस्येह लोके ॥ ६॥

डन ( अनारमवेचाओं) को ही मास होता है—इस मकार श्रुति 'तपे' इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय विखलाती हैं।

सो इस छोफ़र्ने ज्ञान कर्मके अधिकारी अर्थात् योग्वता-सम्पन्न होकर वो होग और भाचार्यहारा स्पदेश किये हूर उपर्युक्त रुक्षणवाले आत्माको उनके उपदेशके धनुसार विना जाने-स्वात्मसंवेदताको विना प्राप्त किये इस टंटसे चले जाते हैं कौर जो इन उपर्युक्त सत्य-सत्यसंकरपद्गी कार्यभुत इपने धन्त.करणमें स्थित सरव कामनाओंको विना जाने चले नाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें सकामगति--अस्वतन्त्रता होती है। निस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका <del>ध</del>नुवर्तन करनेवाली प्रदाओंकी परतन्त्रता रहती है।

प्रतन्त्रता रहता है।
भीर वो दृसरे छोग इस छोकमें
शास भीर आचार्यके उपदेशके
कनुसार आसाको जानकर—
स्वास्मसवैचताको प्राप्त करके और
उपर्यु क्त सत्य कामनाओंको जानकर
परछोकमें जाते हैं उनकी इस छोक्न-में सार्वभीम राजाके समान सम्पूर्ण
। छोकोंमें यथेच्छमति होती है ॥६॥

—- ७ :— इतिष्टान्दोग्य`पनिपद्यप्रमाद्याये प्रथमहाण्टभाष्टं सम्पूर्णम् ॥ १ ॥

## **र्हेतिंग्य** स्ट्रग्रह

### दहर-बहाकी उपासनाका फल

कथं सर्वेषु लोकेषु कामाचारो । मवतीत्युच्यते । य आत्मानं यथोक्तलक्षणं हृदि साक्षात्कृत- जानेवाले नशचर्यादि याक्त करण हाद सानार तुन्। जानाल असम्याद सानास सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अपने हृदयमें [ अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो अर्थात सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न हो सम्पन्न ह

उसकी सम्पूर्ण छोकोंमें किस प्रकार यथेच्छगति हो बाती है, यह बतलाते हैं—जिसने आगे बतलाये साधनोंसे

स यदि पितृलोककामो अवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन सम्पन्नो सही-यते ॥ १ ॥

बह यदि पितृछोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे

ही पितृगण वहाँ उपस्थित होते हैं [ अर्थात् उसके आत्मसम्बन्धी हो जाते हैं, ] उस पितृलोकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है ॥१॥ कामः पितरो जनयितारस्त एव जिककी कामनावाला होता है— पितर उत्पत्तिकर्ताओं को कहते हैं, मुखहेतुत्वेन भोग्यत्वाङ्मीका हुलके हेतुरूपसे भोग्य होनेके उच्यन्ते तेषु कामी यस्य तैः नारण वेही लोक कहे जाते हैं, पितृभिः सम्त्रन्थेच्छा यस्य है अर्थात् उन पितृगणके साथ

स त्यक्तदेहो यदि पितृलोक- वह यदि देह छोड़नेपर पितृ-मवति तस्य संकल्पमात्रादेव सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा

पितरः समुत्तिष्ठन्त्यात्मसम्बन्धि- | होती है उसके संकल्पमात्रसे ही विशुद्धसत्त्वतया | तामापद्यन्ते । सत्यसंकल्पत्वादीश्वरस्येव तेन पितृलोकेन भोगेन सम्पन्नः सम्प- हो-सम्पत्ति इष्टपाप्तिका नाम है-चिरिष्टप्राप्तिस्तया समृद्धो मही- उससे समृद्ध हो वह महनीय पूजित यते पूज्यते वर्घते वा महिमान-मनुमवति ॥ १ ॥

पितृगण समुस्थित हो जाते हैं अर्थात् आत्म-सम्बन्धित्वको प्राप्त हो जाते हैं। शुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके समान सत्यसंकरूप होनेके कारण वह उस पितृलोकके भोगसे सम्पन्न होता अथवा वृद्धिको प्राप्त होता है यानी महिमाका अनुभव करता है॥१॥

अथ यदि मातृछोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृछोकेन सम्पन्नो मही-यते ॥ २ ॥

भौर यदि वह मातृछोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातूळोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको पाप्त होता है ॥ २ ॥

अथ यदि आतृछोककामो भवति संकल्पादेवा-स्य भ्रातरः समुत्तिष्ठॅन्ति तेन भ्रातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ३ ॥

भौर यदि वह आतृछोकको कामनावाछा होता है तो उसके संकल्पसे ही आतृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस आनुछोकसे सम्पन्न हो वह महिंमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

अथ यदि स्वस्वलोककामो भवति संकल्पादेवा-स्य स्वसारः समुत्तिष्टन्ति तेन स्वसृष्ठोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ४ ॥

भौर यदि वह भिगनीकोककी कामनावाका होता है तो उसके संकल्पसे ही वहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस भिगनीकोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है। ४॥

अथ यदि सखिळोककामो भवति संकल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिळोकेन सम्पन्नोमहीयते।५।

और यदि वह सखाओं के लोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही सखालोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओं के लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है॥ ५॥

अथ यदि गन्धनारुयलोककामो भवति संकरपा-देवास्य गन्धमारुये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमारुयलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥

शौर यदि वह गन्धमाल्यलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्धमाल्य-छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। ६।।

अथ यद्यन्तपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्न-पाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ।७।

भौर यदि वह अन्नपानसम्बन्धी छोकको कामनावाला होता है तो उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस अन्नपान-छोक्से सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। ७॥

अथ यदि गीतवादित्रलोककालो भवति संकल्पा-देवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्टतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ अोर यदि वह गीतवाद्यसम्बन्धी कोककी कामनाबाळा होता है तो उसके संकल्पसे ही गीत-वाद्य वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गीतवाद्य-कोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है।। ८॥

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते॥९॥

और यदि वह स्त्रीलोककी कामनावाला होता है तो उसके संकल्प-मात्रसे ही सियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं। उस स्त्रीलोकसे सम्पन्न हो वह महिमान्त्रित होता है।। ९॥

समानमन्यत्। मातरो जनयि-त्रयोऽतीताः सुखहेतुभूताः साम-ध्यात्। न हि दुःखहेतुभूतासु ग्रामध्करादिजन्मनिभित्तासु मात्रु विशुद्धसत्त्रस्य योगिन इच्छा तत्सम्बन्धो वा युक्तः ।। २-९।।

शेष सव इसीके समान है।
मातृगण वर्धात अतीत जन्म देनेबाली माताएँ जो योग्यताके अनुसार
सुवकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दु.बकी
हेतुभूत आमस्करादि जन्मोंकी
कारणस्वरूपा माताओंके प्रति विशुद्धचिच योगीकी इच्छा अथवा उनसे
सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है।।२-९॥

- : 0 :--

यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठिति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१०॥

वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस-जिस भोगकी इच्छा करता है वह सब उसके संकल्पसे ही उसकी पास हो जाता है। उससे सम्पन्न होकर वह महिमाकी पास होता है।।१०।। यं यमन्तं प्रदेशमिभकामो

मवित । यं च कामं कामयते

यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोऽस्या
न्तः प्राप्तिमष्टः कामश्र संक
न्पादेव सप्रचिष्ठत्यस्य । तेने
च्छाविघाततयाभिग्नेतार्थप्राप्त्या

च सम्पन्नो महीयत इत्युक्ता
र्थम् ॥ १० ॥

वह जिस-जिस अन्त यानी
प्रदेशकी कामना करनेवाळा होता
है और उपर्युक्त मोगोंसे भिन्न जिस
मोगकी इच्छा करता है वह इसका
पानेके ळिये अभिमत प्रदेश और भोग
इसे संकरपमात्रसे मास हो जाता है।
उससे अर्थात इच्छाके अविधात और
असिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो
वह महिमाको प्राप्त होता है—इस
प्रकार यह अर्थ पहळे कहा ही जा
चका है।। १०।।

\_

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्रमाध्याये द्वितीयसण्ड भाष्यं सम्पूणम् ॥ २ ॥



असत्यसे आवृत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपासना

यथोक्तात्मध्यानसाधनानु- । उपर्युक्त आत्मध्यानसूप साधनके प्रांत प्रति साधज्ञानामुत्साह-जननार्थमजुक्कोश्चन्त्याह—कष्ट-सिदं खलु वर्वते यत्स्यात्मस्थाः श्वन्यप्राप्या अपि——

त इम सत्याः काला अनृतापिधानास्तेषाश् सत्या-नाश्सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रैति न तमिह दर्शनाय लक्षते ॥ १ ॥

वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं । सत्य होनेपर भी अनृत (मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाळा) है, क्योंकि इस प्राणीका जो-जो [ सम्बन्धो ] यहाँसे मरकर जाता है वह-वह उसे फिर देखनेके छिये नहीं मिलता ॥ १ ॥

त इमे सत्याः कामा अनृता- | पिधानास्तेषामात्मस्थानां स्वाश्र-अपने ही आश्रित रहनेवाली उन याणामेव सतामनृतं बाह्यविषयेषु | आत्मस्थित कामनाओंका अनृत स्त्र्यनभोजनाच्छादनादिषु तृष्णा | [अपिघान है ]—स्त्री, अन्न मोजन और वस्त्रादि बाद्य विषयोंमें जो तृष्णा तिज्ञमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्वं है उसके कारणहोनेवाला स्वेच्छाचार मिथ्याज्ञानजनित होनेके कारण

वे ये सत्यकाम अनृतापिधान मिथ्याज्ञाननिधित्तत्वादसृतमित्यु- 'अनृत' कहा जाता है; उनके

च्यते । तन्निमित्तं सत्यानां कामानामप्राप्तिरित्यपिधानमि-वापिधानम् ।

कथमनृतापिधाननिमित्तं तेषामलामः १ इत्युच्यते; यो यो
हि यसमादस्य जन्तोः पुत्रो
भ्राता वेष्ट इतोऽस्मान्नोकात्प्रैति
भ्रियते तमिष्टं पुत्रं भ्रातरं वा
स्वहृद्याकाचे विद्यमानमपीह
पुनर्दर्यनायेच्छन्नपि न लमते
।। १।।

कारण सत्यकामनाओंकी प्राप्ति नहीं होती इसिछये वह अपिघानके समान अपिघान हैं [ वास्तविक अपिघान नहीं हैं ]।

मिथ्या अपिघानके कारण उनकी प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो बतलाया जाता है; क्योंकि इस जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा इष्ट इस लोकसे मरकर जाता है, अपने इदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर भी उस इष्ट, पुत्र अथवा भाईको वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥

--- 0 :--

अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यिद्च्छन्न लभते सर्व तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्रह्यःयेते सत्याः कामा अनृतापिधानास्तव्यथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपिर सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवसेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्युदाः ॥ २ ॥

तथा उस लोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [पुत्रावि] को और जिन अन्य पदार्थोंको यह इच्छा करते हुए मी प्राप्त नहीं करता उन सक्को यह इस ( इदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में नाकर प्राप्त कर लेता है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अनृतसे ढके हुए रहते हैं । इस विपयमें यह दृष्टान्त हैं——जिस प्रकार प्रथिवीमें गड़े हुए सुवर्णके खनानेको \*\*\*\*\*\*\*\* उस स्थानसे अनभिज्ञ पुरुष कपर-कपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी प्रकार यह सारी प्रजा नित्यपति त्रक्षलोकको जाती हुई उसे नहीं पाती, क्योंकि यह अनृतके द्वारा हर ही गयी है ॥ २ ॥

अथ पुनर्ये चास्य विदुषो जन्तोजींवा जीवन्तीह पुत्रा भ्रात्रादयो वा ये च प्रेता सूता इष्टाः सम्बन्धिनो यचान्यदिह लोके बखान्नपानादि रत्नादि वा वस्विच्छन लभते तत्सर्दमत्र हृदयाकाशाख्ये ब्रह्मणि सत्वा यधोक्तेन विधिना विन्दते | अत्रास्मिन्हादिकाशे हि यस्मादस्यैते वधोक्ताः कामा वर्तन्तेऽनता-सत्याः पिधानाः ।

कथमिव तदन्याय्यमित्य-

च्यते। तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि

हिरण्यसेव प्रनर्प्रहणाय निधात-

मिनिंधीयत इति निधिस्तं हिरण्य-

निर्धि निहितं भृमेरधस्तानिक्षि-

प्तमक्षेत्रज्ञा निधिशास्त्रीनिधिक्षेत्र- | इसल्टिये निधि है । मूमिके नीचे

तथा इस विद्वान् प्राणीको बो जीव-इस लोकमें जीवित पत्र या आता भादि, अथवा लो पेत-भरे हए इष्टसम्बन्धी तथा इस लोकर्ने नो वस एवं अन्न-पानादि और रत्नादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी नहीं मिलते उन सबको यह इस वहार्से पहेँचकर हदयाकाशरूप उपर्यक्त विधिसे प्राप्त कर हेवा है. क्योंकि यहाँ उसके इस हृद्याकाशर्में ये टपर्युक्त सत्य काम मिध्यासे आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं। [अपने आत्ममूत ब्रह्ममें विद्यमान रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपलब्ध नहीं होतीं ] यह अ**सङ्ग**त बात कैसे हो सकती है ! यह बतलाया नाता है। इस विषयमें यह दृष्टान्त है—जिस प्रकार हिरण्यनिधि— हिरण्य ( धुवर्ण ) ही, घरोहर रखनेवाले पुरुषोद्वारा पुनः महण करनेके लिये घरोहररूपसे निहित किया (रख दिया) जाता है,

निघेरुपयुपरि मजानत्तस्ते सश्चरन्तोऽपि निधि न विन्देयः एवमेवेमा श्रवयवेदनमपि: अविज्ञावत्यः सर्वो इमाः प्रजा यथोक्तं दृदयाकाशाख्यं नहा-लोकं ब्रह्मेंव लोका ब्रह्मलोक-स्तमहरहः प्रत्यहं गच्छन्त्योऽपि सुपुप्तकाले न विन्दन्ति रुमन्ते एपोऽहं ब्रह्मरोकमाव-मापनोऽस्मृपंद्येति । अनृतेन हि यथोक्तेन हि यस्मात्प्रत्युढा स्वरूपादविद्यादिदोपैर्व-हिरपकुष्टा इत्यर्थः । अतः कष्ट-मिदं वर्तते जन्तूनां यत्स्वायत्त-मपि ब्रह्म न लम्यत इत्यभि-प्रायः ॥ २ ॥

–निक्षिप्त ( रखी हुई ) निहित-**सुवर्णनिधिको** डस स्थानसे अनभिज्ञ---निघि-उस निधिक्षेत्रको न जानने-शासद्रारा वाले पुरुष निधिके ऊपर सञ्चार करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त होना सम्भव भी है उस निधिको भी नहीं जानते उसी प्रकार सम्पूर्ण अविद्यावती प्रजा हदयाकाशसंज्ञक लोकको---नहा यही लोक है उस मधलोकको सुनुप्ति फारुमें प्रतिदिन जानेपर भी 'यह मैं इस समय बद्धालोकभावको प्राप्त हो गया हैं' इस मकार नहीं उपलब्ध करतीं, क्योंकि वह उपर्युक्त अनृतसे मत्यूद--हत है अर्थात् अविद्यादिः दोषोंद्वारा--अपने स्वरूपसे बाहर खींच की गयी है। अतः यह बड़े कष्टकी बात है कि स्वायत्त होनेपर भी जीवोंको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती-ऐसा इसका तात्पर्य है।।२॥

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तशहयः मिति तस्माद्भृद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति॥३॥

वह यह आत्मा ह्दयमें है 'हृदि अयम्' (यह हृदयमें है ) यही इसका निरुक्त (च्युत्पत्ति ) है । इसीसे यह 'हृदय' है । इस मकार जाननेवाळा पुरुष प्रतिदिन स्वर्गलोकको जाता है ॥ ३ ॥ \*\*\*\*\*

स वै यः 'आत्मापहतपाप्मा' इति प्रकृतो वैशब्देन तं स्मार-यति. एष विवक्षित आत्मा हृदि हृदयपुण्डरीक आकाश-शब्देनाभिहितः । तस्यैतस्य हृदयस्यैतदेव निरुक्तं निवेचनं नान्यत् । हृद्ययमात्मा वर्तत यस्मात्तस्माद्भदयम् हृदयनामनिर्वचनप्रसिद्धचावि स्बहृदय आत्मेत्यवगन्तव्यप्ति-त्यभिप्रायः। अहरहवें प्रत्यह-**मे**वंत्रिद्ध्ययमात्मेति जानन स्वर्ग लोकं हार्द ब्रह्मीत प्रति-

नन्यनेयंविद्धि सुप्रकाले हादे त्रहा प्रतिपद्यत एव सुपुप्त-काले सवा सोम्य तदा मम्पन्न इत्युक्तत्वाव् ।

पद्यते ।

बाहमेवं तथाप्यस्ति विशेषः ।

बह जो आत्मा है, 'आत्मापहत-पाप्मा' इस प्रकार जिसका प्रकरण 🕏 उस आत्माका ही श्रुति 'वै' शब्दसे स्मरण कराती है। यह विविधात आत्मा हृद्य-पुण्डरीकर्मे 'आकाश' शब्दसे कहा गया है । उस इस इदय-का यही निरुक्त-निर्वचन (त्युत्पिर) है, अन्य नहीं। क्योंकि यह आत्मा हृदयमें विद्यमान है इसक्रिये यह हृदय है। इस प्रकार 'हृदय' इस नामके निर्वचनकी प्रसिद्धिसे भी 'भारमा अपने हृद्यमें है' ऐसा जानना चाहिये--ऐसा इसका अभिमाय है। **अहरहः--**-प्रतिदिन इस प्रकार जानने-वाला अर्थात् 'यह आस्मा हृद्यमें है' इस मकार जाननेवाला पुरुष स्वर्गलोक — इदयस्य ब्रह्मको पाप्त होता है।

शङ्का—किंतु इस प्रकार न नाननेवाला भी सुपुसकालमें **ब्रह्मको** पास होता ही है, क्योंकि सु<del>पुष</del>-कालमें 'हे सोम्य ! उस समय यह सत्से सम्पन हो जाता है' ऐसा फहा गया है।

समाधान--ठीक है, ऐसा ही हैं। तो भी कुछ विशेषता 🕻 ! यथा जान नजानंथ सदी जन्तुः । निस प्रकार विद्वान् स्रीर श्रविद्वान् सद्रहोव तथापि तत्त्वमसीति विद्वान्सदेव प्रतिबोधितो नान्योऽस्मीति जानन्सदेव भवति । एवसेव विद्वानविद्वांश्च सुषुप्ते यद्यपि सत्सम्पद्यते तथा-प्येवंविदेव स्वर्गे लोकमेती-त्युच्यते । देहपातेऽपि विद्या-फलस्यावश्यं मावित्वादित्येष विशेष: 11 ३ 11

सभी जीव सद्ब्रहा ही है, तथापि 'त् वह है' इस प्रकार घोषित किया हुआ विद्वान् 'मैं सत् ही हूँ, धीर कुछ नहीं' इस प्रकार जानता हुआ सत ही हो जाता है । इसी मकार यद्यपि सुषुप्तमें विद्वान् और भविद्वान् दोनों ही सत्को पाप होते हैं. वो भी केवल इस प्रकार चाननेवाला ही स्वर्गळोकको प्राप्त होता है-ऐसाकहा जाता है, क्योंकि देहपात होनेपर भी फल अवश्यम्भावी है। यही इसकी विश्लेषता है ॥ ३ ॥

अथ य एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं स्वेन रूपेणाभिनिष्पचत ज्योतिरूपसम्पद्य आत्मेति होवाचैतद्मृतमभयमेतद्ब्रह्मोति तस्य ह वा पतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति ॥ १ ॥

यह जो सम्प्रसाद है वह इस शरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको मास हो अपने स्वरूपसे युक्त हो जाता है। यह धारमा है, यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है-ऐसा आचार्यने कहा । उस इस ब्रह्मका 'सत्य' यह नाम है ॥ ४ ॥

स्प्रप्रकाले स्वेनात्मना सता।

सम्पन्नः सन्सम्यक् प्रसीद्वीति | रूपसे प्रसन्न होता है, अतः वह

सुपुप्तकारुमें अपने सत्से सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक् जाग्रत् तथा स्वप्नके विषय आर इन्द्रियोंके संयोगसे

जातं कालुष्यं जहातीति सम्प्र-सादशब्दी यद्यपि सर्वेजन्तनां साधारणस्तथाप्येवंवितस्वर्गे **होक्से**तीति प्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद इति सनिहितवद्यत्न-विशेषात् । सोऽथेद शरीरं हित्वास्माच्छ-रीरात्सम्रत्थाय शरीरात्मभावनां परित्यज्येत्यर्थः। न त्वासनादिव समस्यायेतीह युक्तमुः स्वेन रूपेणेति विश्वेषणात् । न द्यन्यत उत्थाय स्त्रक्षपं सम्पत्तव्यम् । स्वरूपमेव हि तब भवति प्रति-पत्तव्यं चेत्स्यात् । परं परमात्म-

कालिमाको त्याग देता है: इसलिये यद्यपि 'सम्प्रसाद' शब्द नीवोंके लिये साघारण है, तो भी इस प्रकार जाननेवाला स्वर्गलोकको पास होता है' ऐसा [विद्वत्सम्बन्धी] प्रकरणहोनेके कारण'एव सम्प्रसादः' यह मयोग इस विद्वान्के लिये ही आया है: क्योंकि यहाँ संनिहितके समान विशेष यत्न किया गया है।\* इस प्रकारका विवेक पश्चात् वह विद्वान् इस शरीरको स्यागकर इस ऋरीरसे उत्थान कर अर्थात् देहात्मवुद्धिको त्यागकर-यहाँ 'आसनसे **उ**ठनेके श्चरीरसे उठकर' ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, वयों कि 'स्वेन रूपेण' (अपने स्वरूपसे ) ऐसा विशेषण दिया गया है और अपने स्वरूपकी प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान करके की नहीं जाती. क्योंकि यदि वह मासव्य हो तो स्वरूप ही नहीं हो सकता--पर अर्थात् परमात्म-लक्षणं विज्ञप्तिस्वभावं ज्योति- । लक्षण विज्ञप्तिस्वरूप ज्योतिको माप्त

क्क 'एप सम्प्रसाद ' में जो 'एप ' शब्दका प्रयोग किया हुआ है वही बल्त-विशेष है। जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये 'एष' (यह) का प्रयोग किया जाता है, अत 'सम्प्रसाद' शब्दसे यशिष सामान्यतः सभी जीवोंका ग्रहण हो सकता है तथापि 'एए.' रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्त्रमें कहे हुए प्रकरण-प्राप्त विद्वान्के लिये ही प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वही समीप है।

रूपसम्पद्य स्वास्थ्यसुपगम्येत्ये-तत् । स्वेनात्सीयेन रूपेणाभि-निष्पद्यते । प्रागेतस्याः स्वरूपसम्प-चेरविद्यया देहसेवापरं रूपमा-त्मत्वेनोपगत इति तदपेक्षयेद-सुच्यते स्वेन रूपेणेति ।

अश्वरीरता द्यात्मनः स्वरूपम् । यत्स्वं परं च्योतिःस्वरूपमापद्यते सम्प्रसाद एव आत्मेति होवाच । स ब्र्यादिति यः श्रुत्या नियुक्तो-ऽन्तेवासिम्यः । किञ्चैतदम्तम-विनाशि भूमा "यो वै भूमा तदस्तम्" (छा० उ० ७।२४ । १ ) हत्युक्तम् । अत एवामयं भूम्नो द्वितीयामावादत एत-वृत्रक्षेति ।

तस्य इ वा एतस्य ब्रह्मणो नामाभिघानम् । किं तत् १ सत्य-मिति । सत्यं ह्यवितयं ब्रह्म । तत्सत्यं स आत्मेति ह्युक्तम् । हो अर्थात् आस्मस्थितिमें पहुँचकर स्वकीय अर्थात् अपने रूपसे सम्पन्न हो जाता है। इस स्वरूपप्राप्तिसे पूर्व वह अपररूप देहको हो अविद्याके कारण आत्ममावसे समझता था। उसीकी अपेक्षासे 'स्वेन रूपेण' (अपने स्वरूपसे) ऐसा कहा गया है।

*XXXXXXXXX* 

अशरीरता ही आत्माका स्वरूप है। जिस अपने परज्योति स्वरूपको सम्मसाद मास होता है वही आत्मा है—ऐसा आचार्यने कहा। तारपर्य यह है कि श्रुतिने जिसे नियुक्त किया है उस आचार्यको शिप्यों के मित ऐसा कहना चाहिये। तथा यही अमृत—अविनाशी मृमा है, क्यों कि "जो मृमा है वही अमृत है" ऐसा कहा जा जुका है। इसीसे यह अभय है, क्यों कि मूमासे भिन्न दृसरी वस्तुका अभाव है; इसिल्ये यह बस है।

उस इस ब्रह्मका यह नाम— अभिधान है। वह क्या है!— सत्य। सत्य ही अवितय (असद्धि-रुक्षण) ब्रह्म है, क्योंकि 'वह सत्य है, वह आत्मा है' ऐसा पहले ( छा० ६।८।७ में) कहा जा अथ किमर्थमिदं नाम पुनरु यते १ चुका है। किंतु यह नाम किस-हियो कहा गया है ! [इसपर कहते हैं—] उसकी उपासना-विधिक्ती तदुपासनविधिस्तुत्पर्थम् ॥ ४ ॥ स्तुतिके लिये ॥ ४ ॥

तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तचरसत्तदमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यद्यं तेनोभे यच्छति यद्नेनोभे यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग लोकमेति॥ ५॥

वे ये 'सकार', 'तकार' और 'यम्' तीन अक्षर हैं। उनमें जो 'सकार' है वह अमृत है, जो 'तकार' है वह मर्त्य है और जो 'यम्' है उससे वह दोनोंका नियमन करता है; क्योंकि इससे वह उन दोनोंका नियमन करता है इसलिये 'यम्' इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही स्वर्गलोकको जाता है ॥ ५ ॥

नामाक्षराणि त्रीण्येतानि सतीय-मिति सकारस्तकारो यमिति च । ईकार है वह उच्चारणमात्रके लिये ईकारस्तकार उचारणार्थोऽनु-[ इकार ] से ही उसका निर्देश

तानि ह वा एतानि ब्रह्मणो वे ये ब्रह्मके तीन नामाक्षर हैं 'स', 'ती' और 'यम' अर्थात् सकार, तकार और यम् हैं। तकारमें बो वन्धः;हस्वेनैवाक्षरेण पुनः प्रति- किया गया है। उनमेंसे वहाँ बो कारस्तदमृतं सद्नहाः, अमृतवाच-कारस्तदमृतं सद्नहाः, अमृतवाच-कारणं अमृतका वाचक होनेके कत्वादमृत एव सकारस्तकारान्तो तकारान्त निर्देश किया गया है। निर्दिष्टः । अथ यत्ति तका- तथा जो 'ति' यानी तकार है

यद्यमक्षरं तेनाक्षरेणामृतमर्त्याख्ये पूर्वे उमे अक्षरे यच्छति यमयति नियम-वशीकरोत्यात्मनेत्यर्थः । यद्यस्मादनेन यमित्येतेनोसे यच्छति तस्माद्यम् । संयते इव ह्येतेन यमा लक्ष्येते ब्रह्मनामा-**क्षरस्यापीदममृतत्वादिधर्मव**न्वं महाभाग्यं किस्तुत नामवत इत्यु-पास्यत्वाय स्तूयते ब्रह्मनामनिर्ध-चनेनैव । नामवतो वेत्तैवंवित । अहरहर्वा एववित्स्वर्गे लोकमेती-त्युक्तार्थम् ॥ ५ ॥

वह मर्स्य है और जो 'यम' अक्षर है उस अक्षरसे अमृत और मर्त्य-दोनों पहले प्रयोग करनेवाला उनका नियमन करता है धर्थात् उसके नियमन स्वमावसे उन्हें वशीभृत करता है। क्योंकि इस अक्षरके द्वारा इन दोनोंको नियमन करता है इसिछिये यह 'यम्' है । इस 'यम्' अक्षरके द्वारा वे पर्वोक्त दोनों अक्षर संयत-से दिखायी देते हैं। ब्रह्मके नामके अक्षरोंका भी यह **अमृतत्वा**दि धर्मवान होना परम सौभाग्य फिर नामीके विषयमें तो कहना ही इस मकार उपास्यत्वके लिये इझके निर्वचन करके ही उसकी स्त्रति की बाती है। उस नामीको बानने-वाला 'एवंवित्' कहलाता है। वह एवंवित् ( इस प्रकार नामनेवाला ) नित्यपति स्वर्गलोकको जाता है—ऐसा अर्थ पहले कहा ही जा चुका है ॥५॥

-: † .-

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये तृतीयखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ३ ॥

# चतुर्ध सगड

#### सेतुस्य आत्माकी उपासना

अथ य आत्मा स सेतुर्तिधृतिरेपां छोकानामसम्भे-दाय नैतश्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतश्सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहत-पाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः ॥ १ ॥

जो मात्मा है वह इन छोक्तोंके असम्मेद ( पारस्परिक असंघर्ष ) के **ळिये इन्हें निशे**नरूपसे घारण करनेवाळा सेतु है। इस सेतुका दिन-गत अतिकमण नहीं करते । इसे न लरा, न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही पात हो सकते हैं। सम्पूर्ण पाप इससे निकृत हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है॥ १॥

अथ य आत्मेति। उक्तलक्षणो यः सम्प्रसादस्तस्य स्वरूपं वश्य-माणैरुक्तरेनुक्तैथ गुणैः पुनः साधनसे सम्बन्ध क्रानेक लिये पुनः स्तूयते ब्रह्मचर्यसाधनसम्बन्धा- स्तुति की जाती है। यह जो उपर्युक्त र्थम् । य एष यथोक्तलक्षण आत्मा समान सेतु हैं; विष्टति—विद्रोपतः स सेतुरिव सेतुः। विघृतिविधरणः । के अनुरूप विघान करनेवाळे इस अनेन हि सर्वं जगद्वणीश्रमादि- आत्माके द्वारा ही सारा जगत् क्रियाकारकफलादिमेदनियमैः

उपर्यु क्त रुष्णवास्त्र को सम्प्रसाद रुक्षणींवारा आत्मा है वह सेतुके धारण करनेवाला है। कर्ता (जीव) वर्णाश्रमादि किया, कारक और

कतुरनुरूपं विद्धता विधृतम् । अधियमाणं हीश्वरेणेदं विश्वं विनश्येद्यतस्तरमात्स सेतुविंधृतिः। किमर्थं स सेत्ररित्याह—एपां भरादीनां लोकानां कर्त्वमे-फलाश्रयाणामस मेदायाविदारणा-याविनाशायेत्येतत्। किंविशिष्ट-श्रासौ सेतुरित्याह । नैतं सेतुमा-त्मानमहोरात्रे सर्वस्य जनिमतः परिच्छेदके सती नैतं तस्तः। यथान्ये संसारिणः कालेनाहो-रात्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न तथायं कालपरिच्छेद्य इत्यभिः प्रायः । "यस्मादर्वाक्संवत्सरी-ऽहोिमः परिवर्ततं" (बृ० उ० ४। ४। १६) इति श्रुत्यन्तरात् । अत एवेनं न जरा तरित न प्रामीति तथा। न मृत्युर्न शोको

फलादि मेदके नियमोद्वारा घारण किया गया है। क्योंकि ईश्वरद्वारा घारण न किये जानेपर यह विश्व नष्ट हो जाता, इसिलये वह इसे घारण करनेवाला सेत्र है। वह सेतु क्यों है ? इसपर श्रुति कहती है कि कर्ता और कर्मफलके भूलेंक आश्रयभृत इन लोकोंके असम्मेद-अविदारण अर्थात् अविनाश (रक्षा ) के लिये यह सेत्र है। यह सेत्र किस विशेषणवास्त्र है ? इसपर श्रुति कहती है-इस भारमारूप सेतुको दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशीरू पदार्थों के परिच्छेडक होनेपर भी करते। अतिक्रमण नहीं प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अही-रात्रादिरूप कालसे परिच्छेच हैं उस प्रकार यह कारूपरिच्छेघ नहीं हैं— ऐसा इसका अभिपाय है: जैसा कि "निस (परमारमा) से नीचे संबासर दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता रहता है" इस अन्य श्रतिसे सिद्ध होता है। इसीसे इसे जरा नहीं तरती,

अर्थात् प्राप्त नहीं होतो । इसी प्रकार

न मृत्य, न शोक, न सुकृत-दुष्कृत

न सकतं न दुष्कृतं सकतदुष्कृते धर्माधर्मी। प्राप्तिरत्र तरणशब्दे-नामित्रेता नातिक्रमणम् । कारण शातमा। न शक्यं हि कारणाति-क्रमणं कर्ते कार्येण । अहोरात्रादि च सर्वे सतः कार्यम्। अन्येन ह्यन्यस्य प्राप्तिरतिक्रमणं क्रियेत । न त तेनैव तस्य । न हि घटेन मृत्प्राप्यतेऽतिक्रम्यते

#### वा ।

यद्यपि पूर्वे य आत्मापहत-पाप्मेत्यादिना पाप्मादिप्रतियेध उक्त एव तथापीहायं विशेषो न त्तरतीति प्राप्तिविषयस्वं प्रतिषि-ध्यते । तत्राविशेषेण जराद्यमाव-मात्रप्रकम् । अहोरात्राद्या उक्ता अनुकाश्चान्ये सर्वे पुप्सान उच्यन्तेऽतोऽस्मादात्मनः सेतोनि-वर्तन्तेऽप्राप्यैवेत्यर्थः । अपहत-पाप्मा होष त्रहाँव लोको ब्रह्मलोक उक्तः ॥ १ ॥

और न धर्माधर्म ही प्राप्त होते हैं। यहाँ 'तरण' शब्दसे प्राप्ति अभिप्रेत है, अतिक्रमण नहीं; क्योंकि भारमा कारण है और कार्यके द्वारा कारण-अतिक्रमण नहीं किया जा सकता । दिन और रात्रि मदि ये सत्के ही कार्य हैं: और अन्यकी ही मासि **अन्यके** द्वारा अथवा अतिक्रमण दिया जाता है. अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या **अतिक्रमण** नहीं किया जाता-घटके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या अवि-कान्त नहीं की जा सकती।

यद्यपि पहले 'य भारमापहतपाप्मा' इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि यहाँ वह विशेषता तरति' इस वाक्यसे आत्माके प्राप्ति-विषयत्वका प्रतिषेध किया जाता है । उसमें सामान्यरूपसे जरादिका वतल्या गया है। पूर्वोक्त दिन और रात्रि भादि तथा अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप **क**हे नाते हैं । अतः वे इस आत्मारूप सेतुसे इसे माप्त किये विना ही निवृत्त हो जाते है, क्योंकि यह व्रह्मलोक--जिसमें व्रह्म ही लोक -अपहतपाप्मा कहा गया है ॥१॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

यस्माच पाष्मकायंमान्ध्यादि-।

क्योंकि पापके कार्य अन्धत्वादि शरीरवान्को ही होते हैं, अशरीर-

शरीरवतः स्याच त्वशरीरस्य- | को नहीं-

तस्माद्वा एत सेतुं तीर्त्वान्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा एतथ सेतुं तीर्खापि नक्तमहरेवाभिनिष्पचते सक्रद्विभातो ह्येवैष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥

इसल्जिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होता, विद्ध होनेपर भी अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता है, इसीसे इस सेतुको तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशस्वरूप है।। २ ॥

एतमात्मानं सेतं प्राप्यानन्धी भवति देहवर्षे पूर्वमन्धोऽपि सन्। तथा विद्धः सन्देहवन्त्वे स देह-वियोगे सेतुं प्राप्याविद्धो भवति। तथोपतापीरोगाद्युपतापवान्सन्न-ज्ञपंतापी भवति । किश्च यस्माद-होरात्रे न स्तः सेती तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वा प्राप्य नक्तमपि

इसीसे सेतुरूप इस आत्माको तरकर-प्रत होकर देहवान होनेके समय पहले अन्धा होनेपर भी-अनन्य हो जाता है। इसी प्रकार देहवान् होनेके समय विद्ध होनेपर भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु-को प्राप्त होकर अविद्ध हो जाता है तथा दिहवान् होनेके ही समय ] उपतापी-रोगादि होनेपर भी अनुपतापी हो नाता है। इसके सिवा क्योंकि इस [ आत्मारूप ] सेतुर्मे रातका अभाव है इसलिये सेतुको तरकर-प्राप्त होकर नक्त-तमोरूपं रात्रिरिप सर्वमहरेवा- तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही भिनिष्पद्यते । विज्ञप्त्यात्सच्यो- | हो नाती है । तात्पर्य यह है कि तिःस्वरूपमहरिवाहः सदैकरूपं विदुपः सम्पद्यत इत्यर्थः । सक्र-द्विमातः सदा विभातः सदैकरूपः स्वेन रूपेणैष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥

विद्वान्के छिये वह दिनके समान विज्ञानात्मज्योतिःस्वरूप दिन अर्थात् सर्वदा एक रूप ही हो जाता है, क्योंकि यह वद्मलोक स्वाभाविकरूपसे सकृद्विभात-सदा भासमान अर्थात् सदा एक रूप

तद्य प्वैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामे-वैष ब्रह्मलोकस्तेषाथ सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ३ ॥

वहाँ ऐसा होनेके कारण जो इस बसलोकको ब्रखचर्यके द्वारा [ शास एवं भाचार्यके उपदेशके अनुसार] जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छमति हो जाती है।। ३॥

तत्त्रतेवं यथोक्तं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचन र्येण स्त्रीविषयत् ब्लात्यागेन शास्ता-चार्योपदेशमनुविन्दन्ति स्वात्म-सवेद्यतामापादयन्ति ये तेषामेव ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदामेष । पासकोंको ही यह ब्रह्मलोक पास त्रह्मलोकः । नान्येषां स्त्रीविषय-सम्पर्कजातराष्णानां त्रसविदाम- होनेपर भी इसकी

वहाँ ऐसा होनेके कारण जी इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्य-स्रीविषयक तृष्णाके त्यागद्वारा शास्त्र एवं आचार्यके उपदेशके अनन्तर जानते हैं अर्थात् स्वात्मसं-वेद्यताको भास कराते व्रक्षचर्यस्प साधनसम्पन्न ब्रह्मो-होता है। अन्य स्नीविषयक सम्पर्कः जनित तृष्णावालोंको बह्मोपासक 11 7 11

पीत्पर्थः । तेषां सर्वेषु लोकेषु | होती-ऐसा इसका तालर्थं है । कामचारो मवतीत्युक्तार्थम् । उनकी सम्पूर्ण लोकोंमें स्वेच्छागति हो जाती है—इस प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है। अतः चर्य ब्रह्मविदामित्यभिप्रायः अभिप्राय यह है कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकोंका परम साधन है ॥३॥

> इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्रमाच्याये चतुर्थ-खण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ४ ॥



#### कुग्रम सम्हर्क

### यज्ञादिमे बह्मचर्यदृष्टि

य आत्मा सेतृत्वादिगुणैः विस आत्माकी सेतृत्वादिगुणैंसे स्तुतस्तत्त्राप्तये ज्ञानसहकारि- किये ज्ञानसे इतर ज्ञानके सहकारी साधनान्तरं ब्रह्मचर्यारूपं विधा- तन्यमित्याह । यज्ञादिभिश्र विद्यानस्त है; इसीसे श्रुति कहती है; तथा उसकी कर्तन्यताके निये यज्ञादिरूपसे उसकी स्तुतिकरती है-

अथ ययज्ञं इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येव यो ज्ञाता तं विन्द्तेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म-चर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्येवेष्ट्रात्मानमनुविन्द्ते ॥ १ ॥

अब, [ लोकमें ] जिसे 'यज्ञ' (परमपुरुवार्थका साधन ) कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जो जाता है वह ब्रह्मचर्यके द्वारा ही उस ( ज्ञक्कलोक ) को पास होता है । और निसे 'इष्ट' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा पूजन करके ही पुरुष आत्माको पाप्त होता है ॥ १ ॥

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते लोके अत्र, जिसे 'यज्ञ' ऐसा कहा
परमपुरुषार्थसाधनं कथयन्ति
परमपुरुषार्थसाधनं कथयन्ति
प्रिष्टास्तद्रह्मचर्यमेत । यज्ञस्यापि वतलाते है वह ब्रह्मचर्य ही है ।

तद्रक्षचयंबाँद्धभेतेऽतो यत्तोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति प्रतिपत्त-व्यम् । कथं ब्रह्मचर्ये यज्ञ इत्याह । ब्रह्मचरेंणैव हि यस्माद्यो ज्ञाता स तं ब्रह्मलोकं यज्ञस्यापि पारम्प-र्येण फलभृतं विन्दते लभते ततो यज्ञोऽपि ब्रह्मचर्यमेवेति । यो **बातेत्यक्षराजुबूचेर्यज्ञा** ब्रह्म-चर्यमेव । अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्म-चर्यमेव तत् । कथम्; ब्रह्मचर्ये-णैव साधनेन तमीश्वरमिष्टा पुजयित्वाथवैषणामात्मविषयां तमात्मानमञ्जविन्दते । एपणादिष्टमपि व्रह्मचर्य-मेव ॥ १ ॥

जो भी फुल ब्रह्मचर्यवान् पुरुष प्राप्त फरता है, इसलिये यज्ञको भी ब्रह्मचर्य ही चाहिये। ब्रह्मचर्ययज्ञ किस प्रकार है ? - इसपर श्रुति कहती है--क्योंकि जो ज्ञानवान् है वह उस ब्रह्मकोकको, जो कि परम्परासे यज्ञका भी फलस्वरूप है, ब्रह्मचर्यसे ही प्राप्तकरता है; अतः यह भी ब्रह्मचर्य ही है। 'यो ज्ञाता' इन अक्षरोंकी अनुवृत्ति होनेके कारण नक्षचर्यको ही यज्ञ कहा गया है। तथा जिसे 'इष्ट' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है। किस प्रकार ?---पुरुष उस ईश्वरको ब्रह्मचर्यस्वप साधनसे ही यजन कर-पूजकर अथवा आत्मविषयक एषणा आत्माको शास्त्र एवं आचार्यके उपदेशानुसार साभात् जानता है । उस एषणाके कारण इष्ट भी ब्रह्मचर्य ही है।। १॥

अथ यत्तत्त्रायणितत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्म-चर्येण ह्येव सत आत्मनस्त्राणं विन्द्रोऽथ यन्मौन-मित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्ब्रह्मचर्येण ह्य वात्मानमनु-विद्य मनुरो ॥ २ ॥ वधा जिसे 'सत्त्रायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य हो है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही सत्—परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता है। इसके सिवा जिसे 'मीन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है।।२॥

अथ यत्सत्त्रायणिमत्यावसरे व्रक्षचर्यमेव तत्; तथा सतः परस्मादात्मन आत्मनस्नाणं रसणं व्रक्षचर्यसाधनेन विन्दते । अतः सत्त्रायणशन्दमपि व्रक्ष-चर्यमेव तत् । अथ यन्मौन-मित्याचसते व्रक्षचर्यमेव तत्, व्रक्षचर्येणैव साधनेन युक्तः सन्नात्मानं चास्नाचर्यम्याम-त्रविद्य पश्चान्मत्तुते च्यायति । अतो मौनशन्दमपि व्रक्षचर्य-मेव ॥ २ ॥ तथा बिसे 'सत्त्रायण' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि पूर्वोक्त (यज्ञ और इष्ट) के समान ब्रह्मचर्यह्म साघनसे ही पुरुष सत्—परमारमासे लपनी रह्मा कराता है। जतः सत्त्रायण नाम-वाळा भी ब्रह्मचर्य ही है। और जिसे 'मीन' ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्यह्म साघनसे युक्त हुआ ही साधक शास और आचार्यसे आत्माको जानकर फिर मनन अर्थात ध्यान करता है। जतः 'मीन' नामवाळा भी ब्रह्मचर्य ही है। २॥

अथ यद्नाशकायनित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्द्तेऽथ यद्रण्यायनित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तद्रश्च ह वै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मछोके तृतीयस्यामितोदिवि तेदे रंमदीयथ तरस्तद्श्वरथः सोमसवनस्तद्पराजिता पूर्वह्मणः प्रभुविमित्रथ हिरण्मयम् ॥ ३ ॥

अर्जु नलाल देखी नगर

\*\*\*\*\*\*

तथा जिसे जनाशकायन (नष्ट न होना) कहा जाता है वह भी

ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिसे [साघक] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है

वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता। और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता

है वह भी ब्रह्मचर्य ही है; क्योंकि इस ब्रह्मकोकर्में 'अर' और 'ण्य' ये दो

समुद्र हैं, यहाँसे तीसरे घुकोक्में ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसवन नामका
अञ्चल्य है, वहाँ ब्रह्माकी अपराजिता पुरी है और प्रमुक्ता विशेषह्रपसे
निर्माण किया हुआ सुवर्णमय मण्डप है।। ३।।

अथ यदनाशकायनमित्याच-क्षते नक्षचर्यमेव तत्। यमात्मानं व्रक्षचर्येणातुविन्दते स एष द्यात्मा ब्रह्मचर्यसाधनचतो न नश्यति तस्मादनाशकायनमपि व्रक्षचर्यमेव।

त्रस्रचयेमेव ।

अथ यदरण्यायनमित्याच
शते व्रह्मचर्यमेव तत् । अरण्य
शब्दयोरर्णवयोर्व्रह्मचर्यवतोऽय
नादरण्यायनं व्रह्मचर्यम्। यो ज्ञाना
यज्ञ एपणादिष्टं सतस्त्राणात्सत्त्रा
यणंमननान्मीनमनशनादनाश-

तथा निसे 'अनाशकायन' ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है। जिस वात्माको ब्रह्मचर्यके द्वारा पाप्त करता है, ब्रह्मचर्यरूप साधनवाले पुरुषका वह आत्मा नष्ट नहीं होता; अतः अनाशकायन भी ब्रह्मचर्य ही है। और जिसे 'अरण्यायन' ( वनवास ) ऐसा फहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्यवान् पुरुष 'अर' और 'ण्य' नामवाले दो समुदोंके प्रति गमन करता है. इसलिये ब्रह्मचर्य अरण्यायन है। जो ब्रह्मचर्य ज्ञानरूप होनेके कारण यज्ञ है, एपणाके कारण इष्ट है, सत् (ब्रह्म) से रक्षा करानेके कारण सत्त्रायण है, मनन करनेके कारण मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश-कायन है और अर एवं ण्य इन स्व स्व सहकारिकारणं साधन-प्रित्यते व्रह्मविद्याः पुरुपार्थ-साधनैः स्तुतत्वाद्रह्मचर्ये परमं ज्ञानस्य सहकारिकारणं साधन-पित्यतो ब्रह्मविद्या यत्नतो रक्ष-णीयमित्यर्थः ।

तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेऽस्थ ह वै प्रसिद्धो ण्यश्वार्णवौ समुद्री समुद्रोपमे वा सरसी वतीयस्यां भ्रवमन्तरिक्षं चापेश्य ततीया द्यौस्तस्यां तृतीयस्यामितोऽसमा-ल्लोकादारभ्य गण्यमानायां दिति । तत्त्रत्रेव चैरमिरान्नं तन्मय ऐरो मण्डस्तेन पूर्णमैरं तदपयोगिनां सद-तत्रैव करं हपेरिपादकं सर:। चाश्वत्थो वक्ष: सोमसवनो सोमाऽमृत तन्निस-तत्रैव वोऽमृतस्रव इति वा । च त्रहालोके त्रसचर्यसाधन-रहितेंत्रहाचर्यसाधनवद्श्योऽन्यैर्न जीयत इत्यपराजिता नाम पूः प्ररी त्रहाणी हिरण्यगर्भस्य ।

अर्णवॉको करनेके कारण रामन -इस अरण्यायन् पुरुवार्थके महान् साधनोद्वारा स्तुति जाने के कारण ज्ञानका परम सहकारी कारण है। अतः तात्पर्य यह है कि नहाने जाको इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये। वहाँ उस ब्रह्मलोकमें तीसरे अर्थात् इस लोकसे आरम्भ करनेपर मूर्लोक और अन्तरिक्षकी अपेक्षा तीसरे घुलोकमें प्रसिद्ध 'अर' और 'ण्य' ये दो समुद्र अथवा समुद्रके समान दो सरोवर हैं । तथा वहींपर ऐर--इरा अन्नको कहते हैं तन्मय ऐर अर्थात् मण्ड उससे भरा हुआ 'मदीय'---अपना उपयोग करने-वालोंको मद उत्पन करनेवाला हर्पोत्पादक सरोवर है। वहीं सोमसवन नामवाला अधल वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको कहते उसका निस्रवण करनेवाला अमृतस्रावी वृक्ष है । वहाँ वसलोकमें ही व्रह्मचर्यह्नप् साधनसे रहित अर्थाच् ब्रह्मचर्यसाघनवानोंसे मिन्न पुरुषोद्वारा जो नहीं जीती जा सन्ती ऐसी ब्रह्मा यानी हिरण्य-गर्भकी अपराजिता नामवाली पुरी ब्रह्मणा च प्रभुणा विशेषेण सतं। है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा निर्मितं तच हिरण्मयं सौवणं विशेषह्वपसे मित---निर्मित (रची प्रभुविमितं मण्डपमिति वाक्य- |हुई ) प्रभुविमित सुवर्णमय 'मण्डप है' शेषः ॥ ३ ॥

ऐसा वाक्यशेष समझना चाहिये॥३॥

तय एवेतावरं च ण्यं चार्णवी ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्ये-णानुविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्मलोकस्तेषाथसवेंषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ४ ॥

उस ब्रह्मलोकमें जो लोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन 'अर' और 'ण्य' दोनों समुद्रोंको पाप्त करते हैं उन्होंको इस ब्रह्मलोककी पाप्ति होती है। उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है।। ४।।

तत्तत्र ब्रह्मलोक एतावर्णवी । यावरण्याख्यावुक्तौ ब्रह्मचर्येण साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे-वैष यो व्याख्याती ब्रह्मलोकस्तेषां च ब्रह्मचर्यसाधनवतां ब्रह्मविदां सर्वेषु लोकेषु कामचारो अवति नान्येषामब्रह्मचर्यंपराणां बाह्य-विषयासक्तबुद्धीनां कदाचिद-पीत्यर्थः ।

नन्वत्र त्वमिन्द्रस्त्वं यमस्त्वं

उस ब्रह्मलोकमें जो ये 'अर' **और 'ण्य'** नामवाले दो समुद्र कहे गये हैं इन्हें जो ब्रह्मचर्यरूप साधनके द्रारा प्राप्त करते हैं उन्हींको उस ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। उन ब्रह्मचर्यसाघनसम्पन्न तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी सम्पूर्ण लोकोंमें यथेच्छ गति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें तरपर न रहनेवाले अन्य बाह्य विषयासक्तबुद्धि पुरुषोंकी स्वैच्छा-गति कभी नहीं होती।

किंत्र यहाँ कुछ होगोंका मत वरुण इत्यादिभिर्यथा कश्चित् | है कि जिस प्रकार 'तुम इन्द्र हो, स्तूयते महाहे एवमिष्टादिभिः शब्दैन स्च्यादिविषयतृष्णानिवृ-चिमात्रं स्तत्यहं कि तहि जान-स्य मोक्षसाधनत्वात्तदेवेष्टादिभिः स्तूयत इति केचित् । स्त्र्यादिवाह्यविषयतृष्णापहृतचि-त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना-नुपपत्तेः। "पराश्चि खानि व्यत्-णत्स्वयम्भूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्'' ( क० उ० २ । इत्यादिश्रुतिस्पृति-ज्ञानसहकारिका-रणं स्रयादिविषयतृष्णानिवृत्ति-साधनं विधातन्यमेवेति युक्तैव तत्स्तुतिः । नतु च यज्ञादिभिः स्ततं त्रसचर्यमिति यज्ञादीनां पुरुपार्थ-

तुम यम हो, तुम वरुण हो' इत्यादि वाक्योंसे किसी परम पुरुपकी स्तुति की नाती उसी प्रकार इष्टादि शख्दोंसे केवल सी आदि विषयसम्बन्धिनी तृष्णाकी निवृत्ति हो स्तुति योग्य नहीं है, तो फिर क्या है ! [इसपर वे कहते हैं---] ज्ञान मोक्षका साधन है, अतः इष्टादि शब्दोंसे **उसीकी स्**तुर्ति की जाती है। परंतु यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि स्त्री आदि बाह्य विषयोंकी तृष्णाद्वारा जिनका **चिरा** हर लिया गया है उन्हें प्रत्यगात्म-विषयक विवेकज्ञान होना सम्भव यह बात त्रह्माने इन्द्रियोंको बहुर्मुल करके हिंसित कर दिया है; इसलिये जीव वाह्य विषयोंको देखता है, अन्त-रात्माको नहीं देखता" इत्यादि सैकड़ा श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध होती है। अतः ज्ञानके सहकारी कारण स्त्री आदि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी निवृत्तिरूप साधनका विधान करना ही चाहिये—इसलिये उसकी स्तुति करना भी उचित ही है। शिष्य—किंतु व्रह्मचर्यकी

यज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है;

इससे यज्ञादिका 5्रुवार्थसाघनत्व

सत्यं गम्यते, न त्विह

नक्षलोकं प्रति यज्ञादीनां साधनत्वमिमप्रेत्य यज्ञादिमिर्ज्ञक्षचर्यं
स्त्यते । किं तिहिं ? तेषां प्रसिद्धं
पुरुषार्थसाधनत्वमपेक्ष्य । यथेन्द्रादिमी राजा न तु यत्रेन्द्रादीनां च्यापारस्तत्रैव राज्ञ इति

वद्रत्।

य इमेऽर्णवादयो त्राह्मलैकिकाः

त्रक्षलेकादि- संकल्पजाश्च पित्रा
मोगानां स्वरूप- दयो भोगास्ते

विचार- किं पार्थिवा

आप्याश्च यथेह लोके दृश्यन्ते
तद्धदर्णववृक्षपूःस्वर्णमण्डपान्याहो

स्विन्मानसप्रत्ययमात्राणीति ।

50 ४४—

प्रतीत होता है।

गुरु—ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु यहाँ, ब्रह्मलोकके पित यज्ञादिका साधनत्व है— ऐसे अभिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा ब्रह्मचर्यकी स्तुति नहीं की जाती। तो फिर क्या बात है रि—उनके पितद पुरुपार्थसाधनत्वकी अपेक्षासे ही स्तुति की जाती है, जिस प्रकार कि इन्द्रादिक्र पसे राजाकी। इससे यह अभिप्राय नहीं होता कि जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं राजाका भी है [ अर्थात् जो काम इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा भी करता है ]। उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये।

[ भला सोचो तो ] ये जो नक्षरालेकसम्बन्धी समुद्रादि भीर संकरपनित पितृलोकादिके भीग हैं वे—जैसे कि इस लोकमें समुद्र, पृष्ठा, पुरी भीर प्रवर्णमय मण्डप देखे जाते हैं उन्हींके समान पृथ्वी भीर जलके विकार हैं, सथवा केवल मानसिक प्रतीतिमात्र हैं !

पार्थिवा यदि आप्याश्र स्थूलाः स्युः १

हद्याकाशे समाधानानुपपत्तिः। प्राणे च मनोमयानि ब्रह्मलोके शरीरादीनीति वाक्यं विरुध्येत। ''अशोकमहिमम्'' ( वृ० उ० ५ । १०।? ) इत्याद्याश्च श्रुतयः।

नन्तु समुद्राः सरितः सरांसि वाप्यः कृपा यज्ञा वेदा मन्त्राद-यथ मृतिमन्तो ब्रह्माणग्रपतिष्ठन्त इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण-स्मृतिः ।

नः मृतिमन्त्रे प्रसिद्धरूपाणा-मेव तत्र गमनानुपपत्तेः। तस्मा-

शिष्य-यदि वे पृथ्वी और जलके विकारमृत स्थूल पढार्थ ही हों तो इसमें क्या आपित है !

गुरु---उनका हृदयाकाशर्मे स्थित होना सम्भव नहीं है तथा पुराणमें यह कहा गया है कि नो शरीरादि हैं मनोमय हैं--इस वाक्यसे विरोध आयेगा तथा "शोकरहित है, शीत-स्पर्शरहित है" इत्यादि श्रतियोंसे भी विरोध होगा।

शिष्य—किंतु उन्हें मानसिक माननेपर भी 'समुद्र. नदियाँ. सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, वेद और मन्त्रादि मूर्तिमान् होकर वद्माके समीप उपस्थित रहते हैं' ऐसे अर्थवाछी पुराणस्मृतिसे विरोध आयेगा ।

गुरु—यह दात नहीं है, क्योंकि मुर्तिमान् होनेपर तो उन समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ गमन होना सम्भव नहीं है। त्प्रसिद्धमृर्तिच्यतिरेकेण सागरा- | इसल्यि समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे दीनां मृत्यन्तरं सागरादिभिरु-हुआ कोई अन्य रूप ब्रक्षजेकमें पात्तं ब्रह्मलोकगन्तु कल्पनीयम् । गमन करनेवाला है-पेसी कल्पना

त्रल्यायां च कल्पनायां यथा-प्रसिद्धा एव मानस्य आकारवत्यः पुंस्त्र्याद्या मूर्तयो युक्ताः कल्प-यितुं मानसदेहानुरूप्यसम्बन्धो-पपत्तेः दृष्टा हि भानस्य एवा-कारवत्यः पुंस्च्याद्या स्वप्ते ।

नजु ता अनृता एव, ''त इमे सत्याः कामाः" (छा० उ०८। ३।१) इति श्रुतिस्तथा सति विरुष्येत ।

नःमानसप्रत्ययस्य सन्वोपपत्तेः। मानसा हि प्रत्ययाः स्त्रीपुरुषा-द्याकाराः स्वप्ने दृश्यन्ते ।

ननु जाग्रहासनारूपाः स्वम-दृश्या न त तत्र स्त्र्याद्यः स्वप्ने विद्यन्ते ।

करनी चाहिये । तथा [ मनुष्यादि-के विषयमें भी ] वैसी ही करपना होनेके कारण जैसी प्रसिद्ध हैं वैसे ही आकारवाली मानसिक पुरुष-स्त्री मूर्तियोंकी कल्पना करनी चाहिये. क्योंकि मानसदेहके साथ तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना सम्भव है। स्वप्तमें पुरुष एवं स्त्री आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार-वाली ही देखी भी गयी हैं।

शिष्य--- किंत वे तो मिध्या ही हैं: ऐसा होनेपर "वे ये सत्य काम हैं" इस श्रुतिसे विरोध आयेगा ।

गुरु---नहीं [ इस श्रुतिसे कोई विरोध नहीं आ सकता], क्योंकि मानसिक अनुभवका सत्य होना सम्भव है; क्योंकि स्वश्नमें मानसिक प्रतीतियाँ ही स्त्री-पुरुषादि आकार-वाली दिखलायी देती हैं।

शिष्य — किंतु स्वप्नमें दिखलायी देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी वासनारूप ही हैं: वहाँ स्वप्नावस्थामें वास्तवमें तो स्त्री आदि हैं ही नहीं।

गुरु---यह तुम बहुत कम बता द्विषया अपि मानसप्रत्ययाभि- रहे हो। जामतकालके विषय भी

सदीक्षामि-एव निर्वृ चतेजोऽचन्नमयत्वाञाप्रदि-संकल्पमृला लोका इति चोक्तम् "सम-क्लपतां चावापृथिवी'' ( छा० उ०७।४।१) इत्यत्र । सर्वश्रुतिषु ৰ **प्रत्यगात्मन** उत्पत्तिः प्रलयश्च तत्रैव स्थितिश्च ''यथा वा अरा नामौ'' ( छा० उ०७ । १५ । १ ) इत्यादि-नोच्यते । तस्मान्मानसानां वा-ह्यानां च विषयाणामितरेतरका-र्यकारणत्वमिष्यत एव बीजाङ्क-रवत् । यद्यपि चाह्या एव मानसा मानसा एव च वाद्या नानृतत्वं तेषां कदाचिद्पि स्वात्मनि मवति ।

नतु स्वप्ने दृष्टाः प्रतिबुद्धस्या-चृता भवन्ति विषयाः । सत्यभेतमः जागदनोष्ट्रापेशः

त्यमेतम्; जाग्रद्वोधापेक्षं

वं न स्वतः। तथा

तो सर्वथ। मानसिक प्रतीतियोंसे ही निष्पन हुए हैं; स्योंकि विषय सत्के निष्पन्न तेज, अप् और अन्नमय "समक्लपतां द्यावा-पृथित्री'' (पृथ्वी और चुलोककी की ) इत्यादि स्थानपर यही कहा गया है कि सम्पूर्ण लोक संकल्पमूलक हैं। तथा सम्पूर्ण श्रुतियोंमें "जिस प्रकार नाभिमें अरे समर्पित हैं" इत्यादि दृष्टान्तसे उन सबकी उत्पत्ति **प्रत्यगास्मासे** वतलायी गयी है तथा उसीमें उनके लय और स्थिति भी वतलाये गये हैं। अतः वीन और अङ्कुरके समान मानसिक और वाद्य विषयोंका एक दूसरेके पति कार्य-कारणभाव माना ही जाता है। यद्यपि वाह्य पदार्थ मानसिक है और मानसिक पदार्थ ही वाह्य हैं तो भी स्वात्मामें उनका मिथ्यात्व कमी नहीं होता । शिष्य-किंतु स्वममें देखे हुए विषय तो जामत् पुरुषके लिये मिथ्या हो जाते हैं।

गुरु—यह ठीक है, किंतु उनका मिथ्याल जामत्-ज्ञानकी अपेक्षासे है, स्वतः नहीं है।

स्वमवोधापेक्षं च जाग्रदद्ष्टविप-यानृतत्वं न स्वतः। विशेषाकार-मात्रं त सर्वेषां मिथ्याप्रत्यय-निमित्तमिति वा चारम्भणं विकारो नामधेयमनृतं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् । तान्यप्याकारविशेषतो-ऽनृतं स्वतः सन्मात्ररूपतया सत्यम् । प्राक्सदात्मप्रतिबोधात स्वविषयेऽपि सर्वे सत्यमेव स्वम-दुश्या इवेति न कश्चिद्विरोधः। तस्मान्मानसा एव ब्राह्मलौकिका अरण्यादयः संकल्पजाश्च पित्रा-दयः कामाः। वाद्यविषयभोगवदशुद्धिरहि-तत्वाच्छुद्धसत्त्वसंकल्पजन्या इति निरतिशयसुखाः सत्याश्रेश्वराणां मवन्तीत्पर्थः । सत्सत्यात्म-प्रतिबोधेऽपि रज्ज्वामिव कल्पि-ताः सर्पादयः सदात्मस्वरूपता-मेव प्रतिपद्यन्त इति सदात्मना सत्या एव भवन्ति ॥ ४ ॥ इतिच्छान्द्रोग्योपनिषयष्ट्रमाध्याये

इसी प्रकार स्वप्रज्ञानकी नामकालमें देखे हुए विषयोंका मिध्यात्व है, स्वतः नहीं। सम्पूर्ण पदार्थोंका जो विशेष आकारमात्र है वही मिध्याज्ञानका कारण है. क्यों कि वाणीपर अवलम्बित विकार नाम-मात्र और मिथ्या है, वस तीन रूप ही सत्य हैं। वेतीन रूप भी ष्माकारविशेष होनेसे स्वतः तो मिध्या ही हैं, किंतु सन्मात्रह्रप होनेसे है। सदात्माका साक्षात्कार होनेसे पूर्व तो स्वप्तहरूय पदार्थीके समान अपने क्षेत्रमें भी वे सब सत्य ही हैं, इसल्जिये किसी विरोध सम्भव नहीं है। अतः ब्रह्म-लोकसम्बन्धी अरण्यादि और संकल्प-जनित पित्रादि काम मानसिक ही हैं। विषयभोगों के अग्रुद्धिरहित होनेके कारण शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेवाले इसलिये ईश्वरके आस्यन्तिक मुखमय और सत्य होते —ऐसा इसका तात्पर्य है। सत् ही वास्तविक आत्मा है ऐसा बोध होनेपर भी वे रज्जुमें सर्पदिके समान सदारम-कल्पित रूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं। इसिलये सत्स्वरूपसे वे सत्य ही पत्रमखण्डभाष्यं सम्पणम् ॥ ५॥

## STA UP

-: 🛭 : --

# हृदयनाडी और सूर्यरहिमस्त्य मार्गकी उपासना

यस्तु हृदयपुण्डरीकगतं यथो-क्तगुणविशिष्टं त्रहा त्रहाचर्या-मूर्घन्यया नाड्या गतिर्वक्तव्येति नाडीखण्ड आरम्यते-

नो पुरुष हाचर्यादि साधनोंसे सम्पन्न और वाह्य विषयेकी मिथ्या तृष्णासे निवृत्त होकर अपने दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तवाह्यविष- | हृदयकमळमें विरानमान उपर्युक्त गुणविशिष्ट बद्धकी उपासना करता यानृततृष्णः सन्तुपास्ते तस्येयं हे उसकी यह मूर्धन्य नाहीके द्वारा गति वतलानी हैं; इसीलिये इस नाहीखण्डका आरम्भ नाता है—

अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिङ्गलस्याणि-म्नस्तिष्ठन्ति शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ वा आदित्यः पिङ्गल एष शुङ्क एष नील एष पीत एष लोहितः॥ १ ॥

भव, ये जो हृदयकी नाहियाँ हैं वे पिगलवर्ण सूक्ष्म रसकी हैं। वे ग्रुक्ल, नील, पीत और छोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिङ्गल वर्ण है, यह शुक्ल है, यह नील है, यह पीत है और यह लोहितवर्ण है।।१॥

अथ या एता वस्यमाणा अव. आगे कहे नकोपासनाके नाश्रयमृत इस इदयस्य पुण्डरीकाकारस्य नद्यो- पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे

सम्बन्धिन्यो **े नाड्यो हृदयमां**सविण्डात्सर्वतो विनिःसता आदित्यसण्डलादिव रश्मयस्ताश्चैताः पिङ्गरुस्य वर्ण-विशेषविशिष्टस्याणिम्नः रसस्य रसेन पूर्णास्तदाकारा एव तिष्ठन्ति वर्तन्त इत्यर्थः ।

तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य स्रोहितस्य च रसस्य पूर्णा इति स त्राध्याहार्यम् । सौरेण तेजसा पाकाभिनिर्इत्तेन पित्ताख्येन कफेनाल्पेन सम्पर्कात्पिङ्गलं भवति सौरं तेजः पित्ताख्यम् । तदेव च वातभूयस्त्वानीलं भवति । तदेव च कफभुयस्त्वाच्छुक्लम् । कफेन समतायां पीतम् । शोणितबाह-ल्येन लोहितम । वैद्यकाद्वा वर्णविशेषा अन्वेष्टव्याः, कथं

भवन्तीति १

आदित्यमण्डलसे नाडियाँ किरणोंके समान उस मांसपिण्डसे सब ओर निकली हुई हैं. वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष-से युक्त अणिमा अर्थात सुक्षम रसकी हैं; तालर्थ यह है कि वे उस रससे पूर्ण होकर तदाकार ही रहती हैं।

इसी पकार वे शुक्ल, नील, पीत और छोहित रससे पूर्ण हैं--इस पकार पूर्ण पदका सर्वत्र अध्याहार करना चाहिये। पित्तसंज्ञक सौर तेजसे परिपनव हुए थोड़े-से कफसे सम्पर्क होनेपर पित्तनामक तेज पिङ्गरू वर्णहो जाता है। वही बातकी अधिकता होनेपर नीला हो जाता है और कफकी अधिकता होनेपर वही शुक्छ हो जाता है। कफ्से [ वातकी ] समता होनेपर वह पीला हो जाता है और रक्तकी अधिकता होनेपर लोहित । अथवा वैद्यक शास्त्रसे इन वर्णविशेषोंका-ये किस पकार होते हैं. ऐसा-अन्वेषण करना चाहिये।

श्रुतिका तो यही कथन षादित्यके सम्बन्धसे ही. नाडीब्वनुगतस्येते । नाडियोमें अनुस्यत हए उस तेजके \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* वर्णविशेषा इति । कथम् १ असौ | ये वर्णविशेष हो जाते हैं । यह वा आदित्य: पिङ्गलो वर्णत एप किस प्रकार <sup>2</sup> [ इसपर कहते हैं ~] यह आदित्य वर्णत पिङ्गल है, यह

आदित्यःशुक्लोऽप्येष नील एव पीत नीलवर्ण है, यही पीका है और एष लोहित आदित्य एव ॥ १ ॥ यही लोहित भी है ॥ १ ॥

तस्याच्यात्मं नाडीिमः कथं । शरीरके भीतर नाहियोंके साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है - इस विषयमें श्रुति दृष्टान्त

सम्बन्ध इत्यत्र दृष्टान्तमाइ— देती है-

तद्यथा महापथ आतत उभी प्रामी गच्छतीमं चामुं चैत्रमेवैता आदित्यस्य रइमय उभी लोको गच्छ-न्तीमं चामुं चामुष्मादादित्यास्त्रतायन्ते ता आसु नाडीषु सप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्ना-दित्ये स्रप्ताः॥ २॥

इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापय इस ( समीपवर्ती ) और उस ( दूरवर्ती ) दोनों गौंबोंको जाता है उसी मकार ये स्र्यंकी किरणें इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डलमें दोनों लोकोंमें प्रविष्ट हैं। वे निरन्तर इस आदित्यसे ही निकली है और इन नाहियोंमें व्याप्त हैं तथा को इन नाहियोंसे निकलती हैं वे इस आदित्यमें व्याप्त हैं ॥ २ ॥

तत्तत्र यथा लोके महान्वि- इस विषयमें यों समझना चाहिये स्तीर्णः पन्धा महापथ आततो कि जिस मकार छोकमें कोई महान् न्याप्त उभौ प्रामा गच्छतीमं च संनिहितममुं च वित्रकृष्टं दूरम्, एवं यथा दृष्टान्तो महापथ उभौ प्रामौ प्रविष्टः, एवमेवैता आदि-त्यस्य ररमय उभौ लोकावमु चादित्यमण्डलमिमं च पुरुषं गच्छन्त्युमयत्र प्रविष्टाः; यथा महापथः।

कथम् १ अग्रुष्मादादित्यम-ण्डलात्प्रतायन्ते संतता भवन्ति, ता अध्यात्ममासु पिङ्गलादिव-णीसु यथोक्तासु नाडीषु सृप्ता गताः प्रविष्टा इत्यर्थः । आस्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते प्रवृत्ताः संतानभूताः सत्यस्तेऽग्रुष्मिन् रश्मीनाम्रुभयलिङ्गत्वात्त इत्यु-च्यन्ते ॥ २ ॥

यानी विस्तीर्ण मार्ग अर्थात् महापथ आतत—व्यास हुआ इस समीपवर्ती और उस दूरस्य दोनों मार्मोको जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त है कि महापथ दोनों मार्मोमें प्रवेश करता है, ये सूर्यकी किरणें दोनों छोकोंमें—उस आदित्य-मण्डळमें और इस पुरुषमें जाती हैं अर्थात् महापथके समान दोनों जगह प्रवेश किये हुए हैं।

किस मकार प्रवेश किये हुए
हैं !—वे इस आदित्यमण्डलसे
फैलती हैं जोर शरीरमें उन उपर्युक्त
पिक्नलादि वर्णोवाली नाहियोंमें सस—
गत अर्थात् प्रविष्ट होती हैं तथा इन
नाहियोंसे व्यास होती अर्थात् प्रवृत्त
होकर फैलती हुई इस आदित्यमण्डलमें प्रवेश करती हैं। 'रिहम'
शब्द [स्नीलिक्न जीर युँलिक्न ] दोनों
लिक्नोंवाला होनेके कारण उनके
लिये [ पहले 'ताः' सर्वनामका
प्रयोग होनेपर भी पीछे ] 'ते' ऐसा
कहा गया है।। २॥

तयत्रेतत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः रवमं न विजा-नात्यासु तदा नाडीषु स्वतो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पृश्चति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ ३॥

ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ—भरूी प्रकार स्रीन हुआ पुरुष सम्यक् प्रकारसे प्रसन्न होकर स्वम नहीं देखता उस समय यह इन नाडियोंमें चला जाता है, तव इसे कोई पाप स्पर्श नहीं करता और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है ॥ ३ ॥

तत्तत्रैवं सति यत्र यस्मिन् काल एतत्स्त्रपनमयं जीवः सप्तो भवति । स्वापस्य द्विप्रकारत्वादि-शेषणं समस्त इतिः उपसंहत-सर्वकरणश्चित्रिरयेतत् । अतो वाह्यविषयसम्पर्कजनितकालुष्या-भावात्सम्यक् प्रसन्नः सम्प्रसन्नो भवति । अत एव स्वमं विषया-काराभासं मानसं स्वमप्रत्ययं न विजानाति नातुभवतीत्यर्थः। यदैवं सप्ती भवत्यासु सौरतेज:-

'तत्'—उस अवस्थामें ऐसा होने-पर नहाँ-जिस समय यह नीव इस अर्थात् निदाको मास स्वमावस्था होकर सो जाता है । निदाक्ष दो पकारकी है इसलिये यहाँ 'समस्त' ऐसा विशेषण दिया गया है। तालर्य यह है कि जिस समय वह, जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियवृत्तियोंका उपसद्दार हो गया है, ऐसा हो जाता है; इसलिये वाह्य विषयोंके सम्पर्कसे प्राप्त हुई मिलनताका अभाव हो जानेके कारण यह सम्यक् प्रकारसे पसन्न-सम्प्रसन्न होता हैं; तात्पर्य यह है कि इसीछिये यह स्वम — विषया-कारसे भासित होनेवाले मानसिक स्वप्नप्रत्ययको नहीं जानता, अर्थात् उसका अनुभव नहीं करता । जिस समय इस प्रकार सो जाता है उस समय स्थिक तेजसे पूर्ण हुई इन पूर्वोक्त नाहियोंमें सप्त अर्थात् प्रविष्ट पूर्णासु यथोक्तासु नाडीषु तदा होता है, तात्पर्य यह है कि वह

मिद्राकी टो चित्तवाँ हैं—दर्शनवृत्ति यानी स्वप्न और अदर्शनवृत्ति— गाढ सुपुप्ति । यहाँ दर्शनवृत्तिकी व्यावृत्तिके लिये 'समस्त' ऐसा विशेषण दिया गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सप्तः प्रविष्टा नाडीभिद्यौरभृता-भिर्हृद्याकाशं गतो भवतीत्यर्थः। न ह्यन्यत्र सत्सम्पत्तेः स्वप्नादर्श-नमस्तीति सामध्यीनाडीप्विति सप्तमी नृतीयया परिणम्यते । तं सता सम्पन्नं न कश्चन न कश्चिदपि धर्माधर्मरूपः पाप्मा स्प्रशातीति स्वरूपावस्थितत्वात्त-दातमनः । देहेन्द्रियविशिष्टं हि सुखदुःखकार्यप्रदानेन पाप्सा स्पृश्वतीति न तु सत्सम्पन्न स्वरू-पावस्थं कश्चिद्पि पाप्मा स्प्रष्ट्-मुत्सहते; अविषयत्वात् । अन्यो ह्यन्यस्य विषयो भवति न त्वन्यत्वं केन चित्कुतश्चिदपि सत्सम्पन्न-स्य । स्वरूपप्रच्यवनं त्वात्मनो जाग्रत्स्वप्नावस्थां प्रति गमनं बाह्यविषयप्रतिबोधोऽविद्याकाम-

इन द्वारमूत नाडियोंसे हृदयाकाशमें पहुँच जाता है। सत्सम्पत्ति (सत्-को प्राप्त हो जाने ) के सिवा और कहीं स्वप्नका अदर्शन नहीं होता-इस सामर्थ्यसे 'नाडीषु' इस पदमैं जो सप्तमी विभक्ति [ 'नाडोभिः' इस प्रकार ] तृतीयाके रूपमें बदल की जाती है।

सतको प्राप्त हुए उस प्राणीको कोई भी धर्माधर्मेह्रप पाप स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उस अवस्थामें आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो जीव देह जो इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको सुख-दुः खरूप अपने कार्य प्रदान करके पाप स्पर्श कर सकता है। सत्को प्राप्त इए स्वरूपावस्थित आत्माको स्पर्ज करनेका कोई भी पाप साहस नहीं कर सकता, नयोंकि वह उसका विषय नहीं है। अन्य ही अन्यका विषय हुआ करता है और सत्को प्राप्त हुए जीवका किसीसे भी किसी भी कारणसे अन्यत्व कारमाका जाग्रत् या स्वप्नावस्थाको प्राप्त होना तथा नाह्य निषयोंको ही करना अनुभव होना है, क्योंकि अविद्या-च्युत भौर रूप काम

स्ट्रह्म्स्ट्रह्म्स्ट्रह्म्स्ट्रङ्क्ष्म् कर्मनीजस्य ब्रह्मविद्याहुताशादा-हिनिमित्तमित्यवोचाम पष्ट एव तदिहापि प्रत्येतन्यम् ।

यदैवं सुप्तः सौरेण तेजसा हि
नाड्यन्तर्गतेन सर्वतः सम्पन्नो
व्याप्तो भवित । अतो विशेषेण
चसुरादिनाडीद्वारैर्वाद्यविषयभोगायाप्रसृतानि करणान्यस्य
तदा भवन्ति । तस्मादय
करणानां निरोधास्त्यात्मन्येवावस्थितःस्वप्नं न विज्ञानातीति
युक्तम् ॥ ३ ॥

नसिविधारूप निमित्ते दग्य न होनेके कारण ही रहता है-ऐसा हम छठे अध्यायमें ही कह चुके हैं, उसीपर यहाँ भो विधास करना चाहिये। जिस समय यह जीव इस प्रकार सो जाता है उस समय सब मोरसे नाहीके अन्तर्गत जीर तेजसे सम्पन्न-

नाहाक अन्तर्गत सार तनस सम्पन-न्यास हो नाता है इसिलये तय इसकी इन्द्रियाँ वाद्य विषयोंके भोगके लिये वक्षु आदि नाहियोंके द्वारा विशेषरूपसे अपस्त अर्थात् निरुद्ध हो नाती हैं। इसीसे इन्द्रियोंका निरोध हो नानेके कारण अपने स्वरूपमें ही स्थित हुआ यह नीव स्वम नहीं देखता ॥ ३॥

तत्रैवं सति---

। ऐसा होनेपर---

अथ यत्रैतद्विलिमानं नीतो भवति तमित आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावद्-स्माच्छरीराद्नुस्कान्तो भवति तावज्ञानाति ॥ ४॥

अन, जिस समय यह जीन शरीरकी दुर्नल्ताको प्राप्त होता है इस समय उसके चारों ओर वैठे हुए [वन्धुबन] कहते हैं—'क्या तुम मुसे जानते हो ! क्या तुम मुझे जानते हो ? वह जक्तक इस शरीरते उस्कमण नहीं करता तनतक उन्हें जानता है ॥ ४ ॥ अथ यत्र यस्मिन् कालेऽविलि-मानमबल्लमानं देहस्य रोगादि-निमित्तं जरादिनिमित्तं वा कृशीमावमेतन्नयनं नीतः प्रापितो देवदत्तो भवति सुमूर्षु-र्यदा भवतीत्यर्थः, तमितः सर्वतो वेष्टयित्वासीना ज्ञातय आहुर्जानासि मां तव पुत्रं जानासि मां पितरं चेत्यादि । स सुमूर्षुर्याबदस्माच्छरीरादनु-त्कान्तोऽनिर्गतो भवति ताव-रपुत्रादीकानाति ।। ४ ।।

अब. जिस समय यह देवदत्त [ नामक पुरुषविशेष ] अवलिमान् रोगादिके कारण अथवा जरादिके कारण देहकी दुर्वरुता-कृशताको पास करा दिया जाता है अर्थात निस समय यह मरणासन्त होता है. उस समय उसके चारों भीर बैठे हुए बन्धुजन कहते हैं--- 'क्या तुम मुझ अपने पुत्रको जानते हो १ क्या तुम मुझ अपने पिताको पहचानते हो १' इत्यादि । वह सुमूर्य जीव जनतक इस शरीरसे अनुस्कान्त रहता है अर्थात् बहिर्गत नहीं होता उन प्रतादिको पहचानता तबतक

अथ यत्रैतद्स्माच्छरीरादुःकामस्यथैतैरेव रिमभि-रूर्ध्वमाक्रमते सओमिति वा होद्वा मीयते स याविक्षि-प्येन्मनस्तावदादि्खं गच्छत्येतद्वे खळु ळोकद्वारं विदुषां प्रपद्नं निरोधोऽविदुषाम् ॥ ५॥

फिर निस समय यह इस शरीरसे उत्कमण करता है उस समय इन किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है। वह 'ॐ' ऐसा [ कहकर आत्माका घ्यान करता हुआ ] ऊर्घ्यं को कथवा अघो छो कको जाता है। वह नितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्य छो कमें पहुँच जाता है। यह [आदित्य] निश्चय ही छो कद्वार है। यह विद्वानों के छिये बहा छोकपाप्तिका द्वार है और अविद्वानों का निरोधस्थान है। । ५।।

अथ यत्र यदैतत्त्रियाविशेष-र्णमित्यस्माच्छरीरादुत्क्रामति अथ तदेतैरेव यथोक्ताभी रहिम-मिरुष्वमाक्रमते यथाकर्मजितं लोकं प्रत्यविद्वान् । इत्तरस्तु विद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्नः स ओमित्योद्वारेणात्मानं ध्यायन्य-थापूर्व वा हैव । उद्घोध्ये वा विद्वांश्रेदितरस्तिर्यंड्वेत्यभिष्ठायः। मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यर्थः। स विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावित्क्ष-प्येन्मनो यावतां कालेन मनसः क्षेपः स्यात्तावता कालेनादित्यं गच्छति प्रामोति क्षिप्रं गच्छ-वीत्यर्थों न त वाववैव कालेनेति विविक्षितम् ।

किमर्थमादित्यं गुच्छतीत्यु-च्यते। एतद्वे खलु प्रसिद्धं ब्रह्म-लोकस्य द्वारं य आदित्यस्तेन द्वार-

फिर जिस समय—'एतत्' यह शब्द कियाविशेषण है—यह इस शरीरसे उक्तमण करता है तन वह अज्ञानी अपने कर्मोंके अनुसार उपार्जित छोक्रोंके प्रति इन उपपुंक्त किरणोंके द्वारा ही कपर चढ़ता है। तथा दूसरा जो उपर्युक्त साधनोंसे सम्पन्न ज्ञानी (निर्गुणोपासक) है वह ओंकारके द्वारा पूर्वन त् आत्माका ध्यान करता हुआ—तात्मर्य यह है कि यदि वह विद्वान् होता है तो कर्ध्वछोक्रोंको और अविद्वान् होता है तो सधाछोक्रोंको 'मीयते' अर्थात् जाता है।

वह उत्क्रमण करनेवाल विद्वान् जितनी देरमें मन जाता है अर्थात् जितने समयमें मनको कहीं ले जाया जाता है, उतने हो समयमें आदित्य-लेकमें जाता—पहुँचता ह । तात्पर्य यह है कि वह शीष्ठ चलता है, इससे यह वतलाना अभीष्ट नहीं है कि उतने ही समयमें पहुँचता है । वह आदित्यलोकमें क्यों जाता है ? यह वतलाया जाता है—यह जो आदित्य है वह निश्चय ही भतेन बहालोकं गच्छति विद्यान् । अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते ब्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति प्रपद-नम् । निरोधनं निरोधोऽस्मादा-दिस्यादविदुषां भवतीति निरोधः। सौरेण तेजसा देह एव निरुद्धाः सन्तो मूर्धन्यया नाच्या नोत्क्र-मन्त एवेत्यर्थः । विष्वङ्ङन्या इति श्लोकात ॥ ५ ॥

द्वारभूत आदित्यके द्वारा विद्वान ब्रह्मलोकको जाता है । अतः इस द्वारसे विद्वान् ब्रह्मछोकको प्राप्त होते हैं इसिलये यह विद्वानोंका प्रपदन है । निरोधनका नाम निरोध है: इस आदित्यसे अविद्रानोंका निरोध होता है, इसलिये यह निरोध है । तालर्य यह है कि अविद्वान् छोग सौर तेजके द्वारा देहमें ही निरुद्ध होकर मूर्ध-न्यनाडीसे उरक्रमण नहीं करते. जैसा कि 'विष्वङ्डन्या' इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥५॥

तदेष भ्होकः । शतं चैका च हृदयस्य नाड्य-स्तासां मूर्धानमभिनिः स्ततेका। तयोध्वभायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥

इस विषयमें यह मन्त्र है--हृदयकी एक सौ एक नाहियाँ हैं। उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी है। उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला जीव अमरत्वको प्राप्त होता है: दोष इघर-उघर जानेवाली नाहियाँ केवल उत्कमणका कारण होती हैं, उत्कमणका कारण होती हैं ि उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती ] ।। ६ ।।

तदेतस्मिन्यथोक्तेऽर्थ एष् । श्लोको मन्त्रो मवति। शतं चैका श्लोक यानी मन्त्र है — मांसके विण्डमूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली चैकोत्तरशतं नाड्यो इदयस्य | सौ आर एक अर्थात् एक ऊपर सौ

**उस इस उ**पर्युक्त अर्थमें यह मांसपिण्डभृतस्य सम्बन्धिन्यः श्रिधान नाहियाँ हैं, [ 'प्रधानतः'

प्रधानतो भवन्ति, आनन्त्यादे- | इसल्यि कहा कि ]देहकी नाडियोंका हनाडीनाम् । तासामेका मूर्धान-मिमिनिःसृता विनिर्मता तयो- उसके द्वारा कपरकी ओर नानेवाला र्घमायन्गच्छन्नमृतत्वममृतभा-वमेति विष्वङ्नानागतयस्ति-नाट्यो भवन्ति सतारगमन-द्वारभृता न त्वमृतत्वाय कि तर्ह्युत्क्रमण एवोत्कान्त्यर्थमेव भवन्तीत्यर्थः । द्विरम्यासः-त्रकरणसमाप्त्यर्थः ॥६॥

कोई अन्त नहीं है। उनमेंसे एक मूर्णाकी स्रोर निकल गयी है। जीव अमृत्रव--अमृतमावको पाप्त होता है। तथा अन्य नाहियाँ विष्वक्—नाना गतिवाली अर्थात् इपर-उंपर जानेवाली और कर्ज-गानिनी हैं। वे संसारमाप्तिकी द्वारम्त हैं, अमृतत्वकी हेतुमृत नहीं हैं। तो फिर कैसी हैं!-वे उरकमण अर्थात् माणमयाणके लिये ही होती हैं — ऐसा इसका तालर्य है। 'उत्करणे भवन्ति' इस पदकी द्विरक्ति मकरणकी समाप्ति स्चित करनेके लिये हैं॥ ६॥

-: 83 :--

इतिब्छान्दोग्योपनिषशस्त्र माध्याचे पष्टराण्डमाच्यं सम्पूर्णम् ॥ ६ ॥



#### समम सगर

**--**` ∘ .—

## आत्मतत्त्वका अनुसंघान करनेके लिये इन्द्र और विरोचनका प्रजापतिके पास जाना

अथ य एप सम्प्रसादोऽस्मा-च्छरीरात्सम्रत्थाय परं च्योतिरु-पसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एप आत्मेति होवाचैतदसृतमभ-यमेतद्त्रहोत्युक्तम् । तत्र कोऽसौ सम्प्रसादः ? कथं वा तस्याधि-गमः १ यथा सोऽस्माच्छरीरात्स-मृत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते,येन स्वरूपेणा-भिनिष्पद्यते स किलक्षण आत्मा ? सम्प्रसादस्य च देहसम्बन्धीनि रूपाणि ततो यदन्यत्कथं स्वरूप-मित्येतेऽर्था वक्तच्या इत्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । आख्यायिका

'भथ यह जो सम्प्रसाद है, जो इस शरीरसे सम्यक् रूपसे उत्थान कर परम ज्योतिको मास होकर अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है यह आत्मा है--ऐसा [ माचार्यने ] कहा । यह अ मृत है, यह अभय है यह ब्रह्म हैं' ऐसा [ पहले दहर विद्याके प्रसङ्गरें ] कहा जा चुका है । सो इस प्रसङ्गमें यह सम्प्रसाद कौन है और उसकी प्राप्त कैसे होती है ? यह जिस मकार इस शरीरसे डस्थानकर परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वरूपसे निष्पन होता है और जिस रूपसे निष्पन्न होता है वह आत्मा कैसे रुक्षणवास्त्र है १ सम्प्रसादके जो [ सविशेष ] रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे भिन्न जो उसका [निर्विशेष] रूप है वह कैसा है ?--ये सब बातें बतलानी हैं, इसीलिये आगेका मन्य आरम्भ किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है वह तो विद्याके प्रहण और दान करनेकी

र्श्वनार्थी विद्यास्तुत्यर्थी च। [ जलकी प्रशंसा करनेके लिये ] राजसेवितं पानीयमितिवत् । पसा कहा जाता है।

तु विद्याग्रहणसम्प्रदानिविधिप्रद- | विधि प्रदर्शित करने एवं विद्याकी स्तुतिके छिये है, जिस प्रकार

य आत्मापहतपाप्ता विजरो विसृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यशंकरूपः सोऽन्वे-ष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वारश्च लोकानामोति सर्वारश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच ॥ १ ॥

को आत्मा [ धर्माधर्मादिरू<sup>व</sup> ] पापशून्य, करारहित, मृत्युहीन, विशोक, क्षुघारहित, पिपासारहित, सत्यक्षाम और सत्यसंकल्प है उसे स्रोजना चाहिये और उसे दिशेषहरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये। नो उस भारमाको शास भीर गुरुके उपदेशानुसार खोजकर नान हेता है वह सम्पूर्ण छोक और समन्त कामनाओंको प्राप्त कर हेता है-ऐसा प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥

य आत्मापहतपाप्या विज्ञरो विमृत्युविशोको विजिधस्तोऽपि-पासः सत्यकामः सत्यसंदाल्पः, यस्योपासनायोपलब्ध्यर्थं हृद्य-षुण्डरीकमभिहितम्, यस्मिन्कानाः समाहिताः सत्या अनृताविधानाः यदुपासनसहमावि त्रह्मचर्य

जो आत्मा पापरहित, चराहीन, मृख्हीन शोक्तरहित, क्षुधारहित, तृपाद्दीन, सत्यकाम और सत्यसंकरप है. विसकी उपसना उपल्विषके लिये हृत्य गुण्डरीक स्थान वतराया गया है, जिसमे मिथ्यासे अपिहित ( ढॅके हुए ) सत्यकाम सम्यक् प्रकारसे स्थित है, जिसकी जपासनाके साथ-साथ रहनेवाला

कामप्रतिपत्तये च सूर्धन्यया नाड्या गतिरभिहिता सोऽन्वेष्टव्यः शास्त्राचार्योप देशैर्जातच्यः स विशेषेण जात्रसेष्टव्यो विजि-ज्ञासितच्यः स्वसवेद्यतामापाद-यितच्यः ।

किं तस्यान्वेषणाद्विजिज्ञासनाच स्यात् ? इत्युच्यते---स सर्वाश्च लोकानामोति सर्वाश्च कामान्य रतमात्सानं यथोक्तेन प्रकारेण शासाचार्योपदेशेनान्विष्य विजा-स्वसंबेद्यतामापादयति तस्यैतत्सर्वेलोककामावाप्तिः सर्वा-रमताफलं भवतीति इ किल प्रजापतिरुवाच ।

अन्वेष्टच्यो विजिज्ञासितव्य इति चैप नियमविधिरेव नापूर्व-विधिः। एवसन्वेष्टन्यो विजिज्ञा-सितव्य इत्यर्थः । दृष्टार्थेत्दादन्डे-ं इस प्रकार जानना चाहिये, क्योंकि

साधन है और उपासनाके फलभूत कामकी प्राप्तिके लिये मूर्घन्य नाहीसे गति बतलायी गयी है उसका धन्वेषण चाहिये --शास्त्र आचार्यके उपदेशोंसे उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये: वह विजिज्ञा-सितव्य — विशेषह्रपसे चाननेके लिये इष्ट है अर्थात स्वसवेद्यताको प्राप्त करा नेयोग्य है । अन्वेषण और विशेष-उसके खपसे जाननेकी इच्छासे होता है, यह बतलाया जाता है-नो उपर्युक्त प्रजारसे उस आत्माको शास्त्र और आचार्यके उपदेशानसार अन्वेषणकर विशेषरूपसे जान लेता है अर्थात् स्वसवेद्यताको प्राप्त कर हेता है उसे इन समस्त होकोंके भोगोंकी प्राप्ति और सर्वात्मतास्त्रप फ़रुकी पाप्ति होती है—ऐसा

'अन्वेपण करना चाहिये, विशेष-रूपसे जानना चाहिये' यह नियम-विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है। इसका तारपर्य यह है कि उसे इस अन्वेषण

प्रजापतिने कहा ।

षणविजिज्ञासनयोः । दृष्टार्थत्वं / अन्वेषण और दिनिज्ञासा ये दोनीं च दर्शियिष्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीत्यनेनासकृत् । परत्रपेण च देहादिधर्मेरवगम्पमानस्या-त्मनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधि-गमनिवृत्तिर्दृष्टं फलमिति नियमा-र्थतैवास्य विधेर्युक्ता न त्वग्निहो-त्रादीनामिवापूर्वविधित्वमिह सम्मवति ॥ १ ॥

ही हष्टार्थ हैं [ इनका फल प्रत्यक्ष सिद्ध है, परलोकादिको भाँति अदृष्ट नहीं है ] । इनकी दृष्टार्थता 'मैं इसमें भोग्य नहीं देखता' इस [इन्द्रके] वाक्यसे श्रुति वारंवार दिखलायेगी । देहादि घर्मीसे अतीत रूपसे ज्ञात होनेवाले आत्माके होनेमें विपरीत स्वरूपका ज्ञान ज्ञानकी निवृत्ति—यह दृष्ट फल है; इस विधिका नियमार्थक होना ही उचित है; अग्निहोत्रादिके समान इसका अपूर्वविधि होना सम्भव नहीं है॥ १॥

--- 1 00 1--

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते हो वर्हन्त तमारमानमन्विच्छामो यमारमानमन्विष्य सर्वाश्श्र लोकानाप्तोति सर्वीरश्च कामानितीन्द्रो हैव देवाना-मभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुराणां तौ हासंविदानावेव समित्पाणी प्रजापति सकाशमाजग्मतुः ॥ २ ॥

प्रजापितके इस वाक्यको देवता और असर दोनोंहीने परम्परासे नान लिया । वे कहने रुगे—'हम उस आत्माको जानना चाहते हैं जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण छोकों और समस्त मोगोंको प्राप्त कर लेवा हैं'---ऐसा निश्चय कर देवताओंका राजा इन्द्र स्त्रीर असरोंका राजा विरोचन-—ये टोनों परस्पर ईर्प्या करते हुए हाथों**में समि**घाएँ लेकर मनापतिके पास आये ॥ २ ॥

तद्धोमय हत्याधाख्यायिका-प्रयोजनमुक्तम् । तद्ध किल प्रजा-पतेर्वचनमुभये देवामुरा देवाश्चा-सुराश्च देवामुरा अनु परम्परागतं स्वकर्णगोचरापन्नमनुबुबुधिरेऽनु-बुद्धवन्तः ।

ते चैतत्प्रजापितवचो बुद्ध्वा किमकुर्वित्रत्युच्यते—ते होचुरु-क्तवन्तोऽन्योऽन्यं देवाः स्वपिष-बसुराश्र हन्त यद्यनुमित्रभवतां प्रजापितनोक्तं तमात्मानमिन्व-च्छामोऽन्वेपणं कुर्मो यमात्मान-मिन्वष्य सर्वाश्र लोकानामोति सर्वाश्र कामानित्युक्त्वेन्द्रो हैव राजैव स्वयं देवानामित्रसन्दे-वांश्र मोगपित्च्छदं च सर्व स्थापित्वा शरीरमात्रेणैव प्रजा-पतिप्रत्यिमप्रवन्नाज प्रगतवांस्तथा विरोचनोऽसुराणाम् ।

विनयेन गुरवोऽभिगन्तन्या इत्येतदर्शयिति, त्रैलोक्यरान्याच गुरुतरा विद्येति । यतो देवागुर-

'तद्धोभये' इत्यादि आख्यायिका-का प्रयोजन पहले बतला दिया गया । परम्परासे आये हुए—अपने कर्णोंके विषय हुए उस प्रजा-पतिके वचनको देवता और अप्तुर इन दोनोंने जान लिया ।

प्रनापतिके इस वचनको जान-उन्होंने क्या किया-बतलाया जाता है----डन देवता और अपुरोंने अपनी-अपनी सभामें आपसमें कहा, 'यदि आपलोगोंकी अनुमति हो तो प्रजापतिके बतलाये हुए उस आत्माका अन्वेषण करें,जिस आत्माका अन्वेषण कर छेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको पाप्त कर लेता है। ऐसा कहकर स्वयं देवताओंका राजा इन्द्र ही अपनी सम्पूर्ण मोगसामग्री देवताओं-को सौपकर शरीरमात्रसे ही प्रजा-पविके पास गया । इसी मकार अपुरोंका राजा विरोचन भी गया।

गुरुजनों के प्रति विनयपूर्वक जाना चाहिये—यह बात श्रुति दिखलाती है; तथा यह भी [ प्रदर्शित करती है ] कि विद्या त्रिलोकीके राज्यसे राजी महाईभोगाहीं सन्ती तथा। भी वदकर है, वयोंकि देवराज भीर गुरुमस्युपगतवन्तौ । तौ ह किला-संविदानावेवान्योऽन्यं संविदस-क्रवीणी विद्याफलं प्रत्यन्योन्ध-मीष्यी दर्शयन्ती समित्याणी समिद्धारहस्तौ प्रजापतिसदाज-माजग्मतुरागतवन्तौ ॥ २ ॥

अप्तरराज ये दोनों वहुमुख्य भोगके पात्र होनेपर भी इस प्रकार गुरुके समीप गये। वे दोनो परस्पर असंविदान-संविद ( सद्घाव ) न करते हुए अर्थात् विद्याके फलके लिये एक दूलरेके प्रति ईर्प्या प्रदर्शित करते हुए समित्पाणि-हाथोंम समिवानोंके भार लिये प्रजापतिके समीप आये ॥ २ ॥

तौ ह दात्रि शतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यसूषतुस्तौ ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववारतिति तौ होचतुर्य आस्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो-ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्देष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वीरश्च लोकानामोति सर्वारश्च कामान् यस्तमारमानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तिमच्छन्ताववास्तिमिति ॥ ३ ॥

डन्होंने वचीस वर्षतक ब्रह्मचर्यवास किया । तव उनसे प्र**वा**पतिने कहा—'तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ?' उन्होंने कहा—'नो आसा पापरहित, जरारहित, मृत्युहीन, जीकरहित, क्षुपाहीन, तृपाहीन, सत्य-काम ओर सन्यसकरप है उसका अन्त्रेयम करना चाहिये जीर उसे विशेष-रूपसे जाननेत्री रूच्छा करनी चाहिये । को उस आसाका अन्वेपण कर उसे विशेषरूपसे जान हेना है वह सम्पूर्ण होड़ और समस्त भौगोंको . भाष्त इर लेता है—इस श्रीमान्के वात्यको छिएकन बतलाते हैं। उसीको बाननेकी इच्छा उस्ते हुए हम यहाँ रहे हैं? ॥ ३ ॥

तौ ह गत्वा द्वात्रिंशतं वर्षाणि बुश्र्षापरौ भूत्वा ब्रह्मचयंसू-पतरुषितवन्ती । अभिप्रायज्ञः प्रजापतिस्तानुवाच किमिच्छन्तौ कि प्रयोजनमसिप्रेत्येच्छन्ताववा-ां स्त्रमुपितवन्तौ युवाशितीत्युक्तौ तौ होचतः-य आस्मेन्यादि भगवती वची वेदयन्ते शिष्टा अतस्तमात्मानं ज्ञातु मिच्छन्ताव-वास्तमिति । यद्यपि प्राक् प्रजापतेः समीपागमनादन्यान्यसीष्यीयु-क्तावश्रुतां तथापि विद्याप्राप्ति-प्रयोजनगौरवान्यक्तरागद्वेपमोहे-र्ष्यादिदोपादेव भृत्वोपतुर्वसचर्य प्रजापती । तेनेदं प्रख्यापितमा-त्मविद्यागीरवम् ॥ ३ ॥

वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस वर्षतक सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचर्यवास तब उनके अभिप्रायको जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा-'त्मने किस पयोजनके अभिपायसे अर्थात् क्या चाहते हए यहाँ निवास किया है ?' इस प्रकार कहे जानंपर वे बोले-'शिष्टजन श्रीमान-इत्यादि का 'य आत्मा' वतलाते हैं, अतः उस आत्माको जाननेके छिये हमने निवास किया है ।' यद्यपि प्रनापतिके आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके पति ईर्व्यायुक्त थे, तथापि विद्यापासिके प्योजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा-यहाँ रागद्वेष, मोह एवं ईर्प्यादि दोपोको त्यागकर ब्रह्मचर्यवास किया। इससे इस गौरवकी आत्मविद्याके मिलती है ॥ ३ ॥

तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होबाचैतदः हृतत्मस्यमेतद् ब्रह्मोत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमाद शेंकतम एष इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वनतेषु परिख्यायत इति होवाच॥ ४॥

उनसे प्रजापतिने कहा—'यह जो पुरुप नेत्रोंमें दिखायी देता है यह भारमा है, यह अमृत है, यह अमय है,यह ब्रह्म है।' [ तब उन्होंने पूछा--] 'भरावन् ! यह जो जलमें सव ओर पतीत होता है भीर जो दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कीन-सा है !' इसपर प्रजापितने कडा--'मैंने जिस नेत्रान्तर्गत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें सब ओर प्रतीत होता हैं' !! ४ !!

तावेवं तपस्त्रिनौ शुद्धकल्मपौ योग्यानुपरुक्ष्य प्रजापतिरुवाच ह । य एषोऽक्षिणि पुरुषो निष्ट्-चचतुर्मिर्मृदितकपायैर्द्रयते योगिभिर्द्रश । एष आत्मापहतपा-प्माद्गुणी यमवीचं प्रराहं यद्विज्ञानात्सर्वेलोककामावाप्तिरेत-दमृतं भृमाख्यम् । अत एवाभ-यमत एव त्रह्म वृद्धतममिति । अर्थेतस्प्रजापविनोक्तमक्षिणि पुरुषो दृश्यत इति वचः श्रत्वा छायारूपं पुरुषं जगृहतुः । | छायात्रप पुरपक्षी

**जन्हें इस प्रकार तगस्वी, निशुद्ध**-कुरुमष (जिनके दोष निवृत्त हो गये हैं) और योग्य चानकर प्रजापतिने कहा--- जिनकी इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं स्रीर जिनके राग-द्वेपांदि **दोपोंका** नाश उन योगियोंको बो नेत्रके भीतर यहाँ द्रष्टा दिलायी देता है, यह अपहत-पाप्मादि गुणीवाला आत्मा है,निसके विषयमें पहले मैंने कहा था और विसन्ना ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोक और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती है। यह मृमासज्ञक अपृत है, इसल्पि वामय है और इसीसे ब्रह्म यानी बृद्धतम है। म जापतिके 'नेत्रोंके भीतर लो पुरुष दिखायी

हैं' इस वान्यसे

गृहीत्वा च दृढीकरणाय प्रजापति

पृष्टवन्ती । अथ योऽयं हे भगवोऽप्सु परिख्यायते परिसमन्ताज्ज्ञायते यथायमादर्श आत्मनः

प्रतिविम्नाकारः परिख्यायते

खड्गादी च कतम एप एपां भव
द्रिरुक्तः किंवैक एव सर्वेष्विति ।

एवं पृष्टः प्रजापतिरुवाच—

एप उ एव यश्चसुपि द्रष्टा

मयोक्त इति । एतन्मनसि

कृत्वेषु सर्वेष्वन्तेषु मध्येषु परि
ख्यायत इति होवाच ।

नतु कथं युक्तं शिष्ययोर्विप-रीतग्रदृणमनुज्ञातुं प्रजापतेर्विग-तदोपस्याचार्यस्य सतः १ सत्यमेवं नानुज्ञातम् । और उसे प्रहणकर अपने विचारको पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिसे पूछा, 'हे भगवन् । यह जो पुरुप जल्में परिख्यात—'पिर'— सब ओर 'स्त्रात'— प्रतीत होता है छौर जो यह दर्पणमें अपने प्रतिविम्बरूपसे दिखायो देता है तथा जो खड्गादि [सबच्छ पदार्थों ] में दीखता है इन सबमें आपका वतलाया हुआ आत्मा कीन है ' अथवा इन सबमें एक ही आत्मा है ?'

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा-पतिने कहा—'मैने जो नेत्रान्तर्गत द्रष्टा वतलाया है वही आत्मा है'\* इस वातको मनमें रखकर ही उसने कहा कि 'वह इन सभीके भीतर दिखायी देता है।'

शङ्का---िर्केतु निर्दोष आचार्य होकर भी प्रजापतिका अपने शिष्योंके विपरीत ग्रहणका अनुमोदन करना कैसे उचित हो सकता है!

समाधान--यह ठीक है, परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन नहीं किया।

क इस उक्तिसे प्रनापितने यह स्चित कर दिया है कि तुम मेरा अभिपाय नहीं समझे, मैंने द्रष्टाको आत्मा बतलाया है और ट्रम दृश्यको आत्मा समझ वैठे हो।

क्थम्—

आत्मन्यध्यारीपितपाण्डित्य-प्रजापतिविषय- सहस्ययोह बृह्योही-काक्षेपवारणम् स्द्रविरोचनौ तथैव च प्रथिती लोके। ती यदि प्रजापितना सृढी युवां विपरीत-ग्राहि गावित्यक्ती स्यातां ततस्त-योधित्ते दुःखं स्यात्तज्ञनिताच चित्तावसादात्प्रनः प्रश्नश्रवण-ग्रहणादधारणं प्रत्युत्साहवि-स्यादतो रक्षणीयौ शिष्याविति मन्यते प्रजापतिः। गृह्वीतां तात्रचदुदशरावदृष्टान्ते-नापनेष्यासीति च ।

> नतु न युक्तमेष उ एवेत्य-.

नृतं वक्तुम् ।

न चानृतमुक्तम्।

कथम् १

आत्मनोक्तोऽक्षिष्ट्रहपो मनसि

शङ्का — सो किस प्रकार समाधान -- इन्द्र और विरोचन इन दोनोंने अपनेमें पाण्डित्य, महत्त्व और ज्ञातृत्वका आरोप किया था और ये होकमें प्रतिष्ठित भी थे। यदि उनसे प्रजापित यह कहते कि 'तुम मूढ हो और उलटा समझने-वाले हो, तो उनके चित्तमे दुःस हो नाता और उससे होनेवाले चित्तके पराभवसे फिर प्रश्न करने, सुनने, ग्रहण करने और समझनेके लिये उत्साहका हास हो जाता I अत: प्रजापति यही मानते हैं कि शिप्योंकी रक्षा करनी चाहिये। अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं तो मले हो करे, मै जलके शकोरे आदिके

शङ्का — किंतु 'यही वह आत्मा है' ऐसा कहकर मिथ्याभाषण फरना तो उचित नहीं है।

दृष्टान्तसे उसे निवृत्त कर दूँगा ।

समाधान — प्रजापतिने मिथ्या-भाषम तो नहीं किया । गङ्का — किस प्रकार नहीं किया !

समाधान—शिष्यके ब्रहण

सिनिहिततरः शिष्यगृहीताच्छा- । क्रिये हुए छायात्मासे प्रनापतिका ''सर्वेषां चाभ्य-यात्मनः न्तरः" इति श्रुतेः । तमेवा-वोचदेष उ एवेत्यतो नानृत हैं इस वाक्यसे प्रनापतिने उसीका मक्तं प्रजापतिना तयोविंपरीतग्रहणनिवृत्त्यर्थ ह्याह ॥ ४ ॥

SCREEKERS REACHER RESIDENCE स्वयं बतलाया हुआ नेत्रान्तर्गत पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती है: क्योंकि "आत्मा सबके भीतर है" ऐसी श्रुति है। 'यही वह आत्मा निर्देश किया है, इसलिये उन्होंने मिथ्याभाषण नहीं किया । तथा उन्होंने उनके विपरीत ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस मकार 報 | | | | | | | | | | | |

इतिच्छान्दोग्योपनिवयण्टमाध्याये सप्तम जन्द-भाष्यं सम्पर्णम् ॥ ७ ॥



## 罗罗罗 再要极

इन्द्र तथा विरोचनका जलके शको रेमें अपना प्रतिविग्व देखना

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनो न विजानी-थस्तन्मे प्रबृतमिति तौ होद्शरावेऽवेक्षाश्चकाते तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तौ होचतुः सर्वमेवे-दमावां भगव आत्मानं परयाव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥

'वलपूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके विषयमें जो न जान सको वह मुझे वतलाओं ऐसा [प्रजापतिने कहा]। उन्होंने जलके शकोरेमें देखा । उनसे प्रजापतिने कहा-- 'तम क्या देखते हो !' उन्होंने कहा, 'भगवन् । हम अपने इस समस्त आत्माको छोम और नखपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं' ॥ १ ॥

उद्शराव उदकपूर्णे शरावा-। दावात्मानमवेश्यानन्तं यत्त-त्रात्मानं पश्यन्तौ न विजानी- आत्माको देखनेपर को कुछ तुम न थस्तन्मे मम प्रवृत्माचक्षीयाथा-मित्युक्ती तौ ह तथैबोदशरावे-उवेसाञ्चकाते अवेसणं चक्रतु-[ जैता मजापतिने कहा था ] वैसा स्तथा कृतवन्ती । तौ ह प्रजा-पतिरुवाच किं पश्यथ इति ?

[ प्रजापतिने कहा- ] 'उदशराव अर्थात् जरुसे भरे हुए शकोरे आदिमें अपनेको देखकर फिर अपने समझ सको वह तुम मुझसे कहना।' इस मकार कहे जानेपर उन्होंने उसी पकार जलके शकोरेमें ही किया । तव उनसे प्रनापतिने कहा---'तमने क्या देखा !'

नत् तनमे प्रवृत्तिमत्युक्ता-भ्यामुदशरावेऽवेक्षणं कृत्वा प्रजापतये न निवेदितमिदमावा-भ्यां न विदित्तमित्यनिवेदिते चाज्ञानहेती ह प्रजापतिरुवाच कि पश्यथ इति ? तत्र कोऽभि-प्राय इति ।

उच्यते नैव तयोरिदमाव-योरविदितामत्याशङ्काभृच्छाया-रमन्यारमप्रत्ययो निश्चित एवा-सीत । येन वश्यति---'तौ इ शान्तहृदयौ प्रवत्रजतुः' इति । न द्यनिश्चितेऽभिष्रेतार्थे प्रशान्तहृद-यत्वग्रुपपद्यते । तेन नोचतु-रिदमाबाभ्यामविदितमिति विपरीतग्राहिणौ च शिष्यावन-पेक्षणीयाविति स्वयमेव पप्रच्छ किंपरयथ इति ? विपरीतिनश्रया- तथा उनके विपरीत

शङ्का--किंतु 'वह मुझसे कहमा' इस प्रकार कहे हुए उन दोनोंने तो बलपूर्ण शकोरेमें देखकर प्रवापतिसे ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि 'यह वात हम नहीं समझ सके।' इस प्रकार अज्ञानका कारण वतलानेपर भी प्रजापतिने जो महा कि 'तुमने क्या देखा !' सो इसका क्या अभिप्राय है ?

समाघान-इसका उत्तर दिया नाता है---उन्हें इस प्रकारकी कोई शङ्का नहीं हुई कि अमुक वात हमको **ন্যা**त नहीं उनकी छायात्मार्से आत्मप्रतीति निश्चित ही थी । इसीसे आगे चरुकर श्रुति यह कहती है कि वे शान्तचित्तसे चले गये अभीष्ट वस्तुका निश्चय हए बिना **पशान्तचित्तता** सम्भव नहीं है: इसीसे उन्होंने यह नहीं कहा कि यह बात हमें बिदित नहीं है। किंतु विपरीत महण करनेवाले शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, इसीसे उन्होंने स्वयं ही पूछ हिया कि तुम क्या देखते हो:

### ताबित्येवसाढि ।

तौ होचतु:--सर्दनेवेदमावां भगव आत्मानं परयाव आ हम दोनें अपने आत्माको लोम लोमस्य आ नखेस्यः प्रतिरूप- | और नलपर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते मिति, यथैवावां हे भगवो हैं। हे भगवन्। हमारे स्वरूप जैसे मेवेदं लोमनखादिसहितमावयोः प्रकार हम जलके शकोरेनें अपने प्रतिरूपमृद्गरावे इति ॥ १ ।

पन थाय च वश्यति साध्वलङ्कु- निराकरण करनेके लिये [ पीछे ] 'साध्वलङ्कुतौ' इत्यादि वाक्य मी

उन्होंने कहा—'हे मगवन् ! लोमनखादियन्तौ रदः, एव- | लोम एवं नलावियुक्त हैं उसी प्रयाव प्रतिविम्बको भी होम और नलादियक्त देखते हैं' ॥ १ ॥

तौ ह प्रजापतिस्वाच साध्वलड्कृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ सूरवोद्दारावेऽवेक्षेथामिति तौ ह साध्व-लड्कृती सुवसनी परिष्कृती भूत्वोद्शरावेऽवेक्षाञ्च-काते तौ ६ प्रजापतिस्वाच कि पर्यथ इति ॥ २ ॥

टन टोनोंसे प्रनापितने हहा—'तुन अच्छी तग्ह अलंकत होकर, मुन्दर वह पहन्नर और पिष्ट्रन होका जलके जक्कोरेमें देखी।' तव उन्होंने अच्छी तरह अनंहन हो हुन्दर दम घरणपर सोर परिपक्त होरर बरुके इकोरेंन देखा। उन्से प्रजानितने पृछा, 'तुम क्या देखते हो गा २ ॥

वौ ह पुनः प्रजापनिरुवाच— । उन दोनोसे प्रजापतिने हायान्यनित्रयापनयाय साध्य- निहुचिके स्थि फिर कहा— ल्फ्र्यूनो यया म्बगुदे सुबसनी महा- 'तुम दोनो बिस मकार अपने घरमें



इन्द्र और विरोचनको उपटेश

[ বন্ন বতব

हेबस्रपरिधानी परिष्कृती छिन्न-लोमनखौ भूत्वोदशरावे पुनरीक्षेथामिति नादिदेश यदज्ञातं तन्ये प्रम्-तमिति । कथं प्रनरनेन साध्व-लङ्कारादि कृत्वीदशरावेऽवे-तयोरछायात्मग्रहोऽप-नीतः स्यात्।

साध्वरुद्धारसुवसनादीनामा-गन्तकामां छायाकरत्वप्रद-शरावे यथा शरीरसम्बद्धाना-शरीरस्यापिच्छायाकरत्वं पूर्व वभूवेति गम्यते। शरीरें-कदेशानां च लोमनखादीनां नित्यत्वेसाभिष्रेतानामखण्डि-पूर्वगा-छायाकरत्व सीत् । छिन्नेषु च तेषु नैव लोमनखादिच्छाया दृश्यतेऽतो **लोमन खादिवच्छरीरस्याप्यागमा** 

रहते हो उसी भॉति अच्छी तरह अलंकृत होकर 'सुवसन'-महामल्य वस्त्र घारणकर तथा परिष्कृत यानी लोम और नख काटकर जकोरेमें फिर देखो प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं किया उस समय तुम जो न जान सको वह मुझे बतलाना । [क्योंकि वे यही चाहते थे कि ] इस प्रकार सन्दर **अलकारादि** घारण कर जलके शकोरेमें देखनेसे किसी-न किसी तरह उनकी छायात्मबुद्धि निवृत्त हो जाय ।

जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सन्दर और बहुम्ल्य वस्त्रादि अलकार आगन्तक पदार्थ जरुके शकोरेमें अपनी छाया प्रकट करते हैं उसी प्रकार पहले शरीर भी छायाकारक था-- ऐसा इससे ज्ञात होता है। जरीरके एकदेशरूप तथा नित्य**-**रूपसे माने गये अखण्डित छोम और नखादि भी पहले छायाजनक है। किंत अब उन्हें काट लिये जानेपर उन छोम एवं नखादिकी छाया दिखायी नहीं देती। इससे **छोम और नखादिके समान शरीर** भी आगमापायी ( उत्पन्न भौर सिद्धमित्युद्शरावादौ । नष्ट होनेवाला ) सिद्ध होता है।

दुश्यमानस्य तिशमित्तस्य देहस्यानात्मत्वं सिद्धम्, उदश-रावादौ छायाकरत्वाद्देहसम्बद्धा-लङ्कारादिवत् ।

न केवलमेतावदेतेन यावत्कि-श्चिदात्मीयत्वाभिमतं सुखदुःख-रागद्वेपमोहादि च कादाचित्क-त्वान्नखलोमादिवदनात्मेति प्रत्ये तन्यम् । एवमशेषमिथ्याग्रहापन-यनिमित्ते साध्वलङ्कारादिदृष्टान्ते प्रजापतिनोक्ते शुत्वा तथा कृत-वतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो नापजगाम यस्मात्तस्मात्स्व-दोपेणैव केनचित्प्रतिबद्धविवेक-विज्ञानाविन्द्रविरोचनावभृतामिति गम्यते । तौ पूर्ववदेव दृढनिश्रयौ

इस प्रकार जलके शकोरे आदिमें निमित्तमृत दीखनेवाले उनके देहका भी अनातमत्व सिद्ध होता है. क्योंकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके समान उसका भी नलके शकोरे आदिमें छायाकरत्व है ।

इसीसे केवल इतनी ही बात सिद्ध होती हो सो नहीं, बिक्त सुल, दु:ख, राग, द्वेप और मोहादि जितना कुछ भी आत्मीयरूपसे माना जाता है वह भी नख एवं छोमादिके समान कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण –ऐसा अनातमा ही है-चाहिये । सम्यूर्ण इस प्रकार मिथ्या प्रहणकी निवृत्तिका हेतुभूत प्रजापतिका कहा हुमा साधु अरुं-कारादिका दृष्टान्त सुनकर करनेपर भी, क्योंकि उनका विपरीत **न्छायात्मसम्बन्धी** निवृत्त नहीं हुआ इसलिये यह विदित होता है कि उन इन्द्र और विरोचनका विवेकविज्ञान उनके किसी अपने दोषसे ही प्रतिवद्ध हो गया तव प्रजापतिने पहलेहीके समान इड निश्चयवाले उन दोनोंसे पप्रच्छ कि पश्यथ इति ।। २ ।। | पूछा, 'तुम क्या देखते हो !'॥२॥

तो होचतुर्यथैवेद्मावां भगवः साध्वलङ्कृतो सुवसनो परिष्कृती स्व एवसेवेसी अगवः साध्वलङ्कृती सुवसनी परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदृत्र-ह्मेति तौ ह शान्तहृद्यो प्रवव्रजतुः ॥ ३ ॥

उन दोनोंने कहा-- भगवन् ! जिस प्रकार हम दोनों उत्तम

प्रकारसे अलंकत, सुन्दर वस घारण किये और परिष्कृत हैं उसी प्रकार हे मगवन् । ये दोनों भी उत्तम प्रकारसे अलंकत, सुन्दर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं।' तब प्रजापतिने कहा—'यह आत्मा है, यह अमृत भौर अभय है और यही बढ़ा है। ' तब वे दोनों शान्तचित्तसे चले गये।।३।। तौ तथैव प्रतिपन्नौ यथैवेद-मिति पूर्ववद्यथा साध्वलङ्कारा-दिविशिष्टावावां स्व छायात्मानाविति स्तरां विपरीत-निश्रयौ वभूवतुः । यस्यात्मनो रुक्षणं य आत्मायहतपाप्मेत्युक्त्वा पुनस्तद्विशेषमन्विष्यमाणयोर्यं एपोऽक्षिणि प्ररुपो दुश्यत इति साक्षादात्मनि निर्दिष्टे तद्विपरीत-ग्रहापनयायोदशरावसाध्वलङ्कार-दप्टान्तेऽप्यभिहित आत्मस्वरूप-वोधाद्विपरीतग्रहो नापगतः । /

उन्होंने उसी पकार समझा ! अर्थात् पूर्ववत् निस प्रकार हम साधु-अलंकारादिविशिष्ट हैं उसी प्रकार ये छायात्मा भी हैं। सर्वथा प्रकार वे निश्चयवाले हो गये । जिस आत्माका रुप्रण **भारमापहतपाप्मा**' कहकर फिर उसकी विशेषताकी विज्ञासावालोंके प्रति 'यह जो नेत्रान्तर्गत पुरुष दिखायी वेता है, इस प्रकार निर्देश करनेपर उसके विपरीत ज्ञानकी निवृत्तिके **छिये उदशराव और साधु-अ**छंकारादि दृष्टान्त देनेपर भी उन दोनोंका आत्मस्यरूपज्ञानसे विपरीत निवृत्त नहीं हुआ; अतः

य आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव-णेनाक्षिप्ररुपश्रत्या चोदशरावा-ध्पपत्या च<sup>ि</sup>संस्कृती तावत् । मद्वचनं सर्वे पुनः पुनः स्मरतोः प्रतिवन्धक्षयाच्च स्वयमेवात्म-विषये विवेको भविष्यतीति मन्या-नः पुनर्बह्यचर्यादेशे च तयोश्व-चदुःखोत्पत्तिं परिजिहीपन्कृता-र्थेबुद्धितया गच्छन्तावप्युपेक्षि-तवान्प्रजापतिः । तौ हेन्द्रविरो-चनौ शान्तहृदयौ तुप्रहृदयौ कृतार्थवृद्धी इत्यर्थः । न त श्रम एव शमश्चेत्तयोजीतो विपरीत-प्रद्यो विगतोऽभविष्यत्प्रवव्रज-तुर्गतवन्तौ ॥ ३ ॥

दोनोंकी विवेक-मानकर कि इन किसी दोषके विज्ञानसामर्थ्य अपने गयी कारण प्रतिबद्ध माने प्रचावतिने उनके आत्माका नहीं चलिक अपने मनमें यथाभिमत आत्माका ही निश्चय कर कहा---'यह पहलेहीकी तरह आत्मा है, यह अमृत और अभय है तथा यही ज्रक्ष है।

'य आत्मापहृत्तपाप्मा' इत्यादि आत्माका लक्षण धुननेसे. पुरुषसम्बन्धिनी श्रतिसे और उद-शरावादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त हो ही गये हैं; अव मेरी सारी वातको वारंवार स्मरण करते हुए प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हें स्वयं ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक हो जायगा--ऐसा मानकर और पुनः नहाचर्यका आदेश टेनेपर जो दु'ल होगा उसे बचानेके लिये मनापतिने कृतार्थवृद्धि होकर नाते हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी। वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्र-संतुष्टहृद्य अर्थात होकर चले गये । किंतु यह शम नहीं था. क्योंकि यदि वास्तविक शम ही होता तो उनका विपरीतम्रहण निवृत्त हो जाता ॥३॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*** एवं तयोर्गतयोरिन्द्रिवरोच-नयो राज्ञोर्भोगासक्तयोर्थथोक्त-को पहले कहे हुए [ शात्मरूक्षण ] विस्मरणं स्यादित्याञ्चङ्क्ष्याप्रत्यक्षं प्रत्यक्षवचनेन च चित्तदुःखं परिजिहीर्पः— एवं तयोर्गतयोरिन्द्रविरोच-।

तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमनु-विद्यव्रजनो यतर एतदुपनिषद्ो भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते पराभविष्यन्तीति स हशान्तहृद्य एव विरोचनो-ऽसुराञ्जगाम तेभ्यो हैतासुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महच्य आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचर-न्तुभौ लोकाववाभोतीमं चामुं चेति ॥ ४ ॥

प्रजापतिने उन्हें [ दूर गया ] देलकर कहा-ये दोनों आत्माको उपलब्ध किये विना-—उसका साम्रास्कार किये विना जा रहे हैं; देवता हो या असुर जो कोई ऐसे निश्चयवाले होंगे उन्हींका पराभव होगा।' वह नो विरोचन था शान्तचित्तसे असुरोंके पास पहुँचा और उनको यह आत्मविद्या सुनायी-'इस लोकमें आत्मा (देह) ही पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय है। आत्माकी हो पूजा और परिचर्या करनेवाला पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकोंको माप्त कर लेता है'॥ ४॥

तो दूरं गच्छन्तावन्त्रीक्ष्य य प्रनापतिने उन्हें दूर गया देखकर, यह मानते हुए कि आत्मापहतपाप्मेत्यादिवचनवदे- 'य आत्मापहतपाप्मा' इत्यादि

तदप्यनयोः श्रवणगोचरत्वमेष्यः। तीति मत्वोवाच प्रजापतिः । अञ्चपरुभ्य यथोक्तरुक्षणमात्मा-नमनत्विद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाकु त्वा विपरीतनिश्वयी च भृत्वेन्द्र-विरोचनावेती वजतो गच्छेया-ताम् । अतो यतरे देवा वासरा वा किं विशेषितेनैतदुपनिषद आभ्यां या गृहीतात्मविद्या सेय म्रुपनिषद्येपां देवानामसुराणां वा त एतद्वपनिषद एवंविज्ञाना एत-भिश्वया भविष्यन्तीत्यर्थः । ते कि परामविष्यन्ति श्रेयोग्रागी-त्पराभृता बहिर्भृता विनष्टा मविष्यन्तीत्यर्थः ।

स्वगृहं गच्छतोः सुरासुररा-जयोयोंऽसुरराजः स ह श्रान्त-हृदय एव सन्विरोचनोऽसराञ्ज-गाम । गत्वा च तेभ्योऽसुरेम्यः शरीरात्मबुद्धियोपिनिपत्तामेतामु-पनिषदं प्रोवाचोक्तवान् । देह- वाक्यके यह समान उनके कानोंमें पह जायगा; कहा-'ये इन्द्र और विरोचन उपर्रक लक्षणवाले धारमाको विना जाने-छएने किये विना प्रत्यञ्ज विपरीत निश्चयवाले होकर **मा रहे** हैं । इसलिये विशेषहरूपसे क्या कहा नाय. नो भी देवता या अध्रर इस उपनिपद्वाले होंगे---इनके द्वारा चो आत्मविद्या ग्रहण की गयी है वही जिन देवता या मसुरोंकी उपनिपद होगी वे ऐसे उपनिपद्—ऐसे विज्ञान ऐसे निश्चयवाले जो भी उनका क्या होगा ? उनका पराभव होगा। तात्पर्य यह है कि वे श्रेयोमार्गसे पराभृत--वहिर्मृत अर्थात् विनष्ट हो जायँगे।'

व्यपने घरको जानेवाले देवराज और अप्तरराजों में को अप्तरराज था वह विरोचन शान्तचित्तसे अप्तरोंके पास पहुँचा । तथा वहाँ पहुँचद्धर उन अधुरोंके प्रति जो देहात्मबुद्धिरूप उपनिषद् शी वही उपनिषद् सुना दी। अर्थात् यह कह दिया कि प्रजापतिने देहको मात्रमेवात्मा पित्रोक्त इति । ही भारमा वतलाया है । इसलिये

तस्मादात्मैव देह इह लोके इस होकमें देहरूप आत्मा हो महय्यः पूजनीयस्तथा परिचर्यः परिचरणीयस्तथात्मानमेवेह लोके देहं महयन् परिचरंश्रोमय-लोकाववामोतीमं चाम्रं च । इह- | <sub>कर</sub> हेता है । इस लोक और लोकपरलोकयारेव सर्वे लोकाः परलोकमें ही सम्पूर्ण लोक और कामाश्रान्तर्भवन्तीति राज्ञोऽभि- भोग भन्तर्भ्त होते हैं--ऐसा त्रायः ॥ ४ ॥

सहरय-पूजनीय तथा परिचर्य-सेवनीय है और इस लोकमें देहरूप आत्माकी ही पूजा-सेवा करनेसे इस भौर उस दोनों छोकोंको पास राजा विरोचनका अभिप्राय है॥४॥

तस्माद्प्यचेहाद्दानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो वतेत्यसुराणाश्ह्येषोपनिषत्त्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसने-नालङ्कारेणेति सश्स्क्वर्वनत्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥

इसीसे इस लोकमें जो दान न देनेवाला, श्रद्धा न करनेवाला और यजन न करनेवाला पुरुष होता है उसे शिष्टजन 'अरे ! यह तो सासुर ( आसरीस्वमाववाला ) ही हैं' ऐसा कहते हैं । यह उपनिषद् असुरोंकी ही है। वे ही मृतक पुरुषके शरीरको [गन्ध-पुष्प-अन्नादि ] भिक्षा, वस्र और अलंकारसे सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे---ऐसा मानते हैं ॥ ५ ॥

सत्कार्येषु श्रद्धारहितं यथाश- करनेका नहीं है, अश्रद्धान--

तस्मात्तत्सम्प्रदायोऽद्याप्यज्ञव-तत इतीह लोकेऽददानं दानम-कुर्वाणमिवभागज्ञीलमश्रद्द्धानं वान करनेवाले अर्थात् जिसका स्वभाव अपने धनका विभाग

क्त्ययजमानमयजनस्वभावमाहु-| सत्कार्योमं श्रद्धा न रखनेवार्रः और रासरः खन्वयं यत एवंस्वभावो वतेति खिद्यमाना आहुः शिष्टाः। असराणां हि यस्मादश्रद्धानता-दिलक्षणैयोपनियत् । तयोपनिपदा संस्कृताः सन्तः प्रेतस्य शरीरं क्रणपं भिक्षया गन्धमान्यानादिलक्षणया वस-नेन वसादिनाच्छादनादिप्रका-रेणालङ्कारेण घ्वजपताकादिक-रणेनेत्येवं संस्कुर्वन्त्येतेन कुणप-संस्कारेणामुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्यं होकं जेप्यन्तो मन्यन्ते ॥५॥

अयनमान---- निसका यथाशक्ति यजन करनेका नहीं है पुरुपको शिष्टजन 'क्योंकि यह ऐसे स्वभाववाला है इसलिये निश्चय यह भासुर ही हैं' ऐसा खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि यह अश्रद्धपानता आदि रुक्षणींवाली उपनिषद् असुरोंकी ही है।

उस उपनिषद्से संस्कारयुक्त होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात् शवको गन्ध, पुष्प एवं अन्नादिरूप भिक्षा, वसन---वस्नादिद्वारा आच्छादनादि करनेकी विधिसे और ध्वना-पताकादि लगानारूप अलंकारसे संस्कृत करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस शबके संस्कारसे हम भरकर अपने प्राप्त होनेयोग्य छोकको प्राप्त कर होंगे ।५।

इतिच्छान्दोग्योपनिपद्यप्रमाध्याचे अस्मस्रग्द्र-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ८॥



# जिएक सकत

इन्द्रका पुनः प्रजापतिके पास आना

अथ हेन्द्रोऽप्राप्यैव देवानेतद्भयं ददर्श यथैव खर्वयमस्मिञ्छरीरे साध्वलङ्कृते साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवा-यमस्मिन्नन्धेऽन्धों भवति स्नामें स्नामः परिवृक्णे परि-वृक्णोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ॥ १ ॥

किंत इन्द्रको देवताओं के पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखायी दिया । जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकत होनेपर यह (छायारमा) अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वस्नधारी होनेपर सुन्दर वसुधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी पकार इसके अंधे होनेपर अधा हो जाता है, स्नाम होनेपर स्नाम हो जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

अथ ह किलेन्द्रोऽप्राप्यैव देवान् दैन्याक्रीयादिसम्पदा

युक्तत्वाद्गुरोर्वचनं पुनः पुनः

पुक्तत्वाद्गुरोर्वचनं पुनः पुनः

पुक्तत्वाद्गुरोर्वचनं पुनः पुनः

पुक्तत्वाद्गुरोर्वचनं पुनः पुनः

समरण करते हुए जाते-जाते अपने स्मरनेव गच्छन्नेतद्रक्ष्यमाणं किये हुए आत्मस्त्ररूपके प्रहणके भयं स्वात्मग्रहणनिमित्तं दृद्श कारण यह भय देखा । जलपात्रके दृष्टान्तसे प्रजापतिने जिसके स्टिये दृष्टवान् । उदशराबदृष्टान्तेन | [ अर्थात् देहका अनात्मत्व प्रदर्शित

किंतु इन्द्रने देवताओं के पास

प्रजापतिना यदर्थी न्याय उक्तस्तदेकदेशो मघवतः प्रत्यभादबद्धौ,येन च्छायात्मग्रहणे दोषं ददर्श ।

कथम् १ यथैव खल्वयमस्मि-ञ्छरीरे साध्वलंकते छायात्मापि साध्वलंकृतो भवति सुवसने च सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतो यथानखलोमादिदेहावयवापग्मे छायात्मापि परिष्कृतो भवति नखलोमादिरहितो भवति: एवमे-वायं **छायात्माप्यस्मिक्कारी**रे नखलोमादिमिर्देहावयवत्वस्य तुल्यत्वादन्धे चन्नुषोपगमेऽन्धो मवति सामे सामः। सामः किलैकनेत्रस्तस्यान्धत्वेन गत-त्वात् । चज्जुर्नासिका वा यस्य सदा

करनेके लिये जो व्यभिचारित्वरूप । न्याय पदर्शित किया इन्द्रकी बुद्धिमें एफ्रिवि एकदेश हुआ, जिससे कि उन्हें छायाको आत्मरूपसे अहण करनेमें दोष दीखने हुगा।

कैसा दोष दिखायी दिया १—

जिस मकार निश्चय ही इस शरीरके अच्छी तरह अलंकृत होनेपर यह छायारमा अच्छी तरह अलंकृत हो नाता है, सुन्दर वस्त्रधारी होनेपर सुन्दर बस्नधारी होता है और परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है **अ**र्थात नखलोमादि शरीरके अवयवोंकी निवृत्ति होनेपर छायात्मा भी परिष्कृत — नखलोमादिरहित हो जाता है; उसी प्रकार यह छायात्मा मी—इस शरीरमें न**स**-कोमादिसे च<u>श</u>्चुआदिकी देहावयवत्नमें समानता होनेके कारण [ शरीरके ] अंधे होनेपर अंधा हो जाता है. स्नाम होनेपर स्नाम हो जाता है। स्नामका प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्रवाला है, किंतु वह अन्यत्वसे ही गतार्थ हो **जाता है इसलिये** जिसके चक्षु या नाषिका सदा स्नवित होते रहते हैं उसे 'स्नाम' समझना स्रवति स सामः । परिवृद्गणिङ्ग्न- । परिवृद्गण—निसके हाथ या पैर \*\*\*\*\*\*\*\*\* इस्तिरिछन्नपादी वा । परिश्वकणे वा देहे छायात्मापि नाशमन्वेष नश्यति ॥ १ ॥

स्नामें कटगये हों। शरीरके साम या परिवृत्रण होनेपर छायात्मा भी वसा ही हो जाता है; तथा इस देहका तथा भवति । तथास्य देहस्य नाश होनेपर यह भी नष्ट हो नाता है ॥ १ ॥

अतः---

नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुनरे-याय तथ्ह प्रजापतिरुवाच मधवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्रा-जीः सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच यथैव खरुवयं भगवोऽस्मिन्छरीरे साध्वळङ्कुते साध्वलङ्कृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यैव द्यारीरस्य नादामन्वेष नइयति नाहमत्र भोग्यं पद्यामीति ॥ २ ॥

'इस [ छायात्मदर्शन ] में मैं कोई भोग्य नहीं देखता ।' इसिखये वे समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिके पास आये ! उनसे प्रजापतिने कहा-'इन्द्र ] तुभ तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे, अब किस इच्छासे पुनः आये हो :' उन्होंने कहा-'भगवन् ! जिस प्रकार यह ( छायात्मा ) इस शरीरके भच्छी तरह अलंकृत होनेपर अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुन्दर वस्नघारी होनेपर सुन्दर वस्नघारी होता है भीर परिष्कृत होनेपर परिष्कृत हो जाता है उसी मकार इसके अंधे . होनेपर अंघा, स्राम होनेपर साम और खण्डित होनेपर खण्डित भी हो जाता है तथा इस शरीरका नाश होनेपर यह नष्ट भी हो जाता है. मुझे इसमें कोई फल दिखायी नहीं देता'॥ २ ॥

नाहमत्रास्मिरछायात्मदर्शने देहात्मदर्शने वा पश्यामीति । एवं दोपं देहच्छाया-त्मदर्शनेऽध्यवस्य स समित्पाणि-र्जन्नवर्षे वस्तुं पुनरेयाय तं ह प्रजापतिरुवाच-–सघवन्यच्छा-न्तहृदयः प्राव्राजीः प्रगतवानसि विरोचनेन सार्थं किमिच्छन् प्र-नरागम इति । विजानन्नपिपुनः पप्रच्छेन्द्रामिप्रायामिन्यक्तये यहेत्य तेन मोपसीदेति यहत्त्रया च स्वासिप्रायं प्रकटमकरोग्नधैन खन्वयमित्यादि. एवसेवेति चान्वसोदत प्रजापतिः। तुल्येऽक्षिप्ररूपश्रवणे देहच्छायामिन्द्रोऽग्रहीदात्मेति देहमेव तु विरोचनस्तत्किन्नि-मित्तम् ।

इस छायात्मदर्शन कोई मोग्य फल नहीं देहारमदर्शन इस प्रकार द्यायात्मदर्शनमें दोप निश्चय-\या कर वे समित्पाणि हो पुनः ब्रह्मचर्य-लिये हीट आये। वास करनेके उनसे प्रनापतिने फड़ा-- 'हे इन्द्र ! तम तो विरोचनके साथ शान्तचिच-से चरे गये थे, अन क्या इच्छा करते हुए तुम पुनः साये हो १1 उन्होंने अच्छी तरह नानते हुए भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके लिये [इस प्रकार] पुनः प्रश्न किया । सनकुमारनीके 1 ि सप्तमाध्यायमें 'तम जो कुछ जानते हो उसे वत-लाते हुए मेरे पति उपसन्न होसी' ऐसा पूछनेपर जिस मकार नारदजीने अपना अभिप्राय प्रकट किया था उसी मकार इन्द्रने 'यथैव खल्वयम्' इत्यादि वाक्यसे अपना अभिप्राय मकट किया और प्रजापतिने 'एवमेव' ऐसा कड-कर उसका अनुमोदन किया ।

राङ्का-िर्कतु अक्षिपुरपका समान-रूपसे श्रवण करनेपर भी इन्द्रने देहकी छायाको आत्मरूपसे प्रहण किया और विरोचनने स्वयं देहको ही--सो ऐसा किस कारणसे हुआ \$

यथेन्टस्यो-दशरावादिप्रजापतिवचनं स्मरतो देवानप्राप्तस्यैवाचार्योक्तबुद्ध्या छायात्मग्रहणं तत्र दोषदर्शनं चाभृत्। न तथा विरोचनस्य, किं तहिं ? देह एवात्मदर्शनं नापि तत्र दोषदर्शनं बभुव तद्वदेव। विद्याग्रहणसामर्थ्यप्रतिबन्धहो-षाल्पत्वबद्धत्वापेक्षमिन्द्रविरोच-नयीरकायात्मदेहयोग्रेहणम् इन्द्रोऽल्पदोषत्वादुदृश्यत श्रृंत्यथेमेव श्रद्दधानतया जग्राहे-तरव्छायानिमित्तं देहं हित्वा श्रत्यर्थे रुक्षणया जग्राह प्रजाप-दोषभूय-

समाधान-इस विषयमें शिष्टजन ऐसा मानते हैं---- विस प्रजापतिका सम्बन्धी वाक्य स्मरण करते-करते पहुँचे बिना देवताके पास आचार्यकी बतलायी हुई छायात्माका भ्रहण और उसमें दोष-दर्शन भी हुआ; तथा विरोचनको वैसानहीं हुआ, तो क्या हुआ। १ — उसकी देहमें ही भारमदृष्टि हुई और उसमें कोई दोषदर्शन भी नहीं हुआ----उसी प्रकार विद्याग्रहण-की सामध्येका प्रतिबन्ध करनेवाले दोषकी न्यूनाधिकताकी इन्द्र और विरोचनका और देह।तमसम्बन्धी अहण है । इन्द्रने अल्पदोषयुक्त होनेके कारण श्रद्धा करते हुए 'हश्यते' इस श्रुति-के अर्थको ही प्रहण किया और (विरोचन) ने अधिकताके कारण श्रुत्यर्थको छोड़-कर रुक्षणासे 'प्रजापतिने विषयमें ही कहा है' इस प्रकार देह-को ही प्रहण किया। जिस प्रकार दीलनेवाले स्त्वात् । यथा किल नीलानील- | अनीलवर्ण वस्नोंमें जो नीला है वह योरादको दृश्यमानयोर्नाससोर्य- वहुम्ल्य हैं'—इस कथनसे छाया-का निमित्तम्त वस्न ही कहा जाता है, छाया नहीं कही बाती उसी प्रकार मित्तं वास एवोच्यते नच्छाया तद्वदिति विरोचनामिप्रायः। स्वचित्तगुणदोपवशादेव भन्दार्थावधारणं तुरूवेऽपि श्रवणे ख्यापितं दाम्यत दत्त दयध्य-मिति दकारमात्रश्रवणाच्छ्रत्य-न्तरे । निमित्तान्यपि तदनुगु-णान्येव सहकारीणि भवन्ति। २। | सहकारी हो जाते हैं ।। २ ॥

[प्रवापतिके] इस कथनसे देह ही विवक्षित है---ऐसा विरोचनका अभिपाय था । एक अन्य श्रुतिमें (बृह ० स० ५ में ) केवल दकारके श्रवणसे तुरुय श्रवण होनेपर भी अपने चित्तके गुण-दोषके कारण ही 'दमन करो, दान करो, दया करो' ऐसा विभिन्न शब्दार्थ-ज्ञान देखा गया है । अपने-अपने गुणोंके अनुसार ही युक्तिरूप निमित्त भी

एवमेवेष मघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनु-व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥३॥

'हे इन्द्र । यह बात ऐसी ही है' ऐसा प्रबापतिने फहा, 'मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या कहाँगा। अव तुम वत्तीस वर्षे यहाँ और रहो।' इन्द्रने वहाँ वचीस वर्ष और निवास किया। तव प्रजापतिने उससे कहा ॥ ३ ॥

एवसेवैष

एवमेवेष मधवनसम्यक् डिइन्ह । यह बात ऐसी ही है त्वयावगतं नच्छायात्मेत्युवाच नहीं है—ऐसा प्रजापतिने कहा, प्रजापतियों मयोक्त आत्मा प्रकृत 'मैंने तुम्हारे प्रति विस प्रकृत एतमेवात्मानं तु ते भूयः पूर्वं च्याख्यातमप्यज्ञव्याख्यास्यामि । यस्मात्सकृद्व्याख्यातं दोषरहि-तानामवधारणविषयं प्राप्तमपि नाग्रहीरतः केनचिद्दोषेण प्रति-वद्धग्रहणसामर्थ्यस्त्वमतस्तत्क्षप-णाय वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षा-णीत्युक्त्वा तथोषितवते क्षपित-दोषाय तस्मै होवाच ॥ ३ ॥

भारमाका वर्णन किया है, पहले व्याख्या किये हुए उस भारमाकी हो मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या करूँगा। क्योंकि यद्यपि दोवरहित पुरुषोंको वह एक वार व्याख्या करनेपर ही ज्ञानका विषय हो जाता है तथापि तुम उसे प्रहण नहीं कर सके। इसक्यि किसी दोवसे तुम्हारी प्रहणशक्ति प्रतिबद्ध है। उसकी निवृत्तिके क्रिये तुम भगले बत्तीस वर्ष यहाँ और ब्रह्मचर्यवास करो। ऐसा कहकर, उसी प्रकार निवास करनेवाले क्षीणदोव इन्द्रसे प्रजापतिने कहा।। ३।।

--: & :--

इतिच्छान्दोग्योपनिपद्यष्टमाध्याये नवम-स्वण्डभाष्यं सम्पर्णम् ॥ ९ ॥

## दश्रम सर्ह

## इन्दके प्रति स्वप्नपुरुषका उपदेश

य आत्मापहतपाप्मादिलक्षणो वो आत्मा अपहतपाप्मादि रूष-य एषोऽक्षिणीत्यादिना न्या-रूपात एप सः । क्षोऽसौ १ इत्यादि वाक्यद्वारा न्यास्त्रा की गयी है वह यह है । वह कीन है !

य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचै-तदमृतसभयसेतद्वहोति स ह शान्तहृद्यः प्रवधाज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददर्श तद्यद्यपीद श्रारीर-मन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्त्राममस्त्रामो नैवै-षोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥

'नो यह स्वप्नमें पूनित होता हुआ निचरता है यह आत्मा है' ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अभय है और यही ब्रह्म है।' पेसा मुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहृदयसे चले गये । किंतु देवताओं के पास विना पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया 'यद्यपि यह शरीर अंघा होता है तो भी वह (स्वप्नशरीर) अनन्य होता है और यदि यह स्राम होता है तो भी वह अस्त्राम होता है। इस प्रकार यह इसके दोषसे दूषित नहीं होता' ॥ १ ॥

यः स्वप्ने महीयमानः स्त्र्या- 'जो स्वप्नमें महीयमान—श्री विमिः पूज्यमानश्रस्त्यनेकिन्न- जाविसे पूजित होता हुआ निचरता अर्थात् अनेक प्रकारके भोगोंको धान् स्वममोगाननुभवतीत्पर्यः। अनुभव करता है, वही आत्मा है'

एक आत्मेति होवाचेत्यादि
समानम् । स हैवम्रुक्त इन्द्रः
शान्तहृदयः प्रवन्नाज । स
हाप्राप्येव देवान् पूर्ववदिसम्बप्यात्मिन मयं ददर्श । कथम् १
तदिदं शरीरं ययप्यन्धं भवति
स्वमात्मा योऽनन्धः स भवति।
यदि साममिदं शरीरमसामथ
स भवति नैवैष स्वमात्मास्य
देहस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥

ऐसा प्रजापतिने कहा हत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत् हैं । इस प्रकार कहें जानेपर वे—इन्द्र शान्तहृद्यसे चले गये। किंद्र उन्होंने देवताओं-के पास बिना पहुँचे ही इस आत्मार्मे भी यह भय देखा। क्या देखा!— 'यद्यपि यह शरीर अंधा हो तो भी जो स्वप्नशरीर है वह अनन्ध होता है और यदि यह शरीर स्नाम हो तो भी वह स्नाम नहीं होता। इस प्रकार यह स्वप्नशरीर इस शरीर-के दोषसे दृषित नहीं होता।। १।।

\*\*\*\*

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो घ्नन्ति त्वेवेनं विच्छाद्यन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति॥ २॥

'यह इस देहके वघसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी स्नामतासे स्नाम होता है। किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताहित करता हो, यह मानो अभियवेचा हो और रुदन करता हो—ऐसा हो जाता है; अतः इसमें (इस प्रकारके आत्मदर्शनमें) मैं कोई फल नहीं देखता' ॥ २॥

स समित्पाणिः पुनरेयाय तश्ह प्रजापतिस्वाच मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्रावाजीः किमिच्छन्पुनरागम इति स होवाच तद्यद्यपीदं भगवः शरीरमन्धं भव-त्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवैषोऽस्य देषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो घ्नन्ति त्वेवैनं विच्छाद्यन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्यं पर्यामीत्येवसेवैप मघवन्निति होवा-चैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रिश्वतं वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रिश्वतं वर्षा- प्युवास तस्मे होवाच॥ ४॥

[अतः] वे समित्याणि होकर फिर [मजापितके पास] आये । उनसे मजापितने कहा—'इन्द्र । तुम तो ज्ञान्तिचित्त होकर गये थे अब किस इच्छासे पुनः आये हो ?' उन्होंने कहा—'भगवन् ! यद्यपि यह शरीर अंघा होता है तो भी वह (स्वप्नशरीर) अनन्य रहता है, और यह साम होता है तो भी वह असाम रहता है; इस मकार वह इसके दोपसे दृणित नहीं होता ॥३॥ न इसके वघसे उसका वघ होता है और न इसकी सामतासे वह साम होता है; किंतु उसे मानो कोई मारते हों, कोई ताहित करते हों और [उसके आरण] मानो वह अभियवेचा हो और ठदन करता हो—[ऐसा अनुभव होनेके कारण] इसमें में कोई फल नहीं देखता ।' तब प्रजापितने कहा—'इन्द्र! यह बात ऐसी ही है, में तुम्हारे इस (आत्मतत्व) की पुनः ज्याख्या कल्या, तुम वचीस वर्ष और महावर्यवास करों।' इन्द्रने वहाँ वचीस वर्ष और निवास किया; तब उनसे मजापितने कहा—॥ ४॥

नाष्यस्य वधेन स हन्यते ।

छायात्मवन चास्य साम्येण
स्मामः स्वप्नात्मा भवति । यदध्यायादावागममात्रेणोपन्यस्तं ।
नास्य अस्यैतज्ञीर्यतीत्यादि,

न तो छायात्माके समान इस देहके नाशसे उस (स्वप्नशरीर) का नाश ही होता है छोर न इसकी सामतासे वह स्नाम होता है। इस अध्यायके आरम्भमें जो केवल शाल-प्रमाणसे कहा गया है कि 'इसकी जरावस्थासे वह जीर्ण नहीं होता' तदिह न्यायेनोपपादियतुग्रुप-न्यस्तम् ।

न ताबदयं छायात्मवद्देह-दोषयुक्तः, किन्तु ध्नन्ति त्वेवै-नम् । एवशब्द इनार्थे । ध्नन्ती-वैनं केचनेति द्रष्टव्यम्, न तु ध्नन्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेण्विव-शब्ददर्शनात् ।

नास्य वधेन हन्यत हित विशेषणाद्दन्तित त्वेवेति चेत् १ नैवम् , प्रजापतिं प्रमाणीकुर्वतो-ऽनृतवादित्वापादनाज्ञपपत्तेः । 'एतदमृतम्' इत्येतत्प्रजापति-वचनं कथं मृषा कुर्यादिन्द्रस्तं प्रमाणीकुर्वन् ।

| इत्यादि, उसीका न्यायतः उपपादन करनेके छिये यहाँ उल्लेख किया गया है।

[इस प्रकार] यह छायात्माके समान देहके दोषोंसे तो युक्त नहीं है; किंतु इसे मानो कोई मारते हैं। ['व्नन्ति त्वेव' इस पदमें] 'एव' शब्द 'इव' अर्थमें हैं; अतः इसका 'मानो इसे कोई मारते हैं' यही भाव समझना चाहिये, 'भारते ही हैं' ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमें 'इव' शब्द ही देखा जाता है।

यदि कही कि 'यह इस ( स्थूल शरीर ) का नाश होनेसे नह नहीं होता' ऐसा विशेषण होनेके कारण 'इसे कोई मारते ही हैं' यही अर्थ समझना चाहिये तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मजापतिको प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके लिये उनपर मिथ्यावादिरवका आरोप करना सम्भव नहीं है। भला, प्रजापतिको प्रामाणिक माननेवाला इन्द्र उनके 'यह असत है' इस वचनको मिथ्या कैसे कर सकता है।

नतुच्छायापुरुपे ग्रजापति-नोक्ते 'अस्य ग्र**ा**स्य नाशमन्त्रेप

नश्यति' इति दोषमभ्यद्धात्,

तथेहापि स्यात्।

नैवम्; कस्मात् ? 'य एपी-ऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इति नच्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति मन्यते मघवान् । कथम् १ अप-हतपाप्मादिलक्षणे च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति मन्यते तदा कथं प्रजापतिं प्र**माणीकु**त्य पुनः श्रवणाय जगाम च। तस्मान्नच्छायात्मा प्रजा-पतिनोक्त इति मन्यते । तथा व्याख्यातम्—द्रष्टाक्षिणि द्रयत इति।

तथा विच्छादयन्तीय विद्रा-

वयन्तीव, तथा च पुत्रादिमरण- श्रीर इसी शकार पुत्रादि-मरणके

शङ्गा-किंतु प्रनापतिके वतस्ये हुए स्थापुरुषमं तो [इन्द्रने] 'श्रीर-का नाश होनेके पश्चात् यह भी नष्ट हो नाता है' ऐसा दोष दिखलया था; उसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है।

समाधान-यह वात नहीं है: कैसे नहीं है ? क्यों कि 'यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता हैं इस वाक्यसे प्रनापतिने ह्ययात्माका निरूपण नहीं किया-ऐसा इन्ड मानते हैं। किस प्रकार ?--यदि वे ऐसा मानते कि अपहतपाप्मादि रुक्षणवाले भारमाके विपयमें पूछे जानेपर भजापतिने छायात्मा वतलाया है तो प्रनापतिको प्रामाणिक मानकर भी वे अवण करनेके लिये पुन: समित्पाणि होकर उनके पास क्यों जाते ? और गये थे ही । इस**ल्यि** वे यही मानते थे कि प्रजापितने छायात्माका वर्णन नहीं किया । तथा इमने भी 'नो द्रष्टा नेत्रमें दिखायी देता हैं' ऐसी ही न्याख्या की है। तथा मानी इसे कोई विच्छादित--विद्रावित (ताहित) करते हों

निमित्तमप्रियवेत्तेव भवति । अपि च स्वयमपि रोदि-तीव । नन्व्प्रियं वेत्त्येव कथं वेत्ते-

वेति उच्यते १

नः अमृताभयत्ववचनानुपपत्तेः। "ध्यायतीन" ( दृ ०

उ० ४ । ३ । ७ ) इति च

श्रुत्यन्तरात्।

ननु प्रत्यक्षविरोध इति
चेत् १

नः श्रीरात्मत्वप्रत्यक्षव-

द्धान्तिसम्भवात् ।
तिष्ठतु तानदिश्यवेचेव न
वेतिः नाहमत्र भोग्यं पश्यामि ।
स्वमारमज्ञानेऽपीष्टं फलं नोपलम
इत्यभित्रायः ।
एवमेवैष तवाभित्रायेणेति

कारण मानो वह अपिय अनुभव करनेवाला होता है तथा वह स्वयं भी मानो रोता है।

शङ्का---किंत्र वह तो अप्रिय

जानता ही है, फिर उसे 'मानो अभिय जाननेवाळा हो' ऐसा क्यों कहा जाता है ?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे उसका अमृतत्व और अभयत्वपतिपादन अनुपपन्न होगा तथा "मानो ध्यान करता है" ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है।

शङ्का—िकंतु ऐसा माननेसे तो भत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है।

समाधान—नहीं, क्योंकि शरीर ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष अनुभवके समान यह (अभियवेदनादि) भी आन्तिजनित है।

वह मानो अप्रियवेना हो अथवा न हो, यह बात अलग रहे, मुझे इसमें कोई भोग्य (फल) दिखायी नहीं देता । तात्पर्य यह है कि स्वप्नशरीरको आत्मा माननेमं भी मुझे इन्छित फल प्राप्त नहीं होता। [मनापतिने कहा—] 'आत्माका समृत और अभय गुणवान होना आत्मनोऽमृता-

भयगुणवस्वस्याभिष्रेतत्वात् । द्विरुक्तमपि न्यायतो मया यथावनावधारयतिः; तस्मात्धूर्व-वदस्याद्यापि प्रतिवन्धकारणम-वसापराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि ब्रह्मचर्यमित्यादिदेश प्रजापतिः। तथोषितवते क्षपितकल्मपायाइ 11 3-8 11

सभीष्ट है, अतः तुम्हारे अभिपायके अनुसार यह बात ऐसी ही है।\* यहाँ 'एवमेवैष' इससे आगे 'तवामि-प्रायेण' यह वाक्यशेष है।

फिर ऐसा समझकर कि भैरे दो वार युक्तिपूर्वक वतलानेपर मी-यह ठीक-ठीक नहीं इसलिये पहलेकी माँति अब भी मन्वानस्तरक्षपणाय इसमें प्रतिवन्धका कारण विद्यमान है'---प्रजापतिने उसकी निवृत्तिके लिये इन्द्रको 'वचीस वर्ष भौर ब्रह्मचर्यवास करो'---ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार ब्रह्मचर्यवास करके क्षीणदोष हुए इन्द्रसे प्रजापतिने कहा॥ २-४॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये दशमस्रण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १० ॥



## एकाइशं सग्डं

--: & :--

सुषुप्त पुरुषका उपदेश

पूर्ववदेतं त्वेव त इत्याद्य- पूर्ववत् भैं तेरे प्रति इसकी [पुनः क्त्वा---

तद्यत्रैतत् सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मेति होवाचैतद्मृतमभयमेतद्ब्रह्मोति स ह शान्तहृद्यः प्रवव्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्भयं द्दर्शनाह खल्वयमेवश्सम्प्रत्यास्मानं जानात्ययमहम-स्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥

'निस अवस्थामें यह सोया हुआ दर्शनवृत्तिसे रहित और सम्यक्-रूपसे आनिन्दत हो स्वप्नका अनुभन नहीं करता वह आरमा है'—ऐसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, यह अमय है और यही ब्रह्म है।' यह प्रनक्त इन्द्र शान्तिचित्तसे चले गये; किंतु देवताओं के पास पहुँचे बिना ही उन्हें यह भय दिखायी दिया—'उस अवस्थामें तो इसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि 'यह मै हूँ' और न यह इन अन्य मूतोंको ही जानता है; उस समय तो यह मानो विनाशको प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता'॥ १॥

तद्यत्रेतस्सुप्तः इत्यादि व्या- ( 'तद्यत्रेतत् सुप्तः' इत्यादि वाक्यक्री व्याख्या पहले हो सुकी है। 'को ख्यातं वाक्यम् । अक्षिणि यो नित्रस्य द्रष्टा स्वप्नमें पूजित होता

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

द्रष्टा स्वप्ने च महीयमानश्चरित

स एव सुपः समस्तः सम्प्रसचः

स्वप्नं न विज्ञानात्येप आत्मेति

होवाचैतदमृतममयमेतद्वज्ञेति

स्वामिप्रेतमेव ।

स्वामिप्रेतमेव ।

मधवांस्तत्रापि दोषं दद्र्य ।

कथम् १ नाह नैव सुपुप्तस्थोऽप्या
त्मा खल्वयं सम्प्रति सम्यगि
दानीं चात्मानं जानाति नैवं

जानाति । कथम् १ अयमहम
स्मीति नो एवेमानि भृतानि
चेति, यथा जाग्रति स्वप्ने वा ।

अतो विनाशसेव विनाशसिवेति

पूर्ववद्द्रएव्यम् । अपीतोऽपिगतो

भवति विनष्ट इव भवतीत्य
मिप्रायः ।

जाने हि सति ज्ञातः सद्गा-

वोऽवगम्यते नासति ज्ञाने । न च सुपुप्तस्य ज्ञानं दृश्यतेऽतो विनष्ट इवेन्यभिप्रायः । न तु

हुआ विचरता है, वह जब सो जानेपर दर्शनदृत्तिसे रहित और अत्यन्त आनन्तित होकर स्वप्न नहीं देखता तो वही आत्मा है यह अमृत और अभय है और यही ब्रग्न हैं इस प्रकार प्रजापतिने अपने अभिपायके अनुसार ही आत्माका स्वरूप बतलाया।

किंत इन्द्रने उसमें भी दोष देखा। सो किस प्रकार ?—'यह सुबुतस्य भारमा भी इस अवस्थामें निश्चय ही अपनेको इस मकार नहीं जानता।' किस प्रकार नहीं जानता !— कि 'में यह हूं' और न यह मृतोको ही जानता है; जैसा कि यह जामत् और स्वप्न स्वस्थाओंसं नानता था । अत यह विनाशको अपीत-—-प्राप्त हो नाता है; तात्पर्य यह है कि विनष्ट-सा हो जाता है। यहाँ पूर्ववत् 'विना-शमेव' के स्थानमें 'विनाशमिव' ऐसा समझना चाहिये ।

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सचा जानी जाती है, ज्ञानके अमावमें नहीं जानी जाती; और सुपुप्त पुरुषको ज्ञान होना देखा नहीं जाता। सनः तारार्य यह है कि उस समय यह नष्ट-सा हो जाता है। समृत और

CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX विनाशमेवात्मनी ताभयवचनस्य च्छन् ॥ १ ॥

मन्यतेऽमृ- अभयवचनका प्रामाण्य चाहनेवाले प्रामाण्यमि-का साक्षात् विनाशः ही नहीं मानते ॥ १ ॥

स समित्पाणिः पुनरेयाय तश्ह प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्रात्राजीः किसिच्छन्पुनरागम इति स होवाच नाह खब्वयं भगव एवश्सम्प्रत्या-स्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति॥२॥

वे समित्पणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये । उनसे प्रजापतिने कहा--'इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्तसे गये थे, अत्र किस इच्छासे तुम्हारा पुनः आगमन हुआ है। ' इन्द्रने कहा—'भगवन् ! इस अवस्थामें तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि 'यह मैं हूँ' और न यह इन अन्य मूर्तोंको ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त-सा हो जाता है। इसमें मझे इष्टफल दिखायी नहीं देता' ॥ २ ॥

पूर्ववत् --

। पर्लेहीके समान---

एवसेवेष सघवन्निति होवाचैतं त्वेव ते सृयोऽ-नुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतरप्राद्वसापराणि पञ्च वर्षाणीति स हापराणि पश्च वर्पाण्युवास तान्येकहानश सम्पेदुरेतत्तयदाहुरेकशनश्ह वे वर्षाणि मपवान्प्रजा-पतौ ब्रह्मचर्यमुवास तस्मै होवाच ॥ ३ ॥

'है इन्द्र ! यह बात ऐसी ही है'——ऐसा प्रजापतिने कहा 'मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः न्याख्या करूँगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी पाँच वर्ष और ब्रह्मचर्यवास करो। उन्होंने पाँच वर्ष ओर वहीं निवास किया ! ये सब मिलाकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसीसे ऐसा कहते हैं कि इन्द्रने प्रनापतिके यहाँ एक सी एक वर्ष ब्रह्मचूर्यवास किया । तब उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥

एवमेवेत्युक्त्वा यो मयोक्त-। स्त्रिभिः पर्यायैस्तमेवैतं नो एवा-कि तहींतमेव च्याख्यास्यामि । दोषस्तवाचशिष्टस्त-वसापराण्यन्यानि पश्च वर्याणीत्युक्तः स चकार। वस्मै मृदितकषायादि-दोषाय स्थानत्रयदोषसम्बन्ध-रहितमात्मनः पाप्मत्वादिलक्षणं मधवते तस्मै होवाच ।

तान्येकशतं वर्पाणि सम्पेदः सम्पन्नानि वभृतुः । यदाहुलोंके । इसीसे लोकमें शिष्टनन ऐसा कहते

'यह वात ऐसी ही है' ऐसा कहकर 'मैंने तीन पर्यायोमें जिसका वर्णन किया था उसी इस जात्मा-की-इस आत्मासे मिन्न किसी जन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! इसी आत्माकी मैं व्याख्या कहरूँगा । सभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोप शेप है। उसकी निवृत्तिके लिये अन्य पाँच वर्ष और रहो' ऐसा फहे जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया। इस प्रकार जिनके कपायादि दोष नष्ट हो गये हैं उन इन्द्रदेवके प्रचापतिने चामदादि तीनों स्थानोंके दोपोंके सम्बन्धमें रहित आत्माका अपहतपाप्मत्वादि रूक्षण-वाला स्वरूप निरूपण किया ।

वेसवएक और सी वर्ष हो गये।

शिष्टा एक बतं ह वै वर्षाणि | हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ मतो नातः परं पुरुषार्थान्तरम-स्तीत्यात्मज्ञानं स्तौति ॥ ३ ॥ करती है ॥ ३ ॥

मधवान् प्रजापतौ ज्ञह्मचर्यमुवा-सेति । तदेतद्द्याजिंशतमित्या-दिना दिशतिमित्याख्यायिका-दिना दाश्चतामत्याख्याापकाः | -| इटकर इसे स्वयं भी कह दिया तोऽपसृत्य श्रुत्योच्यते | एवं | है । इस प्रकार जो इन्द्रत्वसे भी र्षशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञान-भतो नातः परं पुरुषार्थान्तरम-प्रकार श्रुति साल्मज्ञानकी स्तुति

इतिच्छा स्वोग्योपनिपच टमाध्याये पकादशखण्ड-भाष्यं सम्पूर्णम् ॥ ११ ॥

## द्वाह्वा स्वाप्त

मर्लशारि आदिका उपदेश सघवन्मार्यं वा इद्श्शरीरमात्तं मृत्युना तदस्या-मृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रिया-त्रियाभ्यां न ह वें सहारीरस्य सतः त्रियात्रिययोरपहति-रस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः॥ १ ॥

हे इन्द्र ! यह शरीर गरणशील ही है; यह मृत्युसे प्रस्त है । यद इस अमृत, अशरीरी आत्माका अधिष्ठान है । सशरीर आत्मा निरुचय दी विय और अभियसे मस्त है; सरारीर रहते हुए इसके पियापियका नारा नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे पिय और अपिय स्पर्श नहीं कर सकते ॥ १ ॥

संत्रासो भवति यथा ग्रस्तमेव
सदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति
वैराग्यार्थं विशेष इत्युव्यत आत्तं
मृत्युनेति । कथं नाम देहाभिमानतो विरक्तः सिश्चवर्तत इति ।
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोभिरुच्यते ।

तच्छरीरमस्य सम्प्रसादस्य सम्प्रसादस्य सम्प्रसादस्य सम्प्रसादस्य सम्प्रसादस्य सम्प्रसादस्य सम्प्रसादका | स्राप्रसादका | स्राप्

होता जितना कि 'म्रस्युसे अस्त अर्थात् सर्वदा व्याप्त ही है' ऐसा कहनेपर होता है। अतः वैराग्यके लिये विरोषद्धपसे कहनेके लिये यह कहा गया है कि यह मृख्युसे व्याप्त है; जिससे कि किसी-न-किसी तरह यह वेहाभिमानसे विरक्त होकर निवृचिपरायण हो जाय। यहाँ शरीर भी इन्द्रिय और मनके सहित कहा गया है।

शरीर जामदादि स्थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेवाले इस अमृत-—देह, इन्द्रिय और मरणादि-घर्मीसे [अधिष्ठान है] सम्प्रसादका आत्माका अशरीरत्व तो 'अमृतस्य' इस पदसे ही सिद्ध होता है: किंत्र फिर भी 'अशरीरस्य' ऐसा कहा गया है वह इसिलये है कि आदिके समान और अमूर्तिमत्त्वका सावयवत्व प्रसंगन हो जाय। उस आत्माका यह भोगाधिष्टान आत्मासे—ईक्षण करनेवाले सत-से तेज, अप् और रुएन हुआ ( उस

सदेवाधितिष्ठत्यस्मिन्निति वाधि-ष्ठानम् ।

यस्येदमीद्शं नित्यमेव मृत्युग्रस्तं धर्माधर्मेजनितस्त्रात्प्रि याप्रियवद्धिष्ठानं तद्धिष्ठितस्त-द्वान सश्वरीरो भवति । अश्वरीर-स्वभावस्थात्मनस्तदेवाहं शरीरं गरीरमेव चाहमित्यविवेकात्म-सशरीरत्वमत भाव: एव सक्तरीर:सन्नाची ग्रस्तः प्रियाप्रि-याम्यां प्रसिद्धमेतत् ।

तस्य च न ह वे सशरीरस्य यतः प्रियाप्रिययोर्जाह्यविषयसं-योगवियोगनिमित्तयोर्वाह्यविषय-संयोगवियोगौ ममेति मन्य-मानस्यापहतिविनाश टच्छेद: मंतित्यपयोर्नास्तीति । तं प्रनदे हामिमानादश्ररीरस्यरूपविज्ञानेन निवतिताविवेकज्ञानमञ्जारं सन्त

या [यों समझो कि ] इसमें जीव-रूपसे प्रवेश करके सत् ही अधिष्ठित है. इसलिये यह अधिष्ठान है। जिसका यह अधिष्ठान सदा ही मृत्युप्रन्त और घर्माधर्मजनित होनेके प्रियाप्रियवान् है उसमें अधिष्ठित हुआ उससे युक्त यह आत्मा 'सगरीर' है । अशरीरस्वभाव जो आत्मा है उसका 'वह मैं ही शरीर हूं और शरीर ही मैं हैं' ऐसा भविवेकात्मभाव ही सञ्चरीरत्व है। इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय और अभियसे आच---प्रस्त रहता है---यह बात प्रसिद्ध है।

विषयोंके संयोग और वियोग मेरे हैं--ऐसा माननेवाले उस सशरीर पुरपके वाद्य विषयोंके संयोग-वियोगसे होनेवाले प्रवाहरूप पिय और अप्रियक्ती अपृहति नहीं होती अर्थाव उनका विनाश थानी उच्छेट नहीं होता । देहाभिमानसे टठकर अशरीरस्वरूप विज्ञानके द्वारा विसका विवेकज्ञान निय त ऐसे इस अशरीरमूह नात्नाको पिय और अप्रिय स्पर्क नहीं करते । 'स्प्रद्य' इस पात्रसे प्रियाप्त्रिये न स्पृष्ठतः । स्पृत्रिः | प्रिय और अपिव पत्येकता सम्बन्ध

प्रत्येकं सम्बध्यत इति प्रियं है; इसल्पिये 'प्रिय स्पर्श नहीं करता. न स्प्रशस्यप्रियं न स्पृश्वतीति वाक्यद्वयं भवति । न म्लेच्छा-गुच्यधामिकैः सह सम्भापेतेति यद्वत् । धर्माधर्मकार्ये हि ते. अश्ररीरता त स्वरूपमिति तत्र धर्माधर्मयोरसम्मवात्तत्कार्यभावो दुरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये स्प्रशतः । नतु यदि प्रियमप्यश्रीरं न पियल्पर्शप्रति स्पृश्वतीति यनम् वेचे दूषणम् वतोक्तं सुषुप्तस्थो विनाशमेवापीतो मवतीति तदेवे-हाप्यापन्नम् । नैप दोपः: धर्माधर्मकार्ययोः

उक्तदोपपरि-

अभिय स्पर्श नहीं करता' ये दो बाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 'ग्लेच्छ, अपवित्र और पुरुषोसे सम्भाषण न वाक्यमें 'सम्भाषण' ग्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध है। वे ( प्रिय और अप्रिय ) घर्माधर्मके किंतु तो आत्माका स्वरूप है। अतः उसमें धर्माधर्मका अभाव होनेके कारण उनके कार्य ( प्रियापिय ) भी दूर ही रहेंगे; इसीसे उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते । গঙ্গা——দিব্ৰ यदि भारमाको प्रिय भी स्पर्श नहीं करता इन्द्रने जो कहा था 'सुषुप्तिमें स्थित हुआ पुरुष विनाशको ही माप्त हो जाता है' वही बात यहाँ भी पात हो जाती है। समाधान--यह दोष नहीं हो क्योंकि यहाँ धर्माधर्मके सकता, कार्यभृत शरीरसम्बन्धी पियावियका प्रियाप्रिययोः प्रति प्रतिवेध निरूपण करना पेधस्य विविश्तितत्वात्। अश्चरीरं अर्थात् अश्चरीरको विवादिय स्वर्धा

त्रियात्रिये स्पृगत इति । आगमापायिनोहिं स्पर्शनस्दो दृशो यथा शीतस्पर्श उच्णस्पर्श डिप्णस्पर्श इत्यादि । इति । न त्वग्नेरुप्पप्रकाशयोः स्वमावभृतयोरप्रिना स्पर्न इति भवति । तथाग्नेः ष्णप्रकाभवत्स्वरूपभृतस्यानन्दस्य त्रियस्यापि नेह प्रतिपेधः "विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म" (बृ० उ० ३।९। २८) ''आनन्दो ब्रह्म'' (तै॰ उ०३।६।१) इत्यादिश्रु-तिभ्यः । इहापि भूमैव सुखमि-त्युक्तत्वात्।

प्रियस्यैकत्वेऽसं-इन्द्राभिमतास्म-वेद्यस्वात् स्वरूपेणैव खलपदर्शनम् वा नित्यसंबेद्य-वानिविश्वपतेति नेन्द्रस्य तदिष्टम् | 'नाइ खल्ययं सम्प्रत्यात्मानं | जानात्ययमहमस्मीति नो एवे-मानि भ्वानि विनागमेवापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामि

'स्पर्भ' शब्दका पयोग आगमापायी विषयोंके लिये ही देखा गया हैं; जैसे—शीतस्पर्श-स्वभावमृत उष्ण और प्रकाशका व्यग्निसे स्पर्श होता है—ऐसा प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार अरिन या सूर्यके उष्ण एवं प्रकाशके समान आत्माके स्वरूपमूत आनन्द-पियका भी यहाँ मतिषेष नहीं है, क्योंकि 'इस विज्ञान एव आनन्द-स्वरूप हैं' 'आनन्द ही ब्रह्म हैं' इत्यादि श्रुतियोंसे यही सिद्ध होता है और यहाँ भी 'भूमा ही सुल है' ऐसा ही कहा गया है।

शङ्का—र्कितु भूमा और प्रिय-की एकता होनेके कारण वह पिय मुमाका वेद्य नहीं हो सकता अथवा उसका स्वरूप होनेसे नित्यसंवेद्य होनेके कारण उसमें निर्विशेषता रहेगी, इसलिये वह ( निर्विशेषता) इन्द्रको इष्ट नहीं हैं; क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि 'इस अवस्थामें तो 'यह मैं हूं' इस मकार अपनेको मी नहीं जानता और न इन अन्य भूतोंको ही जानता है। इस समय यह विनाशको ही माप्त हो जाता

इत्युक्तत्वात् । तद्धीन्द्रस्येष्टं यद्ध-

तानि चात्मानं च जानाति न चाप्रियं किञ्चिद्वेत्ति स मर्वाश्र लोकानामोति सर्वाश्च कामान्येन ज्ञानेत । सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि तत्र प्रजापते- भृतानि मत्तोऽन्या-लोकाः कामाश्र सर्वे मत्तोऽन्येऽहमेषां स्वामीतिः न त्वेतदिन्द्रस्य हितम् । हितं चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्। व्योमबदशरीरात्मतया सर्वभूत-लोककामात्मत्वोपगमेन प्राप्तिस्त्र द्वितमिन्द्राय वक्तव्य-मिति प्रजापतिनाभिष्रेतम्। न त राजो राज्याप्तिचदन्यत्वेन । तत्रैवं सति कं केन विजानीया-दात्मेंकत्ये 'इमानि भृतान्ययमह-मस्मि' इति ।

है। मैं इसमें कोई फल नहीं देखता। इन्द्रको तो वही ज्ञान इप्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा सम्पूर्ण भूतोंको और अपनेको भी जानता है, किसी भी अप्रियका अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण लोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है।

समाधान--ठीक इन्द्रको इष्टतो अवस्य है कि ये भ्त मेरेसे भिन्न हैं तथा ये सम्पूर्ण लोक और भोग भी मेरेसे भिन्न है और मैं इनका स्वामी हैं: किंत्र यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं है। और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित चाहिये आकाशके समान अञ्चरीरह्मपसे को सम्पूर्ण भृतलोक और कामके आत्मभाव-को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना हितकर विषयका स्टब्रिके उपदेश करना चाहिये ऐसा प्रजापतिको अभिमत राज्यप्राप्तिके अन्यभावसे लोकाविकी प्राप्ति प्रजा-पतिको अभिमत नहीं ऐसी अवस्थामे आत्मका होनेपर कौन किसके द्वारा यह वात नान सकता है कि 'वे भृत हैं और यह मैं हूं।

नन्वस्मिन्पक्षे 'स्वीमिर्ना याने-वां' 'स यदि पितृलोककामः' 'स एकधा भवति' इत्याद्यैसर्य-श्रुतयोऽनुपपन्नाः।

नः सर्वात्मनः सर्वेफलसम्ब-न्धोपपचेरिवरोधात् । सृद इव सर्वेघटकरकक्कण्डाद्याप्तिः । नतु सर्वात्मत्वे दुःखसम्बन्धो-ऽपि स्यादिति चेत् ?

न, दुःखस्याप्यात्मत्वोपग-माद्विरोधः । आत्मन्यविद्या-कन्पनानिमित्तानि दुःखानि रक्क्नामिन सर्पादिकन्पनानिमि-त्तानि । सा चानिद्याशरीरात्मैक-त्वस्त्रक्पदर्शनेन दुःखनिमित्तो-च्छिन्नेति दुःखसम्बन्धाशङ्का न सम्मवति ।

यानोंसे संधवा करता है ]' 'वह यदि पितृलोककी कामना करता है। 'वह एक रूप होता है' इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वर्यसूचक श्रुतियाँ अनुपपन हो नायँगी। समाधान--यह वात नहीं है. क्योंकि सर्वात्मा विद्वान्का किसीसे विरोध न होनेके कारण सकता है: हो मृचिकाकी प्रकार निस क्रमण्डळ और क्रुँडा आदि सम्पूर्णे विकारोंमें प्राप्ति होती है। शङ्का---किंत्र सर्वात्मता होनेपर तो उसे दु.खका भी होगा ही ?

समाधान——नहीं, क्योंकि
दु सके भी आत्मलको माप्त हो
बानेके कारण उससे भी उसका
कोई विरोध नहीं है। आत्मामें
अविद्याके कारण होनेवाली करूपनाके निर्मित्तसे होनेवाले दु स रज्जुमें
सर्पीद करूपनाके कारण होनेवाले
कम्पादिके समान हैं। दुःसकी
निर्मित्तम्ता वह भविद्या आत्माके
भक्षारित्व और एकत्वदर्शनसे
उच्छित्र हो गयी है; इसल्ये अव
उसे दु:सके सम्बन्धकी आशक्का
होना सम्भव नहीं है।

शुद्धसम्बसंकल्पनिमित्तानां तु

कामानामीश्वरदेहसम्बन्धः सर्वभू-

तेषु मानसानाम्। पर एव सर्व-

सन्तोपाधिद्वारेण मोक्तेति सर्वी-

विद्याञ्चतसंव्यवद्याराणां पर

एवास्मास्पदं नान्योऽस्तीति

वेदान्तसिद्धान्तः ।

'य एपोऽक्षिणि पुरुपो दृहयते'

अत्रैकदेशि- इतिच्छायापुरुष एव

मतम् प्रजापतिनोक्तः ।
स्वप्नसुषुप्तयोश्चान्य एव,
न परोऽपहतपाप्मत्वादिलक्षणः,

विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते ।

छायाद्यात्मनां चोपदेशे प्रयोजनमाचक्षने—आदावेदोच्यमाने

[यहाँ शङ्का होती कि जब विद्यासे अविद्या दग्ध हो जाती है तो उसके द्वारा ईश्वरमें आरोपित किया हुआ सगुणविद्याका फलभूत पूर्वीक ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही हो नाता है, फिर विद्याकी स्तुतिके लिये उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो उत्तर-संकल्पके सत्त्वजन्य कारण पास होनेवाले **म**नोवाब्छित पेश्वर्योका सम्पूर्ण भूतोंमें किवस मनके द्वारा मायावस्थामें ] ईश्वरसे सम्बन्ध सिद्ध होता है। समस्त सन्त्वमय उपाधिके द्वारा परमात्मा ऐश्वर्योका उन भोक्ता है, इसिखये सम्पूर्ण अविद्यान्नम्य न्यवहारीका अधिष्ठान परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है-वेदान्त-शास्त्रका सिद्धान्त है। यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' इत्यादि वाक्यसे मनापतिने छायापुरुषका ही वर्णन किया है. तथा स्वम और सुपुष्ठावस्थामें भी **अन्य पुरुषका ही उल्लेख किया है.** अपहतपाप्मत्वादि रूप .परमारमाका निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन दोनोंके लक्षणोंमें परस्पर विरोध है। छायात्मादिका उपदेश करनेमें वे प्रयोजन बतलाते अत्यन्त परात्मा दुर्विज्ञेय

किल दुर्विज्ञेयत्वात्परस्यात्म-नोऽत्यन्तवाद्यविषयासक्तचेतसो-ऽत्यन्तद्यस्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो मा भृदिति ।

यथा किल द्वितीयायां सक्ष्मं चन्द्रं दिदर्शयिषुर्देशं कश्चित्प्रत्य-क्षमादी दर्भयति पश्यासमेष चन्द्र इति। ततोऽयं ततोऽप्यन्यं गिरि-मुर्धानं च चन्द्रसंसीपस्थमेष चन्द्र इति । ततोऽसी चन्द्रं पदयति । एवमेतद् 'यएपोऽक्षिणि'इत्याद्यक्तं प्रजापविना त्रिभिः पर्यायैनं पर इति । चतुर्थे तु पर्याये देहानम-र्त्यात्मप्रत्थायाशरीरतामायन्नो

अतः जिनका चित्त बाह्य विषयों में अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन छोगों को आरम्भमें ही उसका उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुका अवण करनेसे कहीं व्यामोह न हो जाय।

**डिसी बातको दृष्टान्तसे स्पष्ट** करते हैं--- ] जिस मकार द्वितीयाके दिन सक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी कोई इच्छावाला पुरुष सामनेवारे **बुक्ष**को 'देख चन्द्रमा है' ऐसा कह्कर दिखाता । फिर किसी अन्य वृक्षको भौर उसके पश्चात् चन्द्रमाके समीपवर्ती क्सि पर्वतशिखरको 'यह चन्द्रमा है। पेसा कहकर दिखलाता है तदनन्तर वह चन्द्रमाको देख लेता है। इसी भकार प्रजापतिने 'य एमोऽक्षिणि' इत्यादि तीन पर्यायोसे विसका वर्णन किया है वह पर आत्मा नहीं है: किंत्र चीथे पर्यायमें इस मरणशील देहसे उत्थान कर निस उत्तम पुरुपमें वह ज्योति:-स्वरूप अशरीरताक्री प्राप्त होकर न्ती आदिके साथ वर्तमान रहता हुआ भक्षण. कोटा और रमण

उत्तम: पुरुषः पर

उक्त इति चाहः।

तावदियं पूर्वोक्तमतनिर- न्याख्या श्रोतुम् । सनपूर्वक सिद्धा-न स्वर्थोऽस्य ग्रन्थ-न्तिमतम् स्यैवं सम्भवति कथम् १ 'अक्षिणि पुरुषो दुश्यते' इत्धुपन्यस्य शिष्याभ्यां छायात्मनि ग्रहीते तयोस्त-द्विपरीतग्रहणं मत्वा तदपनया-योदशरावोपन्यासः कि पश्यथ इति च प्रश्नः साध्वलङ्कारो-पदेशश्वानर्थकः स्यात्, यदि-प्रजापतिनाक्षिणि दुश्यत इत्युपदिष्टः । किश्च यदि स्वयम्पदिष्ट इति ग्रहणस्याप्य-पनयनकारणं वक्तव्यं स्यात्। स्वमस्युपात्मग्रहणयोरपि तदप-। करनेपर उनकी निवृत्तिका कारण

करता रहता है वही उत्तम पुरुष परात्मा कहा गया है--ऐसा भी

सिद्धान्ती — ठीक है. व्याख्या धुननेमें तो बड़ी मुहाबनी है, किंतु इस प्रन्थका अर्थ ऐसा नहीं हो एकता । कैसे हो सकता रुषो दृश्यते' ही उपदेश कहकर छायात्माका किया होता तो 'अक्षिणि पुरुषो दृश्यते' ऐसा उल्लेख करके, दोनों शिष्योद्वारा छायात्माका ही प्रहण किये जानेपर फिर उनका ग्रहण मानकर निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम. 'क्या देखते हो' ऐसा मक्ष और सुन्दर अलङ्कारघारणका यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा। इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही उपदेश किया था उन्हें उसी प्रकार किये प्रहणकी निवृत्तिका भी वतलाना चाहिये था । इसी प्रकार स्वप्नारमा और सुबुसारमाका ग्रहण

नयकारणं च स्वयं व्यात्। चोक्तं तेन मन्यामहे नाक्षिणि-च्छायात्मा प्रजापतिनोपदिष्टः। चान्यदक्षिणि द्रष्टा चैद्दृश्यत इत्युपदिष्टःस्यात्तत इदी युक्तम् । एतं त्वेव त इत्युक्त्वा स्वमेऽपि द्रष्ट्रेवोपदेशः। स्वप्ने न द्रष्टोपदिष्ट इति चेन्न; अपि रोदितीवाप्रियवेसेवेत्युपदेवात । कश्चित्स्वप्ने द्रष्ट्रस्य: महीयमानश्ररति। "अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः" ( वृ० उ० ४ । ३।९) इति न्यायतः श्रुत्य-न्तरे सिद्धत्वात् । यग्रपि स्वप्ने सधीर्भवति तथापि न धीः स्वप्नभोगोपल-

भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिये था। उन्होंने वतलाया नहीं किंत यह इसलिये इम ऐसा मानते प्रनापतिने छायात्माका उपदेश नहीं किया । इसके सिवा दूसरी बात यह भी 'दृश्यते' इस किया-है कि यदि पदसे नेत्रान्तर्गत द्रष्टाका ही उपदेश किया गया हो तभी यह युक्त हो सकता है; 'एतं खेव ते' ऐसा कहकर स्वप्नमें भी द्रष्टाका ही उपदेश किया गया है। यदि कही कि स्वप्नमें द्रष्टाका उपदेश नहीं किया गया तो यह कथन नहीं; क्योंकि 'स्दन-सा है. अप्रियवेत्ता-सा है' गया है। द्रष्टाके सिवा भौर कोई भी खप्नमें पूजित हुआ-सा नहीं विचरताः क्योंकि "इस धवस्थामें यह पुरुष स्वयंप्रकाश होता है" ऐसा एक अन्य (बृह-दारण्यक ) श्रुतिमें युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया है। यद्यपि स्वप्नमें आत्मा 'सधीः'-**जन्त करणसहित रहता है तो भी** 

भन्त करण

न्थि प्रति करणान्यं मजते। किं नहीं होना। तो फिर क्या रहता

उपल्लिक्के मति करणतको माप्त

स्वप्नभोगोंकी

\*\*\*\*\*\*
तिहै १ पटिचित्रवजाग्रद्धासनाश्रया
दृश्यैव धीर्भवतीति न द्रष्टुः स्वयंज्योतिष्टुबाधः स्यात् ।

जाग्रत्स्वभयो-र्भृतानि चात्मानं च जानाती-मानि भृतान्ययमहमस्मीति प्राप्ती सत्यां प्रतिपेधो युक्तः स्यानाह खन्वयमित्यादि । तथा चेतनस्यै-वाविद्यानिमित्तयोः सशरीरत्वे सति श्रियाश्रिययोरपहतिनीस्ती-त्यक्त्वा तस्यैवाशरीरस्य सतो विद्यायां सत्यां स शरीरत्वे प्राप्तयोः यक्तोऽशरीरं सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति । एकश्रातमा स्वप्नबुद्धान्तयोमेहा-मत्स्यवदसङ्गः सश्चरतीति श्रुत्य-न्तरे सिद्धम् ।

नामत्-वासनाओंका दृश्य ही रहता है--इसिलये उस अवस्थामें द्रष्टाके स्वयंप्रकाशस्वकः। बाध नहीं हो सकता। इसके सिवा दूसरा हेतु यह भी है कि नागत् और स्वप्न अवस्थाओं में यह मृतोंको और अपनेको धे भूत हैं और यह मैं हूँ' इस प्रकार जानता है--यह बात माप्त होनेपर ही [ सुषुप्तिमें ] यह अपनेको और भूतोंको नहीं जानता' उचित हो सकता है। चेतनके ही सशरीरत्वकी तथा अविधानि मित्तफ होनेपर प्राप्ति **प्रियाप्रियका** नहीं নাহা ए सा कहकर विद्या पास होनेपर अञ्चरीर हुए उसीके सञ्चरीरावस्थामें प्रियाभियका 'अश्ररीर हुए प्रियापिय स्पर्श नहीं होनेपर इसे प्रतिषेध करना करते' इस प्रकार उचित्त होगा । स्वप्न और जाप्रत्में

एक ही आत्मा महामस्त्रके समान

एक अन्य (बृहदारण्यक )श्रुतिसे

**असंग**रूपसे

विचरता है--ऐसा

यचीकां सम्प्रसादः शरीराया
त्सम्रत्थाय यहिमन्दन्द्रशिदिशी
रममाणी भवति सीऽन्यः सम्प्रसादादधिकरणिनिर्देष्ट उत्तमः
पुरुष इति, तदप्यसत्ः चतुर्थेऽपि पर्याये 'एतं त्वेव ते' इति
वचनात्। यदि ततीन्योऽभिप्रेतः
स्पात्पूर्ववत् 'एतं त्वेव ते' इति
न ब्र्यान्मृषा प्रजापतिः।

किञ्चान्यत्तेजोऽवन्नादीनां स्रष्टुः
स्तः स्वविकारदेहशुक्ते प्रवेश
दर्शियत्वा प्रविष्टाय पुनस्तन्त्वमसीत्युपदेशो मृपा प्रसन्येत ।
विस्मिस्त्वं स्त्र्यादिभी स्त्ता
भविष्यसीति युक्त उपदेशोऽभविप्यदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः
पुरुषो भवेत्। तथा भूमन्यहमेवे-

और ऐसा जो कहा कि संप्रसाद (सुपुताबस्यापन जीव) इस शरीरसे सम्यक् प्रकारसे उत्थान कर जिसमें ह्यी छादिके साथ रमण अधिकरण रूपसे वह निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उससे निज —सो भी ठोक नहीं; क्योंकि चौथे पर्यायमें 'एतं त्वेव ते' ऐसा [ पूर्वोक्तका परामर्श फरनेवाला ] निर्देश किया गया है यदि भवापतिको उससे भिन्न कोई और पुरुष अभिमत होता तो वे पहले-हीके समान 'एवं त्वेव ते' ऐसा मिध्या वचन न कहते।

इसके सिवा दूसरा कारण यह
भी है कि [ यदि उत्तम पुरुषको
पूर्वोक्त पुरुषोसे मिल मानेंगे तो ]
तेन, लप् और अलादिकी रचना
करनेनाले सत्का अपने विकारमृत
देहमें मनेश दिसलाकर इस मकार
प्रविष्ट हुए उसको नो 'तू नह है'
ऐसा उपदेश किया गया है नह
मिथ्या सिद्ध होगा । यदि उत्तम
पुरुष सम्प्रसादसे मिल्ल होता तो
'उसमें तू खी आदिके साथ रमण
करनेनाला होगा, ऐसा उपदेश

त्यादिश्यात्मैवेदं सर्वमिति नोपसमहरिष्यद्यदि भूमा जीवादन्योऽमिवष्यत् । "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" ( वृ० त० ३।७।
२३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच ।
सर्वश्रुतिषु च परस्मिन्नात्मशब्दप्रयोगो नामिवष्यत्प्रत्यगात्मा
चेत्सर्वजन्तूनां पर आत्मा न
मवेत् । तस्मादेक एवात्मा
प्रकरणी सिद्धः ।

न चात्मनः संसारित्वम्ः अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा-रस्य। न हि रण्छुशुक्तिकागगना-दिषु सर्परजतमलादीनि मिध्या-ज्ञानाध्यस्तानि तेषां भवन्तीति। एतेन सग्ररीरस्य प्रियाप्रिययोर-पहतिर्नास्तीति च्याख्यातम्। यच स्थितमप्रियवेचेवेति नाप्रियः वेचैवेति सिद्धम्। एवं च सति

उचित होता भीर यदि मूमा नीवसे
भिन्न होता तो मूमामें 'यह मैं ही
हूँ' ऐसा आदेश करके 'यह सब
नात्मा हो हैं' ऐसा उपसंहार न
किया नाता। "इससे भिन्न कोई
और द्रष्टा नहीं हैं" इस श्रुत्यन्तरसे
भी यही सिद्ध होता है। यदि
सम्पूर्ण नीवोंका प्रत्यगात्मा ही पर
भारमा न होता तो समस्त श्रुतियोंमें
परमात्माके लिये 'आत्मा' शन्दका
प्रयोग न किया नाता। अतः एक
ही आत्मा इस प्रकरणका विषय
सिद्ध होता है।

इसके सिवा, आत्माको संसारित्व है भी नहीं; क्योंकि आत्मामें संसार अविधाके कारण अध्यस्त है।रज्जु, ग्रुक्ति और आकाशादिमें मिथ्याशानके कारण अध्यस्त हुए सर्प, रजत और मलादि बस्तुतः उनके नहीं हो जाते । इससे 'सशरीरके प्रियापियका नाश नहीं होता' इस वाक्यकी व्याख्या हो जाती है। [इस प्रकार] पहले जो कहा गया था कि स्व्मद्रष्टा अप्रियवेचा-सा होता है। साक्षात् अप्रियवेचा ही नहीं होता—सो सिद्ध हो गया । और यह सिद्ध

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX सर्वपर्यायेष्वेतदमृतमभयमेतद्-ब्रह्मेति प्रजापतेर्वचनम् । यदि वा प्रजापतिच्छद्मरूपायाः श्रुतेर्वचनं सत्यमेव भवेत्। न च तत्क्वतर्कन बुद्ध्या मृपा कर्तु युक्तम्। ततो गुरुवरस्यप्रमाणान्तरस्यानुपपत्तेः। प्रमाण मिलना असम्भव है । नतु प्रत्यक्षं दुःखाद्यप्रियवेत्तृ-त्वमन्यभिचार्यनुभूयत इति चेनः; जरादिरहितो जीर्णोऽहं जातोऽह-मायुष्मान् गौरः कृष्णो स्त इत्यादिप्रस्यक्षानुमवबत्तदुपपत्तेः। सर्वमप्येतत्सत्यमिति चेद्सत्येवैत-देवं दुरवगमं येन देवराजोऽण्य-दशराबादिदशिताविनाशयुक्ति-रिप मुमोहैवात्र विनाशमेवापीतो मोह ही रहा कि इस

भववीति ।

होनेपर समस्त पर्यायोमें 'यह अमृत ओर समय है तथा यही ब्रझ हैं' ऐसा प्रनापतिका वचन अथवी प्रजापतिच्छद्मरूपा श्रुतिका वचन भी सत्य ही सिद्ध होता है। उसे कुतर्कबुद्धिसे मिध्या प्रमाणित करना उचित नहीं है, क्योंकि उस (श्रुतिवाक्य ) से उत्कृष्टतर

यदि कही कि **अ**प्रियवेचृत्व तो निश्चित है और प्रत्यक्ष अनुभव होता है—तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नरादिसे रहित हूँ, नरामस्त हूँ, उत्पन हुमा हूँ, मायुष्मान् हैं, गौर हूँ, स्वाम हूँ, मरा हुआ हूँ' इत्यादि मत्यक्ष अनुमनोंके समान वह (अप्रियवेचृत्व) भी सम्भव हो सकता है। यदि यह सब तो सत्य ही वस्तुतः यह बात ऐसी ही दुर्गम है, इसीसे आस्माके अविनाशके सम्बन्धर्मे उद्कपात्रादि दिखलानैपर भी देवराबको तो यह विनाशको ही प्राप्त

नाता है।

विरोचनो महाप्राज्ञः । प्राजापत्योऽपि देहमात्रात्मद्शेनो वभूव। तथेन्द्रस्यात्मविनाश्चमय-सागर एव वैनाशिका न्यमञ्जन् । तथा सांख्या द्रष्टारं देहादिन्य-तिरिक्तमवगम्यापि त्यक्तागमन्न-माणत्वान्धृत्युविषय एवान्यत्व-दर्शने तस्थः । तथान्ये काणा-दादिदर्शनाः कषायरक्तमिव क्षारादिभिवस्त्रं नवभिरात्मगुणै-र्धेक्तभात्मद्रव्यं विशोधयित प्रवृत्ताः। तथान्ये कर्मिणो वाह्य-विषयापहृतचेतसो वेदप्रसाणा अपि परमार्थसत्यमात्मैकत्वं विनाशमिवेन्द्रवन्मन्यमाना घटी-यन्त्रवदारोहावरोहप्रकारैरनिशं वम्भ्रमति किमन्ये छुद्रजन्तवो विवेकहीनाः स्वभावत एव बहिर्विपयापहतचेतसः ।

तथा परम बुद्धिमान् और प्रजा-पतिका पुत्र होनेपर भी विरोचन केवल देहमात्रमें भारमबुद्धि करने-वाळा हुआ। इसी प्रकार वैनाशिक होग इन्द्रके आत्मविनाश्ररूप भयके समुद्रमें हुव गये । तथा सांख्य-वादी द्रष्टा ( आत्मा ) दो देहादिसे बानकर भी शास्त्रमाणको छोड देनेके कारण मृत्यके विषयभूत सेदवर्शनमें ही पहे रह गये। एवं काणादादि मतावलम्बी कवायसे रॅंगे हुए वस्नको क्षारादिसे ग्रद्ध करनेके समान आत्माके नौ गुणोसे युक्त आत्मद्रव्यको शुद्ध करनेमें रूग गये। तथा दूसरे कर्म-काण्डी लोग बाह्य विषयोंमें आसक्त-चित्त होनेके कारण वेदको प्रमाण माननेवाले होनेपर भी समान परमार्थसत्य आत्मैकत्वको अपना विनाश-सा समझकर घटी-यन्त्रके समान ऊपर-र्न चे जाते-आते रात-दिन भटकते रहते हैं। फिर जो स्वभावसे ही बाह्य विषयों में आसक्तचित्त हैं उन सन्य विवेक्डीन शुद्र जीवोंकी तो वात ही क्या है ! तस्मादिदं त्यक्तसर्वनासैष
णैरनन्यशरणैः परमहंसपरिव्राजकैरत्याश्रमिभिर्वेदान्वविद्यानपरेरेव वेदनीयं पूज्यतमैः प्राजापत्यं
चेमं सम्प्रदायमनुसरिद्धरुपनिवद्धं
प्रकरणचतुष्टयेन। तथानुशासत्य
द्यापि त एव नान्य इति ।।१।।

अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य एपणाओंका त्याग कर दिया है, जिनकी कोई और गति नहीं है भीर जो प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण करनेवाले हैं उन वेदान्तविज्ञान-परायण अत्याश्रमी पूच्यतम परमहंस परित्राजकोंके द्वारा ही यह चार प्रकरणोंमें उपनिवद्ध (प्रतिपादित) आत्मतत्त्व ज्ञातन्य है; तथा भाज भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, और कोई नहीं 11 १ ॥

तत्राधरीरस्य सम्प्रसादस्या-विद्यया शरीरेणाविशेषतां सश-रीरतामेव सम्प्राप्तस्य शरीरात्स-ग्रत्थाय स्वेन रूपेण यथामिनि-ष्पत्तिस्यथा वक्तन्थेति दृष्टान्त उच्यते-

ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार अविद्यावश शरीरके साथ अविशेषता अर्थात सशरीरताको ही प्राप्त हुए अशरीर सम्प्रसादकी शरीरसे उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राप्ति होती है वह वतलानी चाहिये— इसीसे यह दृशन्त कहा जाता है—

अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत् स्तनयित्नुरशरीराण्ये-तानि तद्यथेतान्यमुष्मादाकाशात्ममुख्याय परं ज्योति-रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥

ं बायु अशरीर हें, अम्र, विद्युत् और मेघघ्विन ये सब अशरीर हैं। जिस प्रकार ये सब उस आकाश से समुख्यान कर सूर्यकी परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने स्वद्भपमें परिणत हो जाते हैं।। २।।

अवरीरो वायुरविद्यमानं शिरः-पाण्यादिमच्छरीरमस्येत्यशरीरः। किं चाम्र विद्युत्स्तनयित्तुरित्ये-चाशरीराणि । तत्त्रत्रैवं सति वर्षादिप्रयोजनावसाने तथा अप्रुष्मादिति भूमिष्ठा श्रृतिर्घुलो-कसम्बन्धिनमाकाशदेशं च्यपदि-श्वति । एतानि यथोक्तान्याकाश-समानरूपतामापन्नानि स्वेन वाय्वादिरूपेणागृह्यमाणान्याका-शाख्यतां गतानि । यथा सम्प्रसादोऽविद्यावस्थायां **शरीरात्मभावमेवापञ्चस्तानि** [तयाभृतान्यग्रुष्माद्द्युह्रोकसम्त्र-न्धिन आकाशदेशात्सम्रत्तिष्ठन्ति वर्पणादिप्रयोजनाभिनिर्वृत्तये कथम् १ शिशिरापाये सावित्रं परं ज्योतिः त्रकृष्टं ग्रैष्मकग्रुपसम्पद्य सावित्रमभितापं प्राप्येत्यर्थः । आदित्याभितापेन पृथग्धावमा-

बाय अशरीर है. इसके शिर एवं हाथ-पाँववाला इसलिये यह भशरीर है। वादल, विजली मेघध्वनि-ये भी अशरीर ऐसा होनेपर भी, विस वर्षाद प्रयोजनकी पूर्ति होनेपर ये उस [ आकाशसे समुत्थान कर ] इस प्रकार मृमिर्मे स्थित श्रति <u> युलोकसम्बन्धी</u> आकाशका परोक्ष-रूपसे निर्देश करती है। ये पूर्वोक्त वायु भादि **आकाशकी** माप्त हो रूपताको आदि रूपसे गृहीत न होते हुए आफाशसंजाको मास हो जाते हैं। जिस प्रकार सम्प्रसाद अविद्या-वस्थामें देहात्मभावको रहता है उसी प्रकार तद्रपताको प्राप्त हुए वे वर्षा आदि सब पयोजनकी पूर्तिके **घलोकसम्बन्धी** पकार समुत्थान करते शिशिरका अन्त होनेपर सुर्थके परम तेज श्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज-

को उपसम्पन्न हो सर्थात सविताके

अभितापको प्राप्त हो उस व्यदित्यके

पादिताः सन्तः स्वेन स्वेन रूपेण प्रितातादिवायुरूपेणस्तिमित्रमावं होकर अपन् हो जाते हैं जाति अपने को त्यापकः स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन स्वेन

सितापसे विभिन्नभावको प्राप्त हो कर अपने-अपने स्वरूपसे सम्पन्न हो जाते हैं। उनमें वायु पूर्ववायु आदि अपने रूपोंसे, वादल आर्द्रमावको त्यागकर मूमि, पर्वत एवं हाभी आदिके सहश आकारोंसे, विधुत ज्योतिर्लंता आदि अपने चपल रूपसे और मैघध्विन गर्वन तथा वज्रपात शादि अपने रूपसे स्थित हो जाते हैं। इस मकार वर्षकाल आनेपर ये सभी अपने-अपने रूपसे निष्पन्न हो जाते हैं। २॥

यथायं दृष्टान्तः--

। जैसा कि यह दृष्टान्त है---

एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत्कोडन्रसमाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनश्स्मरन्निद्श्रारोरश्स यथा प्रयोग्य आवरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तः॥३॥

उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस श्रीरसे समुख्यान कर परम ज्योति-हो प्राप्त हो अपने म्बद्धपमें स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। उस अवस्थामें वह हँसना, कीटा करता और स्त्री, यान अथवा ज्ञातिजनके साथ रमण करता अपने साथ उत्तक हुए इस श्रिरको स्मरण न करता हुआ सब ओर विवस्ता है। जिस प्रकार धोड़ा या वैरू गाडीमें जुता रदना है उसी प्रकार यह पाण इस श्रीरमें जुना हुआ है। है। गमनषदविद्यया संसाराव-स्थायां शरीरसाम्यमापन्नोऽहम-मुष्य पुत्रो जातो जीणीं मरिष्ये-इत्येवं प्रकारं प्रजपतिनेव मघवाच यथोक्तेन फ्रमेण नासि त्वं देहे-न्द्रियादिधर्मा तत्त्वमसीति प्रति-नोधितः सन्स एष सम्प्रसादो जीवो ऽस्माच्छरीरादाकाशादिव वाय्वादयः समुत्थाय देहादिवि-लक्षणमात्मनो रूपमवग्रम्य देहात्मभावनां हित्वेत्येतत् । स्वेन सदारमनैवाभिनिष्पद्यत इति व्याख्यातं पुरस्तात् । स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा-दोऽभिनिष्पद्यते-प्राक्प्रतिबोधा-भवति पश्चात्कृतप्रकाशा र्ज्ज्बात्मना स्वेन रूपेणाभिनि-

आकाशादि**की** समताको माप्त होनेके समान अविधावश सीसारिक शरीरकी समताको माप्त हुआ, अर्थात 'मैं इसका पुत्र हूँ. हुआ हैं. नरामस्त हैं. मरूँगा' इस प्रकार समझनेवाळे मकार प्रजापतिने समझाया था उसी कमसे 'त देह भौर इन्द्रियोंके धर्मवाला नहीं है. वल्कि वह सत् ही तू है' इस प्रकार समझाया हुआ बह यह सम्प्रसाद-नीव भाकाशसे वायु आदिके समान शरीरसे इस समुत्थान विलक्षण **आत्मस्वरूपको** अर्थात् देहारमभावनाको त्यागकर अपने स्वाभाविक सत्स्व-रूपसे ही स्थित हो जाता है-इस मकार पहले इसकी व्याख्या की जालुकी है।

वह सम्प्रसाद अपने जिस स्वाभाविक रूपसे स्थित होता है—जिस प्रकार विवेक होनेसे पूर्व भ्रान्तिके कारण रज्जु सर्थ हो जाती है और फिर प्रकाश होनेपर वह अपने स्वाभाविक रज्जुरूपसे स्थित **ज्यवते । एवं च स उत्तम**पूरुप उत्तमश्रासौ प्ररूपश्रेत्युत्तमपुरुपः स एवोत्तमपुरुषोऽक्षिस्वमपुरुषौ व्यक्तावव्यक्तश्च सुषुप्तः समस्तः सम्प्रसन्तोऽशरीरश्चस्वेन रूपेणेति एषामेष स्वेन रूपेणावस्थितः व्याकृताव्याकृतावपे-स्योत्तमपुरुषः कृतनिवंचनो ह्ययं गीतासु ।

स सम्प्रसादः स्त्रेन रूपेण तत्र स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभृतः पर्येति कचिदिन्द्राद्यात्मना जल-इसन् मक्षयन् वा मह्यानुच्चाव-चानीप्सितान् व्यक्तिनमनोमात्रैः संकन्पादेव समृत्यितेर्वाद्वालीकिः

.कैर्बा कोडन् स्त्र्यादिभी रममाणव

मनमंब, नोपत्रनम्, भ्रीपुंतयोर-

हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम पुरुष-नो उत्तम हो भौर पुरुष हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं।

**अ**क्षिपुरुष और स्वप्नपुरुष ये दोनों न्यक्त हैं, किंतु मुबुप्तवुरुष अपने स्वामाविक रूपमें स्थित होकर सम्यक पकारसे लीन, सम्पसन, अन्यक्त तथा अशरीर है। इनमें व्यक्त और अञ्यक्त चो क्षर भीर अक्षर पुरुष हैं उनकी अपेक्षा यह

अपने स्वामाविक रूपमें स्थित हुआ पुरुष उत्तम है। इसका निरूपण गीतामें किया है।

वह सम्प्रसाद अपने स्वामाविक रूपसे --स्वयं स्वात्मामं स्थित हुवा आत्मनिष्ठ होनेके कारण सबका अन्तरात्ममृत होकर सब ओर सचार करता है। कभी इन्द्रादि इत्पसे 'नक्षत्'—हँसता अथवा मनोवाव्छित

बद्रिया-घटिया भोजन-साममियोंको मक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र जर्थात् केवल संकल्पसे ही उत्पन्न हुए अथवा हसरोक-सम्बन्धी भोगोंके साथ कीडा करता और स्त्री आदिके साव मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उप-

वनको-चो सी-पुरुपेकि पारस्परिक सहगमनसे उत्पन्न होता है अध्या

नैष दोषः; येन मिथ्याज्ञानादिना जनितं तच्च मिथ्याज्ञानादि विद्ययोच्छेदितमतस्त्रज्ञानुभूतमेवेति न तदस्मरणे सर्वज्ञत्वहानिः। न द्युन्मत्तेन प्रहगुहीतेन वा यदनुभूतं तदुन्मादाद्यपगमेश्प स्मर्वच्यं स्यात्त्रयेहापि
संसारिभिरविद्यादोपवद्भिर्यदनुभूयते तत्सर्वात्मानमञ्जरीरं न

आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे उत्पन्न होता है ऐसे इस श्ररीरका नाम 'उपनन' है—इसे स्मरण न करता हुआ सन ओर संनार करता है ], क्योंकि उसका स्मरण करनेसे तो दु.ख ही होगा, कारण वह दु:खारमक है । श्रद्धा—यदि वह अनुभूत श्ररीर-

शङ्का-यदि वह अनुभूत शरीर-का स्मरण नहीं करता तन तो मुक्त पुरुषकी असर्वज्ञता सिद्ध होती हैं।

समाधान-यहाँ यह दोष नहीं जिस मिध्याज्ञानादिके द्वारा उस शरीरकी उत्पत्ति हुई थी वह मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो गये, इसल्ये अन उस शरीरका अनुभव नहीं होता. अतः उसका स्मरण न करनेमें सर्वज्ञताकी हानि नहों हो सकती। जो वस्त उन्मच या प्रहमस्त पुरुषको अनुभव होती उन्मादादिकी निवृत्ति होनेपर भी स्मरण करना चाहिये --ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार इस पसङ्गमें भी जो शरीर भविद्या-रूप दोषवाले संसारियोद्वारा अनुभद नाता है वह अशरोरी सर्वात्माको स्पर्श नहीं करता. क्योंकि

स्पृत्रति; अविद्यानिमित्ताभा-वात्।

ये त्चिछन्नदोपैर्मृदितकषायै-तापिधाना अनुभृयन्ते विद्या-भिन्यङ्ग्यत्वात्, त एव मुक्तेन सर्वोत्मभूतेन सम्बध्यन्त इत्या-निदिंश्यन्तेऽतः साध्वेतद्विशिनष्टि-एते ब्रह्मलोके' इति । यत्र कचन भवन्तोऽपि ब्रह्मण्येव हि ते भवन्तीति सर्वात्मत्वा-इह्मण खच्यन्ते । नज् कथमेकः सन्मान्यत्पव्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा[कामांश्र त्राह्मलोकिकान् पश्यन्त्मत इति च विरुद्धम् । क्षणे

उसमें उसके अविद्यारूप निमित्तका अमाव है।

किंत जिनके दोष नष्ट हो गये हैं और राग-द्वेपादि कपाय क्षीण हो गये हैं उन पुरुषोंद्वारा, मिथ्या विषयाभिनिवेशरूप अनृतके कारण भज्ञानियों के अनुभवमें न मानेवाले जिन मानस सत्य भोगोंका धनुभव 4 वे नाता अभिव्यक्त होनेवाले होनेके कारण उपर्युक्त सर्वात्मभूत इस प्रकार सम्बन्धित हैं: भारमज्ञानकी स्त्रतिके छिये उनका निर्देश किया जाता है। अतः 'य हसलोके' ऐसा जो निर्देश किया गया है वह ठीक ही है. क्यों कि ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः वे कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मलोकमें -इस प्रकार कहे जाते हैं। – কিঁব্ৰ 'वह एक होता हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, न अन्य कुछ सुनता है और न मन्य कुछ जानता है' 'वह भूमा है' और 'वह ब्रश्नकोक्सम्बन्धी मोगोंको देखता हुआ रमण करता है' ये दोनों कथन तो परस्परविरुद्ध हैं, जिस प्रकार यह कहा जाय कि एक पुरुष

पश्यति स तस्मिन्नेव क्षणे न पश्यति ।

ं नैष दोषः; श्रुत्यन्तरे परिद्वत-कामानामभावान पश्यति चेति यद्यपि सुप्रप्ते तदक्तं धुक्तस्यापि सर्वैकत्वात्समानो द्वितीयामावः। 'केन कं पश्येत्' इति चोक्तमेव। अशरीरस्वरूपोऽपहत्तपाप्मादि-सन् कथमेष प्ररुषो-**ऽक्षिणि दृश्यत इत्युक्तः प्रजाप-**यथासावक्षिणि साक्षाद्दृश्यते तद्वक्तव्यमितीद-मारभ्यते। तत्र को हेत्रिक्षणि

জ্ঞাত ত্রত ৫৫.

निस क्षणमें देखता है उसी क्षणमें नहीं भी देखता ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका निराकरण कर दिया गया है। द्रष्टाको हिएका विपरिलोप न होनेके कारण वह देखता ही रहता है और द्रष्टासे मिन्न भोगोंका अभाव होनेके कारण वह नहीं भी देखता। यधि प्रचुतिमें वह (द्रैतामाव) वतलाया गया है तथापि मुक्तके लिये भी सब कुछ एकरूप होनेके कारण समानरूपसे द्रैताभाव है। इस ्विषयमें 'क्सिके द्वारा क्या देखे' ऐसा कहा ही गया है।

यह पुरुष अशरीररूप और अपहतपाप्मादि रुक्षणींवाला होने-पर भी नेत्रमें दिखलायी देता है—ऐसा प्रजापतिने क्यों कहा ! ऐसी शक्का होनेपर जिस प्रकार यह नेत्रमें साक्षात दिखलायी देता है वह बतलाना चाहिये—इसीसे यह (आगेका वक्तन्य) आरम्भ किया जाता है । नेत्रके मीतर उसके दिखलायी देनेमें क्या कारण है, सो स्रुति बतलाती है—

यथा प्रयोग्यः स दुष्टान्तो प्रयोग्यपरो वा सञ्चदः। प्रयु-ज्यत इति प्रयोग्योऽश्वो वलीवर्दी वा। यथा लोक आचरत्यनेने-त्याचरणी रथोऽनी वा तस्मिन्ना-चरणे युक्तस्तदाकर्षणाय । एव-मस्मिञ्छरीरे रथस्थानीये प्राणः पश्चवृत्तिरिन्द्रियमनोवुद्धिसयुक्तः प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद्वय-संमृष्डिंछतात्मा युक्तः स्वकर्मफलो पमोगनिमित्तं नियुक्तः । 'कस्मि-न्न्बह्मुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भवि-ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति-[ष्टास्यामि' इतीश्वरेण राज्ञेव सर्वा-धिकारी दर्शनश्रवणचेष्टाच्यापा-रेऽधिकृतः । तस्यैव तु मात्रक-देशश्चत्तरिन्द्रयं रूपोपलव्धि-द्वारभूतम् ॥ ३॥

वह दृष्टान्त यों है, निस प्रकार 'स यथा प्रयोग्यः' प्रयोग्य अथवा इस पदसमृहमें 'सः' शब्द मयोग्य-परक है। जो प्रयक्त होता है वह अश्व या चूपभ प्रयोग्य कहलाता है। वह जिस प्रकार छोकमें --- जिसके द्वारा सब ओर जाते हैं वह रथ या गाडी आचरण कहलाता है उस आचरणमें उसे खींचनेके लिये [अध या वृषभ ] जुता रहता है, इसी प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच वृत्तियोंवाला पाण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे संयुक्त हुआ प्रज्ञात्मा विज्ञान-शक्ति और कियाशक्ति इन दो शक्तियोंसे संयुक्त है, अर्थात् अपने कर्मफलके उपभोगके लिये नियक्त है। 'किसके उक्तमण करनेपर मैं उत्कमण करूँगा और किसके स्थित होनेपर में स्थित रहूँगा' इस श्रुतिके अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा-**धिकारीको नियुक्त** करता है उसी प्रकार ईश्वरने दर्शन, श्रवण और व्यापारमें अधिकारी वनाया है। **उपल**व्घिका द्वारमृत चक्षु इन्द्रिय उसीकी मात्रा अर्थात एक देश है ।३।

अथ यत्रैतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चञ्चरथ यो वेदेदं जिवाणीति स आत्मा गन्धाय घाणमथ यो वेदेद्सभिव्याहराणीति स आत्मा-.भिव्याहाराय वागथ यो वेदेद्श्यणवानीति स आस्मा श्रवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥

निसमें यह चक्षद्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष पुरुष है; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है। को ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सुँचूँ वह आत्मा है; उसके गन्धग्रहणके लिये नासिका है और जो ऐसा समझता है कि मैं यह शब्द बोट्ट वही आत्मा है; उसके शब्दोचारणके लिये वागिन्द्रिय है तथा जो ऐसा जानता है कि मैं यह श्रवण कहाँ, वह भी आत्मा है, श्रवण करनेके लिये श्रोत्रेन्द्रिय है ॥ ४॥

अथ यत्र कृष्णतारोपलक्षित-। माकाशं देहच्छिद्रसतुविषण्णम-नुपक्तमनुगतं तत्र स प्रकृतो-ऽशरीर आत्मा चान्नुपश्रज्ञुषि मव चान्नुप--चन्नुमें रहनेवाला है इति चाक्षुपस्तस्य दर्शनाय रूपो-पलन्धये चत्तुः करणम् ;यस्य तदे-हादिभिः संहतत्वात्परस्य द्रष्टुरथ, सोऽत्र चहुपि दर्शनेन् लिङ्गेन

नहाँ (निस नामदवस्थामें) यह कृष्णतारोपरुक्षित देहान्तर्वर्ती छिद्रमें अनुविषण्ण---धनुपक्त अर्थात् अनुगत है उस अवस्थामें यह प्रकृत अशरीर आत्मा इसिलये चाक्षुप है । उसके देखने-रूपोपलविध करनेके लिये चक्ष करण है। देहादिसे संहत होनेके कारण जिसपर द्रप्राके लिये चक्षु यह करण है वह पर अशरीर थारमा **'इस' नेत्रके!अन्तर्गत दर्शनरूप** ररी:शरीरीऽसंहतः। रिप्तसे उससे असंहत देखा जाता

'अक्षिणि दृश्यते' इति प्रजापति-नोक्तं सर्वेन्द्रियद्वारोपलक्षणार्थस्ः सर्वविषयोपलन्धा हि स एवेति । इति विशेषवचनं सर्वश्रुतिषु ''अहमदर्शमिति तत्सत्यं भवति'' इति च श्रुतेः ।

अथापि योऽस्मिन्देहे वेद कथम् १ हदं सुगन्धि दुर्गन्धि वा जिघ्नाणीत्यस्य गन्धं विज्ञानी-यामिति स आत्मा तस्य गन्धाय गन्धविज्ञानाय घाणम् । अथ यो वेदेदं वचनमभिन्याहराणीति विद्यामीति स आत्मामिन्या-हरणिक्रयासिद्ध्ये करणं वागि-न्द्रियम् । अथ यो वेदेदं मृणवा-नीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥

अन्तर्गत दिखलायी 'नेत्रके प्रजापतिने यह वात सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण-के लिये कही है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण विषयोंको उपलब्ध करने-वाला वही है । चक्षु इन्द्रिय स्फुट कारण है, इसल्ये उपलव्धिका समस्त श्रुतियों में 'अक्षिणि' ''मैंने देखा है, विशेष वचन है। इसलिये यह सत्य है" इस श्रुतिसे भी वहीं सिद्ध होता है।

तथा इस शरीरमें जो यह जानता है—किस प्रकार जानता है !—मैं यह सुगन्धि या दुर्गन्धि सुँधूँ अर्थात् इसकी गन्य जानूँ—ऐसा नानता है वह आत्मा है। उसके गन्घ अर्थात् गन्घज्ञानके लिये प्राण है। और जो ऐसा जानता है कि वचन उच्चारण अर्थात् बोर्स्ट वह आत्मा उसकी शब्दोचारणिकयाकी सिद्धि-के लिये वाक् इन्द्रिय करण तथा को यह जानता है कि मैं यह श्रवण करूँ वह सात्मा है: उसके शब्दश्रवणके लिये श्रोत्रेन्द्रिय हु॥४॥

<sup>--: 00 :--</sup>

९. स्नष्टोपलस्थिमें चक्षका हेतुत्व।

अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देवं चश्चः स वा एव एतेन देवेन चश्चषा मनसेतान्कामा-नपत्रयन्तमते ॥ ५॥

और जो यह जानता है कि मैं मनन करूँ वह धारमा है। मन उसका दिव्य नेत्र है; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा मोगोंको देखता हुआ रमण करता है।। ५॥

अथ यो वेदेदं सन्वानीति मननव्यापारमिन्द्रि यासंस्पृष्टं केवलं मन्वानीति वेद स आत्मा मननाय मनः। 'यो वेद स आत्मा' इत्येवं सर्वत्र प्रयोगा-द्वेदनमस्य स्वस्त्वमित्यवगम्यते। यथा 'यः प्ररस्तात्प्रकाशयति स आदित्यो यो दक्षिणतो पश्राद्य उत्तरतो य ऊर्घ्व प्रकाश-यति स आदित्यः' इत्यक्ते प्रकाश-स्वरूपः स इति गम्यते । दर्शनादिक्रियानिर्दरयर्थानि चक्षुरादिकरणानि । इदं

और जो यह जानता है कि मै इसका मनन करू वाह्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केवल मनन व्यापार कर्र्स वह आत्मा है; उसके मनन करनेके लिये मन करण है। 'जो जानता है वह आत्मा है' इस **प्रकार** प्रयोग होनेके कारण यह विदित होता है कि ज्ञान ही इसका स्वरूप है, जिस प्रकार कि 'जो पूर्वसे पकाश करता है वह सूर्य है तथा जो दक्षिणसे, जो पश्चिमसे, जो उत्तरसे और जो ऊपरकी ओर प्रकाश करता है वह सूर्य हैं' ऐसा कहे जानेपर यह ज्ञात होता है कि सूर्य प्रकाश-स्वरूप है।

दर्शनादिक्रियानिर्द्वस्पर्थानि व दर्शनादि क्रियाकी निप्पत्तिके स्थि दर्शनादि क्रियाकी निप्पत्तिके स्थि है—यह बात इस आत्माकी चास्पात्मनः सामध्यीदनगम्यते । सामध्यीसे विदित होती है । आत्मा-

अत्मनः सत्तामात्र एव ज्ञानक-र्वत्वं न त व्यापृतत्या । यथा सवितः सत्तामात्रमेव प्रकाशन-कर्टत्वं न तु च्यापृतत्वेति,तहत् । मनोऽस्यात्मनो दैवमत्राकृत-मितरेन्द्रि**यै**रसाधारणं चसुश्रष्टे पश्यत्यनेनेति चक्षुः। वर्तमान-कालविषयाणि चेन्द्रियाण्यतो-ऽदैवानि तानि । मनस्तु त्रिकाल-विषयोपलन्धिकरणं मृदितदोषं च सक्ष्मन्यवहितादिसर्वोपलन्धि-करणं चेति दैवं चन्नुरुच्यते। स वै मुक्तः स्वरूपापनोऽविद्या-कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्वी-रमभावमापन्नः सन्नेषः व्योसव-<sup>द्विशुद्धः</sup> सर्वेश्वरो मनउपाधिः सकेतेनैवेश्वरेण मनसैतान्या-मान्सवित्प्रकाशवन्नित्यप्रवर्तेन दर्शनेन परयन्त्मते ॥ ६ ॥

का जो ज्ञानकर्तृत है वह केवल सत्तामात्रमें है, उसकी न्यासताके कारण नहीं है। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाशन-कर्तृत उसकी सत्तामात्रमें ही है किसी न्यापारप्रवणताके कारण नहीं है, इसी प्रकार इसे समझना चाहिये।

आत्माका देव मन इस मर्थात् अन्य इन्द्रियोंसे अप्राकृत असाधारण चक्षु है; 'चष्टे अनेन'-जिससे देखता है उसे चक्षु कहते हैं । इन्द्रियाँ दर्तमानकारुविषयक है, इसलिये वे अदैव हैं; किंतु उपलब्धिका करण, क्षीणदोष सौर सक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थोंकी उपेटव्यिका साधन है, इसिट्टिये वह दैव चक्षु कहा बाता है। तथा आत्मा स्वरूपस्थित होनेपर मुक्त तथा अविद्याकृत देह, इन्द्रिय और मनसे वियुक्त है, सर्वात्मभाव-को प्राप्त होनेपर वह आकाशके समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है तथा मनरूप उपाधिवाला होनेपर वही इस इन्द्रियोंके स्वामी मनसे ही सूर्यके पकाशके समान अपनी नित्य प्रस्त दृष्टिसे इन सोगोंको देखता हुआ रमण करता है ॥ ५ ॥

कान्कामानिति विशिनष्टि।

किन भोगोंको देखता **है ?** इसपर श्रुति उनका बिश्लेषण वतलाती है ।

य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा सवें च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वा श्र्य लोकानाप्नोति सर्वा श्र्य कामान्यस्तमात्मानम-नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच प्रजापतिस्वाच ॥ ६॥

जो ये भोग इस ब्रह्मलोकमें हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है। उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूर्ण लोक और समस्त मोग पाप्त हैं। जो उस आत्माको शास्त्र और आचार्यके उपदेशानुसार जानकर साक्षात् रूपसे अनुभव करता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त मोगोंको पाप्त कर लेता है। ऐसा प्रजापतिने कहा, प्रजापतिने कहा ॥ ६॥

य एते त्रक्षणि लोके हिरण्यनिधिवद्बाद्धविषयासङ्गानृतेनापिहिताः संकल्पमात्रलभ्यास्तानित्यर्थः। यस्मादेष इन्द्राय प्रजाप[तिनोक्त आत्मा तस्माचतः
श्रुत्वा तमात्मानमद्यत्वेऽपि देवा
उपासते। तदुपासनाच्च तेषां
सर्वे च लोका आत्ताः प्राप्ताः
सर्वे च कामाः। यद्धे हीन्द्र

चो ये भोग धुवर्णकी निधिके समान ब्रह्मलोकमें बाह्य विषयोंकी आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित हैं अर्थात् केवल संकल्पमात्रसे पास होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है। क्योंकि इस आत्माका प्रचापतिने इन्द्रको उपदेश किया है इसिल्ये उनसे श्रवण कर आज भी देवगण उसकी उपासना करते है। उसकी उपासनासे उन्ह सारे लोक और समस्त भोग पास हैं। तालर्य यह

एकवातं वर्पाणि प्रजापतौ ब्रह्म-चर्यम्रवास प्राप्तं तत्फलं देवैरित्यभिप्रायः। तद्यक्तं देवानां महाभाग्य-त्विदानीं सनुष्याणा-मन्पजीवितत्वान्मन्दत्रप्रज्ञत्वाच सम्भवतीति त्राप्त इदमुच्यते —स सर्वात्र लोकानाप्नोति सर्वात्र कामानिदानींतनोऽपिः कोऽसौ ? इन्द्रादिवद्यस्तमात्मानसनुविद्य विजानातीति ह सामान्येन किल प्रजापतिरुवाच । अतः सर्वेषा-मात्मज्ञानं तत्फलशाक्षित्र तुल्यैव

भवतीत्यर्थः । द्विवचनं प्रकरण-

समाप्त्यर्थम् ॥ ६ ॥

है कि निसके छिये इन्द्रने प्रजो-पतिके यहाँ एक सौ एक वर्ष ब्रक्षचर्य-नास किया था वह फरू देवताओं-को प्राप्त हो गया।

देवता महान् भाग्यशाली हैं, अतः उनके लिये वह (सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) **उचित ही** है, किंत इस समय मनुष्योंको उनका तो सम्भव नहीं हैं; क्योंकि वे अल्पजीवी और मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी प्राप्त होनेपर यह कहा है--वह वर्तमानकालीन साधक भी सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको प्राप्त कर लेता है। वह नो इन्द्रादिके उस आत्माको नानकर अनुभव कर लेता है--इस प्रकार सामान्यरूपसे (सभीके प्रजापतिने कहा । अतः आत्मज्ञान और उसके फलकी पासि सभीके लिये समान है-एसा इसका तात्वर्य है। 'प्रजापतिरुवाच' इसकी द्विरुक्ति पकरणको समाप्तिके लिये

इतिच्छान्दोग्वोपनिषद्यस्मास्याये हाद्श-क्षण्डमाप्यं सम्पूर्णम् ॥ १२ ॥

# त्रफोदश स्टब्ह

'श्यामाच्छत्रलम' इस मन्त्रका उपदेश

इयामाच्छवलं प्रपद्ये शबलाच्छचामं प्रपद्येऽश्व इव रोमाणि विश्रूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्प्रमुच्य पुरवा शरीरमञ्जतं कृतात्या ब्रह्मलोकसभिसस्भवासी-त्यभिसम्भवासीति ॥ १ ॥

में स्थाम ( हृदयस्थ ) नक्सरे शबल नक्सलोक प्राप्त होऊँ और श्वबलसे स्थामको प्राप्त होऊँ । अश्व जिस प्रकार रोएँ आहकर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार मैं पापोंको झाड़कर तथा राहुके मुखसे निकले हुए चन्द्रमाके समान श्वरीरको त्यागकर कृतकृत्य हो अकृत (नित्य) बक्कालेकको पास होता हूँ, ब्रव्यलेकको पास होता हूँ ।। १ ॥

श्यामाच्छवलं प्रपद्य इत्यादि-मन्त्राम्नायः पावनो जपार्शश्च ध्यानार्थों वा। इयामी गम्भीरी वर्णः क्याम इव क्यामी हार्द्र व्र**क्षात्यन्तदुरवगाह्यत्वात्तद्वार्द्व** त्रहा हात्वा ध्यानेन तस्माच्छ्या-माच्छवलं शवल इव शवलोऽर-

'श्यामाच्छवलं प्रपद्ये' इत्यादि मन्त्र पवित्र करनेवाळा है आर यह जप अथवा ध्यानके लिये है। स्याम यह गम्भीर वर्ण है। हृदयस्य ब्रह्म अत्यन्त दुर्गम होनेके कारण च्याम वर्णके समान स्थाम है, उस हृदयस्थ ब्रह्मको जानकर ध्यानके द्वारा उस स्थाम त्रहासे शक्ल व्रक्षको—चो शयलके समान शयल है, क्योंकि नहालोक अरण्यादि ण्याद्यनेककाममिश्रत्वाद्वकाली- । जनेक कामनाओंसे युक्त है इसल्यि

कस्य शावन्यम्, तं ब्रह्मलोकं चवलं प्रपद्ये मनसा शरीरपाता-द्वोच्चं गच्छेयम् । यस्माद्दं शवलाद्ब्रह्मलोकान्नामरूपन्या-करणाय स्यामं प्रपद्ये हार्द्भावं प्रप्रभोऽस्मीत्यभिष्रायः। अत-स्तमेव प्रकृतिस्वरूपमात्मानं शवलं प्रपद्य इत्यर्थः।

क्यं शवलं ज्रवलोकं प्रपद्ये १ इत्युच्यते—अश्व इव स्वानि लोमानि विध्य कम्पनेन श्रमं पांस्वादि च रोमतोऽपनीय यथा निर्मलो भवत्येवं हार्द्ज्ञक्षज्ञानेन विध्य पापं धर्माधर्माख्यं चन्द्र इव च राहुग्रस्तस्तस्माद्राहोर्धुखा-प्रमुच्यमास्वरा मवित्यथा—एव धृत्वा प्रहाय शरीरं सर्वानर्थाश्र-यमिहैव ध्यानेन कृतात्मा कृत-कृत्यः सन्नकृतं नित्यं ज्ञवलोक-मिसम्भवामीति । द्विवचनं मन्त्रसमाप्त्यर्थम् ॥ १ ॥

उसकी शवलता है, उस शवल श्रक्षलोकको मनसे—शरीरपातके पश्चात् पास होक — जाक है क्यों कि में नाम-रूपकी अभिन्यक्तिके लिये शवल बहालोकसे स्थाम—हार्द-मावको प्राप्त हुं । अतः तारपर्य यह है कि में उस अपने प्रकृतिस्वरूप शवल आत्माको प्राप्त होता हो हैं।

में शबल ब्रह्मलोकको कैसे पाप्त हो सकता हूं ! सो वतलाया जाता है—ि जिस प्रकार अध अपने रोएँ **अर्थात्** रोम-कम्पनके हिलाकर द्वारा श्रम और घूछि आदि दूर करके जैसे निर्मल हो जाता है उसी प्रकार हार्दब्रह्मके ज्ञानसे धर्माधर्म-रूप पापको झाडुकर तथा राहुमस्त चन्द्रमाके समान जिस प्रकार कि वह राहुके मुखसे निकलकर प्रकाशमान हो नाता है उसी प्रकार सम्पूर्ण अनर्थोंके आश्रयमृत शरीरको त्याग-कोकमें ही घ्यानद्वारा **कृतात्मा**—कृतकृत्य हो अकृत— नित्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ । 'ब्रह्मलोकमभिसम्मवामि'इसकी द्विरुक्ति मन्त्रकी समाप्तिके लिये है ॥ १॥

इतिच्छान्रोग्योपनिषद्यप्टमाध्याये त्रयोद्श-खण्डमाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १३ ॥

### कारणरूपसे आकाशसंज्ञक बहाका उपदेश

आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो | 'भाकाशो नै' इत्यादि श्रुति उत्तम प्रकारसे घ्यान करनेके निमित्त ब्रह्मका उक्षणनिर्देशार्थम् आध्यानाय । व्यक्षण निर्देश करनेके लिये है ।

आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निविहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म तद्मृतश स आत्मा प्रजापतेः सभां वेदम प्रपचे यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमनुप्रापित्स स हाहं यशसां यशः इयेतमद्त्कमद्त्कश्इयेतं छिन्दु माभिगां छिन्दु माभिगाम् ॥१॥

आकाश नामसे प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करनेवाला है। वे (नाम और रूप) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रद्धा है, वह असत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापतिके समागृहको पास होता हूँ; मैं यशःसंज्ञक आत्मा हूँ; मैं ज्ञाक्षणोंके यश, क्षत्रियोंके यश और वैश्योंके यश ( यश:स्वरूप भारमा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका यश हैं: मैं बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल स्रो-चिहको प्राप्त न होऊँ, प्राप्त न होऊँ ॥ १ ॥

आकाशो वै नाम श्रुतिषु | 'आकाश' इस नामसे श्रुतियोंमें प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इवा-आकाश के समान अशरीर और शरीरत्वात्य्रक्षमत्वाच्च । स यहन है। वह आकाश (आकाश-

चाकाशो नामह्रपयोः स्वात्मस्थ-योर्जगद्वीजभूतयोः सिललस्येव फेनस्थानीययोर्निर्वहिता निर्वोहा व्याकर्ता । ते नामरूपे यदन्तरा यस्य ब्रह्मणोऽन्तरा मध्ये वर्तेते तयोवी नामरूपयोरन्तरा मध्ये यदित्ये-यन्नामरूपाभ्यामस्पृष्टं नामरूपविलक्षणं तत्तद्रह्म नामह्रपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो निंवों देवंलक्षणं ब्रह्मेत्यर्थः । इद-मेव मैत्रेयीब्राह्मणेनोक्तं चिन्मा-त्राज्यमात्सर्वत्र चित्स्बह्रपतैवेति गम्यत एकवास्यता । कथं तदवगम्यते १ इत्याइ–स आत्मा । आत्मा हि नाम सर्व-जन्त्रनां प्रत्यवचेतनः स्वसंवेद्यः

प्रसिद्ध स्तेनैव

स्त्रह्मपेणाञ्चीया-

घरीरा व्योमबरसवगत आत्मा

संज्ञक आत्मा ) वलके फेनस्थानीय अपनेमें स्थित नाम और रूपका निर्वेहिता — निर्वेह करनेवाला अर्थात उन्हें व्यक्त करनेवाला है। वे नाम और रूप जिसके अन्तर्गत हैं अर्थात् जिस ब्रह्मके अन्तरा मध्यमें दर्तमान हैं, अथवा जो उन नाम और ऋपके अन्तरा—मध्यमें है और उन नाम और रूपसे असंस्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह त्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण नाम रूपसे असस्पृष्ट है, तो भी उनका निर्वाह करनेवाला अर्थात् ब्रह्म ऐसे रुप्तणोंवाला है यही वात [बृहदारण्यकान्तर्गत ] मैत्रेयीबाह्मणमें कड़ी गयी है कि सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके कारण सबकी चिद्रपता है-प्रकार इन वानयोंकी एकवानयता ज्ञात होती है।

यह बात कैसे ज्ञात होती हैं 2 ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती हैं — 'स आत्मा' — आत्मा सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्वेतन और स्वसवेग्य प्रसिद्ध हैं; उसी स्वपसे उन्नयन (कहा) करके वह नशरीर और आकाशके समान सर्वगत आस्मा

ब्रह्मेत्यवगन्तव्यम् । ब्रह्मामृतममरणधर्मा । अत ऊर्घ्यं मन्त्रः । प्रजापति-श्रुतप्रेखस्तस्य सभां वेशम प्रभ्र-विभितं वेश्म प्रपद्ये गच्छेयम् । किश्च यशोऽहं यशो नामात्माहं भवामि ब्राह्मणानाम् । ब्राह्मणा एव हि विशेषतस्तम्रपासते तत-स्तेषां यशो भवामि । तथा राज्ञां विशां च । तेऽप्यधिकृता एवेति तेषामप्यात्मा भवामि । तद्यशो-**ऽहमनुप्रापत्स्यनुप्राप्त्**मिच्छामि । स हाहं यशसामात्मनां देहेन्द्रि-यमनोबुद्धिलक्षणानामात्मा ।

किमर्थमहमेवं प्रपचे ? इत्यु-च्यते-इयेतं वर्णतः पक्षवदरसमं रोहितम् । तथादत्कं दन्तरहित-मप्यदत्कं भक्षयित्व स्त्रीव्यञ्जनं तत्सेविनां तेजोवलवीर्यविज्ञान-

तच्चात्मा ही ब्रक्ष है--ऐसा जानना चाहिये। वह आत्मरूप ब्रह्म अमृत-अमरणधर्मा है। इसके आगे मन्त्र है--प्रनापति चतुर्मुख ब्रह्माका नाम है, उनकी सभा अर्थात् प्रसुविमितनामक गृहको मैं प्राप्त होऊँ---बाऊँ । मैं ब्राह्मणोंका यश-यशसंज्ञक आत्मा होऊँ क्योंकि ब्राक्षण ही विशेषरूपसे उसकी उपासना करते हैं; अतः मैं उनका यश होऊँ । इसी प्रकार मैं क्षत्रिय और वैश्योंका भी यश होऊँ। वे भी अधिकारी हो हैं, अतः मैं उनका भी आत्मा हो ऊँ। मै उनका यश प्राप्त करना चाहता हूँ। वह मैं यशास्वरूप आत्माओंका देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप आत्माओं का आत्मा हूँ ।

में इस प्रकार आत्माको क्यों
प्राप्त होता हूँ । सो वतल्याया जाता
है—रुयेत — जो रज़में पके हुए
वेरके समान छाल है, यथा
'अदत्क' — दन्तरहित होनेपर भी
'अदत्क' मक्षण करनेवाले खोचिहको; क्योंकि वह अपना सेवन
करनेवालेके तेज, वल, वीर्य, विज्ञान

हेतुत्वप्रदर्शनार्थम् ॥ १ ॥

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* धर्माणामपह्नत् विनाशयित्रित्ये- | मौर धर्मका हनन धर्यात् विनाश वमाणामपहन्तु विनाशायात्रत्य जार विनन्न द्रार जनाय दिना करने वाला है । जो ऐसे लक्षणीं वाला इयेत लिन्दु — पिच्छिल की- विह्न है उसे प्राप्त न होर्जे उसमें रामन न कहाँ । 'माभिगास च्छियम् । द्विवेचनमत्यन्तानर्थ- लायन्त लन्धेहेतुत्व प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १ ॥

इतिच्छान्दोग्योपनिषवण्टमाच्याये चतुर्दश्यान्द-साप्यं सम्पूर्णम् ॥ १४ ॥



# फञ्चह्याः **सर्रे**ह

--: 0 :---

आत्मज्ञानकी परम्परा, नियम और फलका वर्णन

तद्धेतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्य आचार्यकुलाहेद्मधीत्य यथाविधानं ग्ररोः कर्मातिरोषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देरो स्वाध्याय-मधीयानो धार्मिकान्विद्धदात्मिन सर्वेन्द्रियाणि सम्प्र-तिष्ठाप्याहिश्सन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरा-वर्तते न च पुनरावर्तते ॥ १ ॥

उस इस आत्मज्ञानका ब्रह्माने प्रजापितके प्रति वर्णन किया, प्रजापितने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गको छुनाया । नियमानुसार गुरुके कर्तव्यक्रमोंको समाप्त करता हुआ वेदका अध्ययन कर आचार्यकुळसे समावर्तनकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ [पुत्र एवं शिष्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको अपने अन्तः-करणमें स्थापित कर शास्त्रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोंकी हिंसा न करता हुआ वह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपर्यन्त इस प्रकार वर्तता हुआ [अन्तमें ] ब्रह्मकोकको प्राप्त होता है; और फिर नहीं छोटता, फिर नहीं छोटता !! १ !!

तद्धैतदात्मज्ञानं सोपकरणम् [श्रमादि] उपकरणोंके सिंहत उस इस आलज्ञानका 'वोमित्येतदक्षरम्' 'श्रोमित्येतदक्षरम्' इत्याद्यैः सहो- म्यते ।

पासनैस्तद्वाचकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या-यीलक्षणेन सह ब्रह्मा हिरण्य-गर्भः परमेश्वरो वा तद्द्वारेण कश्यपादीवाच. मनवे स्वपुत्राय, असावपि मनुः प्रजास्यः, इत्येवं श्रुत्यथं-सम्प्रदायपरम्परयागतस्पनिष-द्विज्ञानमद्यापि विद्वत्स्ववग-

यधेह पष्टाद्यध्यायत्रये प्रका-शितात्मविद्या सफलावगम्यते तथा कर्मणां न कश्चनार्थ इति प्राप्ते तदानर्थक्यप्राप्तिपरिजि-हीर्पयेद कर्मणो विद्वद्भिरत्छी-यमानस्य विशिष्टफलवन्वेनार्थ-वन्त्रमुच्यते-

आचार्येङ्कलाद्वेदमधीत्य सहा-र्थतोऽध्ययनं कृत्वा यथावि-धानं यथासमृत्युक्तैनियमैर्युक्तः सनित्यर्थः। सर्दस्यापि विधेः .स्टत्युक्तस्योपङ्गाणकं प्रति कर्त- विधि कर्तव्य है, अतः

वर्णन करनेवाले इस साठ सध्याय-वाले प्रन्यके साथ इहा-हिरण्यगर्भ परमेश्वरने प्रकापति-अधवा कर्यपके प्रति वर्णन किया था। उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा भीर मनुने प्रजावर्गको सुनाया । इस श्रुत्यर्थसम्प्रदायपरम्परासे आया हुआ वह विज्ञान आब भी विद्वानोंमें देखा जाता है।

लिस प्रकार छठे आदि इन तीन अध्यायोंमें वर्णन की हुई साल-विद्या सफल समझी जाती है उस पकार कमीका कोई प्रयोजन नहीं है---यह बात प्राप्त होनेपर कर्मीकी व्यर्थता प्राप्त होती है; अतः उसकी निवृत्तिको इच्छासे विद्वानोंद्वारा यनुष्टित होनेवाले कमीके विशिष्ट-फलयुक्त होनेसे उनकी सार्थकताका निरूपण किया जाता है

आचार्यकुलसे वैदाध्ययन यथाविधान--- जैसे स्टितियोंने नियम वतलाये हैं जनसे अर्थके सहित वेदका युक्त हो स्वाघ्याय कर---वर्योकि उपकुर्वाण द्रद्राचारीके हिये समृत्युक्त सम्पूर्ण न्यत्वे गुरुशुश्रूषायाः प्राधान्यप्रदर्शनार्थमाह—गुरोः कमं यत्कर्तन्यं तत्कृत्वा कर्मशून्यो योऽतिशिष्टः कालस्तेन कालेन वेदमधीत्येत्यर्थः। एवं हि नियमयताधीतो वेदः कर्मज्ञानफलप्रासये मवति नान्यथेत्य-

## मिप्रायः ।

अभिसमावृत्य धर्मजिज्ञासां समापयित्वा गुरकुलानिवृत्य न्यायतो दारानाहत्य कुटुम्बे स्थित्वा गाईस्थ्ये विहिते कर्मणि तिष्ठजित्यर्थः । तत्रापि गाईस्थ्य-विहितानां कर्मणां स्वाध्यायस्य प्राधान्यप्रदर्शनार्थग्रुच्यते-शुचौ विविक्तेऽमेध्यादिरहिते देशे यथा-स्वाध्यायमधीयानी वदासीनः नैत्यकमधिकं यथाशक्ति ऋगाधस्यासं च कुवेन्धार्मिकान्पु-त्राञ्शिष्यांश्च धसंयुक्तान्विद्ध-द्धार्मिकत्वेन तानियमयनात्मनि

गुरुगुश्र्षाकी प्रधानता प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति कहती है— गुरुका जो करनेयोग्य कर्म हो उसे करके जो कर्मश्र्र्य समय शेष रहे उस समयमें वेदका अध्ययन कर— ऐसा इसका तार्त्यय है। अतः अभिपाय यह है कि इस प्रकार नियमवान् विद्यार्थीका अध्ययन किया हुआ वेद ही कर्म और ज्ञानकी फल्प्पांतिका हेतु होता है और किसी प्रकार नहीं।

'अमिसमावृत्य' अर्थात धर्म-**जिज्ञासाको समाप्त कर गुरुकु**ळसे निवृत्त हो नियमपूर्वक स्त्रीपरिग्रह कर क़ुद्रम्बर्में स्थित हो अर्थात् गृहस्था-श्रममें विहित कर्ममें तत्पर हो: वहाँ भी गृहस्थाश्रमके छिये विहित कर्मी-में स्वाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित करनेके छिये ऐसा कहा जाता है-शुचि—विविक्त अर्थात् अपवित्र पदार्थीसे रहित स्थानमें यथावत बैठकर स्वाध्याय करता हुआ अर्थात् प्रतिदिनका नियमित पाठ और यथा-शक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों-को धार्मिक-धर्मवान् बनाता हुआ अर्थात् धार्मिकत्वद्वारा उनका नियमन 'आत्मनि'—अपने करता हुआ

स्वहृदये हार्दे ब्रह्मणि सर्वेन्द्रियाणि हृदयमें यानी हृदयस्य ब्रह्ममें सम्पूर्ण सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहत्येन्द्रियग्रह-णात्क्रमणि च संन्यस्याहिं-सन् हिंसां परपीडामकुर्वन् सर्व-भूतानि स्थावरजङ्गमानि भृतान्य-पीडयन्नित्यर्थः । भिक्षानिमित्तमटनादिनापि परपीडा स्यादित्यत आह अन्यत्र तीर्थेभ्यः । तीर्थे नाम शास्त्राज्ञज्ञाविषयस्ततोऽन्यत्रेत्यर्थः। सर्वाश्रमिणां चेंतत्समानम् । तीर्थेभ्योऽन्यत्राहिसैवेत्यन्ये वर्ण-यन्ति । इन्डम्ब एवैतत्सर्वे कर्व-खन्वधिकृतो यावदायुपं यावजीवमेवं यथोक्तेन प्रकारेणैव **ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते** देहान्ते । न च प्रनरावर्तते शरीर- | करनेके लिये नहीं लीटता; क्योंकि

इन्द्रियोंको स्थापित-उपसंहत कर भौर इन्द्रियनिप्रहृद्वारा कर 'अहिसन्'--हिंसा अर्थात परपीहा न करता हुआ यानी स्थावर-जंगम समस्त प्राणियों-को पीहित न करता हुआ ।

भिक्षाके लिये किये हुए अम-णादिसे भी परपीडा (हिंसा) हो सकती है. इसलिये श्रुति कहती है—'अन्यत्र तीर्थेभ्यः' । शास्त्राज्ञाका विषय है उसे 'तीर्थ' कहते हैं, अतः तात्पर्य यह है कि उसके सिवा अन्यत्र हिंसान करता हुआ। यह नियम सभी आश्रमोंके लिये समान है । कुछ अन्य विद्वान् छोग तो ऐसा कहते हैं कि तीर्थोंके सिवा और सब जगह अहिंसाका ही विधान अपने कुटुम्बर्भे ही करता हुआ वह अधिकारी पुरुष अर्थात् यावज्जीवन आयुपर्यन्त उपर्यक्त मकारसे ही वर्तता हुआ देहान्त होनेपर ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, और फिर शरीर महण

प्रतिषेधात् । अचिरादिना मार्गेण कार्यब्रह्मलोकमभिसम्पद्य यावद्र-झलोकस्थितिस्तावत्त्रतेव तिष्ठति । उसका नाश होनेसे पूर्व वह वहाँसे शक्तितो नावर्तत इत्यर्थः। नहीं छोटता ।\* 'न च पुनरावर्तते, प्राक्तता नावतत रूपपर। न च पुनरावर्तते' यह द्विरुक्ति द्वित्रस्यास उपनिषद्विद्यापरिस-उपनिषद्विद्याकी समाप्ति सूचित माप्त्यर्थः ॥ १ ॥

ग्रहणायः प्रनरावृत्तेः प्राप्तायाः । पुनरावृत्तिकी प्राप्तिका प्रतिवेध किया गया है। तालर्य यह है कि अर्चि-रादि मार्गसे कार्यब्रह्मके लोकको पास हो जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है तबतक वह वहीं रहता है,

# इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याचे पञ्चदश-खण्डभाष्यं सम्पूर्णम् ॥ १५ ॥

इति श्रीगोविन्दभगवत्पुज्यपादशिष्यस्य परमहसपरिवाजकानार्यस्य श्रीशद्भरमगवत कृतौ छान्दोग्योपनिपद्भाष्येऽप्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ॥ ह्यान्दोग्योपनिषद्भाष्यं समाप्तम् ॥ ॥ ॐ तत्सत ॥



<sup>🖶</sup> यहाँ यह शंका होती है कि क्या ब्रह्मलोकके नाश होनेके बाद वह छीटता है <sup>7</sup> तो इसका उत्तर है नहीं, वह ब्रह्ममें विछीन हो जाता है, क्यों कि ब्रह्मलोकके नाश होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है।



<sub>शीर्दिः</sub> मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

| मभ्त्रप्रतीकानि          | स॰           | खं∙     | मं• | <b>ā</b> 8      |
|--------------------------|--------------|---------|-----|-----------------|
|                          |              |         | 3   | -               |
| अमिहिंद्धारी वायुः       | ٠ ٦          | २०      | -   | २०२             |
| अभिष्टे पादं वक्तेति     | Y            | Ę       | 9   | ३८९             |
| अना हिद्धारोऽवयः         | २            | 96      | 9   | 388             |
| अतो यान्यन्यानि          | ₹            | Ę       | ч   | ६९              |
| अत्र यजमानः परस्तादायुषः | ٠ ٦          | 58      | Ę   | २३७             |
| 79 79                    | ર            | २४      | 90  | २३९             |
| अस्यनं पश्यसि प्रियम्    | ٠ ٩          | 38      | 7   | ५४७             |
| 37 37                    | بم           | 38      | २   | બબર             |
| ), ,,<br>), ))           | <b>4</b>     | 9ધ્ય    | ₹   | <b>વ</b> બ્રફ્ફ |
|                          | <b>4</b>     | 9ફ      | २   | بربربع          |
|                          | 4            | 90      | ₹   | تونون           |
| "<br>अय खलु य उद्गीयः    | 9            | 4       | 9   | ંટે≹            |
|                          | 9            | بغ      | ů,  | ۷۵              |
| भ्य खळु न्यानमेवोद्गीयम् | 9            | ą       | ₹.  | ĘU              |
| अय खलूद्गीयासराणि        | 9            | ,<br>₹  | Ę   | 9.              |
| भग सङ्क्ष्यास्य विकास    | २            | 9       | 9   | 9७₹             |
| अथ खल्बगुमादित्यम्       | ?            | 90<br>, | •   | 169             |
| अय खल्बात्मसंमितमति॰     |              | -       | •   |                 |
| अथ खल्वाशीः              | 9            | ą       | 6   | 6\$             |
| अय खल्वेतयर्ची पच्छः     | <sup>4</sup> | ₹       | •   | 846             |
| अथ जुहोति नमः            | … ર          | 58      | 98  | ₹४•             |
| अय जुहोति नमो नायने      | ₹            | 58.     | 8   | २३८             |
| अय जुहोति नमोऽग्नये      | २            | 58      | 4   | २३६             |
| अय तत कर्षाः             | ₹            | 99      | 3   | २७२             |
| अथ प्रतिसुप्याञ्जली      | Կ            | ₹       | Ę   | ४६७             |
| क्षथ य आत्मा स सेतुः     | 6            | Y       | 9   | ८३६             |
| अथ य इमे ग्रामे          | <b>'</b> 4   | 90      | ą   | ५०९             |

| मन्त्रप्रतीकानि                                                        |   | ₹    | Į0 | खं०       | <b>Ļ</b> io | <u>पृष्ठ</u> |
|------------------------------------------------------------------------|---|------|----|-----------|-------------|--------------|
| अथ य एतदेवम्                                                           |   | 4    | ų  | ₹४        | ર           | ५७•          |
| अय य एतदेवं विद्वान्                                                   |   | ***  | 9  |           | 6           | 90₹          |
| अथ य एव सम्प्रसादः                                                     |   | ·    | ż  | ~, ₹      | Y           | ሪ₹የ          |
| क्षय य एषोऽन्तरक्षिणि                                                  |   | ***  | 9  | ' ' ' ' ' | ų           | 900          |
| अय यञ्चतुर्थममृतम्                                                     |   | • •  | ş  | 9         | 9           | २६८          |
| ेवय यत्तदनायत                                                          |   |      | 3  | 98        | ₹ .         | 348          |
| सय यत्तपो दानम्                                                        |   |      | ₹  | 90        | *           | - 449        |
| ; अथ यज्तीयममृतम्                                                      |   | •••  | ₹  | 6         | - 9         | २६४          |
| अय यत्रञ्चमममृतम्                                                      |   |      | ₹  | 90        | 9           | २७०          |
| अय यव्ययमास्तमिते                                                      |   |      | ₹  | 9         | 6-          | 2908         |
| अय यत्प्रयमोदिते .                                                     | • |      | ₹  | 9         | ą           | 304          |
| ् अय यत्रेतत्पुरुषः                                                    | - |      | Ę  | C         | 4           | EAR          |
| अय यत्रैतदब्छिमानम्                                                    |   |      | 6  | ĘĘ        | . `۸        | ८६०          |
| अय यत्रेतदस्मान्छरीराद्                                                |   |      | 6  | ેંક્      | ч           | ረ록ዓ          |
| अय यत्रेतटाकाश्चम् 🖟                                                   |   |      | 6  | ૧૧        | K           | 8\$3         |
| r स्रय यत्रोपाकृते                                                     |   | •••  | ሄ  | 9૬        | ጽ           | ४३२          |
| - अथ यत्सङ्गवदेलायाम्                                                  |   | •    | ₹  | 9         | x           | १७६          |
| अय यत्सम्प्रति मध्यन्दिने                                              |   | ***  | ₹  | 9         | 4           | 900          |
| अय यत्सत्त्रायणमित्यान्व <b>स</b> ते                                   |   | **** | 6  | ч         | ₹           | Ç٧₹          |
| <b>अय यदतः परी दिवः</b>                                                |   | •••  | ą  | 1 ,98     | હ           | २९८          |
| अय यदनाशकायनमित्याचक्षते                                               |   | •••  | 4  | ц         | ş           | SXX          |
| त्र्यय यदवीचं भुवः                                                     | ~ | •    | ₹  | 94        | Ę           | ३२१          |
| अय यदबोच भूः                                                           |   | • •  | ą  | 94        | لع          | ३२०          |
| अय यडवीच्ँ स्व.                                                        |   | •••  | ş  | 94        | 6           | ३२१          |
| , जय यददताति                                                           |   |      | ₹  | 99        | 9           | ० इं इ       |
| अय यदास्य वाज्यमिष                                                     |   | **** | Ę  | 94        | 7           | <b>₹</b> ९५  |
| ष्ठयं यदि गन्पमार्ट्यलीक्कामः<br>१ प्रथा यदि गीतवादिष्ठ <b>ोक्कामः</b> |   | ***  | 6  | . 5       | Ę           | ८२३          |
| ार पदि नहत्तवसङ्ग्रहाक्कामः<br>स्थापदि नहत्तवम्                        |   | • •  | 6  | · 5       | ۷           | ८२३          |
| त्रभ सरित्मत्मित्त्रप्रपुरे                                            |   | • •  | Ę  | 98        | ?           | 900          |
| नग परि आदृशीस्त्रामः                                                   |   | • •  | 6  | 9         | 9           | ८०५          |
| नय धीः मद्दानियक्तियः                                                  |   | ***  | ۷. | ₹ .       | ş           | ८२२          |
| San and affining                                                       |   | ***  | 4  | ₹         | Y           | ४६४          |

## ( 948 )

| मन्त्रप्रतीकानि           | व्य  | 0 | खं० | ij0      | मृष्ठ      |
|---------------------------|------|---|-----|----------|------------|
| सय यदि मातृलोककामः        | •••• | 6 | ₹   | ₹        | ८२२        |
| अय यदि यजुष्टो रिष्येत्   |      | 8 | 96  | 4        | ४३६        |
| अय यदि चिखळोककामः         | •••• | ሪ | ₹   | 4        | ८२३        |
| अय यदि सामतो रिष्येत्     |      | ٧ | 90  | ६        | ४३७        |
| थय यदि स्रीहोककामः        |      | 6 | ર   | 9        | ८२४        |
| अय यदि स्वस्तुळोककामः     | •••  | ሪ | २   | x        | ८२२        |
| अय यदु चैवास्मिञ्छव्यम्   |      | ሄ | 94  | ٦        | ४२३        |
| अय यदूर्वं मध्यन्दिनात्   |      | ₹ | 9   | Ę        | १७८        |
| अय यदुःर्वमपराह्नात्      | •••  | २ | 9   | છ        | 908        |
| अय यदेतद्रुगः शुक्लम्     | •••  | 9 | હ   | ٧        | 88         |
| अय यदेतदादित्यस्य         | •••  | 9 | ६   | 4        | 55         |
| अय यदेवैतदादित्यस्य       |      | 9 | Ę   | Ę        | ९३         |
| अय यद्द्वितीयममृतम्       |      | ₹ | ৬   | 8        | २६२        |
| अथ यद्धसति                | •••  | ₹ | 30  | ₹        | 353        |
| अथ यदाज्ञ इत्याचक्षते     | 444  | 6 | ٩   | 9        | ८४२        |
| अथ यदानपानछोककामः         | ,    | 6 | ₹   | b        | ८२३        |
| अय यद्यप्येनानुस्कान्त॰   |      | હ | 94  | ₹        | ७७९        |
| अय वद्येनमूष्मसूपालमेत    | •••  | २ | २२  | Y        | २९२        |
| अय या एता हृदयस्य         |      | 6 | ६   | 3        | 648        |
| अय यां चतुर्थीम्          | •••  | ٩ | २२  | 9        | ५६७        |
| अय यां तृतीयाम्           | **** | ч | २9  | 9        | ५६६        |
| अय यां द्वितीयाम्         |      | 屿 | २०  | 8        | لإقزام     |
| अथ यां पञ्चमीम्           |      | 4 | २३  | 9        | ५६८        |
| अय यानि चतुश्चत्वारिँ्यत् |      | ą | 98  | ₹        | ३२६        |
| अय यान्यष्टाचलारिँ शत्    | •••  | ₹ | 3€  | لع       | ३२७        |
| अय ये चास्येह             |      | C | ₹   | <b>ર</b> | ८२७        |
| अय येऽस्य दक्षिणा रश्मयः  | •••  | ₹ | ₹   | 9        | २४९        |
| अय येऽस्य प्रत्यञ्चः      | •••  | ₹ | Ę   | 9        | 543        |
| अय येऽस्योदञ्जः           | •••• | ₹ | X   | 9        | २५२<br>२५१ |
| अय येऽस्योध्वी रशमयः      | •••• | ą | 4   | 9        | २५५<br>९३३ |
| अय यो वेदेदं मन्वानीति    | ***  | C | 99  | 4        | 753<br>753 |
| अय योऽस्य दक्षिणः         | **** | ₹ | 9₹  | २        | /11        |

| अय सर्रिविध्य वाचि                                                  | ₹<br>₹<br>₹      | 9३<br>9३<br>९३<br>८ | .ર<br>૪<br>પ<br>૧ | <b>२९३</b><br>२९४<br>२९५ |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| अय सर्रिविध्य वाचि                                                  | ₹<br>₹<br>₹      | 9३<br>९३<br>८       | ४<br>५            | २९५                      |
| अय योऽस्थाद्द् धुषः<br>अय योऽस्योर्घ्दः सुषिः<br>अय सप्तविषस्य वाचि | ₹<br>₹           | 9३<br>८             | ч                 |                          |
| स्रय याऽस्यान्यः छानः<br>स्रय सप्तविघस्य वाचि                       | २                | ۷                   |                   | _                        |
| अय सप्तविधस्य वाचि                                                  | -                |                     | _                 | 900                      |
|                                                                     | •                | 3                   | ঽ                 | ३५४                      |
| अय ह ह सा निशायान्य                                                 | 9                | •<br>₹              | γ.                | ५२                       |
| अय ह चक्षहद्गीयम्                                                   | -                | 9                   | 92                | ४५१                      |
| अय ह प्राण उच्चिकामधन् ""                                           | <b>L</b> Y<br>'' | 9                   | Ę                 | ४४६                      |
| अथ ६ प्राणा अहँ श्रेयसि .                                           | نع               | ر<br>ع              | ξ                 | બરૂ                      |
| अथ ह मन उद्गीयम्                                                    | 9                | =                   | 90                | ५३५                      |
| अय ह य एतानेवम्                                                     | ч                | 90                  | 9                 | 48                       |
| अय इ य एवायं मुख्यः                                                 | 3                | ₹                   | ą                 | 42                       |
| अय ह वाचमुद्गीयम्                                                   | 9                | <b>ર</b>            |                   | ३७२                      |
| अय ह ग्रीनकं च "                                                    | X                | ş                   | ۹.                | ५०२                      |
| व्यय ह श्रोत्रमुद्गीयम्                                             | 9                | ₹                   | ٤,                |                          |
| अय हामयः समूदिरे                                                    | ٧                | १०                  | ¥                 | ४०३                      |
| अय हेन्द्रोऽप्राप्यैव ""                                            | ሪ                | 8                   | 3                 | ८८७                      |
| स्य हैनं गाईपत्यः                                                   | ¥                | 33                  | 3                 | ४०९                      |
| अय हैनं प्रतिहर्तोपससाद                                             | 9                | 33                  | ሪ                 | 988                      |
| अय हैनं प्रस्तोतोपससाद                                              | 9                | 99                  | R                 | <b>५</b> ३३              |
| अय हैनं यबमान उवाच                                                  | 9                | 99                  | 9                 | 953                      |
| अय हैनं वागुवाच                                                     | 4                | 9                   | 94                | ४५२                      |
| अय हैन्ँ भोत्रमुबाच                                                 | ام               | 9                   | 38                | ४५२                      |
| अय हैनमन्बाहार्यपचनः                                                | ¥                | • 92                | 3                 | ४१२                      |
| अय हैनमाइवनीयः                                                      | . 1              | ९ १३                | 9                 | <b>አ</b> ዓሄ              |
| अय हैनमुद्गातोपससाद                                                 |                  | 3 39                | Ę                 | ૧३५                      |
| 'अथ हैनमृषमोऽम्युवाद •                                              |                  | 8 4                 | 9                 | ३८६                      |
| अथ होवाच जनशाँ कराह्य                                               | ٠,               | ام وادم             | 9                 | ५५३                      |
| व्यय होवाच बुहिलमाश्वतराश्विम्                                      |                  | ષ 9ેફ               | 3                 | توليولع                  |
| अय ६विग्च सत्ययज्ञम                                                 |                  | પ, 93               | १                 | <b>५</b> ४९              |
| अय होवाचेन्द्रयम <del>ा</del> म                                     | •••              | 4 88                | . 8               | પ્ષ્પૃ                   |
| अय होनाचोदारुकम्                                                    | ***              | 4 90                |                   |                          |
| अधात आत्मादेश एव                                                    |                  | ७ २५                | , 7               |                          |

| मन्त्रप्रतीकानि 😘                        |      | अ० | ৰ্ত্তা        | मं॰ | âa          |
|------------------------------------------|------|----|---------------|-----|-------------|
| अयातः शौव उद्गीयः                        | ·    | 9  | 97            | 9   | १३८         |
| अथाधिदैवतं य एवासौ                       | •••  | 9  | ą             | 9   | Ę¥          |
| अथाच्यातम प्राणी वाव                     | **** | ٧  | ₹             | ₹   | ३७१         |
| अयाध्यातम य एवायम्                       | **** | 9  | نع            | ą   | ૮५          |
| अयाध्यातमं वागेवस्प्रीणः                 |      | 9  | G             | 9   | 86          |
| अयानु किमनुशिष्टः                        | **** | ц  | Ę             | 8   | 8.00        |
| अयानेनैव ये चैतस्मात्                    | •••• | 9  | ভ             | 6   | 308         |
| अयावृत्तेषु चौर्हिह्यारः                 | ***  | ₹  | २             | ₹   | 9640        |
| अर्थेतयोः पथोर्नं कतरेण                  | ••   | تع | 90            | 6   | 489         |
| अथोताप्या <b>हुः</b>                     | •    | ₹  | 3             | ₹   | 949         |
| अधीहि भगव इति                            | •    | ø  | 9             | 9   | ७१२         |
| अनिरक्तस्रयोद्शः                         | •••  | 3  | 93            | ₹   | 380         |
| अन्तरिश्वमेवर्ग्वायुः                    | •••• | 9  | Ę             | ₹   | 89          |
| अन्तरिक्षोदरः कोशः                       |      | ₹  | <b>વૃ</b> ધ્ય | 9   | ३१७         |
| अन्नं वाव बळाद्भूयः                      |      | ø  | 9             | 9   | ७४९         |
| अन्नमय् हि सीम्य                         | •••  | Ę  | لع            | 8   | ६२६         |
| " "                                      | ***  | Ę  | Ę             | 4   | ६३९         |
| अनमशितं त्रेधा विधीयते                   | **** | Ę  | 4             | 3   | ६२३         |
| अनमिति होवाच                             | •    | 9  | 33            | 9   | 336         |
| अन्यतरामेव वर्तनीम्                      | •••• | ጸ  | 9६            | ₹   | <b>გ</b> ≨ο |
| अपां का गतिरित्यसौ                       |      | 9  | C             | 4   | 999         |
| अपार् सोम्य पीयमानानाम्                  | •    | Ę  | Ę             | ş   | ६३०         |
| अपाने तृष्यति वाक्तृप्यति                |      | ч  | २१            | ₹   | ५६६         |
| अभिमन्यति स हिङ्कारः                     | •••  | ર  | 38            | 3   | १८९         |
| अम्रं भूत्वा मेघो भवति                   | •••  | 4  | 90            | Ę   | ५२१         |
| अभ्राणि संप्लवन्ते                       | • •• | ₹  | વુષ           | 9   | 488         |
| अमृतत्वं देवेभ्यः                        | **** | ર  | २२            | ₹   | २९०         |
| स्यं वाव लोकः                            |      | 9  | 9\$           | 9   | ያጻጸ         |
| अयं वाव स योऽयमन्तः                      | •    | ą  | 93            | C   | २८५         |
| अय वाव स योऽयमन्तर्हदये                  | **** | ₹  | 92            | 8   | २८५         |
| ं अरिष्टं कोशम्<br>अशनापिपासे में सीम्य, | • •• | ş  | ૧૫            | ₹   | ३२०         |
| अश्चनापपास स चास्य,                      | **** | Ę  | 6             | 3   | ६४८         |

| मन्त्रप्रतीकानि            | <b>स</b> ०   | <b>खं</b> • | मं॰    | वृष्ठ        |
|----------------------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| अशरीरो वायुरभ्रं विद्युत्  | b            | 98          | २      | ९२२          |
| असी वा आदित्यः             | ₹            | 9           | 9      | २४३          |
| असी वाव छोकः               | ٠ ٩          | ¥           | 9      | ሄሪ३          |
| अस्य यदेकाँ शाखाम्         | Ę            | 99          | २      | ६७२          |
| अस्य ठोकस्य का गतिः        | 9            | 9           | 9      | 330          |
| अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य   | Ę            | ११          | 9      | ६७९          |
|                            | 19           | 92          | 9      | 300          |
| आकाशो वाव तेवसः            | 6            | 98          | •      | ९३९          |
| आकाशो वै नाम               | 3            | ٠,٠<br>و    | 98     | ६३           |
| आगाता ह वै कामानाम्        | •••          | 3           | 35     | હર્દ         |
| आत्मानमन्तत् उपस्त्य       | १            |             | 9      | ३इ५          |
| थादित्मत्नस्य रेतसः        | 1            | 96          | 9      | 9 24         |
| आदित्य इति होवाच           | t            | 99          | ٠<br>٦ | 384-         |
| आदित्य ककारः               | 9            | 93          | -      |              |
| आदित्यमय वैश्वदेवम्        | २            | २४          | 98     | ₹ <b>४</b> ० |
| आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः    | <del>3</del> | 98          | 9      | ₹XX          |
| आदिरिति द्वयश्वरम्         | २            | 30          | ₹      | 963          |
| आपः पीतास्त्रेघा विषीयन्ते | ક્           | ч           | ₹      | ६२४          |
| आपयिता ह वै कामानाम्       | 9            | 9           | •      | ጸዕ           |
| आपो वावानाद्भूयस्यः        | ٠. ७         | 90          | 9      | ७५२          |
| आप्नोति हादित्यस्य         | ٠ ٦          | 90          | Ę      | ዓሪፍ          |
| आशा बाब स्मराद्भूयसी       | ن            | १४          | 8      | ७६४          |
| इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः  | q            | 9           | ₹      | ४९६          |
| इदं वाव तज्ज्येष्ठाय       | ₹            | ११          | ધ્યુ   | २७६          |
| इदमिति इ प्रतिजरो          | ¥            | १४          | ą      | ४१७          |
| इमाः सोम्य नद्यः           | ૬            | १०          | १      | ६६८          |
| इयमेवर्गिमः                | ۰ ۶          | Ę           | १      | ८९           |
| उद्यस्य सात्मानमवेस्य      | ሪ            | ૮           | १      | ८७६          |
| उदाने तृप्यति त्वनतृप्यति  | ٠ نع         | २३          | २      | 4६८          |
| , उद्गीय इति ज्यक्षरम्     | q            | 90          | ₹      | १८३          |
| उद्गृङ्खाति तनिधनम्        | ٠ ٦          | 3           | ₹      | १६०          |
| उदाङको हासिणः              | Ę            | 6           | રે     | ६४१          |
| . उचिन्हिक्कार उदितः       | <b>ર</b>     | १४          | १      | १९२          |

| मन्त्रप्रतीकानि                       |     | <b>अ</b> ० | खं॰ | मं∘            | पृष्ठ         |
|---------------------------------------|-----|------------|-----|----------------|---------------|
| उपकोसलो ह वै                          |     | Y          | १०  | १              | 800           |
| उपमन्त्रयते स हिङ्कारः                | ••• | ₹          | 9₹  | १              | १९१           |
| ऋग्वेदं मगवोऽध्येमि                   |     | હ          | १   | २              | ७१३           |
| ऋतुषु पञ्चविधम्                       |     | २          | لع  | १              | १६३           |
| एकवि ्शत्यादित्यम्                    |     | २          | १०  | u <sub>s</sub> | १८५           |
| एत्ँ संयद्वाम इत्याचक्षते             |     | X          | १५  | ₹              | ४२२           |
| एतद सम वै तहिहाँ सः                   |     | Ę          | ጸ   | ч              | ६१९           |
| एतद सम वै तदिद्यानाह                  | ••• | ą          | १६  | હ              | ३२८           |
| एतमु एवाइमम्यगासिषम्                  |     | १          | ч   | २              | ሪሄ            |
| 2) ))                                 |     | ₹          | Leg | R              | ሪ६            |
| ष्तमृग्वेदमभ्यतप <b>्</b> स्तस्यामि • |     | ₹          | १   | ₹              | २४४           |
| एतेषां मे देहीति                      |     | १          | १०  | ₹              | १२४           |
| एवं ययाश्मानमाखणमृत्वा                |     | १          | ?   | 6              | ષદ            |
| एवँ सोम्य ते षोडशानाम्                |     | Ę          | 9   | Ę              | ६३७           |
| एवमेव खलु सोम्य                       |     | Ę          | Ę   | ર              | ६२९           |
| 3) ))                                 | ••• | Ę          | ११  | ₹              | ६७४           |
| एवमेव खलु सोम्येमाः                   | ••  | ६          | १०  | ર              | ६६९           |
| एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच                |     | १          | \$0 | ११             | 350           |
| एवमेवैष मघनन्निति                     |     | 6          | 3   | ₹              | ८९२           |
| 33 33                                 | ••  | ሪ          | ११  | ₹              | ९०३           |
| एवमेवैष सम्प्रसादः                    |     | C          | १२  | ₹              | ९२४           |
| <b>एवमेवोद्</b> गातारसुवाच            |     | १          | १०  | ₹•             | १३०           |
| एवमेषां लोकानामासाम्                  |     | x          | १७  | 6              | ४३८           |
| एष उ एव मामनीरेष हि                   | •   | X          | १५  | R              | 853           |
| एष उ एव वामनीरेष हि                   | ••• | K          | १५  | ₹              | ४२२           |
| एष द्व वा अतिवदति                     | ••• | હ          | १६  | १              | ४७७           |
| एष म आत्मान्तर्हृदये                  | •   | ₹          | १४  | ₹              | ₹११           |
| एष वै यजमानस्य                        | •   | २          | २४  | १५             | २४०           |
| एष इ वा उदक्ष्रवणः                    | •   | x          | १७  | 3              | ४३९           |
| एष ह वै यज्ञो योऽयम्                  | ••• | ٧          | १६  | १              | ४२८           |
| एषां भूतानां पृथिवी रखः               | ••  | १          | 8   | ₹              | 33            |
| ओ ३ मदा ३ मो ३ पिबा०                  | *** | <b>१</b>   | १२  | 4              | <b>\$</b> 8.5 |

| मन्त्रप्रतीकानि                                         | ঝ    | <b>'</b> | खं॰         | मे•    | वृष्ठ                                 |
|---------------------------------------------------------|------|----------|-------------|--------|---------------------------------------|
| ओमित्येतद्धरपुद्गीयमुपासीत                              | ***  | 9        | ጸ           | 9      | ૧૭૭                                   |
|                                                         | ***  | 9        | 9           | 3      | ३९                                    |
| " "<br>श्रीपमन्यव कं त्वम्                              |      | ų        | १२          | 9      | 484                                   |
| कं ते काममागायानीत्येषः                                 |      | 9        | U           | ٩      | 348                                   |
| कतमा कतमक्कतमत्                                         |      | 9        | 9           | ¥      | ₹५                                    |
| कलान्ते हारमा ऋतवः                                      |      | 5        | Ly.         | २      | १६४                                   |
| क्रवन्ते हास्मै                                         |      | ·        | ą           | ą      | 946                                   |
| का साम्नो गतिरिति                                       | **** | 9        | Ċ           | 8      | 308                                   |
| कृतस्य बहु                                              |      | Ę        | २           | ₹      | 466                                   |
| कुत्रा अन्य<br>स्व तर्हि यनमानस्य                       |      | `<br>?   | २४          | ₹      | २३४                                   |
| गायत्री ना इद्सर्वम्                                    | ••   | ş        | 97          | 9      | २७९                                   |
|                                                         | •••  |          | <b>3</b> 8  | ą      | ७९९                                   |
| गोअश्वमिद्द महिमेत्याचश्चते<br>चश्चरेव ब्रह्मणश्चतुर्यः | **** | ą        | 36          | ų      | ३४३                                   |
| चकुरव ब्रह्मणब्रह्मयः<br>चक्षुरेवर्गात्मा               | • •  | 3        | <i>1</i> 5″ | ₹      | ९८                                    |
| चक्षुद्दी <b>ञ्चकाम</b>                                 | ••   | ų        | 9           | Š      | 888                                   |
| चित्रं वाव सङ्कल्याद्भ्यः                               | • •• | 9        | ų,          | 4      | ø≨&                                   |
| जानभूतिई पौत्रायणः                                      | ••   | Y        | 9           | 9      | ३५२                                   |
| तं चेदेतरिमन्वयप्ति                                     | •••  | ₹        | 9Ę          | ٠<br>٦ | ₹ २५                                  |
| 33 33                                                   | •••• | ₹        | 98          | Ŷ      | ३२६                                   |
|                                                         | ***  | ₹        | 98          | Ę      | ३२७                                   |
| त चेद्वयुरस्मिँश्चेदिदम्                                | 444  | è        | 3           | Ý      | 699                                   |
| त चेद्वयुर्यदिदमस्मिन्                                  | •••  | 4        | 9           | ર      | 600                                   |
| तं वायोवाच तसः                                          | •••• | 8        | 90          | ર      | 809                                   |
| तं चायोवाच इन्त                                         |      | 9        | 90          | Ġ      | 920                                   |
| तं मद्गुस्पनिपत्याम्युवाद                               | **** | Ÿ        | ٠           | २      | <b>₹</b> ९४                           |
| तर्ह् स उपनिपत्याम्युवाद                                |      | У        | 9           | २      | ३९२                                   |
| सर्ह चिरं वसेत्वाहा०                                    | ***  | لع       | ą           | u<br>U | ४७९                                   |
| तर्इ प्रवाहणः                                           | •••  | 9        |             | 6      | 994                                   |
| प <sup>्</sup> र शिल्फः                                 | 100  | 3        | ૮           | Ę      | 999                                   |
| व दातिस उद्गीयम्                                        |      | 9        | 2           | 90     | 49                                    |
| ी, देश्युवाट वेक्येट्स                                  | **** | ¥        | ·<br>₹      | ¥      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| त <b>्र</b> ीमतिपन्ता                                   | **** | 3        | 3           | ₹      | 398                                   |

| मन्त्रप्रतीकानि              | अ      | ० खं०      | Ħ٥ | Яã   |
|------------------------------|--------|------------|----|------|
| त्ँ होवाच किंगोत्रः          | ••••   | 8 8        | Y  | ३८२  |
| त्ँ होवाच नैतदब्राक्षणः      |        | 8 8        | Lq | ३८४  |
| त्रें होवाच यं वे            |        | ६ १२       | ₹  | ६७७  |
| त्ँहोवाच यथा सोम्य           |        | દ્દ છ      | ų  | ६३६  |
| त्ँहोवाच यथा सोम्य           |        | Ę 6        | ą  | ६३५  |
| त इमे सत्याः कामाः           |        | ં ફ        | 9  | ८२६  |
| त इइ व्याघो वा सिँ्हो वा     | •••    | ĘŚ         | ₹  | ६६५  |
| त <b>एतदेव रू</b> पमभि॰      |        | ३ ६        | ₹  | २५९  |
| <b>&gt;&gt;</b>              | ••••   | ₹ ७        | ₹  | २६२  |
| ` 5)                         | •••    | ३ ८        | ₹  | २६४  |
| . 93 33                      |        | ₹ ९        | ર  | २६८  |
| 33 B                         | ****   | ₹ 9०       | २  | २७०  |
| तत्रोद्गावॄनास्तावे 🎺        | '      | 3 90       | ٦, | १२८  |
| तथामुध्मिंल्लोके             | ****   | १९         | 8  | 320  |
| तयेति इ समुपविविशुः          | ****   | 9 6        | २  | १०८  |
| तद्वताप्याद्दुः साग्नैनमुपा० | 3      | २ ९        | २  | १५१  |
| तदु इ जानभ्रतिः              | >      | ४ १        | ч  | ३५९  |
| <b>)</b>                     | ٠ ١    | ४ २        | १  | ३६३  |
| तदु ह शौनकः कापेयः           | >      | ४ ३        | ঙ  | ३७४  |
| तदेतञ्चतुष्पाद्बद्ध          | •••    | ₹ १८       | २  | ३३९  |
| तदेतन्मिथुनमोमिति            | . {    | ₹ ₹        | Ę  | ३९   |
| तेदेष श्लोकः                 | <      | ६ ६        | Ę  | ८६३  |
| तदेष श्लोको न पश्यः          | (      | २६         | ₹  | ७९९  |
| तदेष श्लोको यदा              |        | <b>१</b> २ | 6  | ७७४  |
| तदेष रलोको यानि              | २      |            | ą  | २०६  |
| तद्दैश्वत बहु स्याम्         | Ę      | •          | ₹  | ५९५  |
| तद्वैतत्सत्यकामः             |        | -          | ą  | ४६३  |
| तद्वैतद्घीर आङ्किरसः         | ₹      |            | Ę  | इ३३  |
| तद्वेतद्बसा प्रजापतये        | ₹      |            | X  | ५७७५ |
| " "                          | ٠. ۵   |            | 8  | ९४३  |
| तद्धोमये देवासुराः           | 6      |            | ₹  | ८६८  |
| तद्य इत्थं विदुः             | بر. لغ | , १०       | १  | 400  |
|                              |        |            |    |      |

| मन्त्र प्रतीकानि          | अ॰             | खं॰        | Ħ٥       | <u>पृष्ठ</u> |
|---------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
|                           | ٠. ٩           | १०         | ৬        | ५२९          |
| तद्य इह रमणीयचरणाः        | 6              | ¥          | ą        | 680          |
| तद्य एवैतं ब्रह्मठोकम्    | . 6            | ц          | ٧        | CYO          |
| तद्य एवैतावरं च           | ३              | Ę          | १        | २५७          |
| तद्यत्प्रथमममृतम्         |                | દ્         | ą        | 640          |
| तचत्रैतत्सुसः             | 6              | ११         | 9        | ९०१          |
| भूभ भ                     | 6              | Ę          | ٠ २      | ८५६          |
| तद्यया महापय स्राततः      | ¥              | १७         | ty.      | ४३८          |
| तद्यया छवणेन              | ٠ لع           | <b>२</b> ४ | ą        | ५७०          |
| तद्यथेषीकात्लमग्नी        | 6              | `\$        | Ę        | ८१९          |
| तद्यथेह कर्मजिती छोकः     | 8              | <b>१७</b>  | Ý        | ४३५          |
| तद्यद्युक्ती रिष्येद् म्ः | ٠ ه            | १९         | ٠<br>ا   | ५६३          |
| तद्यक्त प्रथममागच्छेत्    | ·=             | १९         | २        | ३४७          |
| तद्यद्रजत्ँ्सेयं पृथिवी   | ₹              | 4          | ò        | ४१           |
| तथा एतद्नुज्ञाक्षर यद्धि  | ٠ ١            | ٠<br>۲     | 8        | २४७          |
| तद्वयस्यस्तदादित्यम्      | ₹              | ٠<br>٦     | ą        | २५०          |
| 33 TE                     | . ₹            |            | -        |              |
| 23 23                     | ₹              | ₹          | ą        | २५९          |
| 79 27                     | ₹              | <b>Y</b>   | ą        | २५२          |
| 33                        | ₹              | لع         | ₹        | ३५४          |
| तमग्निरम्युवाद सत्यकाम    | Y              | Ę          | <b>२</b> | ₹ሪፄ          |
| तमु इ परः प्रत्युवाच      | Y              | 8          | Ę        | ३५६          |
| तमु इ परः प्रत्युवाचाइ    | ٠. ٧           | ₹          | ₹        | ३६४          |
| तयोरन्यतरां मनसा          | Y              | <b>₹</b> Ę | 3        | ४३०          |
| तस्मा आदित्याश्च          | . २            | २४         | १६       | २४१          |
| तस्मा उ इ ददुस्ते         | . Y            | ą          | ሪ        | ३७६          |
| तस्मादप्यचेद्दाददान०      | c              | 6          | 4        | ८८५          |
| तस्मादाहुः सोष्यति        | ₹              | २७         | ч        | ३३२          |
| तस्मादु द्दैवविद्यद्यपि   | Կ              | २४         | ٧        | r403         |
| तस्माद्वा एत् सेतुम्      | ٠ د            | ٧          | २        | ८३९          |
| तरिमञ्जिमानि सर्वाणि      | . २            | 8          | २        | १७४          |
| वरिमन्नेवरिमन्ननौ         | ٠. ٧           | ¥          | ₹        | <b>የሪ</b> ሄ  |
| t) '99                    | , <sup>L</sup> | دم         | ₹        | 846          |

| मन्त्रप्रतीकानि            |      | अ0       | खं०       | Η̈́ο          | <b>ट</b> ०  |
|----------------------------|------|----------|-----------|---------------|-------------|
| तस्मिन्नेतस्मिन्नग्रौ      | •••• | ц        | Ę         | ₹             | ४९०         |
| 93 39                      | ***  | ų        | b         | २             | ४९१         |
| 33 33                      | ,,,, | ų        | 6         | २             | <b>४</b> ९४ |
| तिस्मन्यावत्संपातम्        |      | لو       | १०        | 4             | ५१४         |
| तस्मै स्वा स्वेतः          | ***  | 8        | १२        | ₹             | १४०         |
| तस्य क्व मूळॅं स्याद्      | ,,,, | Ę        | ۷         | ٧             | ६५१         |
| 3) 3)                      | •••  | Ę        | 6         | Ę             | ६५६         |
| तस्य प्राची दिग्जुहूर्नाम  | **** | ą        | १५        | २             | ३१८         |
| तस्य यथा कप्यासम्          |      | 8        | Ę         | ı             | ९४          |
| तस्य यथाभिनइनम्            |      | Ę        | १४        | २             | ६८६         |
| तस्य ये प्राञ्जो रतमयः     | •••  | ą        | 8         | २             | २४४         |
| तस्यक्चे साम च गेष्णी      |      | 8        | Ę         | 6             | ९६          |
| तस्य इ वा एतस्य            |      | ą        | १३        | ę             | २८९         |
| तस्य इ वा एतस्यात्मनः      |      | ц        | १८        | ₹             | ५६१         |
| तस्य इ वा एतस्यवम्         | •••• | 6        | २६        | १             | ७९८         |
| तस्या इ मुखमुपोद्गृहन्     | •••  | ¥        | २         | Ly            | ३६६         |
| तस्येषा दृष्टियंत्रेतत्    |      | ₹        | ₹\$       | 6             | ₹00         |
| त्रयी विद्या हिद्धारस्रयः  | ***  | ₹        | २१        | 8             | २०४         |
| त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञः    |      | २        | २३        | 8             | २१४         |
| त्रयो होद्गीय              | •••  | ę        | 6         | 8             | १०६         |
| ता आप ऐस्रन्त              | •••• | Ę        | ₹         | R             | 499         |
| तानि वा एतानि यज्ँ प्येतम् | **** | Ŗ        | २         | २             | २४९         |
| तानि वा एतानि सामानि       | •••  | ş        | ₹         | २             | ₹48         |
| तानि इ वा एतानि            | •••  | ড        | Y         | ₹             | ७२९         |
| 99 99                      | **** | ø        | نع        | <del>؟</del>  | ७३५         |
| 33 37                      | •••  | ٥        | ą.        | لم<br>ع       | ८३४<br>७९   |
| तानु तत्र मृत्युर्यया      | **** | <b>१</b> | 8         | -             |             |
| तान्यध्यतपत्तेभ्यः         | •••  | २        | २३        | Ŗ             | २३९         |
| तान्होवाच प्रातर्वः        | •••  | 4        | 99        | b<br>C        | 483         |
| तान्होवाचारवपतिर्वे        | **** | 4        | <b>११</b> | 8             | ५४०<br>१४०  |
| तान्होवाचोहैव              | ***  | <u>۲</u> | 99        | ₹<br><b>१</b> | ५४०<br>५५९  |
| तान्होबाचैते वै खळु        | **** | نع       | 36        | •             | 223         |

| मन्त्रप्रतीकानि                                |      | स॰              | ব্ৰ৹       | Ħо         | Ã۰           |
|------------------------------------------------|------|-----------------|------------|------------|--------------|
| तावानस्य महिमा                                 | ***  | ₹               | १२         | Ę          | <b>२८</b> ४  |
| तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकाम्                 | •••• | Ę               | ₹          | ą          | ६१०          |
| 93 94                                          | ***  | Ę               | į          | 8          | ६९२          |
| तेजसः सोम्याश्यमानस्य                          | 4164 | Ę               | Ę          | ٧          | ६३०          |
| तेजो वावाद्धयो भूयः                            |      | b               | 99         | ٠, १       | ७५५          |
| तेनोऽशितं त्रेघा विधीयते                       | ***  | Ę               | ц          | ą          | ६२५          |
| तेम्यो इ प्राप्तेम्यः                          | **** | Le <sub>s</sub> | ११         | بر         | 480          |
| तेन तेँ इ बकः                                  |      | 8               | ₹          | १३         | ६२           |
| तेन तेँ इ वृहस्पतिः                            |      | ,               | `<br>?     | - ११       | Ęŧ           |
| तेन तें हायास्य                                |      | •               | २          | <b>१</b> २ | ६१           |
| तेनेयं त्रयी विद्या                            |      | 9               | 9          | 3          | 88,          |
| तेनोमी कुरुतो यश्चेतत्                         |      | ş               | ₹ '        | १०         | YY           |
| ते यथा तत्र न विवेकम्                          | ***  | Ę               | ς,         | `°         | ६६४          |
| ते वा एते गुह्याः                              | **** | ş               | بغ         | રે         | 568          |
| ते वा एतेऽयर्वाद्धिरसः                         | •••  | Ę               | ¥          | ę          | २५२          |
| तेवा एते पञ्च                                  | •••  | ą               | <b>₹</b> ₹ | Ę          | २९६          |
| ते वा एते रहानाँ रहाः                          | ***  | ą               | ď          | X          | ېلېلې        |
| तेषां खल्वेषा भूतानाम्                         | •••  | Ę               | ş          | 8          | ६०४          |
| ते ह प्राणाः प्रजापतिम्                        | ••   | لع              | ţ          | b          | <b>የ</b> ሄ७  |
| ते ह नासिक्यम्                                 | •••  | £               | <b>२</b>   | २          | 40           |
| ते ह यथैवेह                                    | ***  | ę               | १२         | X          | 989          |
| ते हे सम्पादयाञ्चकुदहालकः<br>ते होचुरुपकोसलैषा | •    | ч               | 33         | ₹          | 476          |
| ते होचुर्येन हैवार्थेन                         | ***  | ጸ               | g8 _       | 8          | ४५६          |
| तौ वा एतौ हो                                   | ***  | ч               | 93         | ક્         | . A85.       |
| तौ इ द्वानिं ्यत वर्षाणि                       | ••   | ጸ               | ą          | X          | ३२७          |
| ती ह प्रनापतिस्वाच                             | ••   | 6               | ঙ          | ₹          | ८७०          |
| भ र जनामध्यक्षाच                               | **** | ۵               | ø          | x          | ८७१          |
| त्ती हान्वीक्य प्रजापतिः                       | ***  | ۵               | ۵          | ₹          | ८७८          |
| ची होचतुर्वयैवेद०                              | ***  | ۵               | ۷          | R          | ६७३          |
| द्धाः सोम्य प्रश्वप्राह्म्य                    | ***  | ٥               | 4          | ₹          | 663          |
| दुग्वेऽस्मे वाग्दोहम्                          | ***  | Ę               | Ę          | \$         | ६२९          |
| ) p                                            | **** | १<br>२          | १३         | K          | 380          |
|                                                | **** | `               | ۷ ,        | 3          | <i>६७१</i> - |

| मन्त्रप्रतीकानि                                       |      |      | अ        | . र            | jo          | मं॰ पृ          |
|-------------------------------------------------------|------|------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| देवा वै मृत्योविंभ्यतः                                |      |      | 8        | 8              |             |                 |
| देवासुरा ह वै यत्र                                    |      | •••• | 8        | ₹              |             | -               |
| धौरेवर्गादित्यः                                       | '    | **** | 8        | 7<br>8         |             | -               |
| द्यौरेवोदन्तरिक्ष गीः                                 | 1    | **** | <b>,</b> | ₹              |             | •               |
| ध्यानं वाव चित्ताद्भूयः                               |      | •••  | 6        | Ę              |             |                 |
| नसत्राण्येवक्चंन्द्रमाः                               | •    | •••  | ₹        | •              |             | •               |
| न वषेनास्य इन्यते                                     | •    | ••   | ٧        | ६<br>१०        |             | \$ <b>\$</b> \$ |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7               | •    | •••  | _        | -              | •           | र ८९५           |
| ""                                                    | •    | ••   | ć        | ₹0             | 8           | <b>८</b> ९६     |
| न वै तत्र न निम्छोच                                   | ••   | ••   | ₹        | <b>₹</b> ₹     | ₹           | <b>३७</b> ३     |
| न वै नृतं भगवन्तस्ते                                  | ••   | ••   | ₹        | ₹              | 19          | 10.             |
| न वै वाचीन चक्ष्रूषि                                  | ••   | •    | 4        | 8              | ولع         | ४५३             |
| न स्विदेतेऽप्युच्छिष्टा इति                           | ***  |      | 8        | 90             | ¥           | १२४             |
| न इ वा अस्मा उदेति                                    | ***  |      | ₹        | ११             | ą           | २७४             |
| न हाप्सु पैत्यप्सुमान्                                | ***  |      | २        | R              | ₹           | १६२             |
| नान्यस्मै कस्मैचन                                     | •••  | 1    | ₹        | ११             | Ę           | ₹७६             |
| नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेदः                              | ***  | (    | 9        | ₹              | ४           | 986             |
| नाहमत्र मोग्यं पश्यामीति                              | •••  | 1    | 6        | 8              | ર           | ८८९             |
| निधनमिति त्र्यक्षरम्                                  | **** |      | ₹        | १०             | ጸ           | १८४             |
| नैवैतेन सुरिम न                                       | **** |      | ŧ        | ₹              | የ           | 44              |
| न्यग्रोघफलमत आहरेतीदम्                                | •••• | 8    |          | १२             | 8           | ६७६             |
| पञ्च मा राजन्यवन्धुः                                  | •••• | L    | •        | ₹              | 4           | ४७६             |
| परोवरीयो हास्य भवति                                   | **** | 5    | -        | Ŀ              | ₹           | १६८             |
| पर्जन्यो वाव गौतमाग्निः                               | ***  | L    | •        | ۲,             | ₹           | 860             |
| पशुषु पञ्चविधम्                                       | **** | ₹    | -        | Ę              | ₹           | १६५             |
| पुरा तृतीयसवनस्योपा०                                  | •••• | ₹    |          | १४             | \$\$        | २३९             |
| पुरा प्रातरनुवाकस्योपा <b>॰</b><br>पुरा माध्यन्दिनस्य | •••• | ₹    |          | <b>3</b> 8     | ₹           | २३५             |
| पुरा माध्यान्दनस्य<br>पुरुषॅ ्सोम्योत                 | **** | ₹    |          | ξ <b>λ</b>     | <b>ບ</b> ຸ່ | ,२३८            |
|                                                       | •••• | Ę    |          | Ę              | 9           | <b>496.</b>     |
| पुरुष ्रोम्योतोपतापिनम्                               | •••• | Ę    | 9        | <sup>L</sup> ૧ | 9           | <b>६९४</b> -    |
| पुरुषो वाव गौतमाग्निः                                 | ***  | 4    |          | ৬              | 3           | ४९१ू            |
| पुरुषी वाव यज्ञस्तस्य                                 | **** | ₹    | 9        | Ę              | 3           | ३२₹ े           |
| पृथिबी वाव गौतमाग्निः                                 | **** | 4    | 1        | Ę              | đ           | YCS             |
|                                                       |      |      |          |                |             |                 |

| मन्त्रप्रतीकानि                 | ,    | अ० | ख॰   | Ħ• | <b>ब्रै</b> ० |
|---------------------------------|------|----|------|----|---------------|
| पृथिवी हिद्धारोऽन्तरिक्षम्      | •••• | ₹  | 3-   | 9  | १९८           |
| प्रजापतिलोंकानभ्यतपत् <b></b>   | **** | ₹  | २३   | ₹  | २३०           |
| •                               | **** | x  | 90   | 9  | ४ <b></b> ₹४  |
| " "<br>प्रवृत्तोऽश्वतरीरयः      |      | ų  | 93   | २  | 440           |
| प्रस्तोतर्या देवता              | ***  | 9  | 90   | \$ | 37C           |
| प्राचीनशाल औपमन्यवः             | •••  | ų  | 99   | 9  | ५३६           |
| प्राण इति होनाच                 |      | 9  | 99   | ц  | 9३३           |
| प्राण एव ब्रह्मणुख्युर्थः       |      | ₹  | 96   | ٧  | ३४२           |
| प्राणे तृप्यति चसुस्तृप्यति     | •••• | 4  | 98   | ₹  | ५६४           |
| प्राणेषु पञ्चविद्यं परोवरीयः    | •••• | 7  | ٠    | 3  | १६७           |
| प्राणो वा आशायाः                |      | હ  | والع | 9  | ७६७           |
| प्राणी होनैतानि सर्वाणि         |      | હ  | 94   | Y  | ७७२           |
| प्राप हाचार्यकुलम्              | **** | ٧  | 9    | ٩  | ३९७           |
| वलं वाव विशानाद्भूयः            | •••• | ড  | ć    | 4  | ७४५           |
| ब्रह्मणः सोम्य ते पादम्         | **** | ٧  | Ę    | 3  | ३९०           |
| 39 55                           | **** | ጸ  | હ    | 8  | ₹९२           |
| 39 59                           | **** | ጸ  | 6    | ą  | ३९५           |
| ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति    | •••  | ٧  | 4    | २  | ३८७           |
| ब्रह्मवादिनो वर्दान्त           | ***  | ₹  | २४   | 9  | २३३           |
| ब्रह्मविदिव वै सोम्य            | •••  | لا | ς    | ર  | ३९७           |
| भगव इति ह प्रतिशुश्राव          | **** | ጸ  | 38   | ₹  | ४९७           |
| मगवॉ स्वेव मे                   | •••  | 9  | 99   | 3  | 935           |
| मवन्ति हास्य पश्चवः             | •••  | ₹  | Ę    | ₹  | १६६           |
| मधवन्मत्यें ना इदम्             | **** | C  | 92   |    | ९०६           |
| मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या        | • •  | 8  | 90   | 9  | 922           |
| मद् <b>गु</b> ष्टे पादं वस्तेति | **** | X  | E    | ን  | <i>\$</i> የ४  |
| मनो ब्रह्मे खुपासीत             | **** | 3  | 96   | १  | ३३८           |
| मनोमयः प्राणशरीरः               | **** | 3  | . १४ | ₹  | ३०६           |
| मनौ वाव वाची भूयः               | ***  | a  | ą    | 9  | ७२४           |
| मनो हिद्धारी वाक्               |      | ą  | 99   | ₹  | 9८७           |
| मनी होच्चकाम                    | ** * | ъ, | 9    | 99 | 8,40          |
| मानवो ब्रह्मै वैक ऋ त्विक्      | •••  | ४  | 96   | १० | <b>ጸ</b> የ    |

| मन्त्रप्रतीकानि           |      | ঞ্  | खं॰ | मं॰ | वृ           |
|---------------------------|------|-----|-----|-----|--------------|
| मासेभ्यः पितृलोकम्        |      | ų   | १०  | x   | ५९९          |
| मासेम्यः संवत्सरम्        | **** | 8   | ٩o  | ₹   | 400          |
| यं यमन्तमभिकामः           | •••• | 6   | २   | १०  | ८२४          |
| य आत्मापहतपाप्मा          | •••• | 6   | ঙ   | 8   | ८६६          |
| य एते ब्रह्मलोके          | •    | 6   | 92  | Ę   | ९३५          |
| य एष स्वप्ने महीयमानः     |      | 6   | १०  | १   | ८९४          |
| य एषोऽक्षिणि पुरुषः       | •••• | ٧   | १५  | 9   | ४२०          |
| यचन्द्रमसो रोहितॅ ्रूपम्  | **** | Ę   | K   | ş   | ६१५          |
| यत्र नान्यत्पद्यति        |      | હ   | २४  | 8   | ७८६          |
| यथा कृतायविजितायाधरेयाः   | **** | ٧   | १   | K   | ३५७          |
| 3 <b>7</b> 37             | •••  | ٧   | 8   | Ę   | ३५९          |
| यथा विलीनमेवाङ्ग          | •••• | Ę   | १३  | २   | ६८१          |
| यथा सोम्य पुरुषम्         |      | ξ   | 98  | 9   | ६८५          |
| यथा सोम्य मधु मधुकृतः     | •••• | Ę   | ٩   | १   | ६६३          |
| यथा सोम्यंकेन             | •••• | Ę   | ę   | ¥   | <i>ખુ</i> ૭૭ |
| यथा सोम्यैकेन नख०         | •••• | Ę   | ę   | Ę   | ५७९          |
| यथा सोम्यैकेन छोह०        |      | Ę   | १   | ١   | ५७९          |
| यथेह श्रुधिता वाळा मातरम् |      | Lq. | २४  | Ц   | ५७२          |
| यदग्ने रोहित्र रूपम्      |      | Ę   | ¥   | ₹   | ६१३          |
| यदादित्यस्य रोहितम्       | **** | ६   | K   | ₹   | ६१५          |
| यदाप उच्छुष्यन्ति         |      | ጸ   | ą   | ₹   | ०७६          |
| यदा वा ऋचमार्धाति         | **** | \$  | ४   | ٧   | ८०           |
| तदा वै करोत्यथ            |      | હ   | ₹१  | ę   | ७८२          |
| यदा वै निस्तिष्ठत्यय      | •••• | b   | २०  | 9   | ७८९          |
| यदा वै मनुतेऽथ            | •••• | હ   | १८  | 9   | १७७          |
| यदा वै विजानात्यथ         |      | ড   | 90  | 9   | ७७६          |
| यदा वै श्रद्दघात्यय       | •••  | ঙ   | ዓየ  | 9   | ७८०          |
| यदा वै सुखं लभतेऽय        | •••  | G   | २२  | 9   | らくま          |
| यदुदिति स उद्गीयः         | •••• | २   | 6   | ₹   | 963          |
| यदु रोहितमिवास्दिति       | **** | Ę   | 8   | Ę   | ६२१          |
| यद्विज्ञातमिवाभूत्        | **** | Ę   | Å   | v   | ६२१          |
| यद्विचुतो रोहित रूपम्     | •••• | Ę   | ٧   | ¥   | ६९६          |

| मन्त्रप्रतीः  | कानि                              |       | ঞ        | खं०    | मं० | पृ०          |
|---------------|-----------------------------------|-------|----------|--------|-----|--------------|
| यहै तत्पुर    | व्षे शरीरमिदम्                    |       | ş        | १२     | ٧   | २८२          |
| यहै तद्ब      | ह्मे तीदम्                        |       | ą        | 97     | b   | २८५          |
| यस्तद्वेद :   | स वेद                             | ****  | २        | ₹9     | ٧   | २०६          |
|               | वं तामृचम्                        | ••••  | 9        | ą      | 8   | 'Y           |
|               | <b>मिष्टो</b> ष्यन्               | •••   | 9        | ₹      | 59  | ७५           |
|               | वर्तस्मात्                        |       | 9        | Ę      | ٧   | ६९           |
|               | <b>अयमाकाश</b>                    | ••    | 6        | 9      | ₹   | ८०९          |
| या वै स       | गायत्रीयम्                        |       | ą        | 97     | ₹   | २८०          |
|               | । पृथिवीयम्                       | ****  | ₹        | 92     | ą   | २८९          |
| येनच्छल       |                                   | ••    | 9        | ş      | 90  | હધ્યુ        |
| येनाश्रुत     | भृतम्                             | •••   | Ę        | 9      | ą   | ५७६          |
| यो वै भू      | मा तत्सुखम्                       |       | 6        | २३     | 9   | ৬८५          |
| े योपा वा     | व गौतमाग्निः                      |       | Ly       | ć      | 9   | ४९३          |
|               | <b>आयतनम्</b>                     | ••••  | ų        | 9      | لع  | <b>የ</b> የዛ  |
| यो ह वै       | ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च             |       | 4        | 9      | 9   | አጸ <u>\$</u> |
|               | मतिष्ठां चेद                      | • •   | ц        | 9      | ą   | XXX          |
| यो ह वै       | वसिष्ठ वेद                        |       | ц        | 9      | ₹   | <b>አ</b> ጸጸ  |
| यों इ वै      | सम्पदं वेद                        | ***   | ц        | 9      | ٧   | ४४५          |
|               | ने षट्शतानि                       |       | ¥        | ₹      | २   | ३६३          |
| <b>छ</b> वणमे | तदुदकेऽवघायाय                     | ***   | Ę        | 93     | 9   | ६८०          |
|               | ह्यारमपावा <b>३णू</b>             | • •   | ٠<br>٦   | २४     | ¥   | २३६          |
| "             | "                                 |       | <b>ર</b> | २४     | 6   | २३८          |
| 33            | 73                                | •••   | <b>ર</b> | २४     | 97  | २४०          |
| छोकेप         | पञ्जविघॅ्सामोपासीत                |       | ·<br>₹   | २      | 9   | 948          |
| छोम हि        | ह्डारत्त्व <del>न</del> प्रस्तावः |       | `<br>?   | 98     | 9   | २००          |
| वसन्ती        | हिद्वारः                          | • • • | ą        | 36     | 9   | <b>9</b> ९६  |
| वसिष्ठाः      | य स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य           |       | ų        | 4      | بر  | ४६६          |
| वागेव         | ब्रह्मणश्चतर्थः                   |       | á,       | ૧૮     | ₹,  | <b>≸</b> 8∘  |
| वागेवव        | ् भाणः                            |       | 9        | 9      | نع  | ३७           |
| वाग्वाव       | । नाम्नो भूवसी                    | • ••  | ড        | ٠<br>٦ | 9   | ७२१          |
| वायुर्वा      | व संवर्गो यटा                     | •     | Y        | ₹      | 9   | ३६९          |
| विज्ञान       | वाव ध्यानाद्भूयः                  | ****  | ড        | 6      | 9   | ७४२          |
|               |                                   |       |          |        |     |              |

| भन्त्रप्रतीकानि                          |      | अ॰ | खं॰ | Ħ°       | Ão          |
|------------------------------------------|------|----|-----|----------|-------------|
| विनर्दि साम्नो चुणे                      |      | ₹  | २२  | <b>?</b> | २०८         |
| बृष्टौ पञ्चविधम्                         | **** | ₹  | ą   | 8        | १५९         |
| वेत्य यथासौ लोको न                       |      | L٩ | ₹   | ą        | አበአ         |
| वेत्य यदितीऽधि प्रजाः                    | **** | ц  | ą   | ą        | メロミ         |
| न्याने तृप्यति श्रोत्र तृप्यति           | ***  | 4  | २०  | ₹        | <b>પ</b> ફપ |
| दयामाञ्चबल प्रपद्ये                      |      | ૮  | १३  | 3        | ९३७         |
| भूत होन में भगवद्दशेम्यः                 |      | ٧  | 9   | ₹        | ३९८         |
| औत्र <sup>े</sup> ्हो <del>ञ</del> ्जकाम | •••  | Ly | १   | १०       | <b>አ</b> አሪ |
| ओत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्यः                 |      | ą  | १८  | Ę        | ३४२         |
| श्रोत्रमेवहर्मनः                         |      | 8  | ıg  | ş        | 99          |
| इवेतकेतुह्रिणेयः                         |      | ц  | ₹   | 9        | ४७२         |
| 33 33                                    | •••  | Ę  | १   | 8        | ५७४         |
| षोहशकलः सोम्य                            | **** | Ę  | b   | ₹        | ६३३         |
| संकल्पो वाव मनसः                         | •••  | (g | ٧   | 9        | ७२७         |
| स एता त्रयीं विद्याम्                    | •••• | ٧  | १७  | ₹        | ४३५         |
| स एतास्तिस्रो देवताः                     | **** | K  | ₹७  | ₹        | Yąk         |
| स एवाघस्तात्स उपरि॰                      | ***  | 6  | ₹14 | १        | ६१७         |
| स एव परोवरीयानुद्गीयः                    | ***  | 8  | ያ   | ₹        | ११८         |
| स एष ये चैतस्मात्                        | **** | १  | ঙ   | Ę        | १०३         |
| स एष रसाना ्रस्तमः                       | ••   | 8  | १   | ą        | ₹8          |
| स नातो यावदायुषम्                        |      | •  | \$  | ₹        | <b>४</b> ९८ |
| स्त्यकामो ह जाबाळः                       |      | K  | Y   | 8        | ३८०         |
| सदेव सोम्येदमग्ने                        | ••   | Ę  | ₹   | ₹        | ५८२         |
| स ब्यानास्य जरयैतत्                      | ••   | ć  | 8   | لع       | ८१३         |
| समस्तस्य खल्                             |      | ₹  | ₹   | 8        | १४९         |
| समान उ एवाय चासी                         | •    | \$ | ₹   | ₹        | ६६          |
| समाने तृप्यति मनस्तृप्यति                |      | 4  | २२  | 7        | ५६७         |
| स य आकाश ब्रह्मे त्युपास्ते              | •    | t9 | १२  | ₹        | ७६०         |
| स य आशा ब्रह्मे त्युपास्ते               | ***  | ঙ  | १४  | २        | ७६५         |
| स य इदमविद्वानिनहोत्रम्                  | • •• | Ŀ  | २४  | 8        | ५६९         |
| स य एतदेव विद्वानक्षरम्                  | •    | १  | ¥   | 4        | ८१          |
| स य एतदेव विद्वान्                       | •    | ₹  | ٠ १ | x        | १५२         |

| मन्त्रप्रतीकानि                                                                                                                |               | अ॰        | खं॰                | मं०      | ã.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|----------|--------------|
| स य एतदेवममृतं वेद                                                                                                             | ••••          | ş         | Ę                  | ą        | २५९          |
| 33 37                                                                                                                          | ****          | ş         | 6                  | ą        | २६२          |
| 33 35                                                                                                                          | ••••          | 3         | c                  | ą        | २६४          |
| 27 23                                                                                                                          | ****          | Ę         | 8                  | ą        | २६८          |
| 33 33                                                                                                                          |               | ą         | १०                 | ą        | <b>२७०</b>   |
| स य एतमेवं विद्वाॅ्श्रदुष्कलम्                                                                                                 | ***           | ¥         | ٠                  | ą        | ३८८          |
| "                                                                                                                              | ****          | ¥         | Ę                  | Y        | ₹९9          |
| 33 33                                                                                                                          |               | ٧         | ৬                  | ¥        | ३९३          |
| 37 27                                                                                                                          | •••           | ¥         | 6                  | ٧        | ३९५          |
| स य एतमेव विद्वानादित्यम्                                                                                                      | ***           | ş         | 98                 | x        | <b>ই</b> ৸০  |
| स य एतमेवं विद्वानुपास्ते                                                                                                      | ***           | 8         | 99                 | ₹        | ४१०          |
| 37 33                                                                                                                          | ***           | ¥         | ८५४                | ₹        | ४१२          |
| " "                                                                                                                            | W.            | χÇ        | \$                 | ₹        | <b>አ</b> \$ጸ |
| स य एवमेतत्साम 💢🗘                                                                                                              | ومومور        | ، بُحْرُ، | [ - <del>₹</del> 8 | ₹        | २०५          |
| स य एवमेतत्लाम<br>स य एवमेतद्वृहदादिका<br>स य एवमेतद्वृहदादिका<br>स य एवमेतद्वशयज्ञीयम्ह्रोतुः<br>स य एवमेतद्वशयज्ञीयम्ह्रोतुः |               | ۱٩.       | a १४               | ₹        | <b>₹</b> ₹\$ |
| स य एवमेतवज्ञायजीयमञ्जूषे                                                                                                      | ` <b>**</b> * | ,γ̂       | १९                 | ₹        | २००          |
|                                                                                                                                | 7             | ₹         | १२                 | ₹        | १९०          |
| ध य एवमेतद्गायत्रम्                                                                                                            | •••           | ₹         | ११                 | २        | 966          |
| स य एवमेतद्राजन देवतासु                                                                                                        | 440           | ર         | २०                 | ₹        | २०२          |
| स य एवमेतद्वामदेव्यम्                                                                                                          | •••           | ₹         | १३                 | ₹        | 358          |
| स य एवमेतद्वैराजमृतुषु                                                                                                         | •••           | *         | १६                 | 4        | १९६          |
| स य एवमेतद्वैरूपम्                                                                                                             | •••           | 3         | १५                 | ₹        | १९५          |
| स य एवमेताः शक्वयीं लोकेषु                                                                                                     | ***           | ₹         | १७                 | ₹        | २९८          |
| स य एवमेता रेवत्यः                                                                                                             | ***           | 7         | १८                 | ?        | 252          |
| च य एपोऽणिमैतदात्स्यम्                                                                                                         | •••           | Ę         | ૮                  | ৬        | ६६१          |
| <b>?7</b> 25                                                                                                                   | •••           | Ę         | 8                  | ¥        | ६६६          |
| 59 33                                                                                                                          | ***           | Ę         | १०                 | 3        | ६६९          |
| 33                                                                                                                             | •••           | Ę         | १२                 | ₹        | ६७९          |
| " "                                                                                                                            | ***           | Ę         | 9₹                 | <b>ર</b> | ६८४          |
| 33 33<br>33 33                                                                                                                 | ***           | Ę         | <b>१४</b>          | Ę        | ६९३          |
| भ यः सक्ट्रप प्रह्मे त्युपास्ते                                                                                                | ***           | વ<br>હ    | १५                 | ą        | ६९६          |
| 3 114                                                                                                                          | ***           | Ų         | 8                  | ₹        | ७३२          |

| मन्त्रप्रतीकानि                 |      | ঞ | ख∘   | ਸਂ• | पृ          |
|---------------------------------|------|---|------|-----|-------------|
| स यः स्मरं ब्रह्मे त्युपास्ते   |      | ь | • १३ | २   | ७६३         |
| स यथा तत्र                      |      | Ę | १६   | ą   | ७०१         |
| स यथा शकुनिः सूत्रेण            |      | Ę | 6    | ₹   | ६४६         |
| स यथोमयपाद्वजन्यः               | 14   | ¥ | १६   | لع  | ४३२         |
| स यदवीच प्राणम्                 |      | ą | 94   | Y   | ३२०         |
| स यदशिशिषति                     | •••  | Ę | १७   | 8   | ३३०         |
| स यदि पितरं वा मातरम्           | •••• | ৬ | १५   | २   | ७७०         |
| स यदि पितृछोककामः               | **** | 6 | २    | १   | ८२१         |
| स यश्चित्तं ब्रह्मे त्युपास्ते  |      | b | دم   | ₹   | ७३६         |
| स यस्तेजो ब्रह्मे खुपास्ते      | •    | 3 | 5 \$ | २   | ডেব্ড       |
| स यावदादित्य उत्तरतः            |      | ą | १०   | ሄ   | २७१         |
| स यावदादित्यः                   | **** | ą | ٩    | R   | २६०         |
| स यावदादित्यः पश्चात्           | ••   | ą | የ    | 8   | २६९         |
| स यावदादित्यः पुरस्तात्         | •••  | ą | v    | 8   | २६३         |
| स यावदादित्यो दक्षिगतः          | **** | ą | 4    | 8   | २६४         |
| स यो ध्यानं ब्रह्मं त्युपास्ते  | •••  | ঙ | Ę    | २   | ৬४१         |
| स यो नाम ब्रह्मे त्युपास्ते     | **** | ৩ | 8    | 4   | ७१९         |
| स योऽत्रं ब्रह्मे त्युपास्ते    | **** | હ | 9    | ₹   | 30          |
| स योऽपो ब्रह्मे त्युपास्ते      | **** | b | 90   | २   | چ ٻاي       |
| स यो वलं ब्रह्मे त्युपास्ते     | **** | ঙ | 6    | ę   | <b>७</b> ४७ |
| स यो मनो ब्रह्मे स्युपास्ते     | **** | ভ | ₹    | २   | <b>এ</b> २६ |
| स यो वाच ब्रह्मे त्युपास्ते     | **** | b | ₹    | ?   | ७२३         |
| स यो विज्ञान ब्रह्मे त्युपास्ते | **** | હ | ও    | २   | ゆそう         |
| सर्वे खल्विदं व्रह्म            | **** | Ę | 38   | 9   | ३०३         |
| सर्वेकमी सर्वेकामः              | **** | ₹ | 38.  | Y   | 39₹         |
| सर्वास्वप्सु पञ्चविधम्          | •••• | 3 | ¥    | 9   | १६३         |
| सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः    | **** | २ | २२   | 5   | ६३∙         |
| सर्वे स्वरा घोपवन्तः            | ••   | ₹ | २२   | 4   | २९२         |
| स वा एप आत्मा हृदि              | •••  | ૮ | 3    | \$  | ८६९         |
| र समिलाणिः पुनरेयाय             | **** | C | 30   | 3   | ८९५         |
| n n                             | 4144 | ć | 33   | ą   | 303         |

| मन्त्रप्रतीकानि               | 3    | <b>শ</b> ০ | खं०                    | म॰  | ÃФ           |
|-------------------------------|------|------------|------------------------|-----|--------------|
| स इ क्षत्तान्विष्य            |      | 8          | 8                      | Ŋ   | ३६१          |
| स ह खादित्वातिशेपान्          |      | १          | <b>१</b> 0             | 4   | १२६          |
| स ह गौतमो राग                 |      | ų          | Ŗ                      | Ę   | ४७७          |
| स इ द्वादशवर्ष उपेत्य         |      | Ę          | <b>१</b>               | 7   | لع لهالم     |
| स इ पञ्चद्शाहानि              |      | Ę          | b                      | 7   | ६३४          |
| स ह प्रातः संजिहानः           |      | •          | १०                     | Ę   | १२६          |
| स ह व्याघिनानशितुम्           | ă.,  | Ý          | £90                    | Ę   | ४०२          |
| स ह शिलकः                     | 4    | ₹          | 6                      | ₹   | १०९          |
| स ह सम्पादयाञ्चकार            | . 8  | લું        | ११                     | ą   | ५३९          |
| स इ हारिद्रुमतं गौतमम्        | ***  | 8          | ۲ می                   | Ę   | ३८२          |
| स हाशाय हैनमुपससाद            | ••   | Ę          | جروابيرسر<br>جروابيرسر | ¥   | ६३६          |
| स हेभ्यं कुल्मापान्खादन्तम्   |      | 9          | 90>                    | २   | १२३          |
| स होवाच किं मेऽनम्            |      | 4          | ેર                     | ٠ ٩ | ४५८          |
| स होवाच कि मे वासः            | •• • | ц          | ₹                      | ₹.  | ४६०          |
| स होवाच भगवन्त वा             |      | 9          | 99                     | ?   | १३१          |
| स होवाच महात्मनः              |      | ¥          | ₹                      | Ę   | ३७३          |
| स होवाच विजानाम्यहम्          |      | ¥          | 90                     | 4   | YoY          |
| सा ह वागुञ्चकाम               |      | ц          | 9                      | 6   | <b>እ</b> የየረ |
| सा हैनमुवाच नाहम्             |      | ¥          | ٧                      | ₹   | ३८९          |
| सेयं देवतैसत                  |      | Ę          | ą                      | ₹   | ६०६          |
| सैपा चतुप्पदा पड्विधा         |      | ₹          | १२                     | ч   | २८३          |
| सोऽधस्ताच्छकटस्य              | **** | ¥          | 1                      | ć   | 349          |
| सोऽह भगवो मन्त्रविदेवासिम     | **** | . 6        | 9                      | ₹   | ' ৬९४        |
| रतेनो हिरण्यस्य सुराम्        | ••   | 4          | 50                     | 8   | 438          |
| रमरी वावावागाद्भूयः,          |      | . ७        | ₹₹                     | ₹   | ७६१          |
| ष्ट्रॅंसर्ते पाट वक्तेति      |      | . Y        | 6                      | 9   | ₹९२          |
| रन्तारमेत्रसम्बद्धाः बेदानीति |      | 8          | 6                      | b   | 338          |